| वी र        | सेवामन्दिर  |
|-------------|-------------|
|             | दिल्ली      |
|             |             |
|             |             |
|             | *           |
|             | 652         |
| क्रम संख्या | 98239-1K169 |
| काल नं०     |             |
| बण्ड        |             |

श्रीमान जाला वाक्षम अह लंग अता भी ने भाम तिस्मा लि अन प्यासमा भी अति ने भोगे हैं। भागा के भेटे।

#### द्माचार्यधर्मकीतें :

# प्रमागावार्त्तिकम्

( स्वार्थानुमानपरिच्छेदः )

स्बोपज्ञवृत्त्या, कर्णकगोमिविरचितया तट्टीकया च सहितम्

राहुलसांकृत्यायनेन सम्पूरितं सम्पादितश्च

किताब महल

# समर्पगा

In the memory of the Soviet Savant the Academician Dr. Thos. Stcherbatsky (1870-1942)

The greatest orientalist of his time.

श्राकणितं तव यशो बहुशः सुहृद्भ्यो,— ऽधीताश्च विस्मिततया कृतयस्वदीयाः । वैदुष्यमीचितमहो नितरां गभीरं लोकोत्तरेव विदिता त्विय का विभूतिः ॥१॥ कीर्त्तिर्ववृत्तहृद्या किल धर्मकीर्ते-दाहित्र श्रात्मसहशोऽस्तु मनारथो मे । कुर्याव लेनिनपुरे सह शास्त्रचर्चा-मित्यस्मरः किसु न लोकवियोगकाले ॥२॥

#### PREFACE

In the second decade of the twentieth century how difficult it was to study the old masters of Nyāya and Vaiseşika—the only two systems of the Brahmanic philosophy which could be classified as non-scholastic I have personal experience of in their outlook. Benares, Ajodhya, Lahore, and even of the Madras presidency—I was driven out of Nadia by its fierce mosquitos. So I cannot say anything about that place. In those days it was impossible to find a teacher who could satisfactorily help me in the study of Vātsyāyana, Uddyotakara, Vācaspati, Praśastapada or Udayana; there might be some improvement now but I do not think the present position is in any sense advanced. Why is it so? The Indian philosophy in its creative period was not the static outcome of one mind and one epoch. It we look back from the time of the king Pravahana, the first Indian Philosopher, with his disciple Uddālaka and granddisciple Yājňavalkya, to the time of Śrīharşa, and Gamgesa, we will find that the contemplative faculty of our race has developed as a result of the action and inter-action of several master-minds. By negating faulty old notions, and expounding the new propositions, they sought to perfect the ever-growing stream of Indian thought. As long as the students had a direct touch with that living stream, with its manifold waves

and whirlpools, they could contemplate the flow in its temporal and special course and could try to unfetter themselves from scholastic quibbles and degenerate narrow-mindedness. But after the destruction of the great Buddhist seats of learning, the repositories of the accumulated thoughts and clearing houses of India's best contribution to international treasures, the Buddhist Savants like Sākyaśrībhadra (1127-1225) left India to take shelter in the neighbouring Buddhist countries just as the Greek philosophers did when they were persecuted by Roman invaders, bigoted Christians, or Turk invaders. Thus the fresh breezes were shut out, opposing guns were silenced and the real Kūpa-mandūkatā began to descend on the philosophica! mind of India. Instead of thinking hard on the substance, our scholars devoted themselves to playing with set words and phrases, which landed them into such a position, where they formally paid homage to our great ancestors, but were totally ignorant of their own glorious heritage.

Like a great river at its source, our intellectual stream—in the form of Nyāya or Pramāṇa-Sāstra becomes tiny and then disappears into unknown nothingness. Then in the upward journey of exploration of our heritage we got to Nāgārjuna, the oldest known non-scholastic philosopher of mediæval India, prior to whom we only get glimpses of certain cross currents between Greece and India. In order to understand the contribution of India to world philosophical

<sup>1</sup> Vide my "Darśana-Digdarśana" (Hindi)

thought, we have to go through the works of all the chief thinkers from Nāgārjuna down to Gamgeśa in their historical setting. Generation succeeds generation, each carrying the stream of thought to a higher stage, through a process of conflicts and agreements with their contemporaries or predecessors, ever making new contributions to thought. Indian contribution to the World philosophy-in its non-scholastic form-is not negligible, but it cannot be appreciated by us or by scholars in other lands, unless our scholars and orientalists abandon the tendency to look at it not as an ever flowing mighty river but as isolated unconnected ponds. A correct approach will not only give us the panoramic view of our past, but will also enable us to rescue our mighty stream from the moribund stinking marshes of scholasticism--scholasticism which is discredited left to its fate in the west, but is still paraded real contribution of the Indian herc. 38 the mind.

It is these missing links—many important phases of the dynamic stream—which make it difficult to understand the works of our creative philosophers who have survived feudal devastation and our own negligence. Our stream of philosophy is made up of the four chief currents of thought: the Buddhist, the Nyāya-Vaiśe-ṣika, the Mīmāmsaka and the Jaina schools of philosophy. They were the integral parts of the one whole, as the following chart will show (here only a few luminaries from the Brahmanic and Buddhist schools are given)—

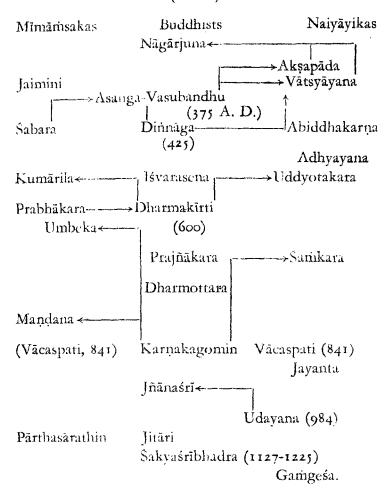

The intellectual rivalries and the constructive criticism of the static philosophies of the Brahmanic and other schools, by the great Savants of dynamic philosophy of Buddha, as well as the original contributions of the latter to Indian philosophy, are so important that if you omit them, the whole philosophy becomes un-intelligible. But only a few decades ago

Vasubandhu, Dinnäga and Dharmakirti were mere legendary names, which were only heard, when the long forgotten tomes of the old masters were dusted on ceremonial occasions. Thanks to the modern researches, now we know that these legendary persons and a host of their successors have left their monumental works which are unique in their quality: ślokas are no small quantity, but we know that it is only a fraction of the vast literature, which escaped destruction by migrating to a sympathetic land in the foreign garb of Tibetan translations.1 Except these and a few small treatises translated into Chinese, we have no knowledge of the existence of any other works. In my first journey to Central Tibet (1929-30), I was rather pessimistic, and after my return I began to restore the Pramānavārtika from Tibetan into Sanskrit. But I had to stop soon after, when I got the news of an incomplete Ms. of the P.V. from Nepal. My hope revived slightly, and I made my second pilgrimage to that country (in 1934). But after getting the Mss. of the Vādanyāya (with Sāma-rakshita's commentary), a portion of Prajñākara's bhāsya on P. V. and many more works, my optimism increased considerably, which was justified by the two subsequent journeys2 (1936 and 1938). Slowly but steadily the veil of darkness lifted itself. We recovered almost all Pramāna-vārtika, Vādanyāya, subcommentaries on the Hetubindu (by the help of which the original texts can be restored from Tibetan more

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See my appendixes D-J to the Vādanyāya (J. B. O. R. S. Vols. XXI, XXII)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> For the Catalogue of the discovered mss. see J. B. O. R. S. (1935, 1937, 1939).

faithfully) and Nyāyabindu. We got a very fine vṛtti (commentary) on P.V. by Manorathanandin which like the present work, was intended to be translated, which, however, was never accomplished. These sixteen or seventeen thousand ślokas are freshly salvaged material from the shipwreck. Another important work discovered is [ñanaśri's 13 treatises, and they were never translated. With all these priceless acquisitions, we know that we still have not got the originals of Dinnaga's Pramanasamuccaya and Nyāyamukha, which are very important works for the study of Indian Philosophy. We have vet to discover or restore from Tibetan Dharmakirti's Pramāņaviniścay, (1340 ślokas) Santānantara-Siddhi (72 slokas) and Sambandha-Pariksa (29 Slokas, with author's own commentary). In order to complete our picture we have to make accessible to the student of philosophy, the Tibetan and Chinese translations which are vet to be restored to their Indian garb. Then alone can we have the material for a comprehensive study of Indian philosophy in all its aspects. The old masters are to be re-edited, giving the full quotations or references from their predecessors, where the hints are not clear enough. For example, if an edition of the Nyayavarrika is published with copious quotations from the Pramana-Samuccaya and the Nyāyamukha, or if the student has already studied these two masterpieces of Dinnaga before going to Uddyotakara, the study of the Nyāyavārtika will become a joy and not a cause of headache to the teacher, and to the students. Similarly the study of the Sloka-vārtika, the Kusumānjali and the Atmatattvaviveka can be very much facilitated. No doubt Dinnaga and his teacher Vasubandhu were

two giants of Indian philosophy, but Dharmakirti was the culminating point of not only dynamic but the whole of Indian philosophy. Dharmakīrti became the central figure around whom all the creative minds in India revolved. He was never excelled by any one in his critical reasoning, bold analysis and clear thinking. We are fortunate to have his chief treatise Pramanavartika with the word by word commentary of Manorathanandin. But in order to enter its world of thought more elaborate works were needed. This purpose is served by the present work which includes the commentary of the first chapter of Karnakagomin, and Bhāsya (Varlikālankāra) by Prainākaragupta on the remaining three chapters. But we must remember that the Pramanavartika has 1,05,400 ślokas in Tibetan as its commentaries :---

Devendrabuddhi (panjika) on 11-IV chapters chapters Säkvabuddhi (tikā) I-IV  $\alpha$ Prajňākaragupta (bhāṣya) on II-IV chapters (bhäsva-tīkā) layānama 11-IV chapters  $\alpha_0$ Yamāri (bhāsva-tīkā)  $\Pi$ - $\Pi$ chapters OB Sanikarānanda (ţīkā)

Ravigupta (tīkā) II-III chapters

Karnakagomin and his commentary—The first chapter of P. V. (Svärthämumäna), which is really the third chapter of the work, has only two commentators—Sākyabuddhi¹ and Karnakagomin. They both are subcommentators to the author's own vṛṭṭi on the "Svārthānumāna" chapter. Karnakagomin is more exacting in dealing with his subject, where he gives numerous

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A pupil of Devendrabuddhi, the disciple of Dharmakirti.

quotations from Kumārila, Uddyotakara and others. He has demolished all the arguments advanced in favour of the static philosophy by the new opponents like Umbeka, Maṇḍana, Vāsudevabhaṭṭa and the Naiyyāyika Saṁkara. Out of the 619 pages (including Svavṛtti) as many as 513 pages are devoted to a refutation of the static conception of "Sāmānya" (universal) etc. and the authority of scriptures which shows the main purpose of the book.

Karnakagomin's commentary seemed to be a much sought for text-book for the study of P. V. as the finds of three Mss., two in Tiber and one in Nepal, show. About the life and time of Karnakagomin we know nothing, except from his criticism of Mandana (822 A. D.) and his silence on Udayana (984 A. D.), we can only say that he lived between 822 and 984 A. D.—say in the ninth century. Apart from the present work, he wrote an independent treatise Nairātmya-siddhi, which is mentioned here four times. The theme of this work seems to be the demolition of all arguments in favour of Brahmanic thing-in-itself, criticism of the conception of any permanent substratum behind the phenomena of the world of change, refutation of any noumenon behind the phenomena. I am leaving the discussion of the subject here for the forth-coming edition of Prajnakara's Bhāṣya, as the two make a complete whole.

MSS.

PSVT. Dharmakīrti wrote his own commentaries on two of his works viz., PV first chapter and Sambandha-Parīkṣā, of which the first (PSV) has 3500 ślokas. Tibetan translation of PSV (PSVT) was known to us. It has about 115 leaves (410-535a) of the volume Mdo.

XCV of Narthang edition of Stan-hgyur. In PSVS we have only 1 of the Sanskrit text. I restored the missing text into Sanskrit from its Tibetan translation (leaves 400b-486a3, 489a2-497b2-500a7-505a5, 521bi6, 528b6, 534a6 534b6, 535a), which was originally done by the Indian Pandit Subhūtiśrīśānti and the Tibetan translator (lo-tsa-va) Dge-vahi-blo-gros in about 1050 A. D. under the patronage of the Guge (W. Tibet) Kings. The help I got from Karnakagomin made my restoration 99% certain.

/VST MSS. I have three MSS, of Karņakagomin's commentary on the Pramāṇavārtika—Svavṛtti of which:

PSVTa, a Ms. of 217 leaves (each side 7 lines) of which two leaves (12, 37) are missing and there are a few lacunae. Our present edition is based on this MS. The script is Māgadhī, the mistakes of व-व, ' व-म्ब are common. This MS. with six leaves of another MS. (PSVTb) was discovered by me in Chhagpe-lha-khang. Both belong to the same period. A

third paper MS. (PSVTc) the Rājaguru Pandit Hemarāja Sarman (Nepal) kindly placed at my disposal. It has only 24 leaves. The variations of the reading of these MSS, are noted in the foot-notes.

My late lamented friend Dr. K. P. Jayaswal was overjoyed with the discovery of these works, and along with other works he sent PVS and PVST to the press in 1937. Alas! he could not live to see it published. After his demise like an unclaimed orphan it went from door to door for its publication. Thrice it was accepted and then refused or was somehow prevented from being published. At last Mr. Srinivas Agrawal, the proprietor of Kitab-Mahal, came to its rescue from the sad plight. In this the help of Pandit Krishna Prasad Dar (The Manager of Allahabad Law Journal Press) was of as much importance. Mr. Dar kept the whole composed matter (about 3 ton lead in type) for seven years, and at the end also reduced the rate of printing, to facilitate the publication of such a least profitable work, from the commercial point of view. I cannot express in words my heart-felt thanks to these two friends.

Allahabad 5th Dec., 1943

RAHULA SANKRITYAYANA

#### Mss. Consulted

- 1. PSVs. प्रमाणवातिकस्ववृत्ति by धर्मकीति (belonging to Saskya, Chag-pe-lha-khang, Tibet) incomplete, the leaves 32, 34, 35-41, 44-45, and 46.
- 2. PSVt. The Tibetan translation of PSV. (Nar-thang dition), the leaves 420b-486a3. 489a2-497b2, 500a7-505a5, 521b-1-528b6, 534a6-534b6 are restored into Sa sk it.
- 3. PSVTa. प्रमाणवातिकस्ववृत्ति-टीका by कर्णकगोमी (belonging to Sa-skya, Chag-pe-lha-khang) Only 12th and 37th leaves missing.
- 4. PSVTb. ditto (ditto) incomplete. Only six leaves corresponding to PSVTa:—
  - 15126-15324 (इत्यादि-योग्य)
  - 15324-15423 (अर्थविशेष-इलेषयेत्)
  - 15423-1552 (यमित्यादि-सामान्य)
  - 15825-15921 (नानुमेयः-स्येतिज्वाला)
  - 1,922-16916 (याः सकाशात्-अत्रापि प्र)
  - 19323-19422 (न भवेवित्यादि-दर्शिता एत)
- 5. PSVTc. ditto (belonging to राजगुरु पण्डित हेमराजशर्मा, Nepal) incomplere. Only 24 leaves.
- 6. A. प्रमाणवातिकभाष्य by प्रकाकरगुप्त (Sa-skya, Gu-rim-lha-khang) incomplete, copied by विभूतिचन्त्र (from Ch. III. 303 to the end)
- 7. B. प्रमाणवार्तिकभाष्य by प्रज्ञाकरगुप्त (Sa-skya, Chag-pe-lha-khang) complete.
- 8. PVa. प्रमाणवास्तिक, my edition JBORS. Vol. xxiv
- PVb. ditto 1st chapter (Tag-la monastery, Tibet) incomplete, first 284 Kārikās only.

# विषय-सूची

|                             | पृष्ठं     |                                   | पृष्ठं |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------|--------|
| नमस्कारश्लोकः               | 8          | (घ) सामान्याभावे प्रत्य-          |        |
| शास्त्रारम्भप्रयोजनम्       | ₹          | <b>ुभिज्ञा</b> संगतिः             | २०५    |
| १. हेतु-चिन्ता              | 8          | (ङ) <sup>®</sup> तद्वत्ता-निश्चयः | २१३    |
| (१) पक्षधर्मता              | ,,         | (२) सांख्यमत-निरासः               | ३२०    |
| (२) हेतु-लक्षणम्            | ,          | (३) जैनमत-निरामः                  | 388    |
| (३) हेतु-स्त्रिधा           | 5          | ५. शब्द-चि <del>न</del> ्ता       | ३४१    |
| (४) हेत्वाभासाः             | ,,         | (१) श्राप्तशब्द-चिन्ता            | ३४२    |
| २. श्रनुपलब्धि-चिन्ता       | २९         | (२) निर्हेतुक-विनाशः              | ३४≒    |
| (१) दृश्यानुपलब्धिफलम्      | , ,        | (३) ग्रनुपलब्धि-चिन्ता            | ३७०    |
| (२) अनुपलब्धिश्रतुर्विधा    | ,,<br>३५   | क. ग्रनुपलब्धेः प्रामाण्यम्       | 11     |
| (क) शेषवदनुमाननिरासः        | पूह<br>पूह | ख. स्वाभावानुपलब्धिः              | ३७⊏    |
| (ख) त्रिरूपहेत्निश्चयः      | પ્રક       | ग. ग्रनुपलब्धिरेवाभावः            | ३७६    |
|                             |            | घ. कल्पितस्यानुपलब्धिः            | .३८८   |
| ३. व्याप्ति-चिन्ता          | ५७         | ६ श्रागम-चिन्ता                   | ३८९    |
| (१) दिग्नागेष्टः प्रतिबंधः  | ,,         | (१) पौरुषेयत्वे                   | •      |
| (२) स्राचार्यीयमतनिरासः     | ६५         |                                   | ३८६    |
| (३) वैशेषिकमननिरामः         | ≎ي         | क पुरुषानिशयप्रणीत वचन            |        |
| (४) म्रविनाभाव-नियमः        | <u>ح</u>   | प्रमाणम्                          | ,      |
| ४. सामान्य चिन्ता           | १०७        | ख. सत्कायदर्शनं दोषकार-           |        |
| (१) न्यायमीमांसामतनिरासः    | १३६        | णम्                               | 808    |
| (क) व्यावृत्तस्वभावा भाव    |            | ७. श्रपीरुषेय-चिन्ता              | ४०३    |
| (ख) भिन्नानामभिन्नं कार्यम् | १७७        | (१) सामान्येने                    | ४०३    |
| (ग) ग्रपोहस्य विजातीय-      |            | क. ग्रपौरुषेयत्वाऽप्रामाण्यम्     | 680    |
| <i>ब्यावर्त्तकत्व</i>       | 3=8        | ख. सम्बन्ध-चिन्ता                 | ४१=    |

|                                       | पृष्ठं      |                               | पृष्ठ             |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| (वैयाकरणपक्षनिरासः)                   | ४३४         | (२) कृमारिल-मत-निरासः         | <u>५३<b>५</b></u> |
| ,                                     | ४३८         | क. म्रपीरुषेयत्वे दोषाः       | ,,                |
| घ. न नित्यता                          | ४४४         | ख कृतकत्वे दोषाः              | ५४१               |
| (क) गुर्वध्यमनपूर्वकत्वा-             |             | ग. नित्यत्वे दोषाः            | ५५६               |
| दिप                                   | 11          | घ समयकाराणां उक्त्या          |                   |
| (ख) श्रनादित्वे संशयः                 | <b>४</b> ሂ⊏ | फलविशेष:                      | ५६५               |
| (ग) वर्णवाक्यनित्यत्वनि-              |             | ङ. वर्णानुपूर्वि-चिन्ता       | ४६६               |
| रासः 🦯                                | 3 X S       | च. ग्राप्त-चिन्ता             | ५५०               |
| (घ) वर्णानुपूर्वि-चिन्ता              | ४८६         | (३) जैमिनिमतनिरासः            | ६०८               |
|                                       | ५१०         | वेदैकदेशसत्त्यस्वेन सर्वस्या- |                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <i>श</i> इ७ | प्रामाण्यम                    | 202               |

# प्रमागावार्त्तिकम्

#### नमोबुद्धाय ॥

#### १. नमस्कारवलोकः---

¹ (विधूतकल्पनाजालगम्भीरोदारमूर्त्तये । नमः समन्तभद्राय समन्तस्फरणत्विषे) ॥ १ ॥

T.420b

यो विष्वस्तसमस्तबन्धनगतिस्सम्यग् वशित्वे स्थितः (,) सर्व्वेज्ञेयविसारिनिम्मेलतमज्ञानप्रबन्धोदयः।

ıЬ

सत्त्वार्थोद्यतमानसदच सुचिरं श्रीमञ्जुनायो विभुः (,) तन्तत्वा बहुशोद्य वार्त्तिकगतं किञ्चिद्विवक्षाम्यहं।।

टीकाकृतः सकल एव गुणः स एष ब्रूतेत्र वस्तुगहनेपि यदस्मदादिः।

विग्नागदन्तमुस(?श) लैविषमेऽपनीते लब्धेषु वर्त्मसु सुखं कलभाः प्रयान्ति<sup>1</sup>।। <sup>3</sup>यो मामवज्ञायति कोषि गुणाभिमानी जानात्यसौ किमषि तं प्रति नैय यत्नः।

कदिचद् भविष्यति कदाचिदनेन चार्थी नानाधियाञ्जगति जन्मवतां हि नान्तः।।

यद्यपि हि शास्त्रारम्भे नमस्कारक्लोकोपन्यासमन्तरेण कायवाङमनोभिरिष्ट-देवतानमस्कारकरणेन पुण्योपचयादविष्टनेन शास्त्रस्य परिसमाप्तिर्भवति । तथापि व्याख्यातृश्रोतृणां स्तुतिपुरस्सरया प्रवृत्त्या पुण्या<sup>2</sup>तिशयोत्पादात् पारार्थ्य सदाचारानुपालनं चालोच्य विशिष्टदेवतापूजाश्लोकमुपन्यस्तवानाचार्यः । विश्वतकस्पनेत्यादि ।

यदा समन्तभद्रशब्दो रूढ्या बोधिसत्त्ववृत्तो न गृह्यते तदेयं बुद्धस्य भगवतः पूजा। सा च द्विधा स्तोत्रतः प्रणामतश्च। नमःशब्देन प्रणामतः परिशिष्टैः स्तोत्रतः। स्तोत्रमपि स्वार्थसम्पत्तितः परार्थसम्पत्तितः परार्थ-संप<sup>2</sup>दुपायतश्च त्रिधा। स्वार्थसम्पन्तश्च परार्थप्रति समर्थो भवतीिव

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The reading in the bracket ( ) is from PVb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stan-ḥgyur.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A parady of Bhavabhūti's Malatimādhavam 1:4.

प्रथमं पूर्व्वित्वेतं स्वार्थसम्पदुक्ता । स्वार्थसम्पच्च कायत्रयलक्षणा त्रिभिविक्यो-वैविविधिष्टोद्भाविता । आवरणप्रहाणविशेषेण । गाम्भीर्यविशेषेण । औदार्य-विशेषण च ।

तत्रात्मात्मीयाद्याकारप्रवृत्ता ग्राह्मग्राहकाकारप्रवृत्तास्च तैथातुकाश्चित्तचैत्ताः कल्पना । सैव जालम्बन्धनात्मकत्वात् । तिद्वधूतं विध्वस्तं सवासनं
पुनरनृत्पत्तिधर्मत्वमापादितं यासा मूर्सीनान्तास्तथोक्ताः । एतेनावरणप्रहाणविशेष उक्तः । गाम्भीर्योदार्यविशेषौ तु गम्भीरोदारपदाभ्यामुक्तौ । विधूतकल्पनाजाला गम्भीराः श्रावकप्रत्येकबुद्धाद्यविषयत्वात् । उदारास्सकलज्ञेयसकल्पत्वार्थव्यापनात् । मूर्त्तयस्त्रयः कायाः स्वाभाविकसाम्भोगिकनीर्माणिका<sup>5</sup>
यस्य भगवतः । असौ विधूतकल्पनाजालगम्भीरोदारमूर्त्तः । भद्रं कल्याणमभ्युदयनिःश्रेयसलक्षणं । तत् समन्तान्तिरवशेषन्तर्वांथनां यथा भव्यम्भवति यस्मात्
सकाशा (दसौ समन्तभद्रः । एतेन परार्थसम्पदुक्ता । अस्याश्च परार्थसम्पदः
समन्तस्फुरणत्विष) १ इत्यनेन सिद्धभुपाय उक्तः । (त्विषो रश्मय इह तु यथाविष्याम्त्विष इव त्विष उच्यन्ते । समन्तो निरवशेषः परार्थसाधनोपायः स्फर्यते
व्याप्यते विनयेभ्यः साकल्ये [न] (कथनात् याभिस्ताः समन्तस्फरण्यस्तनतथाभूतास्त्विषो धर्मदेशना यस्य स समन्तस्फरणत्विद् । नमः शब्दयोगाच्च
सर्व्वत्र वतुर्थी ।

22 यदा तु रूढिरपेक्ष्यते तदायं समन्तभद्रश) १ ७ व्हां महायाने बोधिसत्विवशेषे रूढ इति बोधिसत्वस्येयं पूजा (।) पदार्थस्तु पूर्ववद् योज्यः। अयन्तु विशेषो विधूतकल्पनाजालत्वं बोधिसत्वभूम्यावरणप्रहाणतो द्वष्टव्यं। गाम्भीयं श्रावक[प्रत्येकबुद्धपृथग्जनाविषयत्वतः। औदार्यन्तु बोधिसत्वम (।)हात्म (?तम्य)तः। कायत्रयमप्यनुरूपं बोधिसत्वानां विद्यत ए] १ व प्रकर्षगमनात्तु बुद्धानां व्यवस्थाप्यतः इति ।।

सन्त्येव हि सन्तोस्य<sup>1</sup> वा ति का ख्यस्य शास्त्रस्य ग्रहीतारस्तथापि श्रोतृदोष-बाहुत्येन सन्तमप्युपकारमसन्तमिव कृत्वा सुक्ताभ्यासभावितचित्तत्त्वमेव शास्त्रारम्भे कारणन्दर्शयन्। अयं च महार्थश्रद्धशे हेनुदोषस्त्यक्तुं युक्त इत्येतच्च वक्रोक्त्या कथयितुं द्वितीयं श्लोकमाह।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Missing portion is found in the margin in a different hand.

#### (शास्त्रारम्भप्रयोजनम्)

प्रायः प्राकृतसिक्तरप्रतिबलप्रक्को जनः केवलं, नानथ्येव सुभाषितैः परिगतो विद्देष्टचपोर्ष्यामलैः। तेनायं न परोपकार इति नश्चिन्तापि चेत(श्चिरं)², सूक्ताभ्यासविवर्द्धितन्यसनमित्यत्रानुबद्धस्पृहम्॥२॥

प्रायःप्राकृतेत्यादि । अत्र चनुर्विषः श्रोतृदोष उद्भावितः । कुप्रज्ञत्वमज्ञत्वं अनिर्यत्वं अमाध्यस्थ्यञ्च । प्रायः शब्द ओकारान्तो<sup>2</sup> बाहुत्यवचनः । प्रायो जनो भूयान् जनः । प्राकृतसिक्तः प्राकृतानि बहिःशास्त्राणि तत्र सिक्तर्यस्येति (।) गमकत्वाद् व्यिषकरणो बहुन्नीहिः । प्राकृता वा सिक्तर्यस्येति । समानाधिकरण एव । प्राकृतविषयत्वाच्च सिक्तः प्राकृता । अनेन कुप्रज्ञत्वं श्रोतृदोष उक्तः ।

अप्रतिबला शास्त्रग्रहणम्प्रत्यस (श)क्ता प्रज्ञा यस्य सोप्रतिबलप्रज्ञः प्रायो जन इति सम्बन्धः । अनेनाज्ञत्वमुक्तं<sup>3</sup> (।) सुभाषितैर्नातथ्यें किन्तु सुभाषिताभिधायिन-म्बिद्वेष्टघपीर्थ्यामलैः परिगतः सन् । अनर्थी च विद्वेष्टि चेत्यर्थः । एतेन यथा-क्रममर्नाथित्वममाध्यस्थ्य चोक्त । अत्रापि प्रायो जन इति सम्बन्धनीयं ।

अन्ये तु प्रायश्रब्दस्या (?स) कारान्तां प्यस्ति निपातः (।) स च बाहुन्ये-नेत्यस्मिस्तृतीयार्थे स्वभावाद्वर्त्तत इति व्याचक्षते । ईष्या परसम्पन्तौ चेतसो व्यारोपः । मैव मलश्चित्तमिल्यैनीकरणात् । व्यक्तिभेदाद् बहुवचनं । यत एवन्तेन कारणेनायमारिप्सितो वार्ति का स्यो ग्रन्थः । परोपकारः परेपामुपकारः । उपिक्रयतेनेनित करणं घञ्च । परान् वोपकरोतीति परोपकारः "कर्मण्यण्" (पाणिनिः ३।२।१) । परोपकार इति नः अस्माकं चिन्तापि नास्ति । कथन्तिह् शास्त्ररचनायां प्रवृत्तिरित्याह् । चेतश्चिरमित्यादि । चिरन्दीर्घकालं सूक्ताभ्यासेन विवद्वितं व्यसनं यस्य चेतसस्त त्यथेक्तं । इति हेनोरत्र वार्त्ति क रचनायामनुबद्धस्पृहं जाताभिलापं चेत इति । एवमेके व्याचक्षते ।

अन्ये त्वन्यथा। कस्मादयमाचार्यं घम्मं की त्ति वीतिकन्यायेन प्रमाणसमुख्यय-व्याच्यां करोति न पुनः स्वतन्त्रमेव शास्त्रमित्यस्मिन् प्रश्नावसरे प्राह। प्राय इत्यादि। अस्य इलोकस्यायं समासार्थः। चिन्तया करुणया च <sup>6</sup> मे प्रमाण स मुच्च य व्याख्यायां चेतो जाताभिकापमिति। चिन्ता करुणा च आचार्यं दिग्नाग-रचितशास्त्रस्याल्पोपकारित्वेन। अल्पोपकारित्वञ्च श्रातृजनापराधेन। पदार्थ-स्तूच्यते। प्राय इति बाहुल्येन प्राकृतसिक्तर्जन इति सम्बन्धः। प्राकृत उच्यते

# १---हेतुचिन्ता

- (१) पद्मधर्मता
- (२) हेतुलद्मग्रम्

### अर्थानर्थविवेचनस्यानुमामाभयत्वात् तद्विप्रतिपत्तेः, तद्व्यवस्यापनायाह ।

लोके नीचः । यस्य दृष्टोन्वयः । एवन्ती थि क शास्त्राणि परप्रणीतानि चाचार्यनीति2b शास्त्रदूषणानि । विपर्यस्तज्ञानप्रभव<sup>7</sup>त्वाद् दुष्टान्वयाद् यतः प्राकृतानि । तेषु सिक्तरनुरागो यस्य स तथोक्तः । कस्मात्पुनः प्राकृतसिक्तिरित्याह । अप्रतिबलप्रज्ञ इति । अतोसौ दुर्भाषितमपि सुभाषितमिति गृहीत्वा प्राकृते सज्यते । अप्रतिबलप्रज्ञत्वादेव चाचार्यसुभाषितानि स्वयं यथावदवबोद्धमक्षमो दोषवत्त्वेन गृहीत्वा
तैराचार्यसुभाषितैरनर्थो । आचार्ये च विद्वेषवान् भवतीत्याह् । केवलमित्यार्दि । न केवलमनर्थी सुभाषितैराचार्यीयैरपि तु विद्वेष्टपपीष्यामलैः परिगतः सन्नाचार्यदिग्ना गं (।) किं भूतं सूक्ताभ्यासविवद्धितव्यसनं । व्यवहितेनापि सम्बन्धो भवत्येव ।
''येन यस्याभिसम्बन्धो दुरस्थस्यापि तेन स'' इति न्यायात् ।

शोभनमुक्तं सूक्तं भगवत्प्रवचनन्तत्राभ्यासस्तत्र विविद्धितं व्यसनन्तत्रैवात्यर्थमा-सक्तत्वं यस्याचार्येदिग्नागस्य स तथोक्तः। अनेनाचार्यदिग्नागस्यो॰पितपुण्यज्ञानत्वमाह। उपचितपुण्यज्ञाना एव हि सूक्ताभ्यासिवविद्धितव्यसना भवन्ति। येना-ऽप्रतिबलप्रज्ञ आचार्यसुभाषितैरनर्थी प्राकृतसिक्तिश्च तेन कारणेनायं प्रमाण स मुच्च यो न परोपकारः। उपकरणमुपकारो भावे घञ् (पाणिनिः३।३।१८)। पर उत्कृष्ट उपकारो नास्माद् भवतीति कृत्वा न परोपकारोऽल्पस्तूपकारोस्त्येव स च प्रायशब्देन सूचित एव। इति शब्दो हेतीं (।) अस्माद्धेतोरस्माकं चिन्ता। महार्थ-मपीदं शास्त्रं न बहुनामुपकारकं जातन्तत्कथमस्यात्यर्थं साफल्यं कुर्यामित्येवमा-कारा। आचार्ये च बोधिसत्वकल्पे विद्वेषः स्वल्पोप्यनर्थहेतुरतोहमाचार्यनितेरिवप्रित्रकाशनेनाचार्ये बहुमानमृत्पाद्य ततोनर्थहेतोर्जनिन्वर्त्तीययामीत्येवं दुःखवि-योगेच्छाकारा करुणाप्यपिशब्दात्। इत्यत्रमुखद्धस्पृह्हमिति द्वि<sup>4</sup>तीयेनेति शब्देन चिन्ताकरुणयोर्हेतुत्वमाह। इत्याभ्यां चिन्ताकरुणभ्यां चेतिरुचरं दीर्घकालमत्र प्रमाण स मुच्च य व्याख्याभूत प्रमाण वात्ति क रचनायामनुबद्धस्पृहं सन्तानेन प्रकृतेच्छिमिति।।

यदि प्र मा ण स मु च्च य व्याख्यां चिकीर्षुराचार्यधर्मकीर्तिः कस्मात् स्वात-न्त्र्येणानुमानं व्यवस्थापयतीत्याशङ्कामपनयन्नाह । अर्थानर्थेत्यादि । अर्थो हित- महितमनर्थस्त<sup>5</sup>योविवेचनन्तस्यानुमानाश्रयस्वादनुमानमाश्रयो यस्येति विग्रहः । अनुमानेन ह्यर्थानर्थौ निश्चित्यानुमानपृष्ठभाविना प्रबन्धप्रवृत्तेन ज्ञानेनार्थानर्थौ यथाकमं प्राप्ति (परिहारार्थम्बभागेन व्यवस्थापयति । तस्मादनुमानाश्रय-मर्थानर्थविवेचनं । तिह्यतिपत्तेरिति तस्मिन्न) नुमाने विप्रतिपत्तेस्तद्ध्यवस्था-पनायाहेत्येवमेके व्याचक्षते ।

अत्र त्विदं चिन्त्यं।

यदि तावदेवमवधार्यतेथाऽनथंविवेचनस्यैवानुमानाश्रयत्वादिति (।) तन्न । अर्थानथाभ्यामन्यस्याप्युपेक्षणीयस्य तृतीयस्य विषयस्य यद्विचनन्तस्याप्यनुमाना-श्रयत्वात् (अर्थानथंविवेचनस्य चानियतत्वात् । प्रत्यक्षाश्रयत्वमनिवारितिमिति कोतिशयोनुमानस्य स्यापितो येन तदादौ व्युत्पाद्यते ।) अथाप्येवमवधार्यते । अर्थानथंविवेचनस्यानुमानाश्रियत्वादेवेति । तथाप्ययुक्तमवधारण । अर्थानथंविवेचनस्यानुमानाश्रियत्वादेवेति । तथाप्ययुक्तमवधारण । अर्थानथंविवेचनस्य प्रत्यक्षाश्रयत्वादिष । तथा ह्यर्थानथीं विभक्तरूपावेव प्रत्यक्षं प्रतिभामेते । तच्च प्रत्यक्षमभ्यासातिशयसमासादितपाटवत्या अपसारितभ्रान्तिनिमत्तं पाश्चान्यमर्थानथंविवेचन[विकल्पं जनयित । एतदे(व) हि प्रत्यक्षस्यार्थानथंविवे] चनाश्रयत्व यदर्थानथीं विभागेनानुभूय यथानुभवन्तत्र निश्चायजननं ।

न च शक्यम्वक्त् पाइचात्येनैवार्थानर्थे। विभक्ताविति । विकल्पेन वस्तु-स्वरूपस्याग्रहणाद् ग्रहणे वा विकल्पकत्वहानेविकल्पानुबद्धस्य प्रमातुः स्पष्टार्थ-प्रतिभासित्वविरोधात् ।

यत्र तु क्वचिद् विषये पाटवाभावाद् भ्रान्तिनिमित्तापनयनासमधं प्रत्यक्षं तत्रानुमानान्तिरुचयः प्रार्थ्यते न सर्वत्र (।) तस्मात् प्रत्यक्षे स्वतः परतञ्च प्रामाण्यिनिश्चयः। निश्चायिष्यते चायमधों द्वितीय² परिच्छेद इति नेह प्रतन्यते।

अवश्यं च प्रत्यक्षस्याभ्यासबलादपसारितभ्रान्तिनिमित्तस्य यथानुभवन्नि-श्चयजननात् स्वतोर्थानर्थविवेचनाश्रयत्वमेष्टव्यमन्यथानुमानस्यापि व्यवस्था न स्याद् धूमादेलिङ्गस्यानिश्चयात्। धूमादेरप्यनुमानात् प्रतिपत्तावनवस्था स्यात्। तत्रापि लिङ्गान्तरस्यानुमानान्तरेण निश्चयादिति।

यदि च प्रत्यक्षमर्थानर्थविवेचनस्यानाश्रय<sup>3</sup>स्तदा शास्त्रकारेण प्रकरणान्तरे यदुक्तं (।) "हिताहितप्राप्तिपरिहारयोनियमेन सम्यग्ज्ञानपूर्वंकत्वादि"त्यादि तद् बाध्येत । तथा "न ह्यस्यामर्थम्परिच्छिद्ये"त्यादि । पुनश्चोक्तं

32

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

"दृष्टेषु सम्वित्सामर्थ्यभाविनं स्मरणादि"त्यादि ।

तस्मादन्यथा व्याख्यायत इत्यपरे। आचार्य दि ग्ना ग प्रणीतं प्रमाणलक्षणा-दिकमर्थो युक्तत्वात्। ती थि क प्रणीतं न युक्तत्वादनर्थस्त<sup>4</sup>योर्थिवेचनं युक्ता-युक्तत्वेन व्यवस्थापनन्तस्यानुमानाश्रयत्वात्। अनुमानमेव ह्याश्रित्य लक्षणवा-क्यानां युक्तायुक्तत्वं व्यवस्थाप्यन्न प्रत्यक्षन्तस्याविचारकत्वादिति।

तदप्ययुक्तं। यतो लक्षणवाक्यानां न स्वरूपेण युक्तायुक्तत्वमिष त्वर्थद्वा-रेण (।) स चार्थो यथानुमानेन युक्तः प्रतीयते तथा प्रत्यक्षेणापि। तथा च वक्ष्यति (।)

''प्रत्यक्षं कल्पनापोढं प्रत्यक्षेणैव सिध्यति ।'' (प्र० वा० ३।१२३)

नथा

''पक्षधर्मत्वनिश्चयः प्रत्यक्षत'' इत्यादि ।

योपि मन्यते (।) सत्यमर्थानर्थविवेचनं प्रत्यक्षानुमानाभ्यां क्रियत एव (।) केवलं यदर्थानर्थविवेचनस्यानुमानाश्र्यत्वमुच्यते तत्प्रत्यक्षविषयेपि विवाद-सम्भवे सित नानुमानादन्यन्निर्णयनिबन्धनमस्त्यतोनुमानस्य प्राधान्यात्तिविचना-श्रयत्वमुक्तमिति।

एतदप्ययुक्तं । यतः प्रत्यक्षस्य स एव विषयो व्यवस्थाप्यते यो निश्चितो त च निश्चिते विवादः सम्भवतीत्ययुक्तमेतत् ।

अन्यस्त्वाह (।)अर्थानर्थविवेचनमनुमानादेव भर्वात न प्रत्यक्षात्। यतो येर्थानर्था अनुभूतफला अनुभूयमानफला वा न ते प्रवृत्तिविषया निष्पत्नत्वात् फलस्य। तस्मादनागनार्थिक्रियार्थन्तसमर्थेष्वर्थानर्थेषु प्रवृत्तिः। न च तत्सामर्थ्यन्तेषु प्रत्य3 b क्षेण प्रतीयते येन प्रवृत्तिविषयत्वं स्यात्। प्रवृत्तिसाध्यार्थिकयाया भा वित्वेन तत्सामर्थ्यं (कुवंदूपता)स्यापि भावित्वात्। तस्मात् पूर्वानुभूतार्थिकयासाधन-वस्तुसाधम्यात् प्रत्यक्षेष्वपि वस्तुष्वनागतफलयोग्यतानिश्चयो न प्रत्यक्षत-स्तेनानुमानादेवार्थानर्थविवेचनमिति।

तदप्ययुक्तं । यतो यदि सा योग्यता (कुर्वदूपता)र्थेषु वर्त्तमानकालभायिनी तदाभ्यासातिशयवतापि प्रत्यक्षेण निश्चीयेत । लिङ्गवत् । अथानागतैव सा तदानुमानेनापि(न)निश्चीयेतानागतेर्थे नुमानाभावादिति वक्ष्यति ।

एतेन यदुच्यते ''प्रवृत्तिविषयवस्तुप्रापणं प्रत्यक्षानुमानयोरिविशिष्टिमि''ति तदिप निरस्तं द्रष्टव्यं। अनागतार्थिकियासमर्थो हि प्रवृत्तिविषयो न च तत्सा-मर्थ्यं प्रत्यक्षानुमानाभ्यां निश्चीयत इत्युक्तं। परिच्छिन्तश्च प्रवृत्तिविषय इष्यते न च सन्तानः प्रत्यक्षादिक्षणेन परिच्छिन्तस्तक्ष्यं प्रवृत्तिविषयः।

अधैकिस्मिन् क्षणे प्रत्यक्षं प्रवृत्तमिष नि²श्चयवशात् क्षणसामान्यविषयत्वेनैकसन्तितिविषयन्तक्युक्तं। प्रतिभासमानेनैव हि विषयेण निश्चयवशात् प्रत्यक्षं सामान्यविषयं व्यवस्थाप्यते न परमार्थतः। स्वलक्षणविषयत्वात्। यथा लिंग-विषयं प्रत्यक्षं। तथा हि प्रतिभासमानमिदं धूमस्वलक्षणन्तार्णम्वा पार्णम्वान्यद्वा सम्भवति (।) तत्र च विशेषानवधारणेन क्षणमात्रनिश्चयेन च स्वलक्षण-विषयमिष सामान्य³विषयं प्रत्यक्षं व्यवस्थाप्यते। प्रत्यक्षपृष्ठभाविनो निश्चयस्य प्रत्यक्षविषयानुसारित्वात्। न पुनरेकक्षणविषयमप्रत्यक्षमेवं व्यवस्थापयित् शक्तयते यतौ य. प्रत्यक्षे प्रतिभासते क्षणो नासौ निश्चतो नापि पूर्वक्षणरूपो परक्षणरूपो वा सम्भवति भिन्नकालत्वात्। तत् कथन्तत्र विशेषानवधारणेन क्षणमात्रनिश्चयेन च क्षणसामान्यविषयं प्रत्यक्षं व्यवस्थाप्यते। प्रत्यक्षंपृष्ठभाविनः स एवायमिति निश्चयस्य सामान्यविषयत्वेष न सन्तानिषयत्वं। प्रतिपन्नप्रतीयमानयोविषयीकरणेनानागतक्षणानिश्चयाद् विजातीयव्यावृत्तम्पविषयत्वाच्चात एव क्षणस्य प्रतिभासेप्ययं घट इति ज्ञापनिन्वयः।

अर्थो निरोधमार्गावुपादेयत्वादनथों दुःखसमुदयौ त्याज्यत्वात्। यद्वार्थः परमार्थसत्यमनर्थः (संवृत्तिसत्यं तयोर्यद् विवेचनं स्वरूपेण व्यवस्थापनन्तस्यानु-मानाश्रयत्वात्। अर्थानर्थविवेचनकारि च सर्व ज्ञानं न स्वलक्षणं गृह्णात्यिप त्वध्यवस्यतीति श्रान्तमेव(।) तेन यदि शब्दादिज्ञानमर्थानर्थविवेचनाश्रयमिष्यते तदिप श्रान्तत्वादप्रमाणमेव(।) अत एव न तस्येह व्युत्पाद्यताप्रसंगः। अनुमानस्य

# (३) हेतुस्त्रिधा

# (४) हेत्वाभासाः

# पद्मधर्मस्तदंशेन व्याप्तो हेतुः, त्रिधैव सः। श्रवनाभावनियमातः, हेत्वाभासास्ततोऽपरे॥३॥

तु भ्रान्तत्वे सत्यपि प्रतिबन्धवशात् प्रामाण्यं (।) शब्दादिज्ञानस्य त्वेवं प्रामाण्येभ्युपगम्यमानेऽनुमानेन्तर्भावादपक्षधर्मस्यागमकत्वादर्थानर्थविवेचनाश्रयत्व-मनुमानस्यैव ।

ननु प्रतिब<sup>2</sup>न्धवशादनुमानस्य प्रामाण्ये नित्यादिविकल्पस्यापि प्रामाण्यं स्यात् क्षणिकाद्यर्थे प्रतिबन्धाद्(।) अथाध्यवसितार्थप्रतिबन्धेन प्रामाण्यं मणिप्र-भायाम्मणिज्ञानस्य प्रामाण्यं स्यात्। तदिषि ह्यध्यवसितेन मणिना सम्बद्धन्त-स्मात् सत्यिष प्रतिबन्धे यहेशादिसम्बन्धितया योर्थोध्यवसितस्तहेशादिसम्बन्धितया सन्तानैकत्वाध्यवसायात् तमर्थं प्रापयदनुमानज्ञानं प्रमा<sup>3</sup>णमेव। न सर्व ज्ञानं।

अर्थानर्थविवेचनं चाधिगमरूपमाकारोनुमानम्प्रमाणत्वात्। यद्वा लिङ्क-मेवानुमानमतोर्थानर्थविवेचनस्यानुमानाश्रयत्वं। तद्विप्रतिपत्तेरिति तस्मिन्ननुमाने सम्मोहात्। तद्वचवस्थापनाय तस्यानुमानस्य विप्रतिपत्त्यपनयनेनावस्थापनायाह सुत्रकारः।

### पक्षधर्म इत्यादि।

यद्यनुमानं व्यवस्थाप्यं कस्मात् पक्षधर्मं इक्त्यादिना हेतुमेव व्यवस्थापयतीति चेत्। अदोषोयं हेनुविप्रतिपत्तिद्वारेणानुमाने विप्रतिपत्तेस्तद्वचुत्पत्तिद्वारेणैव तस्य व्यवस्थापनं। अनुमानज्ञानं च त्रिरूपलिगादुत्पद्यमानं लोकप्रतीतमेवातो विप्रतिपत्तिः प्रतीत्यैव निराक्रियते।

यद्वानुमानशब्देन यदा लिङ्कमेवोच्यते तदा तद्विप्रतिपसोर्हेतुमेव व्यवस्था-पयतीत्यदोषः।

अत्र<sup>5</sup> इलोके लिंगस्य लक्षणं संख्यानियमः संख्यानियमकारणम्विपक्षनिवृत्ति-इचोक्ता । **पक्षधमंस्तवङक्षेत व्याप्त** इति लक्षणं ।

तस्य पक्षस्याङकाः साधियतुमिष्टो धर्मस्तेन ध्याप्त एवेत्यवधारणं (।) त्रिधैवेति संख्यानियमः। अविनाभावनियमादिति संख्यानियमकारणं । त्रिष्वेवाविनाभावस्य नियतत्वादित्यर्थः । हेत्वाभासास्ततोपर इति विपक्षनिवृत्तिः ।<sup>6</sup> तस्माद्धेतुत्रयादन्ये हेत्वाभासाः । ननु यदि तदंशव्याप्तिर्दृष्टान्त एव गृह्यते तदानुमानस्योत्थानन्न स्यात्। साध्यधर्मिणि साध्यधर्मेण हेतोर्व्याप्त्यग्रहात्। तदा च पक्षधर्मो हेतुरिति व्यथं लक्षणमगमकत्वात्। सर्वोपसंहारेण व्याप्तिग्रहणेषि नानुमानस्य प्रामाण्यं स्यात्। व्याप्तिग्राहकप्रमाणंप्रतिपन्नविषयत्वेन स्मृतिरूपत्वात्। पक्षधर्मो हेतुरिति च न वक्तव्यन्तदङ्गव्याप्तिवचनेनैव गतत्वात्। तदङ्गव्याप्तिवलेन 4। च पक्षधर्मस्य गमकत्वन्त पक्षे सत्तामात्रेण तत्रस्यस्य गर्दभादेरगमकत्वात्। तस्मान्न पक्षधर्मो हेतुरिति पृथम् लक्षणम्बक्तव्यं।

तदुक्तम्।

''अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण कि । नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किमि''ति ।

कि चानुपलब्धेस्तावन्न पक्षधर्मत्वमन्योपलब्धेः पुरुषधर्मत्वात् । स्वभावहेतोश्च ध<sup>1</sup>मिरूपत्वात् कार्यहेतोरपि स्वातन्त्र्येण धर्म्यनपेक्षत्वात् । न च कल्पितस्य पक्षधर्मस्य कार्यस्वभावहेतुत्वं साध्यव्याप्तिश्चेति न पक्षधर्मी हेतुरिति वक्तव्यं ।

तथा यदि हेतुत्वेन त्रित्वं व्याप्तन्तदा हेतुत्वस्यानियतत्वादन्यत्रापि मंयोग्या-दिषु हेतुत्वमनिवारितमेवेति त्रिधैवेत्यवधारणं न युज्यते।

अथ हेतुत्वं त्रित्वेन व्याप्तन्तदा त्रित्वस्य हेतावनियतत्वात् कार्यादीनामप्य-हेतु<sup>2</sup>त्वन्ततश्च कार्यादेरेव हेतुत्वमिति न घटते।

कि च। यद्यनुपलम्भस्य साध्यप्रतिबन्धो नास्ति तदाऽप्रतिबद्धोपि हेतुर्गमक इति त्रिधंव स इति नियमो न घटते (1)

अथ प्रतिबन्धोस्ति तदा कार्यस्वभावयोरेवान्तर्भावान् त्रिधैव म हेतुरिति तथापि न युज्यते । हेत्वाभासास्ततोऽपर इति न युक्तं हेत्वन्तरस्यात्यन्तपरोक्षत्वान्न तदभावः प्रत्यक्षादिनिध्चित इत्ययुक्तमुक्तं ।<sup>3</sup>

# पक्षधर्मस्तवंशेन ज्याप्तो हेतुस्त्रिधेव सः । अविनाभावनिषमाद्धेत्वाभासास्ततोऽपर इति ॥

अत्रोच्यते । यद्यपि माध्यसाधनयोर्व्याप्तिः सर्वोपसंहारेण प्रतिपन्ता तथापि न व्याप्तिग्रहणमात्रादिह साध्यधींमणीदानी साध्यधमें इति विशेषेण निश्चयो भवत्यनुमानात्तु स्यात् । तस्माद् प्रतिपन्नविशिष्टदेशादिसम्बन्धिसाध्यार्थ-प्रतिपादकत्वेन प्रमाणमेवानु भानन्तच्च पक्षधमेत्वे सत्येव भवति नान्यथा । यतो नान्यदेशादिस्थेन साध्यधींमणान्यदेशादिस्थः साधनधर्मः सम्बद्धोऽतो विशिष्टदेशा-द्यवच्छिन्नसाधनावगतिसामर्थ्यदेव विशिष्टदेशाद्यवच्छिन्नसाध्यप्रतीतिरेवानुमानं (।) न तु धममात्रादिग्नमात्रप्रतीतिस्तस्या व्याप्तिग्राहकप्रमाणफलत्वात् ।

5 a

नापि यत्र साधनधर्मस्तत्र साध्यधर्मे इत्यविशेषेणावगमेपि सा<sup>5</sup>धनस्य पक्षधर्मत्वं सिध्यति साध्यधर्मिधर्मतया विशेषेणाप्रतीतेः सामान्येनाभिधानात्। तस्माद् विशिष्टदेशाद्यविच्छन्नसाध्यप्रतिपत्तये पक्षधर्मत्वन्दर्शनीयं।

तेन यदुवतं ''यत्र यत्र घूमस्तत्र तत्राग्निरित्यनेनैव पक्षधर्मस्योक्तत्वात् प्रदेश-विशेषेग्निसिद्ध्यर्थन्धूमञ्चात्रेति न वक्तव्यमुक्तार्थत्वादि''ति तदपास्तं।

नन्वेवमनुमानस्य प्रामाण्येऽपक्षधम्ममप्यनु<sup>®</sup>मानं प्रमाणं स्यादप्रतिपन्नाधि-गमात् । यथाऽधस्तान्नदीपूरन्दृष्ट्वोपरिवृष्टचनुमानं । तथा शिशुरयं ब्राह्मणः मातापित्रोर्बाह्मण्यादिति । तदुक्तं ।

> ''नदीपूरोप्पधो देशे दृष्टः (सन्तुपरिस्थितां। नियम्यो गमयत्येव) वृत्तां वृष्टि नियामिकां।। एवं (प्रत्यक्षधर्मत्वं ज्येष्ठं हेत्वङ्ग) विष्यते]। तत्पूर्वोक्तान्यधर्मत्वदर्शनाद् व्यभिचार्यते।। पित्रोश्च ब्राह्मणत्वेन पुत्रबाह्मणितानुमा। सर्वलोकप्रसिद्धा न पक्षधर्ममपेक्षते।। क्लेशेन पक्षधर्मत्वं यस्तत्रापि प्रकल्पयेत्। न संगच्छेत तस्यैतल्लक्ष्येण सह लक्षणं।। यथा लोकप्रसिद्धं च लक्षणिरनुगम्यते। लक्ष्यस्य लक्षणमेवं [स्यात्] तदपूर्वन्न साध्यत'' इति।

अत्रोच्यते । कस्मादुपर्येव वृष्ट्य (नुमान नान्यत्र (।) पूरस्य तत्सम्बन्धित्वादि) ते चेत् । यद्येवं यतोय नदीपूर आयातस्तत्र वृष्ट्यनुमानन्नान्यत्र व्यभिचारात् । परस्य च तत्सम्बन्धित्विनिश्चये सित गमकत्वमन्यथा (ऽ) नैकान्तिकत्वं
स्यात् । तथा शिशुरयं ब्राह्मणः मातापित्रोब्रोह्मण्यादित्यत्रापि यस्यैव शिशोब्राह्मण्यं साध्यन्तस्यैव मातापितृ ब्राह्मण्यलक्षणो धर्मः सम्बन्धी गमको न मातापितृ(ब्राह्मण्यमात्रमन्यसम्बन्धिमा) तापितृ ब्राह्मण्यस्यागमकत्वात् । तेनास्यापि
पक्षधर्मत्वे सित गमकत्वमतो न वलेशेन पक्षधर्मत्वकत्यना (।) यद्वा य एवाव्यभिचारे निमित्तं स एव हेतुर्यथा धृमस्यागिनकार्यत्वं ब्राह्मणभूतमातापितृ जन्यत्वं
च शिशोब्राह्मण्यनिमित्तमिति तदेव हेतुर्युक्तोन्यस्य तत्कल्पना क्लेशेन स्यादिति ।
तथा न चन्द्रोदयात् समुद्रवृद्यनुमानं चन्द्रोदयात् (पूर्वं पश्चादिप) तथा न

<sup>1</sup> In the margin. 2 Ślokavārtika. प्रथापत्ति० १७

तदनुमानप्रसङ्गात् । चन्द्रोदयकाल एव तदनुमानन्तदैव व्याप्तेर्गृहीतत्वा<sup>3</sup>-दिति चेत् ।

यद्येवन्तत्कालसम्बन्धित्वमेव साध्यसाधनयोः। तदा च स एव कालो धर्मी तत्रैव च साध्यानुमानं चन्द्रोदयश्च तत्सम्बन्धीति कथमपक्षधर्मत्वम् (।) अध कालो नेष्यते न तदा तह्येतदनुमानम्व्यभिचाराद् (।) अध बौद्धा नामेतदनुमानन्त्रास्ति कालाभावात्(।)

तदयुक्तं । पूर्वाह्मादिप्रत्ययविषयस्य महाभूतविशेषस्य काल इत्यभिषेय-स्याभ्युपगमात् । प्वमन्यत्रापि पक्षधर्मत्वं योज्यं ।

ननु भवतु पक्षधर्मत्वे सत्यनुमानस्य प्रामाण्यन्तथापि पक्षधर्म इति पृथग् लक्षणं न कर्त्तव्यन्तदङ्कशव्याप्तवचनेनैव गतत्वात्।

सत्यं (।) किन्तवपक्षधर्मस्यापि साध्यव्याप्तस्य हेतुत्विनरासार्थं कृतं । महान-मादिदृष्टधूमादि चोदधावग्न्यनुमाने ।

ननु व्याप्तस्य लिङ्गत्वं न च महानसादिगतो धूम उदधौ साध्येनाग्निना<sup>5</sup> व्याप्तः (।)

सत्य (।) केवलं व्याप्तो हेतुरित्येतावन्मात्रकेण लक्षणवचनेन यत्रैव व्याप्यधर्म-म्नत्रैव व्यापकधर्मानु (मान) मित्येतन्न लभ्यते । तत्रश्चान्यत्रापि साध्यानुमाना-गद्धकानिवृन्यर्थ पक्षधर्मवचन । अनुपलब्धेरिष पक्षधर्मत्वमस्त्येव । यदा ह्यन्यस्य भूतलादेश्पलम्भजननयोग्यतेवान्यानुपलब्धिस्तदा योग्यतान्यभूतलादिस्वभावेति कथन्नानुपलब्धेः पक्षधर्मत्वं । कृतकत्वादेरप्येवं शब्दादिधर्मत्व । पुरुषधर्मरूपाया अप्यनुपलब्धेरन्यभूतलादिकार्यत्वमेव परमार्थतस्तद्धर्मत्वन्तदायत्तत्वात् । धूमा-देरिष कार्यस्यैवं प्रदेशादिधर्मत्वद्धकेवलम्बिकल्पेन तेषां सम्बन्धिस्वरूपमेव पक्षस्यायं धर्मं इति व्यवस्थाप्यते ।

हेनुत्वं च ध्मादेरिवनाभावेन व्याप्तमज्ञातावि<sup>7</sup>नाभावस्यागमकत्वेन (।) हेनु- 5h त्वान्। अविनाभावश्च कार्यस्वभावाभ्यां व्याप्तः। विधिप्रतिषेधयोश्च साध्यत्वे सत्यर्थान्तरविधाने (कार्यहेतोः) स्वभावहेतोः प्रतिषेधे चानुपलब्धेस्तेन हेनु- स्थित्वेन व्याप्तोऽतोसौ त्रिविध एव भवति। न तु त्रिविधो हेनुरेव कार्यादेरप्य- जातस्याहेनुत्वात्। कारणव्यापकानुलब्दचोरिप प्रतिबन्धादेव गमकत्व। तत् एव प्रतिबन्धान् कार्यव्याप्ये कारणव्यापके गमयतः। तत् एव प्रतिबन्धात् कारणव्यापके गमयतः। तत् एव प्रतिबन्धात् कारणव्यापकानुपलब्धी कार्यव्याप्याभावङ्गमयतः। स्वभावानुपलब्धाविप यदा घटादेरुपलम्भजनतयोग्य आत्मा उपलब्धिरुच्यतेन्यहेनुसाकत्ये चोपलम्भाव्यभिचारादुपलब्धः सत्ता तदानयोस्तादात्म्यन्नेनात्रापि पक्षे प्रति-

# 4218 पक्षो धर्मी। प्रयोजनाभावादनुपचार इति चेत्। न। सर्वधर्मिधर्मप्रतिवेधा-

बन्धनिबन्धनमेव गमकत्वं। न चानु<sup>2</sup>पलब्धेः कार्यादिहेतावन्तर्भावः स्वसाध्ये प्रतिबन्धानपेक्षत्वात् । हेतोश्च सकाशात् साध्यप्रतीतिस्तदायत्तत्वे सित स्यात् (।) न च संयोगे सित तदायत्तत्वमसंयुक्तानां संयोगाभावात् (।) संयुक्तानामिप न संयोगतस्तदायत्तताऽन्यत एव संयुक्तानामृत्पत्तेः। एवं समवायेपि वाच्यं। तस्मान्तदायत्तत्वन्तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यान्तेन कार्यस्वभावानुपलम्भबिहर्भूतानां संयो³-ग्यादीनामहेतृत्वन्तदायत्तत्वाभावेनािवनाभावाभावात् ।

अथ तदायत्तत्वमस्ति तदेव तर्हि गमकत्वे निमित्तमिति स हेनुस्त्रिधैवेति सिद्धं । नन् तथापि कथमनुमानस्योत्थानन्निविकल्पकप्रत्यक्षेण धर्मधर्मितत्सम्बन्धा-ग्रहात् स्वातन्त्र्येण वस्तुद्वयाधिगतेः ।

उच्यते (।) सिवकल्पकेनापि धूमप्रदेशादीनां धर्मधर्मिभावग्रहणमुपर्युपरि-भावप्रतिभास प्व (।) स च निर्विकल्पकेप्यस्ति केवलं विकल्पतरयोर्जानयो-रुल्लेखानुल्लेखकृतो विशेषः (।) तच्च निर्विकल्पकं ज्ञानं यथागृहीतविषयमेवेद-मिहास्तीदं नास्तीति विधिप्रतिषेधं जनयत् प्रमाणमिष्यते। तेन धर्मधर्मिणोः स्वरूपनिश्चयः सम्बन्धनिश्चय(ः प्रत्यक्षकृत) प्व भवतीति।।

पक्षधर्म इत्युक्तं (।) सूत्रे पक्षधर्मश्च धर्मधर्मिसमुदायः। न च प्रतिवादि न प्रति समुदायधर्मत्वं हेतोः सिद्धन्तेने म सर्वो हेतुरसिद्धः स्यात्। सिद्धौ वानुमानस्य वैयर्ध्यमित्याह।

पक्षो धर्मीति । अवयवे समुदायोपचारात् । एकदेशत्वं च समुदायोपचारिन-मित्तन्तेन न दृष्टान्तधर्मी पक्ष उच्यते ।

ई इव र से नः प्राह । धींमध (म्मी हेतुरित्येतावद् वक्तव्यं प्र) धींजनाभा-वादनुषचार इति । तदाह । प्रयोजनेत्यादि । नेत्यादिना प्र<sup>6</sup>तिषेधति । न प्रयो-जनस्याभावः कथं सर्वधींमधर्मप्रतिषेधार्यत्वादुपचारस्येत्यपेक्ष्यते । असत्युपचारे धींमधर्म इति निर्देशः कार्यः । तथा च दृष्टान्तर्धामणोपि धर्मी हेतुः स्यात् । उपचारे तु सर्वस्य धींमणो धर्मः प्रतिषिद्धो भवति । कथ (मिति चेदाह । तदेकदेशत्वादि) । । ५० तथा हि समुदायस्यावयवेषूपचारः । तदेकदेशत्वं निबन्धनत्वेन न सर्वत्रोपचारः । साध्यधर्मी च तदेकदेशत्वात् पक्षस्यावयवत्वात् पक्षोपचारयोग्यस्तस्य यो धर्म-स्तत्प्रतिपत्त्यथं मुपचारकरणं । तथा चेत्युपचारयोग्यधींमप्रतिपत्नौ चाक्षुवत्वादि-परिहारः । आदिशब्दात् काकस्य का (ष्यादित्यादि ।

<sup>1.</sup>In the margin.

र्थत्वात् । तदेकदेशस्थात् । तदुपचारयोग्यर्धामप्रतिपत्त्यर्थम् । तथा च चाक्षुषस्वा-वित्याविपरिहारः ।

धर्मबचनेनापि धर्म्याश्रय(परिग्रह)सिद्धौ धर्मिधर्मबचन सामर्ध्यात् प्रत्यासत्तेः स्मध्यर्धमिसिद्धिरिति चेत् । न । बृष्टान्तधर्मिणोपि प्रत्या (सत्ते)ः । तदंशस्याप्त्येति वृष्टान्तर्धामिणि सत्त्वसिद्धेः धर्मिधर्मबचनात् साध्यर्धामण<sup>3</sup> एव रेपरिग्रह इति

ननु यदि चाक्षुषत्वादिति) विक्षुविज्ञानिवषयत्वादिति हेत्वर्थस्तदायं हेतु-रनैकान्तिकत्वात् तदङ्कशव्या पितवचनेनैव निरस्त इति किमुगचारेण। अध् चक्षुविज्ञानजनकत्वादिति हेत्वर्थस्तदापि तज्जनकत्वं सत्त्वमेव (।) तच्च शब्दे-प्यस्तीति न दृष्टान्तर्थामधर्म एवायमिति कश्चित्।

तदयुक्तं । चक्षुर्विज्ञानजनकत्वं हि सत्त्वविशेषः सः च घटादीनामेव धर्मौ न श (ब्दस्यातस्तन्निवृत्यर्थमृपचार) <sup>९</sup>करणं । न त्वसत्यप्युपचारे व्याप्तस्य लिगत्वं (।) न च शब्दानित्यत्त्वेन चाक्षुषत्वं<sup>2</sup> व्याप्तन्तत्कथमस्य लिङ्गत्व ।

नैष दोप:। अनित्यत्वमात्रेण ह्यस्य व्याप्तत्वन्तच्च शब्देप्यस्तीति कथम-हेतुत्वं स्यात्।

धमंवचनेनेत्यादि । धमंस्तदंशेन व्याप्त इति केवलेन धमंवचनेनापि धमिनपरतन्त्रत्वाद् धमंस्यावश्यमसौ धमिणमाक्षिपति (।) तेन धमिण आश्रयणमाश्र-(यः परिग्रहस्त) हस्य सिद्धो सत्यां यदेतद्धमिधमं इत्यत्र धमिग्रहणन्तस्य सामध्यति प्रत्यासत्तिरिह विवक्षितेति गम्यते (।) व्याप्तिविवक्षायां धमिग्रहणमनर्थकं स्यात् । तस्माद् धिमवचनसामर्थ्यात् प्रत्यासत्तिः सिद्धा (।) प्रत्यासत्तिद्व साध्यधिमण एव तत्र प्रथमं हेतूपदर्शनात् । तया प्रत्यामत्त्या साध्यधिमपरिग्रहो भविष्यति । न प्रत्यासत्तेः साध्यधिमपरिग्रहो भविष्यति । न प्रत्यासत्तेः साध्यधिमपरिग्रहः कृतोः (।)दृष्टान्तधिमणीपि न केवल साध्यधिमणः प्रत्यासत्तेः । कदाचिद् व्याप्तिदर्शनपूर्वके प्रयोगे दृष्टान्तधिमणोपि प्रथमं हेतूसद्भावोपदर्शनात् ।

यदि न प्रत्यासनेः साध्यधमिसिद्धिः पारिशेष्यात्तिः भविष्यति । यतस्तवं-शब्याप्त्या हेतुभूतया दृष्टान्तर्धार्मणि धर्मस्य सत्त्वसिद्धिः । न हि दृष्टान्तमन्तरेण हेतोः साध्येन व्याप्तिः प्रदर्शयितुं अक्यत इति मन्यते । ततो धर्मिग्रहणाद् व्यति-रिच्यमानात् साध्यधमिण एव परिप्रहः । तदंशेनेति च तच्छब्देन धर्मवचिनक्षिप्तो धर्मी सम्बध्यत इति तत्सम्बन्धनार्धभिषि धर्मिग्रहणं नाशङ्कनीयं ।

यत्र प्रयोजनानन्तरं न सम्भवति स पारिशेष्यस्य विषयो धर्मिवचनस्य त्वन्य-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Smos-pa, <sup>2</sup> Yin-pa. <sup>3</sup> In the margin.

सिद्धौ नियमा श्रमिप वचनमाशंक्यते । सजातीय एव सस्वमिति विजातीयाव् व्यतिरेकासिद्धस्य साध्याभावेऽसस्ववचनं यथा । 4

## सामर्थ्यादर्थप्रतिपत्तिगौरवपरिहारार्थमपि पक्ष (धर्म)वचनम् ।

दिष प्रयोजनं सम्भाव्यत इति मन्यमानः सिद्धान्तवाद्याह । सिद्धे तदऽयव्याप्त्या दृष्टान्तर्धार्मिण सत्त्वे पुनर्द्धमिणो वचनन्दृष्टान्तर्धामण एव यो धर्मः स हेतुरिति नियमार्थमाशंक्यते । ततश्च चाक्षुषत्वा⁰दय एव हेतवः स्युर्ने कृतकत्वादय इत्य-निष्टमेव स्यात् । तस्मादुपचारः कर्त्तव्य इति ।

कि पृन: क्वचित् त कर्क शा स्त्रे दृष्टं नियमार्थम्वचनिमत्यत आह । सजातीय एवेत्यादि । तत्र यः सन् सजातीय द्वेधा चासंस्तदत्यये स हेनुरित्यत्रा चार्यी ये हेनुलक्षणे । सजातीय एव सस्विमत्यवधारणेन सिद्धेषि विजातीयाद् विपक्षाद्धेतो - 6b व्यंतिरेके यदेत वसंस्तदत्यय इति साध्याभावेऽसस्त्रवचनं तिन्नयमार्थमा चार्ये ण व्याख्यातमसत्येव नास्तिता यथा स्यान्नान्यत्र न विरुद्ध इति । तथेहापि धर्मिवचनमभावनियमार्थमाशंवयते ।

नन्वपक्षधर्मस्याहेतुत्वान्त नियमार्था शङ्का । यतो व्याप्तस्य हेतुत्वं न चान्य-धर्मस्थेन साध्यधर्मेणान्यधर्मस्थः साधनधर्मी व्याप्तस्तस्मान्तदशव्याप्नहेतु-वचनसामर्थ्यदिव साध्यधर्मपरिग्रहो<sup>1</sup> भविष्यतीत्यत आह । सामर्थ्यादित्यादि । अनन्तरोदितात् सामर्थ्यादर्थस्य साध्यधर्मिपरिग्रहलक्षणस्य भवित प्रतीति पटुधियां श्रोतृणां किन्त्वशब्दकमर्थ स्वयमनुसरतां प्रतिपत्तिगौरवं स्यात् । अत उपचारमात्रात् स्वयमशब्दकार्थाभ्यृहरिहताद् धर्मिधर्म इत्यनेन पक्षधर्म इति समाननिर्देशात् प्रतिपत्तिगौरवं च परिहृतम्भवित । च शब्देनैतदाह । ये परो-पदेव्शमाकाक्षन्ति तैरयमर्था लक्षणवचनाद् बोद्धव्य इति ।

यथालक्षणं प्रतीतेरपक्षधर्मो न हेतृरिति कुत इयमाशङ्का । ततस्तेषा लक्ष-णानुसारिणा नियमाशंकापरिहारार्थञ्चोपचारकरणिमित । इह व्यवच्छेदफलत्वा-च्छव्दप्रयोगस्यावश्यमेवावधारियनव्यं (।) षष्ठीसमासाच्च पक्षधमं इति नान्य-स्समासस्सम्भवति । तथा च पक्षस्यैव धर्म्म इत्यवमवधारणात् तदशव्या<sup>3</sup>ित-विरुध्यत इति विरुद्धलक्षणतामुद्भावयन्नाह ।

पक्षस्य धर्मस्ये तम्पक्षं विशेषणमन्यतो व्यवच्छेदमपेक्षत इति । तद्वि-शेषणापेक्षस्य धर्मस्यान्यत्र पक्षीकृतादन्यस्मिन् सपक्षेऽननुवृत्तिः । तथा हि यः

Stan-paḥi-phyir.

पक्षधर्मत्वे तं विशेषणमपेक्षते अन्यत्राननुवृत्तेः असाधारणता स्यादिति चेत्। त। अयोगव्यवच्छेदेन विशेषणात्। यथा चैत्रो धनुर्धर इति। नान्ययोगव्य-वच्छेदेन यथा पार्थो धनुर्धर<sup>6</sup> इति आक्षेप्स्यामः। तदा हि वक्तुरभिप्रायवशात् न

पक्षेण विशेष्यते स पक्षस्यैव भवति । यथा देवदत्तस्य पुत्रः (।) ततोन्यत्राननु-वृत्तेरसाथारणता साधारणता न स्यात् । तदङ्गव्याप्तिविरोध इति या<sup>4</sup>वत् । साधारणतया तदंशव्याप्तिप्रतिपादनात् । ततो यदि पक्षधर्मो न तदंशव्याप्तिरथ तदंशव्याप्तिनं पक्षधर्म इति व्याहतं लक्षणमिति ।

नन् यदि साध्यधीमणि साधनधर्मस्य साध्यव्याप्तिनं गृहीता तदा हेतोरने-कान्तिकत्वमय गृहीता कि दृष्टान्ते हेतो (रन्वयेन कथञ्च पक्षध) भैमस्य तदंश-व्याप्तिविरुध्यते साध्यधीमण्यपि व्याप्तेः प्रतिपन्नत्वात् । सर्वपदार्थस्य क्षणिकत्वे साध्ये सत्त्वलक्षणस्य वा हेतोः को दृष्टान्तेन्वयः। तस्मान् स्वसाध्यप्रतिबन्धा-द्वेतुस्तेन व्याप्तः सिध्यति (।) स च विपर्यये बाधकप्रमाणवृत्त्या साध्यधीमण्यपि सिध्यतीति न किचिदन्यत्रान्वयापेक्षया (।) तत्कथिमदमाशंकितमन्यत्रानन-वृत्तेरमाधारणतेति।

(सत्त्यं यद्यपि साध्यर्धामणि हेतो ) । साध्यव्याप्तिमन्तरेण नानुमानस्यो-त्यानन्त्वयापि दृष्टान्ते साध्यसाधनयोः प्रतिबन्धग्राहकप्रमाणमन्तरेण न साध्य-धर्ममण्यपि व्याप्ति. सिध्यतीति तदर्थमिदमाशकितं ।

यत्त्व्यते कार्यहेत्वपेक्षया स्वभावहेनुविशेषापेक्षयैतदाशंकितं तत्तु क्षणिक-त्वानुमाने सत्त्वापेक्षया। तस्य हि विपक्षबाधकप्रमाणवृत्त्यैव गमकत्वा(दिति तदेनदुत्तस्त्र निरूपिष्या) भाः। तस्मान् पूर्वगृहीतप्रतिबन्धसाधकप्रमाणस्मृतये हेतोरस्यत्र वृत्तिरपे शिणीया।

एतत्परिहरति नेत्यादिना (।) न अन्यत्राननुवृत्तिः (।) कुतः । अयोगो सम्बन्धस्तद्यवच्छेदेन विशेषणात् पक्षस्य । न ह्यन्ययोगव्यवच्छेदेनैव विशेष-णम्भवित किन्त्वयोगव्यवच्छेदेनापि । यत्र धीमणि धर्मस्य सद्भावः सिन्दिह्यते तत्रायोगव्यवच्छेदस्य न्यायप्राप्तत्वात् । अत्र दृष्टान्तो यथा चैत्रो धनुर्धर इति (।) चैत्रे हि धनुर्धरत्वं सिन्दिह्यते किमस्ति नास्तीति । तत्रद्वेत्रो धनुर्द्धर्वे र इत्युक्ते पक्षान्तरमधनुर्द्धरत्व श्रोतुराकांक्षोपस्थापितं निराकरोत्ययोगव्यवच्छेदोत्र न्याय-प्राप्तः ।

पराभिमतव्यवच्छेदं निराचिकीर्षन्नाह । नान्ययोगव्यवच्छेदेन विशेषणा-

**7**a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

तवेकवेशस्तवंशः। पक्षशब्देन समुदायावचनाद्। (भ्याप्तं पदं व्याप्तिः।) व्याप्तं हि तत्र व्यापकस्य भाव एव नापि व्याप्यस्य तत्र भाव एव। एतेन?
421b चान्वयव्यतिरेकनिश्चयाविष (उक्तौ)।

दन्यत्राननुवृत्तेरसाधारणतेति सम्बन्धः। अत्रापि दृष्टान्तो यथा (पार्थो धनुर्द्धर इति सामान्यशब्दोप्ययं) धनुर्द्धरशब्दः प्रकरणसामर्थ्यादिना प्रकृष्टगुणवृत्तिरिह् पा थें हि धनुश्द्धरत्वं सिद्धमेवेति नायोगाशङ्का। नादृशन्तु सातिशयं किमन्यत्रा-प्यस्ति नास्तीत्यन्ययोगशंकायां श्रोतुर्यदा पार्थो धनुर्द्धर इत्युच्यते तदा सातिशयः पार्थ एव धनुर्द्धरो नान्य इति प्रतीयते। तेनात्रान्ययोगव्यवच्छेदो न्यायप्राप्तः। तथा कि पक्षेस्त्ययं धर्मो न (वेति संशये पक्षधर्म) इत्युक्ते पक्षस्य धर्म एव नाधर्मः। धर्मश्वाश्रितत्वाद् विशेषणन्तेनायोगो व्यवच्छिद्यः ते नान्ययोगः। तदंशव्या-प्रयान्ययोगस्य प्रतिपादनेन दृष्टान्ते सन्देहाभावात्। आक्षेप्स्याम इति निर्देक्ष्यामः श्वतुर्थे परिच्छेदे (४।१६०)।

तदंशस्तद्धर्मं इति तच्छब्देन पक्षः परामृश्यो न धर्मः?।)धर्मस्य धर्मासम्भवात्। तस्य पक्षस्यांशस्तस्यैव साध्यो धर्मः। एकदेशं कढोद्धशशब्दः कथं धर्म प्रतिपाद-यतीति चेदाह। वक्तुरभिप्रायवशादिति। न वस्तुबलेन शब्दानां वाचकत्वं किन्तु वक्तुर्विवक्षावशान्न तदेकदेशस्तदंश इति प्रकृतेन सम्बन्धः (।)

कि पुनरेविमिति चेदाह। पक्षशब्देन समुदायावचनादिति। यदि पक्षशब्देन समुदायोभिहितः स्यात् तदा धर्मधर्मिसमुदायात्मकस्य पक्षस्यैकदेशो धर्मात्मकोङशो भवति। उपचरितेन तु पक्षशब्देन धर्म्यवाभिधीयते (।) तस्य चैकात्मकस्य कृत एकदेशः।

व्याप्तं पदम्थाप्तिरित्यादिना व्याच<sup>5</sup>ष्टे । तस्य पक्षधमंस्य सतो व्याप्तियों व्याप्नोति यश्च व्याप्यते व्याप्यव्यापकधमंतया प्रतीतेः । यदा व्यापकधमंतया विवक्ष्यते तदा व्यापकस्य गम्यस्य भाव एवेति सम्बन्धः । तत्रेति सप्तम्यर्धः प्रधानमेतन्नाधारार्थप्रधानं धर्माणां धर्मान्तरत्वाभावात् । तेनायमर्थः (।) यत्र धर्मिण व्याप्यमस्ति तत्र सर्वत्र व्यापकस्य भाव एवेति व्यापकधर्मो व्याप्तिः । न त्वे<sup>6</sup>वमवधार्यते व्यापकस्यैय तत्र भाव इति । हेत्वभावप्रसंगात् । अव्यापकस्यापि मूर्त्तत्वादेस्तत्र भावात् । नापि तत्रैवेत्यवधार्यते । प्रयत्नानन्तरीयकत्वादेरहेतु-त्वापत्तेः । साधारणश्च हेतुः स्यान्तित्यत्वस्य प्रमेयेष्वेव भावात् । यदा तु व्याप्य-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

भर्मता व्याप्तेविविक्षता तदा यत्र भिष्णि व्यापकोस्ति तत्रैव व्याप्यस्य भाको नान्यत्र। अत्रापि व्याप्यस्यैव। तत्र भाव इत्यवभारणं हेत्वभावप्रसक्तेरेव 7 नाश्रितमञ्याप्यस्यापि तत्र भावात्। नापि व्याप्यस्य तत्र भाव एवेत्यवभायंते। सपक्षेकदेशवृत्तेरहेतुत्वप्राप्तेः। साधारणस्य च हेतुत्वं स्यात् प्रमेयत्वस्य नित्ये- व्याप्यस्य तत्र भाव इत्यनेन चान्वय आक्षिप्तो व्याप्यस्य वा तत्रैव भाव इत्यनेन व्यापिरेक आक्षिप्तः।

यद्वा व्याप्तेर्व्याप्यव्यापकधर्म्मसम्वर्णानं ति<sup>1</sup>यतानियतत्वस्यापनार्थं। तेन व्याप्तो हेतुंभवित न तु व्यापकोऽनियतत्वात्।

ननु यो धर्मो व्याप्यमन्तरेण भवति स कथं व्यापको व्याप्यासम्बन्धेनाव्या-पकत्वात् ।

सत्यं । केवलन्धमंयोः सामान्येन व्याप्यव्यापकभावो निश्चीयते । यच्चा-नित्यत्वसामान्यं प्रयत्नानन्तरीयकत्वव्यापकं निश्चितन्तदप्रयत्नानन्तरीयकिपि दृश्यत इति व्यापकोऽनियत उच्यते । अथ प्रय<sup>2</sup>त्नानन्तरीयकस्वभावमेवानि-त्यत्वं निश्चेतुम्पार्यते तदानयोः परस्परं व्याप्यत्विमिति व्याप्त एव हेतुर्भविति । यदा च यत्र विप्रतिपत्तिस्तदेव साध्यमितरत् साधनमिति न्याय एयः ।

यदि तर्हि ''पक्षधर्मस्तदंशेन व्याप्त'' इत्येतावद्धेतुलक्षणं ततः पक्षधर्मत्व-न्तदङ्गव्याप्तिश्चेति द्विरूपो हेतुः स्यादन्यत्र च त्रिरूप उक्तस्तत्कथन्न व्याघात इत्याह।

एतेन तदं शव्याप्तिवचनेनान्वयव्यतिरेकावृक्ती। अन्वयव्यतिरेकरूपत्वाद् व्याप्नेरिति भावः। तथा हि (।)य एव येनान्वितो यन्निवृत्तौ च निवर्तते
स एव तेन व्याप्त उच्यत इति तदात्मकत्वाद् व्याप्तेव्याप्तिवचनेनान्वयव्यतिरेकाभिधानन्ततो व्याप्तिवचनेन रूपद्वयाभिधानान्न व्याधात इति। तौ च ज्ञापकहेत्विधकारान्निश्चितौ। निश्चयश्च तयोर्नैकेनेव प्रमाणेनापि तु यथास्व यस्य
यदात्मीयं प्रमाणं निश्चायकन्तेन। यस्य च यत्प्रमाणन्तद्त्तरत्र वक्ष्यते।

ननु भावरूपत्वाल्लिङ्गस्य कथं व्यतिरेकः (।) साध्याभावेऽभावलक्षणोस्य रूपमिति चेत्। न। य एव हि साध्य एव लिङ्गस्य भावः स एव साध्याभावे व्यतिरेकः। तेनान्वयव्यतिरेक (योरिप तादात्म्यं वि) १ कल्पकल्पितस्तु भेदः। साध्याभावे लिंगस्य निर्वृत्तिधर्मकत्वं व्यतिरेक इ हैत्यपरे। यतश्च यत्र यत्र साधन- धर्म्मस्तत्र तत्र साध्यधर्म इत्येवं रूपोन्वयः। तेन यदुच्यते (कुमारिल) भट्टेन।।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

#### पक्षधर्मद्य यथास्वं प्रमाणेन निविचतः।

"यः सिवतुदयो भावी न तेनाद्योदयोन्वितः।
अथ चाद्योदयात् सोपि भविता श्वोनुमीयते।।
व्योग्नि दृष्टं च धूमाग्रं भूमौ बिह्नः प्रतीयते।
(धूमाग्रमग्नेरन्वेति न च भूमौ प्रति) १ िष्ठतः।।
एवन्न देशकालाभ्यां शिल्ङ्गं लिङ्कग्यनुगच्छति।
तस्मान्नास्यान्वयो नाम सम्बन्धोद्धशः प्रतीयतः इति (।)

तदपास्तं । यतश्च यथोपविर्णितः साध्यान्वयो हेर्तुविद्यते । तेनैतदिप प्रत्युक्तं ।

> "प्रत्याख्येयैवमेवेह व्याप्तिसम्बन्धकल्पना । यो हि नान्वीयते येन स तेन व्याप्यते कुत" इति ।

अत एवेदृशीम्परपरिकित्प (तां व्याप्ति निराकर्त्तुमा चार्यो व्यापकस्य) १ 82 तत्र भाव इत्यादिना लौकिकीव्याप्तिन्दिशतवान् । सम्बन्धग्राह<sup>7</sup>कं प्रमाणं लिङ्गस्य साध्यायत्तताग्राहकं । यच्च तदायत्ततां गृह्ण्ति तदेवान्वयव्यति-रेकात्मिकाया व्याप्तेर्ग्राहकं । साध्यायत्तताया एव व्याप्तिरूपत्वात् । तस्माद् व्याप्तिग्राहकादेव प्रमाणात् यत्र व्याप्यसम्भवस्तत्र व्यापकभावो यत्र व्यापका-भावस्तत्र व्याप्याभाव इत्य (भावेपि निश्चयो भवित । तेन यदुच्यते) १ [कुमारिल] भ ट्रेन । १

"सामान्यविषयत्वाच्च न प्रत्यक्षेन्वयम्भवे (त्)।
न चानुमीयते पूर्वमिवज्ञा तान्वयान्तरात्।।
अथान्वयेनुमानं स्यादन्वयान्तरविज्जतं।
सिद्धे तदनपेक्षेस्मिन्नन्यत्राप्यन्वयेन कि।।
व्यतिरेकोपि लिङ्गस्य विपक्षान्नैव लभ्यते।
अभावे स न गम्येत कृतयत्नैरबोधनात्।।
यावत्सर्वविपक्षाणां पर्यन्तो नावधारितः।
ताबद्धेतोरवृत्तित्वं कस्तस्माज्ज्ञातुमर्हती"ति

#### तदप्यपास्तं।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin. 2 Ślokavārtika 114.

पक्ष) <sup>६</sup> धर्मश्च कि यथास्वं प्रमाणेन निश्चित उक्तो वेदित्रव्य इति सम्बन्धः पक्षधम्मव<sup>2</sup>चनेनैव। एवं च श्रैरूप्यमेवोक्तं लिंगस्येत्यविरोधः।

तेन यदुच्यते ऽवि द्ध क ण्णेंन। "सत्यमनुमानिमध्यत एवास्माभिः प्रमाणं लोकप्रतीतत्वात् केवलं लिगलक्षणमयुक्त"मिति तदपास्तं। त्रैरूप्यस्यापि लिङ्ग-लक्षणस्य लोकप्रतीतत्वात् धूमादाविव।

नतु कथं यथास्वं प्रमा (णेन पक्षधर्मनिश्चयः) १ सामान्यस्य लिङ्गत्वात् (।) तस्य च . प्रत्यक्षेण स्वलक्षणिविषयत्वेनाग्रहणात् । अगृही<sup>3</sup>तस्य चालिंगत्वात् । गृहीतस्य च स्वलक्षणस्यानन्वयेनालिंगत्वात् । नाप्यनुमानेन सामान्यग्रहणन्त-ल्लिङ्गस्यापि सामान्यरूपत्वेन प्रत्यक्षेणाग्रहणादनुमानेन ग्रहणेऽनवस्थाप्रसङ्गात् ॥

तदाह।

''लिङ्गलिङ्गयनुमानानामानन्त्यादेकलिङ्गिनि । गतिर्युगसहस्रेषु बहप्वपि न (विद्यत) १'' इति है ।

अथ कार्यस्वभावविकल्पप्रतिभामि सामान्यं कार्यादिदर्शनाश्रयतया तदध्यव<sup>4</sup>-सायाच्च कार्यादिहेतुरित्युच्यते ।

तदयुक्तं(।)तस्यापि विकल्पाव्यतिरिक्तत्वाद् विकल्पवद् अन्यत्र विकल्पान्तरेऽननुगमात् कथं सामान्यं लिगं। तस्माद् विजातीयव्यावृत्तमेव धूमादे रूपं जापकहेत्विधकारात् प्रत्यक्षनिश्चितिम्वशेषानवधारणेन सामान्यलक्षणं लिग-मुच्यते। न तु विजातीयव्यावृत्तिर्विकल्पाकारो वाऽवस्तुत्वात्। तेनायमर्थः। प्रत्यक्षपृष्टभाविना निञ्च व्येनाधूमव्यावृत्तरूपावधारणेन धूमादिस्वलक्षणिमदं प्रतिभासमान कदाचित्ताण्णंम्पाण्णंमन्यद्वेति विशेषानवधारणेन चानेकस्वलक्षण-रूपं सामान्यलक्षणं लिङ्गं प्रत्यक्षविषये व्यवस्थाप्यते। यथा च लिङ्गस्य विशेषानवधारणेन सामान्यल्पत्वन्तथा साध्यस्यापि। तदाह।

''अतदूपपरावृत्तवस्तुमात्रप्रसाधनात् (।) सामान्यविषयं प्रोक्तं लिङ्गं भेदाप्रतिष्ठितेरि''ति ।

तथाभूतस्य<sup>6</sup> च सामान्यलक्षणस्य लिङ्गस्य साध्यकार्यत्वं साध्यस्वभावत्वं च वस्तुत्वादविरुद्धं। तच्च लिङ्गं प्रत्यक्षादिनिश्चितमिति सर्वं सुस्यं।।

त एत इत्यादिना त्रिधैव स इत्येतद् व्याचष्टे।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ślokavārtika. 153:3

त एते कार्यस्वभावानुपलिब्धलक्षणा हेतवस्त्रयः। यथा धूमादिग्नरत्र, शिश-पात्वाद् वृक्षोयम्।

त एत इति । पक्षधर्मत्वेन यथोक्तया च व्याप्त्या युक्ताः कार्यस्वभावानुपलब्धयो लक्षणं स्वभावो येपान्ते तथोक्ताः । भूमादिति कार्यहेतोराख्यानं । अग्निरत्रेति साध्यफलस्य । न त्वयम्पक्षप्रयोगः (।)

8b ननु यः प्रदेशोग्निसम्बन्धी सोप्रत्यक्षः। यश्च प्रत्यक्षो नभोभागरूप आलोका-द्यात्मा धूमवत्त्रया दृश्यमानो न सोग्निमानतः कथं प्रदेशे धूमस्य प्रत्यक्षतः सिद्धिस्त-स्माद् धूम एव धर्मी युक्तः।

''साग्निरयं धूमो धूमत्यादित्येवं साध्यंसाधनभाव'' इत्यु द्यो त कर रैः। तस्यापि साग्नेधूंमावयवस्याप्रत्यक्षत्वात्। परिदृश्यमानस्य चोर्द्ध्वभागर्वातनोग्निना सहावृत्तेः कथं धूमसामान्यस्य साध्यध¹र्मिण प्रत्यक्षतो निश्चयः। धूमावयवी प्रत्यक्ष इति चेत्। न (।) अवयवव्यतिरेकेण तस्याभावातः। लोकाध्यवसायः तस्यैकत्वे वा प्रदेशस्यापि तावतः किल्पतमेकात्मकत्वं न वार्यते। प्रदेश एव च लोकोग्निं प्रतिपद्यते न धूमे धर्मिणः। तेन यद्यग्नेरनुमानमिष्यते प्रदेश एव धर्मिण्यनुमानमस्त्वत्येक्परमेतत्।

न त्वत्र पूर्वोक्तो दोषपरिहार इत्येके। यद्वा दृश्यमा<sup>2</sup>न प्रदेशो शर्मी अधस्तादिग्नमानित्येतावत् साध्यधर्मो नाग्निमात्रं। ईदृग्विधेन च साध्यधर्मेण पूर्वमेव व्याप्तिः प्रतिपन्ना। धूमश्चात्र प्रत्यक्षसिद्ध इति कथं नानुमानं। यनु देशाद्यपेक्षया कार्यहेतोर्गमकत्वमत्रोच्यते। तदसङ्गतमेव देशादेविशेषणस्या-सिद्धत्वात्। धूममात्रदर्शनादेवास्य साध्यस्य सिद्धत्वाच्च। यद्वा प्रदेशेऽग्निं दृष्ट्वा किशुकादिरूपेण स<sup>3</sup>न्देहं यदा धूमदर्शनान्निवर्त्तयति। तदैतदुदाहरणं द्रष्टव्यं। तदा हि प्रत्यक्षेण धर्मी साधनधर्मश्च सिद्धो भवित।

यत्तूच्यते (।) प्रत्यक्षाप्रत्यक्षरूप एव धर्मिण्यनुमानमिति । तदयुक्तं । प्रत्यक्षाद्भशे यद्यपि हेतुः सिद्धस्तथापि न तत्र साध्यधर्मानुमानं प्रत्यक्षवाधितत्वात् । परोक्षाद्भशे तु स्यादनुमानं केवलन्तत्र हेतुरसिद्धः । न च प्रत्यक्षं प्रत्यक्षरूपस्य धर्मि विणो धर्मः प्रत्यक्षसिद्धोऽप्रत्यक्षेद्भशे प्रत्यक्षाच्यापारात् । यदा वा श्रवणग्राह्मे शब्देऽनित्य-त्वानुमानन्तदा कथं धर्मिणः प्रत्यक्षाप्रत्यक्षरूपतेति यत्किञ्चिदेतत् ।

शिककापात्वादिति स्वभावहेतोरुदाहरणं।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Nyāyavārtika (1:1:5).

9a

### प्रवेशविशोषे स्विचित्रं घट उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य अनुपलब्धेः।

तदयुक्त । शिशपा हि वृक्षविशेषस्वभावा । वृक्षविशेषोप ,शिशपास्वभाव एवेत्युभयगतन्तादात्स्य । तादात्स्येषि च किश्चदवृक्षव्यावृत्ते स्वभावे कथंचिन्मूढो नाशिशपाव्यावृत्ते (।) तेन शिशपादिन्जिङ्गस्य ग्रहणान्नानु (मेयत्वहानिः । यतश्च न वृक्षमात्र) १स्वभावा शिशपा (।) तेन न वृक्षत्वस्य शिशपा प्रति गमकत्वं । साध्यसाधनाद्यभावदोपन्तु स्वयमेव शास्त्रकारो निराकरिप्यतीति यत्किञ्चदेतत् ।

प्रदेश इत्यनुपलब्धेः कथनं । प्रदेशविशेष इत्युद्धिटे देशे । क्विस्विदित वादि-प्रतिवादिप्रसिद्धे । न घट इति घटाभावव्यवहारः साध्यः । उपलब्धीत्यादिना हेतुनि-देशः । उपलब्धे (र्लक्षणानि करणानि चक्षुरादीन्य) प्रतिबद्धसामर्थ्याद्युपलब्धि-लक्षणानि । तानि प्राप्तः स्वाभासज्ञानजननयो<sup>2</sup>ग्यः स्वभावविशेषः । स्वज्ञानजननसामग्र्यन्तर्भूतोर्थं इत्यर्थः । तस्यानुपलब्धेस्तथाभूतस्यासद्व्यवहार-सिद्धिः ।

कथं पुनर्यो यत्र नास्ति स तत्रोपलब्धिलक्षणप्राप्तो भवति । उपलब्धिलक्षण-प्राप्तत्वं हि ज्ञानविषयत्वन्तस्मिश्च सित कुतो नास्तित्वं ।

उच्यते। यावत्यां (सामग्र्यां सत्यां पूर्व प्रति) पन्नो भावस्तावत्यामेव

<sup>- 1</sup> In the margin.

यवि स्याबुपलम्भयोग्यभाववदेव स्यात्<sup>2</sup> नान्यया । तेनोपलव्यिलक्षणप्राप्तसस्त्रं ततस्येत्युक्म् । तत्र द्वौ वस्तुसाधनौ एकः प्रतिविधहेतुः ।

सामग्र्यां सत्यां **यदि**ं स्<mark>यात् पूर्व</mark>कालवदुपलभ्येतेत्येव<sup>3</sup>मुपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वं बुद्घ्या परामृश्य भावस्याप्रतिभासनान्नास्तीति निषेधः क्रियते । न त्वदृश्यस्य । प्रतिभासपरामर्शोपायाभावात् । सर्वेदाऽप्रतिपन्नत्वात् ।

ननु दृश्यस्याभावे सित सैव सामग्री कथं प्रतिपन्नेति चेत्। न। एकज्ञान-विषययोभीवयोरेको (पलम्भादिति) १ ब्रूम: । स्वत एव च निर्पिध्यमानस्यो-पलब्धिलक्षणप्राप्तत्विन्तिश्चीयते । एतदेवैक<sup>4</sup>ज्ञानजननयोग्यतयोपलब्धिलक्षण-प्राप्तत्वन्दर्शयितुमाह्।

यि स्याव् घटादिरुपलभ्यं सत्त्वं यस्य म तथाभूत एव स्यात्। नान्यभेति न कदाचिदग्राह्यस्तथाभूतोऽवश्यं ज्ञानन व्यभिचरतीति यावत्। यत एवन्तेन कारणेन। उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्येति यद्विशेषणमुक्तन्तदर्थादुपलब्धिलक्षणप्राप्तसत्त्वस्येत्युक्त-मभवति। अत्र त्वयं बाह्यार्थः। लक्ष्यतेऽ<sup>5</sup>नेनेति लक्षणं। उपलब्धिरेव लक्षणन्तत्प्राप्तमुपलब्धिलक्षणप्राप्तं जानेनाव्यभिचरितसम्बन्धमित्यर्थः। एवंभूतं सत्त्वं यस्य तत्त्वथोक्तं। तथाभृतं हि सत्त्व ज्ञानं तिवृत्त्यावश्यं निवर्तत इति भावः। विधिप्रतिषेधाभ्या सर्वं साधनं व्याप्तं। विधीयमानश्च साध्यः प्रतिबन्धद्वयेन भिद्यत इति विधिप्रतिषेधी हेतृत्रयायमाविति वर्शयन्ताह। तत्रेत्यादि।

त<sup>6</sup>त्र त्रिषु हेतुपु द्वौ कार्यस्वभावहेत् वस्तुसाधनौ विधिसाधनौ । द्वावेवित चावधारणं न तु वस्तुसाधनावेवेति । आभ्यां सामर्थ्याद् व्यवच्छेदस्यापि सिद्धेः । एकः प्रतिषेधहेतुरिति । उक्तलक्षणोनुपलम्भः प्रतिषेधहेतुरेव । न त्वेक एवेत्यवधार्यते पूर्व्वाभ्यामपि व्यवच्छेदगतेः ।

9b कश्चिदाह । ''व्यवच्छेदः शब्दलिङ्गाभ्यां प्रसाध्यते यावाश्चिद् व्यवच्छेदः' स सर्वोनुपलम्भादेवेत्यनुपलम्भ एवैको हेतुरि''ति ।

तदयुक्तं। यतो न तावत् प्रमाणव्यापारापेक्षयैतदुच्यते। वस्तुन्येव प्रमाणव्यापारात्। तदाहात एव वस्तुविषयं प्रामाण्यं द्वयोरिति। नाप्यध्यव-सायवशादेतदुच्यते वस्तुन एवाध्यवसायात्। व्यवच्छेदेन सह लिगस्य सम्बन्धाभावाच्यः।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

# स्वभावप्रतिबद्धत्वेऽर्थोऽयं न व्यभिचरित<sup>3</sup>। स च तवात्मत्वात्। तदात्मत्वे साध्यसाधनयोर्भेवाभाव इति चेत्। न। धर्मभेदानां परिकल्पनात् इत्युज्यते।

यो पि मन्यतेऽनुपलम्भेऽसद्व्यवहारयोग्यता साध्यते न प्रतिषेधः। योग्यता च स्वभावभूतैव। तथाग्निमिति प्रदेशे साध्ये अग्निमत्ता प्रदेशस्य स्वभाव एव साध्यो धूमयस्वादिति च हेतुः। प्रदेशाभिन्न इति सर्वो हेतुः स्वभावहेतुरेवेति (।) तद्युक्तम्(।) एवं हि गमकत्त्वे गर्दभत्वादेरपि गमकत्त्वं स्यात्(।) न भवत्यग्निकार्यत्वाभावाद् गर्दभस्येति चेत्। यद्येवं धूमस्याग्निकार्यत्वमेव गमकत्वे निबन्धनमिति कथं न कार्यहेतुः।

अन्य<sup>2</sup>स्तु मन्यते"ऽनुपलम्भस्तु प्रदेशकार्य इत्यसद्व्यवहारे साध्ये कार्यहेतुरेव। कृतकविकल्पश्चानित्यशब्दकार्यं इति सर्व एव हेतुः कार्यहेतुरि"ति।

तदप्ययुक्तं (।) कृतकविकल्पो हि कृतककारणत्वात् तस्यैवानुमापकः स्यान्नानित्यस्य । कृतकस्यानित्यस्यभावत्वादनित्यस्यं साध्यतीति चेत् । यद्येवं कृतकत्वादेवानित्यस्वप्रतीतिः स्यान्न कृतकविकल्पात् । कृ<sup>3</sup>तकस्वभावतयैवानित्यस्वे गमकत्वात् । यद्या कृतकविकल्पश्च स्यान्न वानित्य इत्यनैकान्तः । कृतकविकल्पश्च न्यान्न वानित्य इत्यनैकान्तः । कृतकविकल्पश्चनसामर्थ्यं कृतकाव्यतिरिक्तन्तच्च न पूर्वन्न पश्चात्तेनासावनित्यो-ऽव्यतिरिक्तन्तिहं सामर्थ्यमनित्यत्वं साध्यतीति कथं न स्वभावो हेतुरिति यत्तिव्यन्वदेतत् ।

कि पुनद्वविव वस्तुसाधनावित्याह । स्वभावेन प्रतिबन्धः "साधनं कृते"ति स<sup>4</sup>मासः । स्वभावेन प्रतिबद्धस्वं । प्रतिबद्धस्वभाविमिति यावत् । तस्मिन् सत्यर्थो लिंगमर्थमिति लिङ्गिनं न व्यभिचरति ।

स च स्वभावप्रतिबन्धः कुत इत्याह । तवात्मत्वादिति साध्यस्व-भावत्वात् । तदात्मत्वे साध्यस्वभावात्मत्वे साधनस्य । यदेव साध्यन्तदेव साध-(निमिति साध्यसाधनयो) <sup>९</sup>भेंबाभावस्तेन प्रतिज्ञार्थेकदेशो हेतुरिति परमाशद्ध-क्याह । नेत्यादि । सा<sup>ठ</sup>ध्यसाधनभूतानां धर्मभेदानां व्यावृत्तिभेदेन परिकल्पनादा-रोपाद् (।)

एतदुक्तम्भवति । धर्मभेदः समारोप्यते तेन साध्यसाधनभेदः । यतो निश्चितो गमको निश्चेतव्यश्च गम्य उच्यते । निश्चयविषयश्चारोपित एवेति निश्चयभेदारोपितो धर्म(भेदः । एतच्च वक्ष्यामोऽन्यापोहप्र) १ स्तावे । ३

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

Pramāņavārtika 3:163-73.

तथा चानुमानानु मेयव्यवहारोऽयं सर्वो हि बुद्धिपरिकल्पितो बद्दाध्याक्रदेन धर्मधर्मिभेदेनेति उक्तम् । धर्मधर्मितया भेदो बुद्ध्याकारकृतो नार्योऽपि । बुद्धि-(विकल्प)भेदानां स्वेच्छामात्रानुरोधिनां अनर्याश्रयात्<sup>5</sup>। तत्कल्पितविषया-वर्षप्रतीतावनर्थप्रतिलम्भ एव स्यात्। कार्यस्यापि स्वभावप्रतिबन्धः। तत्स्व-

आचार्यं दि ग्ना गे नाप्येतदुक्तमित्याह । तथा चेत्यादि । सर्व एवेति यत्रापि साध्यसाधनयोरग्निधूमयोर्वास्तवो भेदस्तत्रापि स्वलक्षणेन व्यवहारा-योगादन्मीयतेनेनेत्यनुमानिलङ्गमनुमेयः साध्यधर्मी साध्यधर्मश्च तेषां व्यवहारो नानात्वप्रतिरूपः। ब्रुट्यारूढेन धर्मधर्मिणो (भेंबस्तेन बुद्धिप्रतिभासगतेन) व भिन्नेन रूपेण भेदव्यवहार इति यावत्। यदि तर्हि बुद्धिपरिकल्पितो धर्मधर्मि-102 व्यवहार एवन्तिह कल्पिताद्धेतोः साध्यसिद्धिः प्राप्ता । ततश्च हेत्दोषो यावानुच्यते स सर्वः स्यात्। तदाह भट्टः॥ रै

''यदि वा विद्यमानोपि भेदो वुद्धिप्रकल्पितः (।) साध्यसाधनधर्मादेव्यंवहाराय कल्प्यते ॥ ततो भवतप्रयुक्तेस्मिन् साधनं या(वदुच्यते । सर्वत्रोत्पद्मते बुद्धिरिति) देषणता भवेदि"ति ।

अत्राह। भेद इत्यादि। एतदाहार्थ एव वार्थ गमयति केवलं धर्म-धर्मितयाऽयं धर्मोऽयं धर्मीति यो भेदो नानात्वमयमेव बुद्धचाकारकृतो बुद्ध्या परि-कल्पितो नाथौंपि न लिङ्गमपि बुद्धयाकारकृतम्(।)विकल्पनिर्मितादेव लिङ्गात् कस्माद अर्थप्रतिपत्तिनं भवतीत्याह। विकल्पेत्यादि। विकल्पभेदानां विकल्प-विशे (पाणामिच्छामात्रान्रोधित्वेन स्वत ) <sup>व</sup>न्त्राणामनर्थाश्रयादर्थाप्रतिबद्धत्वे (साक्षादनत्पत्ते) वर्गायालम्बनत्वादित्यर्थः । तैरथीं नाश्रयै<sup>2</sup>विकल्पः कल्पित-विषयश्चेति तत्किल्पितविषयस्तस्मादेवंभूताद्धेतोरर्थप्रतीतावभ्युपगम्य-मानायामनथंप्रतिलम्भ एव स्यादर्थप्रतिलम्भ एव न स्यातु।

दितीयं प्रतिबन्धलक्षणमाह। कार्यस्यापीत्यादि। तस्वभावस्येति कार्य-स्वभावस्य तद्रत्पत्तेः का (रणाद्रत्पत्तेर् योऽनुमा) नस्य प्रामाण्यं नेच्छति तं प्रत्याह । एतावनुमेयप्रत्ययो प्रमाणमिति सम्ब<sup>3</sup>न्धः। एताविति स्वभावकार्यलिङ्कौ। अनुपल•घेः स्वभावहेतावन्तर्भावाद् द्वावित्याह । यद्वा प्रकान्तापेक्षया द्वावित्याह ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ran-dgah-va-rnams.
<sup>8</sup> In the margin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ślokavārtika, Nirālamba 171-72.

तदुत्पत्तेः तदव्यभिचारिणौ । इति प्रमाणं प्रत्यक्षवत् ।

प्रत्यक्षस्यापि (प्रामाण्यं) अर्थाव्यभिचार एवेति । तदभाव भाविनः तद्वि-प्ररूमभ<sup>7</sup>ात् । अव्यभिचारक्चान्यस्य कोन्यस्तवुत्पत्तेः । अनायत्तरूपाणां सहभाव- 422 वियमाभावात् ।

स्वभावकारणयोरनुमेययोः प्रत्ययावित्यनुमेयप्रत्ययौ अतत्प्रतिभासित्वेपीत्य-नुमेयस्वलक्षणाप्रतिभासित्वेपि । अतत्प्रतिभासित्वन्ततः साक्षावनृत्यत्तेः । कयन्तर्द्ध-व्यभिचार दत्याह । सदुत्पत्तेरित्यनुमेयाभ्यां स्वभावकारणाभ्यां पा<sup>4</sup>रम्पर्येणोत्पत्तेः । तदव्यभिचारिणावित्यनुमेयाव्यभिचारिणौ । इति हेतोः प्रमाणं प्रत्यक्षवत् ।

तेन यदुच्यते ऽ वि द्ध क ण्णें ना''निधिगतार्थपरिच्छित्तिः प्रमाणमतो नानुमानम्प्रमाणमर्थपरिच्छेदकत्वाभावादि''ति तदपास्तं । यतः सर्व एव प्रेक्षावान् प्रवृत्तिकामः प्रमाणमन्वेषते प्रवृत्तिविषयार्थोपदर्शकत्वेन प्रवृत्तिविषयश्चार्थिकयासमर्थं ए वि । न चानागतं प्रवृत्तिसाध्यार्थिकया सामर्थ्यम्वस्तुनः प्रत्यक्षमपरिच्छिनत्तीत्युक्तमतः कथमस्यार्थपरिच्छेदमात्रात्प्रामाण्यं । तस्मान् स्वविषये तदुत्पत्त्या
प्रत्यक्षं यन्मया पूर्वप्रतिपन्नं प्रबन्धेनार्थिकयाकारि तदेवेदमिति निश्चयं कुर्वेत्
प्रवर्त्तंकत्वात् प्रमाणन्तथानुमानमिष ।

प्रत्यक्षस्यापीत्यादिना व्याप्तिमाह। अर्थाव्यभिचार एवेति। पूर्वमिनमतार्थ<sup>6</sup>कारित्वेन निश्चितस्यार्थस्य सम्भवे सित भाव एव प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यमन्यथा
तदभावे अर्थाभावे भाविनः प्रत्यक्षस्य तिष्ठप्रलम्भान्निश्चितार्थासम्बादात्। एतदुक्तम्भवित। यदार्थकियासमर्थम्बस्तु प्रत्यक्षं न परिच्छिनत्ति। यदि च तथाभूतमिप वस्तु व्यभिचरेत्प्रमाणमिप न स्यान्। अव्यभिचारक्चान्यस्य कोन्यस्तदुरपत्तेरित्यन्यस्यार्थान्तरभूतस्य<sup>7</sup> योन्येन सहाव्यभिचारः स तदुत्पत्तेः कोन्यो नैवान्यः। 10b
तदुत्पत्तिरेवाव्यभिचार इत्यर्थः।

कस्माद्(।)अनायत्तरूपाणामप्रतिबद्धस्वभावानां सहभावनियमाभावावव्यभि-चारनियमाभावात् । तस्मादर्थिकियाकारित्वेन निश्चितादर्थादुत्पत्तिरेव प्रत्यक्ष-स्याव्यभिचार इति प्रामाण्यन्तच्चानुमानेप्यस्तीति समं द्वयमिति भावः।

एतेनैतदर्पि निरस्तं ''प्रमाणस्यागौ¹णत्वादनुमानादर्थनिष्चयो दुर्लभ'' इति । यद्यगौणत्वमनुपचरितत्वमुच्यते तदानुमानमप्यनुपचरितमेवास्खलद्बुद्धरूपत्वात् ।

अध धर्मधर्मिसमुदायस्य साध्यत्वे हेतोः पक्षधर्मत्वमन्वयो वा न सम्भवति तेन पक्षधर्मत्वप्रसिद्ध्यर्थं धर्मिणः साध्यत्वमुपचरितव्यमन्वयसिद्ध्यर्थञ्च धर्मस्यत्येवमुपचरितविषयत्वादनुमानमुपचरितं ।

## यवि तदुत्पत्तेः कार्यं गमकं सर्वेषाः गम्यगमकभावः प्राप्तः।

तदयुक्तं यतो लोके भूममात्रमिनमात्रव्याप्तं यत्र धर्मिणि दृश्यते तत्रैवाग्नि-प्रतीतिभैवतीति कस्यात्रोपचार एवं च समुदायस्यापि साध्यत्वं सिध्यति । यदाह । "केवल एव धर्मो धर्मिणि साध्यस्तथेष्टसमुदायस्य सिद्धिः कृता भवती"ति (।) न चानुमानविषये साध्यशब्दोपचारे सत्यनुमानमुपचरितन्नाम ।

अथ प्रमाणस्यागोणस्वादभ्रान्तत्वादनुमानस्य तु भ्रान्तत्वादप्रा<sup>3</sup>माण्यभित्यु-च्यते ।

तदयुक्तं (।) भ्रान्तस्याप्यग्न्यनुमानस्य तदुत्पत्त्या बाह्याग्न्यध्यवसायेन लोके प्रामाण्यदर्शनात् प्रत्यक्षवत् । अथ प्रत्यक्षमपि प्रमाणन्नेष्यते तदा लोकप्रतीति-वाषा । प्रत्यक्षानुमानयोः प्रमाणयोलींकप्रतीतत्वात् ।

अथ नैव प्रत्यक्षानुमानयोः प्रमाणत्वं प्रतिषिध्यते। किन्तु लिङ्गनित्रलक्षणं चतुर्लक्षणं वा न केनचित् प्रमाणेन सिद्धमिति पर्य<sup>4</sup>नुयोगे यद्यनुमानमुच्यते साषकं। पुनस्तत्रापि स एव पर्यनुयोग इत्येवं सर्वत्र पर्यनुयोगपराण्येव सूत्राणि। तथा च सूत्रं (1)

### "विशेषेतुगमाभावः सामान्ये सिद्धसाधनमि"ति (।)

तदप्ययुक्तं । पूर्वमेव त्रैरूप्यग्राहकस्य प्रमाणस्य व्याप्तिवचनेनाक्षिप्तत्वात् । (न चाप्रमाणकेन परः) वै पर्यनुयुज्यते वादिप्रतिवादिनोरसिद्धत्वात् ।

अथ वचनात्मकमनुमा<sup>5</sup>नं न वक्तुः प्रमाणमथ (व)चनेन परं प्रतिपादयति तथाऽप्रमाणकेन पर्यनुयोगः क्रियत इति।

तदप्ययुक्तं । द्वयोरिप हि वचनादर्थप्रतीतिः प्रमाणभूतैवोत्पद्यतेऽर्थपरिच्छेद-करवात् केवलम्बक्तुरिधगमस्य निष्पन्नत्वात् प्रमाणं नो वा तेन पुनरप्रमा (णं भवस्यप्रामाण्ये वा द्वयोरप्यप्रमा) गणिमति कथन्ततोर्थप्रतीतिः ।

यदप्युच्यते (।) "परसिद्धेनानुमानेनानुमा $^{6}$ निनिषिध्यत" इति तदप्येतेन निरस्तिमिति । संयोगवशाद् गमकत्वे ।

''न च केनचिदङ्गेन न संयोगी हुताशनः। धूमो वा सर्वथा तेन प्राप्तं धूमात् प्रकाशनमि''ति।

यः सर्वेथा गम्यगमकभावप्रसंग आचार्यं दिग्ना गे नाक्षिप्तं परं प्रति तदिहापि कार्य(हेतौ आशक्क्कते यदीत्यादिना) र साध्यादुत्यत्तेः कारणात् कार्य-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pramāna-Samuccaya.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In the margin.

सर्वथा जन्यजनकभावादिति चेत्। न। तदभावे भवतस्तदुत्पत्तिनियमाभावात्। एवं हि (।)

> कार्य स्वभावेर्यावद्भिरविनाभावि कारणे। हेतुः स्वभावः;

हेतुः, तत्कार्यत्वनियमात्। तैरेव ये तैविना न भवन्ति।

**इ्गमकङ्**कारणस्येत्यध्याहारः सर्वथा गम्य<sup>7</sup>गमकभावः प्राप्तः । अग्नेः सामान्य- 112 धर्मविद्वशेषधर्मा अपि तार्णपाण्णिदयो गम्याः स्युः । धूमस्यापि विशेषधर्मवद् द्रव्यत्वपाधिवत्वादयोपि सामान्यधर्मा गमका भन्नेयुः । कुतः । सर्वथा जन्यजनक-भावात् (।) तथा हि यथाग्निरग्नित्वद्रव्यत्वसत्त्वादिभिः (सामान्यधर्मौर्जनकः तथा तार्ण्णपाण्णिदिभि) <sup>१</sup> विशेपैरिप । यथा च धूमो धूमत्वपाण्डुत्वादिभिः स्वनियतैर्विशेपधर्मौर्युक्तो जन्यस्तथा सामान्यधर्मौरिप सन्वद्रव्यत्वादिभिस्ततश्च यथानयोः कार्यकारणभावस्तथैव गम्यगमकभावः स्यादित्यत आह ।

नेत्यादि । न सर्वथा जन्यजनकभावस्ततश्च कुतस्तथा गम्यगमकभावः स्यात् । कस्मादिति चेत् । तदभावे तेपान्ताण्णं (पाण्णंत्वादीनां विशेषधर्माणामभावे) भवतो धूममात्रस्य तेभ्य एव विशेषधर्मभ्यो भवतीत्येवमात्मनस्त²दुत्पत्तिनियमस्याभावात् । तथा तदभावेऽन्यभावे भवतो द्रव्यत्वादे सामान्यधर्मस्याग्नेरेवायं भवतीत्येवं रूपस्य तदुत्पत्तिनियमस्याभावात् । कुतः सर्वथा जन्यजनकभावो यतः सर्वथा गम्यगमकभावः स्यात् ॥

यत एवन्तस्मात् कार्यं भूमादिकं स्वभावेर्या (विद्भर्भूमस्वादिभिः स्वगते) १रित्यभूतलक्षणा तृतीया। अविनाभावि। विना न भवति। क्वाविनाभावि (।)
कार<sup>3</sup>णे। कारणविषये। यद्वा कारणे इत्याधारमप्तमी। कारणस्थैः स्वभावैर्याविद्भरग्नित्वद्वव्यत्वादिभिरविनाभावि। तेषां कारणगतानां सामान्यधर्माणां
हेतुः कार्य गमकमित्यर्थः। किङ्कारणं (।) तत्कार्यत्वनियमात्। तेषामेव
कारणगतानां सामान्यधर्माणान्तत्कार्यमित्ये (वं रूपस्य निय) १ मस्य सद्भावात्।
न हि तत्सामान्यधर्मात् कदाचिदिप कार्य व्यभिचरित। एवन्ताव १त् कारणगताः
सामान्यधर्मा गम्या इत्याख्यातं।

कार्यगतास्तु विशेषधर्मा गमका इति दर्शयन्नाह। **तैरेवे**त्यादि। कार्यमिप तैरेव धर्मै: स्वगतै: कारणगतानां धर्माणां गमकाः। येर्थान्तरासम्भविनो धूमत्वपा-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

अंशेन जन्यजनकभावप्रसंग इति चेत्। न। तज्जन्यस्त्रिङ्गविशेषोपाधीनां ग्रहणेऽभिमतत्वात्। यदा द्रव्यस्वादीनि अविशिष्टानि विवक्षितानि तदा तेषां

ण्डुत्वादयो विशेषरूपा**स्तैः** कारणगतैः सामान्य**धर्मेविना न भवन्ति** । अत्रापि तत्कार्यत्वनियमादित्यपेक्ष्यते । तेषामेव कार्यगतानां विशेष<sup>5</sup>धर्माणां कारणगत-सामान्यधर्मापेक्षया कार्यत्वनियमात् ।

पवि सामान्यधर्माणां कारणगतानां कार्यगतै विशेषधर्मे रेवाविनाभावाद् गम्यगमकभावस्तदांशेन जन्यजनकभावः स्यात् । अग्नेः सामान्यधर्मा एव जनकाः (।) धूमस्य च विशेषधर्मा एव जन्याः स्युः । सर्वथा च जन्यजनकभावेभिमत इत्यभ्युपगमिवरोधः । एतत्परिहरित (।) नांशेन जन्यजनकभावेभिमत इत्यभ्युपगमिवरोधः । एतत्परिहरित (।) नांशेन जन्यजनकभावेभिमत सर्वथाभिमतत्वात् । तदाह । तज्जन्येत्यादि । यदि हि कार्यस्य तैः कारणगर्तीवशेषधर्मे जन्यो यो विशेषः स ग्रहीतु शक्यते ज्ञापकहेत्वधिकारणात् । तदा तज्जन्यविशेषप्रहणेऽभिमतत्वात् कारणगत्विशेषधर्माणां गम्यत्वस्य । तथा ह्यगुरु धूमग्रहणे भवत्येव तदग्ने रनुमानं । तथा लिङ्गिवशेषो लिङ्गियेव विशेषाः स उपाधिवशेषणं येषा द्रव्यत्वादीनान्तेषां प्रहणेऽभिमतत्वात् गमकत्वस्य । न हि धूमेन विशेषिता द्रव्यत्वादयोऽग्नि व्यभिचरन्ति ।

ननु धूम एव तत्र गमको न तु तिद्विशिष्टा द्रव्यत्वादयः। यथा कृतकत्वे सित प्रमेयत्वादित्यत्र कृतकत्वमेव गमकं न प्रमेयत्वं।

सत्यमेतद् । अव्यभि¹चारमात्रप्रदर्शनार्थन्त्वेवमभिधानमित्येके । अत्यम्त्वाह । न धूमस्य व्यभिचारादिह सामान्योषादानं किन्नीह सर्वेषां प्रतिपत्तॄणां दृष्टे वस्तुनि सामान्याकारे प्रतिपत्तिर्भवति पश्चाद् विशेषावसायः (।) तत्र च यदुपात्त सामान्यन्तदपरित्यवतमेव । तस्मात् प्रतिपत्तुरध्यवसायवशाद् विशेषोपिहितं सामान्यङ्गमकमभवति न विशेषस्य व्यभिचारादिनि ।

यु<sup>2</sup>क्तमेतत् । केवलं यद्येष नियमः सामान्यप्रतिपत्तिपुरस्सरैव विशेषप्रतिपत्तिः (१) कथन्तिहि भूममात्रस्य द्रव्यत्वादिरहितस्य प्रतीतिः । पूर्वोक्तं च चोद्यन्तद-वस्थमेव । तस्मादिदमत्र साधु (१) लिङ्कविशेषस्य सामान्यविशेषणत्वेनैवोपादाना (द्) अहेतुत्वं हेतुत्वोपादाने हि हेतुत्वं स्यान्नान्यथा ।

कदा तर्हि लिञ्जगतानां सामान्यधर्माणामगमकत्विमत्याह<sup>3</sup>। अविशिष्टे-त्यादि । यदा द्रव्यत्वादीन्यविशिष्टानि विवक्षितानि तदा तेषां व्यभिचाराद्

### व्यभिचाराद् गमकत्वं नेष्यते।

### भावोपि भावमात्रानुरोधिनि ॥४॥

हेतुरिति वर्त्तते । हेतोः तादात्म्यं तन्मात्रानुरोधिन्येव । नान्यायत्ते । तद्भाव-भाविनः पश्चाद्भावनियमाभावात् । कारणानां कार्यव्यभिचारात् ।

# 

(१) दृश्यानुपलन्धिफलम्

श्रप्रवृत्तिः प्रमाणानामप्रवृत्तिफलाऽसति । असङ्ज्ञानफला कचिद्धेतुभेद्व्यपेच्या ॥५॥

अप्रवृत्तिः प्रमाणानामनुपलब्धिः। अभावेऽप्रवृत्तिः कार्यवत्। सत्ताज्ञानशब्दव्यव

#### गमकत्वन्नेष्यते ।

स्वभावहेतुमधिकृत्याह।

स्वभाव इत्यादि । हेतुरिति वर्त्तत इति तेषां हेतुरित्यतः । स्वभावे साध्ये किम्भूते भावमात्रानुरोधिनि हेतुसद्भावमात्रानुरोधिन (भावो हेतुः) १ स्वभावो हेतुः । मात्रग्रहणमर्थान्तरानपेक्षासन्दर्शनार्थं । कस्मात्तन्मात्रा १ नुरोधिन्येव स्वभावो हेतुः । सात्रग्रहणमर्थान्तरानपेक्षासन्दर्शनार्थं । कस्मात्तन्मात्रा १ निवास्यं ह्यर्थस्य तन्मात्रानुरोधिन्येवेति । योसावर्थस्य साधनस्यात्मा तद्भाविन्येव । नान्यायत्ते । न कारणान्तरप्रतिबद्धे पश्चाद्भाविनि तादात्म्यं । कस्मादिति चेदाह । तद्भाव इत्यादि । तस्य हेतोर्भावि(नि) भूतस्य कार (णान्तर्यं समस्य धर्मस्य पश्चाद् यो भा) १ वस्तस्य नियमाभावात् । न हि कारणान्तरप्रतिबद्धेन पश्चाद्भाविनाऽविश्यं भवितव्यं । किङ्कारणं (।) कारणानां कार्यन्यभिचारात् । सम्भवत्प्रतिबन्धत्वात् कारणानां कृतस्तेभ्योऽवश्यम्भावः कार्यस्य ॥

ननु च साध्यस्वभावता साधनस्य न केनचिदिष्टं तत्कथमुच्यते तद्भावमात्रानुरोधिन्येव तादात्म्यमिति । एवम्मन्यते व्यिति (रिक्नाविष कृतकत्वानित्यत्वाख्यौ) धर्मावष्युपगच्छिद्भिरवश्यमभूत्वा भवनं भूत्वा चाभवनमभ्युपगन्तव्य मन्यथात्मादेरिव कृतकत्वानित्यत्वे पटादेर्नं स्यातां । तस्माद् यदेवाभूत्वा भवनमभावस्य तदेव कृतकत्वं यदेव च भूत्वाऽभवनमनवस्थायित्वन्तदेवानित्यत्वमस्तु
किमन्येन सामान्येन किल्पतेनेति । अनुपल....इत्याह ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

हारप्रतिषेषस्य कार्यवत् । तेषां हि उपलब्धिस्सत्वात् । पुर अयं हि भावाभावप्रतिषेषसाधनहेतूनां सदृशो भावः । एवं उपलब्धिरेव न भावः । वस्तुयोग्यस्य
422b लक्षणं वा । अथवा तदाश्रयज्ञानप्रवृत्तिः । ततः सत्ताज्ञानशब्दव्यवहारप्रवृत्तेः ।
अनुपलब्धिहि भावानामभावः । हेतुभेदापेक्षया । क्वचिद् अभावज्ञानकार्यत्वात्
हेतुहि अनुपलब्धिः तस्य भेदो हि विशेषणमिति । नोपलब्धिलक्षणप्राप्तसत्तावान् । अत्र अनुपलब्धिलिङ्गेनाभावः साध्यश्चेत् । अनुपलब्धिरि उपलब्ध्यन्तरस्य साध्ये(ति) अनवस्थाप्रसंगात् न स्यात् प्रतिपत्तिः ।

अथोपलब्ध्यभावेऽप्यनुपलब्ध्यभावः स्यात् । तथा सत्ताभावोऽपि सिद्धः स्यात् । अपार्थिकाऽनुपलब्धिः । अथान्योपलब्ध्याऽनुपलब्धिः प्रत्यक्षसिद्धाऽनुपलब्धिः ।

अप्रवृ(त्तिरित्यादि । केषामप्रवृत्तिः प्रमा)  $^{9}$ णानाम् (।) बहुवचनं व्यक्तिभेदेन प्रमाणानाम्बहुत्वात् । आगमापेक्ष $^{7}$ . . . . . . .  $^{3}$ 

# 132 सिध्यतीत्युच्यत इति।

एवस्मन्यते। ज्ञानजेययोर्बाधा बोधरूपत्वेन विशेषाद् बोधरूपं प्रत्यक्षादिकं प्रमाणं स्वत एव मिध्यति (1) जेयन्तु घटादिकं जडरूपत्वात् प्रमाणमपेक्षते। ज्ञानजेयाभावयोस्तु नीरूपत्वेन विशेषाभावात् कथं ज्ञा(नाभावस्य स्वतःसिद्धि र्ज्ञेयाभावस्य च) कानाभावात् सिद्धिरूच्यते। अथ ज्ञानाभावो नान्येन सिध्यति। तथा हि ज्ञानानां स्वसम्बिदितरूपत्वेनैकज्ञानसंसिंगत्वाभावात्। केवलं यदि स्वसन्ताने ज्ञानं स्याद् उपलभ्येतानुपलम्भादमदेव तदिति स्वत एव ज्ञानाभावः सिद्ध इष्यते।

तथा सत्ताऽभावोपि सिद्धः स्यात्। तत्रापि हि यदि सत्ता स्यादृपलभ्येनानुप-(लम्भान्नास्तीति निश्चीयते ततश्चा) पाथिकानुपलब्धिरभावसिद्धौ। विज्ञानं वान्यवस्तुनीति पक्षं दूषितुमा है। अथेन्यादि। अन्यस्य घटादिविविक्तस्य भूतलस्योपलब्ध्या घटानुपलब्धिसिद्धिरिति प्रत्यक्षसिद्धानुपलब्धः।

एतदुक्तम्भवितः। घटग्राहकत्वस्य भूतलग्राहकस्य चैकज्ञानसंसर्गित्वाद् यदा भूतलग्राहकमेव तज्ज्ञानम्भवितः। नदा घटाग्राहकत्वाभावं (निरुचाययतीति प्रतीतिप्र)त्यक्षसिद्धैव घटानुपलब्धिः।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

<sup>2 12</sup>th leaf is missing.

#### तथाऽन्यसत्तयाऽसत्ता किन्न सिष्यति ।

तथान्यसत्तयाऽसत्ता किन्न सिध्यति। तथेत्य<sup>3</sup>नुपलब्धिवत्। द्वयोरिष घटप्रदेशयोरेकज्ञानसंर्सागत्वादित्यभिप्रायः। अन्यस्य घटविविक्तस्य भूतलादेः सत्तया सिद्धपा निषेध्यस्यार्थस्य सत्ता किन्न सिध्यति।

नन् भावनिवृत्तिरूपोऽभावः स कथं प्रत्यक्षसिद्ध इत्युच्यते।

एवम्मन्यते। अभावो नाम नास्त्येव केवलं मूढस्य भावविषयमेव प्रत्यक्ष-मन्याभावं व्यवहारयति। तेन यदुक्त<sup>4</sup>म र्था प स्याऽभावः प्रतीयत इति तदगुक्तं। यतो न तावद् घटादीनामन्योन्याभावोऽभिन्नः घटविनाशे पटाद्युत्पत्तिप्रसङ्गात्। पटाद्यभावस्य विनष्टत्वात्। अथ भिन्नोऽभावस्तदा घटादीनां परस्परं भेदो न स्यात्। यदा हि घटाभावरूपः पटो न भवति तदा पटो घट एव स्यात्। यथा वा घटस्य पटाभावाद् भिन्नत्वाद् घटरूपता तथा पटा<sup>5</sup>देरपि स्यात्। घटाभावाद् भिन्नत्वादेव।

नाप्येषां परस्पराभिन्नानामभावे न भेदः शक्यते कर्त्तुं । तस्य भिन्नाभिन्न-भेदकरणेऽिंकचित्करत्वात् । न चाभिन्नानामन्योन्याभावः सम्भवति । नापि परस्परभिन्नानामभावेन भेदः िकयते स्वहेतुभ्य एव भिन्नानामुत्पत्तेः । नापि भेद-व्यवहारः िकयते । यतो भावानामात्मीयात्मीय (?) रूपेणोत्पत्तिरेव स्वतो भे $^6$ दः

(1) स च प्रत्यक्षप्रतिभासनादेव भेदव्यवहारहेतुः।

तेन यदुच्यते ''वस्त्वसंकरसिद्धिरचाभावप्रमाणाश्चिते''ति तदपास्तं । किञ्च (।) भावाभावयोर्भेदो नाभावनिबन्धनोऽनवस्थाप्रसंगात् । अथ स्वरूपेण भेदस्तथा-भावानामपि स स्यादिनि किमभावेन किल्पितेन (।) नापि प्रागभावाभावे कार्यस्या-नादित्वं प्रसज्यते । हेत्वभावेनानुत्पत्तेः ।

नन्<sup>7</sup> प्रागभावे सित हेतोः सकाशादुत्पत्तिः स्यान्नासित प्रागभावे विद्यमान- 13b स्वात्।

यद्येवन्न कदाचनापि कार्योत्पत्तिः स्याद् विरोधिनः प्रागभावस्य सिन्निहितत्वात् । न च तद्विनाशात् कार्योत्पत्तिः प्रागभावमन्तरेण कार्योत्पत्त्यभ्युपगमप्रसङ्गात् । नापि कार्योत्पत्तिरेव प्रागभावविनाशस्तदुत्पत्तेरेव विरोधिसन्निधानेनासम्भवात् । कारणसत्ताकाले प्रागभावस्याविनाशात् । कार्योत्पत्तिकाले च तद्विनाशात् कारणविनाशवत् । तस्मादुत्पत्तेः पूर्वं कार्यस्य न भावो नाप्यभावो धर्मोसत्त्वात् । निरंशत्वाच्च वस्तुनः । किन्तु यदोत्पद्यते तदा सत्त्वमस्यान्यदा नास्तीति व्यवह्रियते । तेनासदुत्पद्यतः इत्युच्यते ।

प्रध्वं सा भा व स्य चासत्त्वं स्वयमेवाचार्योभिधास्यते । यच्च यस्मादुत्पवते

तत्तस्य कार्यं कारणं चोच्यते । तेषां चैकक्षणस्थायि² त्वेनोत्पत्तेर्नाशित्वं स्वस्व-रूपेणैवोत्पत्तेः परस्परिभन्तता च सिध्यति । तेन प्रागभावाद्यभावेषि कारणा-दिविभागतो व्यवहारो भवत्येव । न च प्रागभावादीनाम्परस्परम्भेदः प्रतिभासते । यस्माद् घटादेः पूर्वम्पश्चादन्यत्र च निवृत्तिमात्रमिभन्नं प्रतिभासते । यदि नाम कालभेदः प्रतीयते । न हि गोत्वमनेककालादिसम्बन्धित्वेन प्रतीयमानम³नेकम्भ-वति । निवृत्तेर्नीरूपत्वाच्च कथमभावस्य नानात्वं भावनिवृत्तिरूपत्वाच्चाभावस्य । केवलं यो मूढ उत्पत्तेः पूर्वं पश्चादन्यत्र च कार्यस्य भाविमच्छति तं प्रतीदमुच्यते (1) कार्यस्य पूर्वम्पश्चादन्यत्र चाभाव इति भावारोपनिषेधमात्रं कियते ।

तेन । न **चाव**स्तुन एते स्युराकारा इत्यादि यदुक्तन्तन्निरस्तं ।

इतश्चैतिन्नरस्तं द्रष्टव्यं यतो न प्राक्प्रध्वंसा भावाभ्यामभावस्य कित्वत् तदुत्पत्तिलक्षणो विरोधलक्षणो वा सम्बन्धोऽसहभावित्वेनाद्विष्ठत्वात् । अत एव न विशेषणिवशेष्यभावः सम्बन्धः । नापि विशेषणिवशेष्यभावोऽसहभावित्वादेव । विशेषणिवशेष्यरूपतायाश्च वस्तुनोऽभावात् । केवल (मन्यसम्बन्धद्वारेणा) प्यं कल्प्यते । दण्डद्विष्डनोरिव । यदि च विशेषणिवशेष्यभावसम्बन्धंबले न भावस्य प्रागभाव इति प्रतीतिस्तथा प्रागभावादेर्माव इत्यपि प्रतीतिः स्यात् सम्बन्धस्या-विशेषात् । तस्मात् प्रागभावादेरसम्बन्धिनो भावसम्बन्धित्वेन प्रतीतिः श्रीतिः

न चा न्यो न्या भा वो भावानामस्ति । न हि घटस्य निवृत्तिः पटस्य निवृत्तिः भंव (त्यप्रतीतेः न च पटेऽवस्थानात्सा) १ तत्सम्बन्धिनी युक्ता । एवं हि प्रागभावा-द्यप्यन्योन्याभावः स्यात् कारणादाव वस्थानात् । तस्मादन्याभाव एवास्ति नान्योन्याभावस्तेनान्याभावात् प्रागभावादीनां न भेद इति कथं चतुर्विधोऽभाव उच्यते ।

प्रत्यक्षाभावनिरा<u>च</u> (?) सश्च **नं रा त्म्य सि द्धा** विभिहिन इति नेहोच्यते ।

न त्वभावस्थासस्वेनानुभूतत्वात् (कथं प्रत्यक्षेण निश्चयः। नैष दोषो य) १142 स्मादेकज्ञानसंसर्गिणोः प्रत्यक्षेणैकस्य ग्रहणमेवान्यस्याग्रहण<sup>7</sup>न्तदग्रहणमेव च
तस्याभावग्रहणस्भावे हि तस्याग्रहणायोगाद् (।) यदाहान्यहेतुसाकत्ये तदव्यभिचाराच्चोपलस्भः सत्ता। तदभावोनुपलब्धिरसत्तान्योपलब्धिश्चानुपलब्धिरित।

तेनायमर्थः(।) प्रत्यक्षमभाविश्वश्चययतीति तावश्च निश्चाय (यतीत्यर्थः। स च दृश्यस्य भावानिष्ठच) <sup>१</sup>योऽभावनिश्चय एव। एवं प्रत्यक्षपृष्ठभाविनो विकल्पस्य प्रत्यक्षवि<sup>1</sup>षयानुसारित्वं समिथतम्भवति। तदेवमुपलब्ध्यभावव्यवहारवद् अर्थाभावव्यवहारस्यापि प्रत्यक्षसिद्धत्वान्न लिङ्गेनासौ साध्यते। एवन्तावदमूढं

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

यदा पुनः एवंविषेऽनुपलिष्धरेवासतां, तदा सिद्धेऽपि विषये मोहाद् विषयिणो ज्ञानशब्द विषयप्रदर्शनेन समये प्रवर्तते। यथा सास्नादिसमुदायात्मकत्वादयं हि गौरिति। तथा च वृष्टान्ताऽसिद्धिचोदनाऽपि प्रतिष्यूद्धा। विषयप्रतिपत्तावप्यप्रतिपत्तविषयिणां दर्शनात्। एवमनयोरनुप-

प्रतिं दृश्यानुपलम्भो नाभावं व्यभिचरतीत्यभावव्यवहारः प्रत्यक्षसिद्धः।

त चाप्यभावोनुपलब्धानामपि (सत्त्वान्नित्य शक्यमानानुप) रेलभव्यभिचार इति कृत्वा व्यवहर्त्तुमशक्य इति वक्तुं युक्त । एवं ह्यभाव<sup>2</sup>स्य निश्चायकमपि प्रत्यक्षन्त स्यात् । सन्देहान्त चान्यभिश्चायकमन्यद् व्यवहाराङ्गं युक्तं । तस्मात् प्रत्यक्षनिश्चायंकत्वाद् भाववद् दृश्यस्याभावमपि व्यवहारयति ।

कथन्तर्द्धांसद्वचवहारस्य साध्यत्विमित्याह । यदा पुनिरित्यादि । एवं विधे ह्युपलम्भयोग्यानु (पलिब्धरेवासतां पदा) वर्धानामसत्ता नान्या । तदा सिद्धेपि प्रत्यक्षेणाभावव्यवहारस्य विषये । मोहाव् विषयिणो [ऽसतो (ऽ) विद्यमानस्य] वर्षानं । नास्तीत्येवमाकार । नास्तीत्येवमभूनद्य द्वाद्धः निःशक्कावगमनागमनलक्षणा पुरुषस्य प्रवृत्तिव्यवहारः । तानप्रतिपद्यमानः पुमान् । विषयप्रवद्यंनेनासद्धै-वहारविषयस्य घटविविक्तप्रदेशस्योपलम्भमानस्य प्रदर्शनेन । समयेऽभावव्यवहारे प्रवत्त्यते । दृष्टान्तमाह । यथेत्यादि । सास्नादिसमुवायात्मक एव गौः । ततो न तत्र गोत्वं साध्यते किन्तु गोव्यवहारः । यदायं भूवमितः शावलेये प्रवित्तित्योव्यवहारो वहारो वाहुलेये शावलेयमपशून्यत्वाद् गोव्यवहार न प्रवत्तंयित स निमित्तप्रदर्शनेन गोव्यवहारे प्रवन्यंते । सास्नादिसमुदायनिमित्तको हि गोव्यवहारो न शावलेयस्पनिमित्तकः । वाहुलेयेऽपि निन्निमत्तमस्तीति कथमसौ नि प्रवस्यंते । तद्वद् घटविविक्तेपि प्रदेशेनुपलम्भनिमत्तप्रदर्शनासद्ध्यवहारे प्रवन्यंते ।

तथा चेति येनैवं व्यवहारः साध्यते तेन दृष्टान्तासिद्धिचोदनापि प्रतिष्यूढा प्रतिक्षिप्ता। अनुपलक्षीलिङ्गादभावे साध्ये येनैव लिङ्गो न साध्यर्धामण्यभावः-साध्यस्तेनैव दृष्टान्तर्धामण्याप तत्राप्यपरो दृष्टान्त इत्यनवस्था स्यात् (।) व्यव हारे तु साध्ये ना<sup>6</sup>नवस्था। प्रवानितव्यवहारस्यैव पुनः समये प्रवर्त्तनात्।

ननु यो हि विषयं प्रतिपद्यते म विषयिणमपि प्रतिपद्यत इति कथं व्यवहार-स्यापि साध्यत्विमत्याह। विषयेत्यादि। दृश्यन्ते हि लोके तथाविधा ये विषय-प्रतिपत्तावप्यप्रतिपन्नविषयिणः। यथा सांख्यः सक्तवे रजो नास्तीति प्रवर्तितास

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ron-du-med-pa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In the margin.

लब्ध्योहि स्विवपर्ययहेरवभावभावाभ्यां सद्व्यवहारप्रतिवेधफलत्वमुक्तम्। एकत्र संशया<sup>6</sup>त् अन्यत्र तु विपर्ययात्। तत्राद्या प्रमाणमुक्ता सद्व्यवहारिनवेधे उपयो-गात्। न तु व्यतिरेकदर्शनादौ संशयाबुपयोगः। पुक्ता द्वितीया त्वत्र प्रमाणं 4232 निश्चय<sup>7</sup>फलस्वात्।।

14b इ्चवहारोपि निमित्तनिश्चया नावान्मृत्पिण्डे न प्रवर्त्तयत्यनुपलम्भनिमित्तप्रदर्शने घटाभावव्यवहारे प्रवर्त्यते।

एवमित्यादिनोपसंहारः। एवमुक्तेन प्रकारेणानयोरनुपलब्ध्योर्दृश्यादृश्ययोः सङ्घवहारप्रतिषेधफलस्वन्तुल्यं।

कथं स्विविपर्ययहेत्वभावभावाभ्यां स्वशब्देन सद्भवहारस्य स्वरूपं गृह्यते विपर्ययशब्देन सद्भवहारिविषद्धोसद्भवहारो गृह्यते । तयोहें गृत् स्विवप्ययस्त्रेत् । तत्र स्वहेतुरुपलिब्धिविषयंयहेतुर्वृश्यानुपलिब्धः । तयोरभावभावौ । स्विविपर्ययहेतुर्वृश्यानुपलिब्धः । तयोरभावभावौ । स्विविपर्ययहेत्वभावभावौ । ताभ्यो ।

एतदुक्तम्भवति (।) अदृश्यानुपलब्धौ सद्व्यवहारनिमित्तामा उपलब्धैः प्रत्यक्षानुमानिवृत्तावभावात् सद्व्यवहारिवृत्तिः। दृश्यानुपलम्भे तु सद्व्यवहारिवृत्तिः। दृश्यानुपलम्भे तु सद्व्यवहारिवृत्तिः। वृत्त्यासद्व्यवहारस्य निमृत्तसद्भावात् प्रवृत्तिस्तेन सद्व्यवहारस्य निवृत्ति-² रिति सद्व्यवहारप्रतिषेभफलत्वन्तुल्यं।

नन्पलम्भनिवृत्तावप्यर्थस्य सन्देहात् कथं सद्व्यवहारो निवर्त्तत इत्याह् । एकत्रेत्यदृश्यविषयायामनुपलब्धौ सस्वस्य संशयात् ततो निश्चयात्मकः सत्त्वब्यव-हारो निवर्त्तत एव । सन्दिग्धस्तु सत्त्वव्यवहारो न निवर्त्तते । अन्यत्र तु दृश्यानृपलब्धौ विषयंयादिति संशयविषयेयो निश्चयस्तस्मात् । असत्त्वस्य निश्चया<sup>3</sup>दित्यर्थः ।

यद्यदृश्यानुपलब्धौ संशयः कथ सा प्रमाणमित्याह् । तत्राद्येत्यादि । तत्र द्वयोरनुपलब्ध्योर्मध्ये आद्या दृश्यानुपलब्धिः प्रमाणमुक्ता सद्व्यवहारनिषेधे उपयो-गाद् व्यापारात् ।

क्व तर्हि तस्या अप्रामाण्यमित्याह । न त्वत्यादि । व्यतिरेकस्याभावस्य दर्शनित्रक्यः । आदिग्रहणाच्छब्दो व्यवहारक्च गृह्यते । संशयाद् यतो नाभाव-निक्चय उत्पद्यते । तस्मान्न प्रमाणं । द्वितीया त्विति । दृश्यविषयानुपलिब्धः । अत्रेति व्यतिरेकदर्शनादौ निक्चयफलत्वान्निश्यच एव फलमस्या इति कृत्वा । सा च दृश्यविषयानुपलिब्धः प्रयोगभेदाच्चतुर्विधेति सम्बन्धः । विकद्धश्च विकद्धकार्यकेति विरूपकशेषः । सिद्धिरु (पलिब्धदृश्यात्मनो) परित्यत्रापि सम्बन्धनीयं ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

# (२) ऋनुपलन्धिश्चतुर्विधा

सा च प्रयोगभेदात्।

( विरुद्धकार्ययोः सिद्धिः; सिद्धिहेंतुभावयोः । ) दृश्यात्मनोर्; श्रभावाश्वानुपलव्धिश्चतुर्विधा ॥६॥

यावान् किन्ति प्रतिषेधव्यवहारः सर्वोह्यनुपलब्ध्या। तथा हि स द्विधा क्रियेत। कस्यिच् विधिना निषेधेन वा। विधाविप विरुद्धो वा विधीयेताविरुद्धो वा। अविरुद्धस्य विधौ सहभाविरोधाभावाद् अप्रतिषेधः। विरुद्धस्याप्यनुपल-लब्ध्यभावेन प्रतिषेधगतिः। तथा हि अपर्यन्तकारणस्य भवतोऽन्यभावेऽभावाद् विरोधगतिः। साऽपि अनुपलब्धितः।

एतेन स्वभावविरुद्धोपलब्धिविरुद्धकार्योपलब्धि<sup>5</sup>रुच द्वे निर्दिष्टे । ''श्रसिद्धिर्हेतुभावयोः दृश्यात्मनोः''

इत्युपलब्धिलक्षणप्राप्तयोः कारणस्वभावयोरनुपलब्धिरित्यर्थः।

एतेनापि कारणानुपलिक्धः स्वभावानुपलिक्ध्यः द्वे निर्द्धिः इति चनुर्धा भवति । अभावार्थेत्यभावोऽभावव्यवहारश्चार्थः प्रयोजनं (यस्याः सा तथा ।) र

नन् विरद्धकार्ययोः सिद्धिरित्यत्रानुपलिब्धिरिति न श्रूयते (।) तत्कथमनयोर्षनुपलिब्धित्वमित्यत आह्। यावान् किव्बिद्धियादि। यावान् किव्बिदिति व्याप्ता(?)
चैतत् कथ्यते। न किव्बित् प्रतिषेध्ययहारो लिङ्गजोस्ति योनुपलिब्धमन्तरेण
शक्यते कर्न्तुं। न तु प्रत्यक्षमध्यत्वमभावव्यवहारस्य निराकृतमेतच्चप्रागेवोक्तन्नामेव (व्याप्तिं दर्शियतुमाह। तथा हीति) । स इति प्रतिषेधः।
द्विधा क्रियेत व्यवह्रियेत कस्यचिद्ध्यंस्य विधिना निष्धेन वा (।) कस्यचिद्धिः।
दिधा क्रियमाणे। विरद्धो वा विधीयताविरद्धो वाऽविरुद्धस्य विधौ निष्ध्यमानविधीयमानयोः सहभावविरोधाभावादप्रतिषेधो निष्ध्याभिमतस्य। विरद्धस्यापीत्यादि। एवं ह्यसौ विरुद्धः स्याद् यदि तत्र स्वविरुद्धस्यम्नुपल(षेः। तथा होत्यादिनैतदेवा) । अपर्यन्तकारणस्यत्यक्षीणकारणस्य भवतः सन्तानेनोत्पद्धमानस्य
शीतस्पर्शादिरग्न्यादिसन्निधानात् पूर्वमिति द्रष्टव्यं। अन्यभावेऽग्न्यादिभावेऽभावावनुत्पादाद् विरोधगतिः। न त्वभावादहेनुकत्वाद् विनाशस्य।

एतदुक्तम्भवति। पूर्वपूर्वस्य शीतस्पर्शस्य स्वरसनिरोधे सत्युत्तरोत्तरस्य

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dag-gam? Dgag-pa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In the margin.

### अन्योन्यो<sup>3</sup>पलब्धिपरिहारेण स्थितिलक्षणता वा विरोधः नित्यानित्यवद्।

चा (ग्नितारतम्येन शीतस्पर्श) १स्यापचयतारतम्ययोगिनः क्रमेणोत्पद्यमानस्य यावत्सर्वसर्वेणानु १त्पत्तिरुष्णस्पर्शेलक्षणो भवति । तेन निर्हेतुकेषि विनाशेऽ-गिनसिन्नधानात् पूर्व प्रबन्धप्रवृत्तस्य शीतस्पर्शस्य स्वरसनिरोधेऽन्यस्य च प्रबन्धे-नोत्पित्सोरग्निसन्निधाने सत्यनुत्पत्तेरग्निशीतयोविरोधावगितलेकि न तु परमार्थेतो विरोधः । अत एव विरोधगितिर (त्याह ।

(यत्पुनरुच्य) १ ते (।) न कारणनिवर्त्तनमन्तरेण कस्यचिदग्न्यादिनिवर्त्तको नामेति ।

तदयुक्तं । विहेंतुकत्वाद् विनाशस्य कथं कारणस्य निवर्त्तकः । अथं सहेतु-कविनाशमभ्युपगम्येवमुच्यते तदा यथासौ कारणं निवर्त्तयति कार्यं किन्न निवर्त्त-यति । यदि च कारणनिवर्त्तनमन्तरेण न कार्यं निवर्त्तियतु शक्यते तदा तत्कारण-स्यापि कथन्तिवर्त्तकं यावत्तत्कारणं न निवर्त्तयति तत्कारणस्थाप्येवमित्यनवस्थया न कश्चित् कस्यचिन्तिवर्त्तकः स्थात् (।) न च सन्ताना पेक्षयंतद्वकनु युज्यते सहे-तुके विनाशे सन्तानस्यैवाभावादिनि यत्किञ्चदेतन् । स चेत्यन्यभावे सत्यभावा-नुत्पैत्तिलक्षणो विरोधहेतुरनुपलब्धेः सकाशाद् व्यवह्रियने ।

अनेन सहानवस्थालक्षणो विरोधो व्याख्यातः।

द्वितीयं विरोधन्दर्शयन्नाह । अन्योन्योपलब्धीत्यादि । अन्योन्योपलब्धः परस्परप्रतिपत्तिस्तस्याः परिहारो विवेकस्तेन<sup>5</sup> स्थितं लक्षणं स्वरूप ययोस्तौ नथोक्तो । तयोर्भावोन्योग्योपलब्धिपरिहारस्थितलक्षणता । सा वा विरोधः (।) वा शब्दः समुच्चये । नित्यानित्यत्ववदिति दृष्टान्नः ।

ननु प्रथमिवरोधेप्यम्त्येव परस्परपिरहारः। द्वितीयेपि सहानवस्थान । तथा हि ययोरेव धर्मयोरेकत्रानवस्थानन्तयोरेव द्वितीयो विरोधः। तथा हि रूप-रसयोरयं नेष्यते। तत्कस्माद् विरोधद्वयमुक्तमिति चेत् (।)

सत्यं विषयविभागार्थन्तुक्तं । पूर्वो विरोधो दृश्यवस्तुविषय एव । द्वितीय-स्त्ववस्तुविषयोप्यदृश्यविषयश्चेत्येके । यद्वा पूर्वकोन्यतोन्यस्याभावप्रतिपत्त्यान्येन सह विरोधः । द्वितीयस्त्वन्येन सहैकत्वाभावेन स्वरूपविषय इत्यनयोविरोध-15b योर्महान् भेदः । तथा हि नित्यत्विनवृत्तिरूपमित्यत्वम<sup>7</sup>नित्यत्वि।नवृत्तिरूप-ञ्चानित्यत्विमत्येवमन्योन्यपरिहार एव विरोधः स्वरूपनिष्ठः । न च नील-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

### तत्राप्येकोपलब्ध्याऽन्यानुपलब्धिरेबोच्यते । अन्यथाऽनिषिद्धोपलब्धिकस्या4-

निवृत्तिरूपम्पीतम्पीतिनवृत्तिरूपं च नीलमनयोर्भावरूपत्वान्नीलाभावे पीतस्य भावप्रसंगाच्च (।)तस्मान्नानयोरयं विरोधः । नाप्यनयोरन्योन्याभावाव्यभिचारेणायं विरोधोऽप्रतीतेः । अत एवाविरुद्धस्य विधानमुच्यते । नीलस्यापि नीलनिवृत्ति-रूपेणानीलेना वर्षोधो न नीलाभावनियतेनानीलेन तथाभूतस्यानीलवस्तुनः पीतादिव्यतिरिक्तस्याभावात् । कथन्तिहं नीलादौ दृश्यमाने पीतादेस्तादात्म्यनिषेधः ।

नैष दोषो यस्मात्। नीलस्यैकस्योपलम्भेन्यस्यादृश्यस्याप्युपलम्भमान-स्वभावत्वे सित तथैवोपलम्भः स्यादित्येवमुपलिब्धलक्षणप्राप्तत्वम्परामृश्य तादात्म्यं स्वभावानुपलम्भान्निषिध्यते। अश्त्रीपि च विरोधे स चानुपलब्धे-रित्यपेक्षणीयन्तेनायमर्थः(।)स चान्योन्यपिरहारो विरोधोनुपलब्धेरेव निश्चेत-व्यः। तथा हि (।) विरोधिनाम्निरोध एकप्रतिभासे सत्यन्याप्रतिभासनमेवोच्यते (।)भावस्य च रूपं प्रतिभासमाने तदभावो न प्रतिभासते (।) तस्माद् भावाभा-वयोस्नादात्म्येनाप्रतिभासनाद् विरोधो निश्चीयते। एवं नित्यानित्यादावय-निश्चेतव्यः।

अप्रति अभासन चैकप्रतिभासनमेवोच्यते । तदाह । तत्रापीत्यादि । तत्राप्य-नन्तरोको विरोधे । एकोपलब्ध्या । एकस्य विरोधिन उपलब्ध्यान्यानुपलब्धिरेव निषेध्यानुपलब्धिरेवोच्यते । अन्यथेति यद्येकोपलब्ध्यान्यानुपलब्धिनींच्यते । तदा-ऽनिषिद्धा उपलब्ध्यिस्य निषेध्यस्य तस्यैकोपलब्धावप्यभावासिद्धेः । तत्रक्षो-पलभ्यमानस्य विरोधित्वमेव न स्यात् । तस्माद् विरोधद्वयस्याप्यनुपलब्धि-कृतत्त्वाद् विरुद्धोपलब्ध्यादयो विधिमुखेन प्रयुक्ता अप्यनुपलब्धिस्वभावा भवन्ति ।

नन् विरोधिनोविरोधलक्षणसम्बन्धग्राहिकानुपलिब्धर्दृष्टान्ते । न च सम्बन्ध-ग्राहकस्य प्रमाणस्य रूप सम्बन्धिनोर्भवति । न ह्यग्निधूमयोः (सम्बन्धग्राह) कस्य प्रत्यक्षस्य रूपं धूमस्य भवति नाग्नेः । तत्कथम्विरुद्धोपलिब्धरनुपलाब्धभवत्यु-पलिब्धि ह्यपतया प्रतिभासनात् । तस्माद् दृष्टान्ते गृहीतिविरोधमग्न्यादिकमन्यत्र प्रदेशे दृष्ट्वा शीताद्यभावोनुमीयत इति ।

अत्रोच्यते । यदि विरोधसम्बन्धद्वारेण गम्यगमकभावो विरोधिनान्ततश्चा-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

भावासिद्धेः । एकस्य निषेधात् अन्याभावासिद्धौ हि अनुपलिश्विसिद्धिरेव । निषेधस्य हि अनुपलिश्विरूपत्वात् । अथान्यनिषेधः तत्रापि कार्यकारणयोः अनुभयस्य वा । तत्रानुभयस्य प्रतिबन्धाभावात् । तदभावेऽन्येत न भवितव्य-मिति कृत एतत् । कार्यानुपलब्धावि तदभावः, यतो नाकारणानि तद्वन्ति वैकत्य (प्रतिबंधसंभव) प्रसंगात् तदभावः कृतः स्यात् । तस्भात् कारणानुपल-विधरेवाभावं गमयित । स्वभावानुपलिब्धस्तु स्वयमसत्तेव (।) नात्रार्था-

ग्निदर्शनाच्छीतस्य प्रतीतिः स्यात्तयोरेव विरोधसम्बन्धेन (समुित्य[त]त्वात्। न शीता) भावस्यासम्बन्धित्वात्। यदा चाग्निना शीतो निवर्त्यते तदा कथं विरोधः सम्बन्धो द्विष्ठत्वाभावात्। न च शीताभावेन सहाग्नेविरोधः सहावस्थानात्। नाप्यग्नेः शीनाभावाव्यभिचारित्वात्ततः शीताभावाद्यनुमानं। अग्निभावेषि शीतभावदर्शनात्। तस्माद् यथा यथाग्निसद्भावे शीनस्यानुपलम्भस्तथा तथा दृष्टान्ते तदभावस्य प्र(तिपन्नत्वात्। अन्यत्राप्यग्नेः) श्रीताभावस्तर्थवानुविव्यायते। तेनायमर्थो भवित (।) माध्यर्धामण्यप्यग्निसद्भावे यदा शीतस्यानुपलम्भने गमकत्विमत्यन्यनिदर्शित्व नान्यदा। विरोधित्वेन च गमकत्विमत्यन्यानुपलम्भेन गमकत्विमत्यन्तमभवित (।) अतो विरुद्धोपलब्धिरनुपलब्धिनियतत्वादनुपलब्धि- रूपत्वं। केवलभूतलोपलब्धेर्घटानुप(लब्धिरूपत्ववत्। ए) वे परस्परपरिहारेषि विरुद्धोपलब्धिरनुपलब्धिरेव। यथाईतां स्याद्(।)अनित्योष्ट स्यान्तित्य इत्यत्र ह्यानित्योपलब्धिरेव नित्यानुपलब्धिरतो न नित्यानित्य- रूपम्बस्तु।

एवमर्थान्तरविधाविप निर्पेध्यस्यानुपलविश्व ङ्गिमकां प्रतिपाद्यार्थान्तरनिषेचेप प्रतिपाद्ययितुमाह । एकस्येत्यादि । कस्मात् (।) निषेधस्येत्यादि । न चार्थान्तराभावाद (र्थान्तरनिषेधेति) प्रमङ्गः (।) यतस्तन्नापीत्यन्यनिषेधे साध्ये कार्यकाहणयोनिषेधो हेतुः स्यात् । अनुभयस्याकार्यस्याकार्यस्याकारणस्य वा निषेधो हेतुः स्यात् । तन्न तेषु । अनुभयस्याकार्यकारणात्मकस्य निषेध्येन सह प्रतिबन्धान्भावात् तदभावेऽप्रतिबद्धस्याभावे । अन्येनेति प्रतिषेध्याभिमनेन । न भवितव्यन्मिति कृत एतत् । कार्यानुपलब्धाविप कृतस्तदभाव इति सम्बन्धः । तदभाव इति कारणाभावः । यतो नानाकारणानि तद्वन्ति कार्यवन्ति वैकल्येप्रतिबन्धसम्भवात् । एतच्च कारणमात्रे गृहीत्वोक्तमप्रतिबद्धासामर्थ्यस्य कारणस्याभावः कार्याभावाद् गम्यत एव (।) यतोनुभयस्य कार्यस्य चानुपलब्धांमिका । तस्मात् कारणानुपल-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

न्तरस्याभावः साध्यते। केवलं तत्र विषयी साध्यते। अस्यामिष यदा ध्यापक-धर्मानुपलब्ध्या व्याप्याभाव<sup>7</sup>माह तदाऽभावोऽपि। इयं हि विरुद्धविषयिणोऽनुप- 423b लब्धः योगविभागेन चतुविधा। विरुद्धसिद्ध्या। यथा नात्र शीतस्पर्शः वह्नेः। एतेन व्यापकविरुद्धसिद्धिरक्ता वेवितव्या। यथा नात्र तुषारस्पर्शः वह्नेः। विरुद्धकार्यसिद्धचा हि। यथा न शीतस्पर्शोऽत्र धूमाद्।

विधरेवाभावं गमयति । कार्यस्येति सम्बन्धाद् गम्यते ।

स्वभावानुपलब्धेरप्यभावहेतुत्वादवधारणमयुक्तमिति चेदाह । स्वभावानुपल-व्यिस्तु स्वयमसत्तैव<sup>4</sup>(।)नात्रार्थान्तरस्याभावः साध्यते । स्वभावान्तरस्य च निषेधे साध्ये<sup>2</sup> कारणानुपलब्धिरेवेत्यवधारणमतो न व्याघातः ।

किर्लाह तत्र साध्यत इत्याह। केवलिमत्यादि। तत्रेति स्वभावानुपलक्षी विषयी असज्ज्ञानादिः। अस्यामपीति स्वभावानुपलक्षी यदा व्यापको यो धर्मस्त-स्यानुपलक्ष्या व्याप्याभावमाह। यथा नात्र शिशपा वृक्षाभावादिति। तदा ऽभे<sup>59</sup>-दोपि व्याप्यस्य साध्यते। अपिशब्दाद् व्यवहारोपि। यदा हि समुन्ततयोः पर्वत-प्रदेशयोरेकिस्मिन् प्रदेशे तरुवनं दृश्यमानमितगहनत्वादनवधारितवृक्षविशेषम्भवति। तत्रापरस्मिन् पर्व्वतोद्देशे शिशपाभावो न निश्चेतुम्पार्यते शिशपाया अदृश्यत्वाद् वृक्षस्तूपलिष्ठिष्ठक्षणप्राप्त इति शक्यनेऽभावनिश्चय. कर्त्तुन्तस्य। तदा व्यापका-भावा<sup>6</sup>द् व्याप्यस्याभावः साध्यते।

इयामत्यादिनाऽभावार्थेत्यादिकारिकाभाग व्याचण्टे। विरुद्धसिद्धचेति। स्वभावविरुद्धोपलब्ध्या। यथेत्यादि। यत्र धर्माण शीतस्पर्शः परोक्षः। विह्नश्च दृश्यते (।) दूरात्तस्मिन् विषयेऽय प्रयोगः। एतेनेति स्वभावविरुद्धोपलब्ध्युदाहरणेन व्यापकविरुद्धसिद्धरुक्ता वेदितव्या। यथेत्याद्युदाहरणे। शीत्रिस्पर्श- 16b विशेष एव। हिमानुगतस्तुषारस्तस्य व्यापकः शीतस्तस्य विरुद्धोग्नः। तत्राग्निविरुद्धं शीतं निवर्त्तयन् तद्धचाप्यन्तुपारस्पर्शमिष निवर्त्तयतीत्यर्थतः स्वभावविरुद्धोग्तः। वत्रायन्वणारस्पर्शमिष निवर्त्तयतीत्यर्थतः स्वभावविरुद्धोग्तः पलब्धावियमन्तर्भवति। यत्र च विरुद्धस्य यत्कायंन्तस्यासिद्धचा। यथेत्यादि। तश्चितस्पर्शोत्र धूमादिति शीविरुद्धोग्निस्तस्य कार्यः भूमः सोग्नि सन्निधापयित स च शीतस्पर्शोत्र धूमादिति शीविरुद्धकायंथोः परोक्षो बह्निरिष धूमश्च प्रत्यक्षस्तत्रायं प्रयोगो द्रष्टव्यः। एवन्ताविरुद्धकायंथोः सिद्धिरित्येतद् व्याख्यातं।

अधुना (।)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Cf. तबाऽभाबोऽपि

हेत्वसिद्धधा । यथा नात्र धूमो बह्मधभावात् । स्वभावासिद्धधा । यथा नात्र धूमो बह्मरेनुपलम्भात् । एतेन व्यापकस्वभावासिद्धिकस्ता । यथा नात्र<sup>3</sup> शिशपा वृक्षाभावात् । सर्वत्रापि अभावसिद्धधनुपलब्धेः बृश्यात्मनां तेषां च विरुद्धसिद्धधिसिद्धी वेदितस्ये । अन्येषामभावा<sup>4</sup>सिद्धेः ।

यदि विरुद्धकार्योपलब्ध्याऽप्यभावितिद्धिः तत्कारणोपलब्ध्या किन्न सिध्यति । तद्विरुद्धनिमित्तस्य योपलब्धिः प्रयुज्यते । निमित्तयोर्व्विरुद्धत्वा(भावे सा व्यभिचारिणी)।।।।।

### ''ग्रसिद्धिहेंतुभावयोः''।

इत्येतदुदाहरणाख्यानेनाचष्टे (।) हेत्वसिद्ध्येति कारणानुपलध्या । यथे-त्यादि । यदा महाह्रदस्योपिरि<sup>2</sup> वाष्पादी धूमादिरूपतया सन्देहो भवति तदाऽयं प्रयोगो द्रष्टव्यः । तत्र हि निष्कम्पे महाह्रदे यद्यग्निः स्यात् प्रभास्वर-तया प्रत्यक्ष एव स्याद् (।) अप्रत्यक्षत्वादेव वह्नेरभावान् कार्याभावः साध्यते । स्वभावासिद्धचेति स्वभावानुपलब्ध्या न तत्र धूमोऽनुपलब्धेरिति । उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्येति द्रष्टव्यं । एतेनेति स्वभावानुपलम्भप्रयोगेण । व्याप-कश्चाः से स्वभावश्च तस्यासिद्धरनुपलब्धिरुक्ता । यथा नात्र शिशपा वृक्षामावात् । स्वभाव एव वृक्षत्वं शिशपात्वस्यातो वृक्षत्वेन शिशपा व्याप्ता ।।

नन् च स्वभावानुपलब्धावेव दृश्यनिषेधो न तु विरुद्धोपलब्ध्यादौ (।) तथा ह्यदृश्यस्यैव शीतस्पर्शस्य कार्यस्य चादृश्यस्यैव निषेधः साध्यते (।) दृश्यत्वे हि स्वभावानुपलब्धियेव स्यात्। तेन यथाऽदृश्यस्य शीतस्प<sup>4</sup>शदिनिषेषस्तथा पिशा-चादेरिप स्यादित्यत आह। **सर्वत्रे**त्यादि।

एनदुक्तम्भवति । यथा स्वभावानुपलब्धावन्यत्रोपलब्धस्य घटादेः प्रदेश-विशेषेऽभावः साध्यते तथान्यत्र प्रतिपन्नविरोधस्य शीतस्पर्शस्य प्रतिपन्नकार्यत्वस्य च कार्यस्य विरुद्धोपलब्ध्यादिना साध्यधीमण्यभावः साध्यते न तु सर्वदाऽदृश्यस्येति । सर्वत्रेति विधिमुखेन प्रतिषेधमुखेन च प्रयुक्तायामभावसाधन्यामित्यभावश्चाभा-वव्यवहारश्चाभावशब्देनोक्तः ।

तेषामिष येषामभावेनाभावः साध्यते तेषां कारणादीनां दृश्यात्मनामेवासिद्धि-रनुपलिषः। तद्विषद्धानां च प्रतिषेध्यार्थविषद्धानाञ्च स्वभावविष्र(द्वादीनां यथा नात्र शीतस्पर्शः काष्ठात्। निमित्तयोर्विरोधे गमिके च। यथा नास्य (पुंसो) रोमहर्षाविविशेषाः सिमहितदि हनविशेषत्वात्।

एतेन तत्कार्याविप तिष्ठरुकार्याभावगितरुक्ता । यथा न रोमहर्षाविविश्वेष-युक्तपुरुषवानयं प्रवेशः धूमात् ।<sup>7</sup>

सिद्धिरुपल) विश्वलिङ्गत्वेन वेदितस्था। अत्र च दृश्यात्मनां सिद्धिरिति न सम्बध्यते उपल<sup>6</sup>व्धिवचनादेव दृश्यात्मताया लब्धत्वात्। किन्त्वेव सम्बन्धः कर्त्तव्यः। दृश्यात्मनान्निपेध्याभिमताना ये विरुद्धास्तेषां सिद्धिरिति। किङ्का-रणम् (।) अन्येषामदृश्यात्मनां कारणादीनामभावासिद्धेः। अदृश्यानां निषे-ध्याभिमतानां स्वभावविरुद्धादिति विरो(धाद्यमिद्धिः।।

यदी) परादि परः। शीतविरुद्धस्याग्नेः कार्यं धूमस्योपलब्ध्याप्यभाव-सिद्धिः शीतस्य। तत्कारणोपलब्ध्या। तस्य शीतविरुद्धस्याग्नेर्यत् कारणं 172 काष्ठादिस्तस्योपलब्ध्या किन्न सिध्यति शीताभावः।

तिहरुह्वस्येत्याद्याचार्यः। तेन शीतस्पर्शेन विरुद्धस्य वह्नेनिमत्तं काण्ठादिस्तस्य योपलिक्ष्यः प्रयुज्यते सा व्यभिचारिणी। कदा (।) निमित्तयोविरुद्धत्वा-(भावे सितं। अ) पिनशीतिनिमित्तयोविरोधाभावे सितं। उदाहरणमाह। यथेत्यादि। अत्र हि काण्ठमा तस्य दहनहेतोः शीतिनिमित्तेन तुपारादिना विरोधाभावात्। यत्पुनरप्रतिबद्धसामर्थ्यमग्निजनकं काण्ठन्तस्य यद्यपि शीतिनिमित्तेन विरोधस्तथापि तथाभूतस्य काण्ठस्य कार्यदर्शनादेव निश्चयात् कार्यविरोध एव स्यात्। निमित्तयोः पुनिवरोधे गिमके च कारणानुपलिष्यः। यथा नास्य पुंसः रोमहर्षादिविश्वेषाः। आदिशब्दाद् दन्तवीणाक म्यादयः। विशेषप्रहणं शीतकार्याणां परिहारार्थ। पिशाचादिविकारकृता अपि हि ते सम्भवन्ति। सन्तिहतो दहनिवश्वेषो यस्य पुरुपस्य स तथा तद्भावस्तस्मात्(।)अत्रापि विशेषप्रहणं यथाभूतो दहनो रोमहर्षाद्यपनयनसमर्थस्तथाभूतस्य परिप्रहार्थ। अत्र हि परितापनिमित्तस्य दहनस्य रोमहर्पादिनिमित्तंन शीतेन विरोधो स्ति। तस्माद् दहनः स्वविरुद्धं शीतमपनयंस्तत्कार्यमपि रोमहर्पादिकमपनयतीति। शीतस्पर्शस्य तत्कार्यस्य च रोमहर्षादेः परोक्षत्वे सित विह्नदर्शनाच्छीतकारणनिवृत्त्या यदा रोमहर्षादिनिवृत्तः साध्याभिप्रेता तदाऽयं प्रयोगो द्रष्टव्यः।

**एतेन** कारणविरुद्धोदाहरणेन तत्कार्यादपीति विरुद्धस्य यत्कार्यन्तस्मादपि।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

### 4242

# इष्टं विरुद्धकार्येऽपि देशकालाद्यपेक्सणम् । श्रन्यथा व्यभिचारि स्याद् भस्मेवाशीतसाधने ॥८॥

तिहरुद्धकार्याभा विगतिरुक्तिति । यस्य विरुद्धस्य कार्यमुपलभ्यते तेन विरुद्धो यो हितीयः प्रतियोगी स तिहरुद्धस्तस्य यत् कार्यन्तस्याभावगतिरुक्ता । यथेल्युदाहरुणं । रोमहर्षादिविशोषो यः शीतकृतस्तेन युक्तो यः पुरुषः स यस्मिन् प्रदेशे-विद्यते स तथा । प्रदेशोपादानं धूमादित्यस्य पक्षधर्मत्वप्रतिपादनार्थं । पुरुषे हि धर्मिणि न पक्षधर्मो हे तुः स्याद् धूमस्य प्रदेशधर्मत्वात् । अयं च प्रयोगः (।) यत्र विद्वः शीतस्पर्शो रोमहर्षादिविशेषश्च परोक्षस्तत्राभावसाधने द्रष्टव्यः । तत्र हि शीतविरुद्धाग्निकार्यस्य धूमस्योपलब्ध्या अग्निविरुद्धशीतकार्यस्य रोमहर्षादिरभावः साधियतुमिष्टस्तेन तथाभूत एव साध्यः । धूमो हि दहनं सन्निधाप्यति स शीतिन्वर्तयति (।) स निवर्त्तमानः स्वकार्यं रोमहर्षादिकिन्वर्तयती-त्यर्थात् कारणविरुद्धोपलब्धिरियं ।

17b इयन्तिहरुद्धोपलब्धि (१।३२)रिति सम्बन्धः । कारणविरुद्धोपलब्धिरित्यर्थः । हेत्वसिद्धभैव कारणानुपलब्ध्यैव प्रागेव निर्विष्टा । यस्मादनयोरिप प्रयोगयोः कारणानुपब्धेरेव कार्याभावगतिस्तस्मादियं कारणानुपलब्ध्यैवोक्ता ।

इतीयमित्यादि । मौलेन प्रभेदेन चतुर्विधापि सती अवान्तरप्रयोगभेदाद् अष्टिविधा भविति । तथा हि स्वभावविरुद्धोपलब्धेव्यपिकविरुद्धोपलब्धिः प्रभेद उक्तः । स्वभावानुपलब्धेर्व्यपिकानुपलब्धिः । कारणानुपलब्धेः कारणविरुद्धो-पलब्धिः कारणविरुद्धोन्पलिधः कारणविरुद्धोन्पलिधः कारणविरुद्धने । विरुद्धकार्योपलिध्यस्त्वेकप्रकारेत्यप्टिविधा भविति ॥

नतु चिरविनष्टेप्यग्नौ वासगृहादौ धूमस्य सद्भावात् कथम्विरुद्धकार्योपलब्धेर्न व्यभिचार इत्यत आह ।

तत्रेत्यादि । तत्र विरुद्धकार्येपीष्टं देशकालाद्यपेक्षणं । नात्र शीतः कर्स्मिश्चित् काले यदाऽग्निर्वर्तमानीमूत इति कालापेक्षणं व्योग्नि धूमात् कुत्रचिद्देशे नास्ति शीतो यत्र सन्निहितो विह्मर्यतोयं धूम उत्थित इति देशापेक्षणं ।² आदिशब्दाद् अवस्थाविशेषापेक्षणं (।) योवस्थाविशेषो धूमस्य सन्निहिताग्नेदृष्टस्तमपेक्ष्य वर्तमानेपि काले शीताभावोनुमीयते । अग्निरत्र धूमादिति कार्यहेतावपि देशकालाद्यपेक्षणमिष्टं । अस्यैवार्थस्य समुच्चयार्थोऽपिशब्दः ।

ननु देशकालाचपेक्षित्वस्य कार्यहेनुविशेषणत्वेऽसिद्धो हेतुः स्याद् धर्मिणो-ऽभावादिति चेत् (।) न । प्रदेश ए<sup>3</sup>व धर्मिणि देशकालाचपेक्षित्वेन गमकत्वादि-त्युक्तत्वात् ।

18a

यर्स्सीह (समगुणेन) कारणकलापेन कार्योत्पादोऽनुमीयते स कर्च त्रिविषे<sup>2</sup> हेताबन्तर्भवति ॥

> हेतुना यः समप्रण कार्येात्पादोऽनुमीयते । (द्यर्थान्तरा)नपेत्तत्वात स स्वभावोऽनुवर्षिणतः ॥९॥

असाविष यथासिन्निहिलात् नान्यमर्थमपेक्षत इति ताबृग्नात्रानुबन्धी स्वभावः।
तत्र कारणकलापात् कार्योत्पत्तिसम्भवोऽनुमीयते केवलम्। समग्राणां कार्यो-

अन्यथेति यदि न देशाद्यपेक्षणन्तदा व्यभिचारि विरुद्धकार्य स्यात् । यथा भस्मा-नपेक्षितदेशकालं अशीतसाधने शीनाभावे साध्ये व्यभिचारि । तद्वत् एवन्तावद् विरुद्धाद्युपलब्धिरनुपलब्धिरिति प्रतिपादितं ।

यस्तर्हीत्यादि परः । समगुणेति सन्निहितानुपहितेन यथा क्षितिवीजो विकादिकारणकलापं दृष्ट्वांकुरः कार्योनुमीयते । स कथं कारणाख्यो हेतु-स्त्रिविधे स्वभावकार्यानुपलम्भाख्ये हेताबन्तर्भवति । न तावदनुपलब्धौ विधि-साधनत्वात् । कारणस्वभावत्वान्न कार्यहेतौ । अर्थान्तरेणार्थान्तरस्यानुमानान्न स्वभावहेतौ ।।

अन्तर्भावमाह् ।

हेतुनेत्यादि । समग्रेणेति यावतः कारणकलापात् कार्यमुत्पद्यमानं दृष्टन्तावता<sup>5</sup> नान्त्यावस्थाप्राप्तेन तत्र लिङ्गिग्रहणात् प्रागेव कार्यस्य प्रत्यक्षत्वात् । अप्रत्यक्षत्वे वाऽन्त्यावस्थानिक्चयायोगादनुमानं । न च यस्तान् निक्चेतुं शक्ष्यति तस्यानुमान-मन्त्यक्षणानामर्वाग्दर्शनेनानिक्चयात् । यः कार्योत्पादोनुमीयते स हेतोः स्वभावो विणतः। कुनोर्थान्तरानपेक्षत्वात् । तेनायमर्थः कार्योत्पादनयोग्यतामात्रानुबन्धिक्वात् स्वभावभूता ।।

नन् यदाऽन्त्यावस्थापेक्षः कार्योत्पादस्तदा कथमन्यानपेक्ष इत्याह । असावपीति कार्योत्पादः । यथासन्निहितो यादृशः सन्निहितः । कारणकलापः । तादृशान् सन्निहितान्नान्यमर्थमपेक्षत इति तादृग्मात्रानुबन्धी स्वभावः । (कस्य भावः)। समग्रस्य कारणकलापस्य (।) सन्तानापेक्षयैतद् उच्यते न क्षणापेक्षया । जनकः कारणकलापस्य निपेक्ष इत्यर्थः ।

यद्यप्यनपेक्षः कार्योत्पादस्तथाप्यर्थान्तरत्वात् कथं स्वभाव इत्याह । तत्रेत्यादि । यस्मात्तत्र समग्रेषु कारणेषु समग्रात् कारणाल्लिङ्गात् कार्योत्पत्ति (सम्भव) - स्तथानुमीयते । सम्भवत्यस्मादिति सम्भवः । कार्योत्पादनयोग्यतानुमीयत इत्यर्थः । एतदेव व्यनक्ति । समग्राणां कार्योत्पादनयोग्यतानुमानादिति । योग्यता च

त्यादनयोग्यतानुमानात्। योग्यता च सामग्रीमात्रानुबन्धित्वात् स्वभावभूतै-वा<sup>4</sup>नुमिता।

कि पुनः सामग्रचाः कार्यमेव नानुमीयत इति । सामग्रीफलशक्तीनां परिग्णामानुबन्धिनि । श्रानैकान्तिकता (कार्ये) प्रतिबन्धस्य सम्भवात् ॥१०॥

न हि समग्राणीत्येव कारणद्रव्याणि स्वकार्यं जनयन्ति । सामग्रीजन्यशक्तीनां परिणामापेक्षत्वाद्धि कार्योत्पादस्य । अत्रान्तरे प्रतिबन्धसम्भवात् न कार्यानुमानम् ।

योग्यताया द्रव्यान्तरानपेक्षत्वात् न विरुध्यतेऽनुमानम् । उत्तरोत्तरशक्ति-परिणामेन नाना कार्योत्पादनसमर्था, शक्तिपरिणामप्रत्ययस्यान्यस्यापेक्षणीयस्या-424b भावात् । १ पूर्वसजातिमात्रहेतुकशक्तिप्रसूतित्वात् । सामग्रीयोग्यता ह्यनन्यापेक्ष-

सामग्रीमात्रानुबन्धिनी कारणान्तरानपेक्षत्वात्।

यदि तर्ति कार्योत्पादनशक्तिस्तन्मात्रानुबन्धिनी नियतस्तर्तिः कार्योत्पाद इति स एव कस्मान्नानुमीयत इति परः पृच्छिति । कि पुनः सामग्र्याः सकाशान् कार्यमेवानुमीयत इत्यत्राह । सामग्रीत्यादि । सामग्र्याः फलञ्च ताः शक्तयश्चेति सामग्रीफलशक्तयः । तथा हि पूर्वस्मात् समग्रादुत्तरस्य समर्थस्य क्षण<sup>2</sup>स्योत्पत्तिस्तस्य चात्मातिशयः शक्तिरिति सामग्री फलं जित्तस्तासां परिणामः । उत्तरोत्तरप्रवन्धेनोत्पत्तिस्तदनुवन्धिनि तदपेक्षिणि कार्ये । कारणेनानुमातव्येऽनैकान्तिकता । किङ्कारणं (।) प्रतिवनध(स्य)सम्भवात् ।

तद्वचाचण्टे । न हीत्यादि । समग्राणीत्येव सन्तिहितानीत्येव कारणद्रव्याणि स्वकार्यं जनयन्ति । किङ्कारणं । सामग्रीत्यादि । सामग्र्याः सकाशा<sup>3</sup>ज्जन्म यामां शक्तीनान्तासामुत्तरोत्तरपरिणामः । पूर्व्यपूर्वक्षणादुत्तरोत्तरविशिष्टक्षणो-त्यादो यस्तदपेक्षत्वात् कार्योत्पादस्य । अत्रान्तरे चेति सन्तानपरिणामकाले । प्रतिबन्धसम्भवात् ।

ननु योग्यताप्युत्तरोत्तरक्षणपरिणामप्रतिबद्धा तत्रापि च प्रतिबन्धसम्भ-वात् कथन्तदनुमानमपीत्याह । योग्यतायास्त्वित्यादि । द्वव्यान्तरानपेक्षत्वात् सन्निहि<sup>4</sup>तकारणकलापव्यतिरेकेण कारणान्तरानपेक्षत्वान्न विष्ठध्यतेऽनुमानं । तदेवानुमानमाह । उत्तरोत्तरेत्यादि । पूर्वपूर्वक्षणमुपादायोत्तरसमर्थक्षणोत्पाद उत्तरोत्तरक्षाक्तिपरिणामः । तेन हेतुभूतेन कार्योत्पादनसमर्थेति साध्यनिर्देशः । इयं कारणसामग्रीति धर्मी । क्राक्तिपरिणामप्रत्ययस्यान्यस्यापेक्षणीयस्याभावा-विति हेतुः शक्तेः परिणामस्य योऽपरः सहकारिप्रत्ययस्तस्यापेक्षणीयस्याभावान् ।

### जीत्पुच्यते ॥

या तहींयं अकार्यकारणभूतेनान्येन रसादिना रूपादिगतिः, एवं चेत् (सापि)—

> एकसामध्यधीनस्य रूपादेरसतो गतिः। हेतु(धर्मा)नुमानेन धूमेन्धनविकार(वत)॥११॥

कुतस्तिहि शक्तेः प्रसव इत्याह । **पूर्वे**त्यादि । **पूर्वसजातिः** सदृशः पूर्वः कारणकलापस्तावन्**मात्रं हेतु**र्यस्याः **शक्तिप्रसूतेः** सा तथा । तद्भावस्तस्मात् । अतः कारणात् सा योग्यतानन्यापेक्षिणीत्युच्यते ।।

ननु कार्य प्रति कारणस्य योग्यता यदि शक्तिक्च्यते तदा का<sup>6</sup>र्यव्यभिचारे योग्यताया अपि व्यभिचार इति कथमेतदनुमानं। अथ योग्यतासम्भव उच्यते तदायमर्थः स्यात् कार्यस्याद्वा न वेति। तथापि कथमस्यानुमानं सन्देहादिति।

अत्रोच्यते। परेण हि कथमेतदनुमानन्त्रिविधहेनुजन्यिमित चोद्यते। यद्ये-तदनुमानम्परेण समर्थ्यते तदा त्रिविधिलिङ्गजमेवेत्या चा र्ये ण प्रतिपाद्यते। न त्वेत-त्परमा व्यानिमानिमत्येवम्परमेतदित्येके। अथवा यद्येकान्तेन कार्योत्पादन- 18b योग्यतानुमीयते। तदा व्यभिचारादनुमानं न स्यात्। यदा तु कदाचित् कार्यं स्यादि-त्येवंरूपः सम्भवोनुमीयते तदा कथमस्य व्यभिचारः। तेनायमर्थं उत्तरोत्तरपरि-णामे यदि प्रवन्धाभावस्तदा कार्यं स्यादन्यदा तु नाम्नीति। परोक्ते त्वेकान्तेन-कार्यानुमानं व्यभिचार एव।

अन्ये तु परि<sup>1</sup>णामवत्यां सामग्र्यां प्रतिबन्धकाभावे सत्येकान्तेन कार्योत्पादन्ययोग्यता भवतीति सैवानुमीयते । कार्योत्पादनयोग्यताप्रतीतिश्च कार्यमिष विशेष-णत्वेनाक्षिपतीति न पृथक् कार्यानुमानं क्रियत इति मन्यन्ते । केवलं सामग्रीमात्रात् कार्यानुमाने व्यभिचार उच्यते प्रतिबन्धकाभाव. कथम्प्रतिपन्न इति चेत् (।) सत्यं । यो हि तं ज्ञातुं शक्नोति तस्यैतदनु<sup>2</sup>मानं यो हि धूमस्याग्निजन्यत्वं ज्ञातुं शक्नोति तस्य तद्वत्।

या तहींत्यादिना पुनरिप त्रिधैव स इत्यस्य व्याघातमाह । अकार्यकारण-भूतेन । अनुमेयादर्थादन्येनास्वभावेन रसादिना । आदिशब्दाद् गन्धादिना रूपादिगतिः । अत्राप्यादिशब्दात् स्पर्शादिग्रहणं । अन्धकारे हि मातुलुङ्गादिर-समास्वादा । चम्पकगन्धमाद्याय । व³ह्नेश्च रपर्शमनुभूय । तेषां रूपसामान्य-मनुमीयते तथा वह्निरूपं दृष्ट्वा तत्स्पर्शः । सा कथन्त्रिविधे हेतावन्तभंवतीति प्रकृते । न चाप्रमाणिमयन्ततो लिङ्गान्तरप्रसंग इत्याह । सापीत्यादि । सापि गिति-रिति सम्बन्धः । रूपादेः किम्विशिष्टस्यैकसामग्र्यधीनस्य । रसस्य जिनका या सामग्री तस्यामेव सामग्र्यामायत्तस्य रसतो लिङ्गाद्या गितः (।) सा हे तुधर्मानु-मानेन । रसस्य यो हेतुः पूर्वमपादानन्तस्य यो धर्मी रूपजनकरवन्तस्यानुमानेन । तैनायमर्थो रसात् सकशात् तद्धेतोरससमानकालभावि रूपजनकरवन्तस्यानुमानेन । एवं हि तस्य रससमानकालभावि रूपजनकत्वं निश्चीयते । यदि समानकाल-भाविनो रूपस्यापि निश्चयः स्यात्तेनातीतैककालानामेकैव गितः कार्यलिङ्गजा ।

तन्वनिभिहिताद् रसहेतोः सकाशात् पश्चात्समानकालस्य रूपस्यानुमानं हेतोः कार्यानुमाने व्यभिचारात् । कार्योत्पादनयोग्यतानुमाने च न रससमानकालस्य रूपस्यानुमानं स्यात् । अनुमितानुमानप्रतीतेरभावाच्च । तेन यदुच्यते (।) यदातीतानां गतिस्तदा कार्यश्च तिल्लङ्गश्च (।) तस्माज्जातेति कार्यलङ्गजा (।) यदा तु समानकालानाङ्गतिस्तदा कार्यश्च लिङ्ग यस्य हेतुधर्मानुमानस्य तत्कार्यन् लिङ्गन्तस्माज्जाता कार्यलङ्गजेति तदपास्तं । [तत्र परे मा...] चावयविद्रव्ये रूपादयो गुणा व्यवस्थितास्तेन तत्र रूपादेरसतो गतिर्युक्ता । न बौद्धानां रूपादिव्यतिरेकेणावयविनोऽनभ्यपगमात् न धर्मिणोऽभावात् । धर्मिणमन्तरेण चानुमाने रसतो रूपादेः सर्वत्रानुमानप्रसङ्गात् । असमुदायश्च साध्यः स्यात् । अपक्षधर्मश्च हेतुः स्यात् । नापि हेतुधर्मानुमानं युज्यते रूपादिकार्यन्वेन रसादेरप्रतिपन्तत्वात् । न अणिकपक्षमनिश्चित्यवेनमुच्यते । क्षणिकत्वे हि रूपादेः समानजातीयकार्यत्वं स्यान्न रसादिकार्यत्वं प्रतिबन्धग्राहकाभावात् । न क्षणानामनुमानानुमेयव्यवहारः सम्बन्धानिश्चयात् । सन्तानाश्रयेण त्वनुमानादिव्यवहारे रूपादिसन्ता नाना न परस्परं कार्यकारणभावः प्रतिपन्न इति कथमनुमानानुमेयव्यवहार इति ।

एवम्मन्यते (1) न सर्वत्ररसादे रूपाद्यनुमानमिप त्वाम्रादौ धीमिणि। तत्र च रूपादीनां परस्पराविनिर्भागर्भाण (?) नियमः प्रतीयत एव (1) स च प्रतिबन्ध-हेतुकोऽन्यथा घटपटादीनामिप परस्पराविनिर्भागनियमः स्यात्। प्रतिबन्धक्व तेषां न तादात्म्यं² भेदेन प्रतीतेर्(1) नापि तदुत्पत्तिः समानकालत्वात्। न चैकार्थ-समवायस्तेषां यतो न तावदसमवेतानां समवायबलादेकार्थसमवायः समवायस्यैवाभावात्। अतिप्रसङ्गाच्च। समवेतानामिष कि समवायेन स्वहेतुभ्य एव तथा निष्पत्तेः। तथा निष्पत्त्यैव वाच्याभिधानाद् गमकत्वम्(1) तस्मादेकसामग्र्यधीनत्वं प्रतिबन्धः। निश्चितप्रतिबन्धस्य चान्य³स्मिन् कालेनुमानं। यद्यपि चात्रावयवी म विद्यते तथाप्याम्रादिप्रत्ययविषयस्य धीमत्वन्तेन तत्र रसतो कृपादिगतिः।

ननु तथापि कथमेषामेकसामग्र्यधीनत्वं । यतो यै(?येनै)व स्वभावेन रूपं

रूपं जनयति न तेनैव रसादिकं जनयति तेषां परस्पराभेदप्रसंगात्। नाप्यन्येनान्यं जनयति तस्य स्वभावभेदप्रसंगात्।

नैष दोषो यस्मात् । न तत्र रूपस्य पूर्व्वमेक कार्यजनकत्वं येनायन्दोषः स्यात् । किन्त्वेककालमनेककार्यजनकत्वमेव । ततस्तस्यैवोत्पत्तिदर्शनात् । न कारणस्य कार्याभाव एव कारणत्वं येनानेकमेकस्मादुत्पद्यमानमेकं प्रसज्येत किन्तु कार्योत्पत्तौ प्राग्भाव एव तस्य कारणत्वं लोके । यथा चैककार्योत्पत्तौ तस्य प्राग्भावकारणत्वन्तथा कलापोत्पत्तावि वृष्टत्वात् । यद्वा येनैव स्वभावेन रूपं जनयित तेनैव रसादिकमिष स्वरूपभेदस्त्वेषामुपादानभेदकृतो न सहकारिकृतः । तथा हि वायौ स्पर्शसद्भावेष रूपाद्यभावाद् रूपाद्यभाविष रसाभावाद् रसानुत्पत्तः । अप्सु रसादिभावेषि गन्धाभावाद् गन्धानुत्पत्तिः । अप्सु रसादिभावेषि गन्धाभावाद् गन्धानुत्पत्तिः । तस्माद्भावेषि रसाभावाद् रसानुत्पत्तिः । तस्माद्भावेषि गन्धाभावाद् गन्धानुत्पत्तिः । तस्माद्भावेषि गन्धाभावाद् रसानुत्पत्तिः । तस्माद्भावेषि गन्धाभावाद् रसान्तिन्यतं का रसादिनेयतं वा । तस्माद्भावेषानकारणभेदाद् रूपानिनां स्वभावभेदः ।

यत्पुनरुच्यते । तत्रानेकशक्तीनां समुच्चयः । तेन रूपमेकया शक्त्या रूपं जनयत्यन्यान्यया रसादिकमिति ।

तदयुक्तम् (।) अनेकशिक्तद्वारेणाप्ये<sup>7</sup>कस्यानेककार्यकारणाभ्युपगमेऽनेकत्व- 19b प्रसङ्गोऽनिवास्ति एव भावस्यानेकशक्तीनामेवानेकस्वभावत्वात् । अभिन्नत्वाच्च शक्तीनां शिक्तभेदे रूपस्य भेदप्रसङ्गः । भेदे वा शक्तीनां रूपस्याकारकत्व- प्रसङ्गात् । न च शिक्तयोगात् कारकत्वमशक्तस्य कितयोगाभावात् । शक्तस्यापि कि शिक्तयोगेन स्वरूपेणै व कारकत्वाच्छक्तेश्च कारकत्वं न स्याच्छिक्तयोगा-भावात् । अथ शिक्तत्वान्न सा शिक्तमपेक्षते (।) भावोपि तिह् श(िक्तत्वात् किमिति शिक्तमपेक्षते ।

योपि मी मां स को मन्यते। भावस्य स्वरूपातिशय एव श क्तिः सा च भिन्ना-भिन्ना। यतो भावे गृह्यमाणे शक्तिर्न गृह्यतेऽतो भावाद् भिन्ना। कार्यान्यथानु-पपत्त्या तु सा भावस्याभिन्नाऽन्यथा भाव²स्य कारकत्वन्न स्यात्। तद्वतं (।)

"शक्तयः सर्वभावानां कार्यार्थापत्तिकल्पिता'' इति (।)

सोपि निरस्तः। एकस्याः शक्तीभिन्नाभिन्नरूपत्विवरोधात्। कि चार्था-पत्त्या कार्यात् प्राग्भाविन एव भावस्याभिन्ना शक्तिः कल्प्यतां इति प्राग्भाव एव शक्तिः (।) स च प्रत्यक्षसिद्ध इति कथं न शक्तिः प्रत्यक्षा। केवलं सा कार्य-दर्शनान्निश्चीयते। तस्मात् कार्याद् रसादेः कारण<sup>3</sup>धर्मानुमानाद् अस्य कार्यहेता-वन्तर्भावः। **यूमेस्थनविकारबदि**ति। यथा धूमादग्न्यादिसामग्यनुमितौ भस्मा- तत्र हेतुरेव तथाभूतोऽनुमीयते। तस्य हेतुः। तथा हि शक्तिप्रवृत्त्या न विना रसः सैवान्यकारणम्। इत्यती(तैककालानां गतिस्तत्) कार्यलिङ्गजा॥१२॥

प्रवृत्तशक्तिरूपोपादान²कारणस्य सहकारिप्रत्ययो रसै जनयति। इन्धन-विकारिवशेषोपादानहेतुसहकारिप्रत्ययः सन् धूमजननतुल्यवत्। तथा हि शक्तिप्रवृत्तम्। स्वकारणस्य फलो³त्पादनाभिमुख्येन विना न रस(उत्पद्यते)। सैवान्यकारणम्। रूपोपादानहेतूनां प्रवृत्तिकारणम्। रसोपादानकारणप्रवृत्तिरिप रसोपादानकारणप्रवृत्तेः सहकारिणी⁴। तस्मात् यथाभूताद्वेतोरुत्पन्नस्तथाभूत-मनुमापयन् रूपमनुमापयति।

ङ्गारादीन्धनविकारानुमिति : तद्वत् ।।

ननु च रसकार्येणानुमितात् कारणात् सकाशात् समानकालिनः कार्यस्यानुमानिमदं न तु हेनुधर्मानुमानिस्यत आह । तत्रेति (।) रसाद् रूपं प्रतिपत्तौ हेनुरेव तथाभूत इति रूपजननसम्बन्धोनुमी यते (।) यस्मिन्ननुमीयमाने कार्यान्तरमिप तिव्वशेषणन्निश्चितम्भवति । न त्वनुमितात् कारणात् पश्चात् कार्यान्तरमिप कृत इत्याह । हि यस्मात् । प्रवृत्ता न प्रातेबद्धा शक्तिर्यस्य तत् प्रवृत्तशक्त । तथाभूतं च तब्रूपोपावानकारणं चेति तथोक्तं । तस्य सहकारिप्रत्ययः सन् । रसहेतू रसं जनयित । तथाभूतं च हेतावनुमितेर्थाद् रूपानुमानं रूप्तस्योरेकसामग्र्यधीनत्वात् । इन्धनविकारिवशेषो भस्माङ्गारादिः। तस्योपावानं काष्ठं तस्य सहकारिप्रत्ययोग्नः । तस्य यथा धूमजननन्तेन तुल्यन्तद्वद् रूपरसयोरेकसामग्र्यधीनत्वां ।

तथा हीत्यादिना समर्थयते शक्तिप्रवृत्तेति सूत्र । अस्य व्याख्यानं स्वकारणस्येत्यादि । स्वकारणस्येति रसस्य यत् स्वकारणन्तस्य फलोत्पादनं प्रतीतिर कैसोत्पादनं प्रत्याभिमुख्येनानुगुण्येन विना न रस उत्पद्यते । सैवेति शक्तिप्रवृत्तः ।
अन्यकारणमित्यस्य व्याख्यानं कपोपादानेत्यादि । रूपस्य य उपादानहेतवः पूर्वलक्षणसङ्गृहीता रूपपरमाणवस्तेषां रूपजननम्प्रत्याभिमुख्यं प्रवृत्तिस्तस्याः कारणं ।
20b रसहेतुनैव सहकारिणा रूपोपादानस्य स्वकार्यं प्रत्याभिमुख्यात् । सापि र सोपादानकारणप्रवृत्ती रूपोपादानकारणस्य रूपजननम्प्रति या प्रवृत्तिस्तया सह कर्त्तं
शीलं यस्या रसोपादानकारणप्रवृत्तोः सा तथोक्ता । यत एवन्तस्माद् यथाभूताद्वेतोरिति प्रवृत्तशक्तिक्षपोपादानकारणसहितात् पूर्वक्षणसंगृहीताद् रसा-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pramāņa-Samuccaya,

इति तत्रापि अतीतानामेककालानांच गितः नानागतानां, व्यभिचा<sup>5</sup>रात् । तस्मादियमपि कार्यलिङ्गजा । तेन नान्यो हेतुर्गमकः । अप्रतिबद्धस्वभावस्याविना-भावनियमाभावात् ।

्लिङ्कत्वेनाभिमतो रस उत्झस<mark>्तथाभूतमे</mark>व हेतुम**नुमापयन्** गमयन् समानका<sup>1</sup>लं रूपं गमयति । तेनायमर्थो हेतुनिञ्चय एवेदुशो नान्यः ।

न पुनरनुमितात् कारणात् पदचात् कार्यानुमानं । यतदच कार्यंजनकत्वेनैव हेतुधर्मंनिद्द्यो नान्यथा तेनैवाह । इति तत्रापीत्यादि । इति अनेन द्वारेण । तत्रापि रसादे रूपाद्यनुमानेऽतीतानाभेककालानां च गतिः । रसोपादानसमानकाल-भाविनोऽतीताः । लिङ्गभूतरससहभा²विन एककालास्तेषाङ्गितिः । नाऽनाम-तानाम्वर्त्तमानेन लिगेनानुमानं व्यभिचारात् । अनागतं हि कारणान्तरप्रतिवद्धन्तत्र प्रतिवन्धवैकल्यसम्भवान्न भवेदि । यच्चाद्योदयात् ६वः सूर्योदयाद्यनुमानन्न तदनुमानं नियामकलिङ्गाभावात् । अद्य गर्दभदर्शनात् ६वः सूर्योदयानुमानवत् । तस्मादियमपि रसादे रूपादिगतिः कार्यंअङ्गलेत्यनुमानं । यतदच साध्यायत्तन्येन हेतुर्गमकस्तेन कारणेन त्रिविधाद्धेतोनान्यो हेतुः संयोग्यादिर्गभकोस्ति । कस्मान्तादारम्यतदुलात्तिभ्यां लिङ्गित्यप्रतिवद्धस्वभावस्याविनाभावनियमाभावात् ।

एतदुक्तम्भवित । न तावदिशिष्टाना संयोगोस्ति । शिल्ष्टानामिपि कि सयोगेन स्वहेतुभ्यः एव शिल्ष्टानामुत्पत्ते : । तस्मान्त सयोगवशाद् ग<sup>4</sup>मकत्वमप्रतिबद्ध-त्वात् । घटघटयोरिव । तथा पृथक्सिद्धानान्त समवायः । अपृथक्सिद्धानामिपि कि समवायेन स्वहेतुभ्य एवोपर्युपरिभावेन निष्पत्तेस्तेन न समवायेनािप गमकत्वं (।) साध्यायत्तत्वाभावान्त च समवायोस्तीित वक्ष्यित । अत एवेकार्यसमयािय-नोरभाव इति पूर्वमेवोवतं उसाद्यनुमाने । विरोधी चानुपल्यावन्तभाविक्तः ।

यच्च नैया यि कोक्त ''पूर्ववच्छेषवस्सामान्यतो दृष्टं चानुमानं' [न्याय-सूत्रं १ ।१।१] । तत्र पूर्ववत् कारणात् कार्यानुमानं । तच्च व्यभिचारीति प्रति-पादितं । शेषवदनुमानं च कार्यात् कारणानुमानं तदिष्टमेव शास्त्रकृता । सामान्यतो दृष्टन्त्वनुमानं यदन्यत्र धर्मिणि साध्यसाधनयोव्यीप्तिन्दृष्ट्वान्यत्रानुमानं । यथा देवदत्तस्य देशान्तरप्राप्तिं गतिपूर्विका दृष्ट्वा (अदित्यस्यापि देशान्तरप्राप्त्या गत्यनुमानं । एतविष कार्यलिङ्गजमेव । देशान्तरप्राप्तेगंतिकार्यत्वात् । सर्वमेवानुमानं सामान्यतो दृष्टमेवेति स्त्रयमेवा चार्यस्तृतीये गरिच्छेदं वक्ष्यति ।

यदप्यु द्यो त क रे ण मामान्यतो दृष्टमुदाहतं (।) यथा वलाकातस्तो-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nyāyavārtika 1:5

एतेन पिपीलिकोत्सरणमस्त्योद्वर्तनाहिना<sup>6</sup> वर्षाद्यनुमानमप्युक्तम् । तत्रापि वर्षहेतुरेव भूतपरिणामः पिपीलकादिव्यभिचारादेहेंतुः ॥ हेतुना (त्व)समग्रेगा यत् कार्यमनुमीयते । तच्छेषवद्सामधर्याद् देहाद् रागानुमानवत् ॥१३॥

यानुमानन्तदिप कार्यिलिङ्गजमेवेति [प्र मा ण] वि नि रुच येऽभिहितं।
20b तस्माद्धेतुत्रयव्यतिरंके<sup>7</sup>ण नान्यो हेतुगंमकोस्तीति स्थितं।

एतेनेति रसादे रूपाद्यनुमानस्य कार्यालङ्गजत्वकथनेन । पिपीलिकोत्सरण-न्नासां गृहीताण्डानामन्यत्र सञ्चरणं । मत्स्यानामुद्धत्तंनम्मत्स्यविकारः । आदि-शब्दाद् विद्युद्धिकासमण्डूकरुतादिपरिग्रहः । वर्षाद्यनुमानमित्यत्रापि आदिशब्दाद् वाताद्यनुमानमुक्तं । यथा तदपि कार्यः लङ्गजहेतुधर्मानुमानान् ।

एतदेवाहः तत्रापीत्याः तत्रापि पिपीलिकोत्सरणादौ । भूतपरिणाम् म एव वर्षहेतुरिति । एवकारो भिन्नकमः । वर्षहेतुरेव भूतपरिणामः । पिपीलिकासक्षोभादेक्त्सरणादिलक्षणस्य हेतुः । तस्माद् यथाभूताद् भूतपरिणामाद् वर्षहेतुः पिपीलिकादीनाम्बिकारो जातः । तथाभूतस्य हेतोरनुमानात् समानकालवर्पाद्यनुमान । अन्यत्र तु योग्यतानुमी थते न तु वर्ष एव प्रतिबन्धसम्भवेन व्यभिचारात् । तस्मात् समग्रादिप कारणकलापान्नास्ति कार्यानुमानं केवलं योग्यतानुमानमेव ॥

ये तु मी मां स का दयोऽसमग्रादिष कारणात् कार्यमनुभिमते । तेऽत्यन्त-न्यायबहिष्कृता इत्येतद् दर्शयन्नाह (।)

हेतुना त्वसमग्रेणेत्यादि । असमग्रेणेति विकलेन । शेववदनुमानमनैकान्तिकमित्यर्थः । कुतो साम्ध्यात् । अस्य व्याख्यानं समग्राण्येव हीत्यादि । कार्यस्य तावत्
सर्वेषा नानुमानं । योग्यतामप्यनुमापयन्ति समग्राण्येवानुमापयन्तीत्येतदिपशब्देनाह।
असमग्रत्येकान्तेनासामध्यादित्यु (त्त) रोक्तरपरिणामेनाप्यसामध्यान्न पाक्षिकमिष
कार्यानुमानं । वेहाद् रागानुमानवद् इत्यस्योदाहरणस्य व्याख्यानं । यथेत्यादि ।
वेहश्चेन्द्रियाणि च बुद्धय श्चेति वन्द्वः । रागादिमानयं पृष्ठषो देहवत्त्वादिन्द्रियवत्त्वात्
बुद्धिमस्वात् । एवन्देहादिभ्यो रागावनुमानं । आदिशब्दाद् वेषमोहादिपरिग्रहः ।
सूत्रे तु देहरागग्रहणमुपलक्षणं । न हीन्द्रियाद्येव कारणं रागादेः । यस्मादात्मात्मीयाभिनवेशपूर्वका रागावयः । आत्मन्यात्मीये चाहम्ममेति योभिनिवेशः स पूर्वः कारणं
येषां रागा दिनान्तेन तथोक्ताः । अयोनिश इत्याद्यस्यैव समर्थनं । योनिः पदार्थानामनित्यदुःखानात्मादि । सम्यग्दर्शनप्रसिहेतुत्वात् । तं शंसत्यालम्बत इति

समग्राण्येव हि हेतवो योग्यतामनुमापयन्ति, असमग्रस्यैकान्त्येनासामर्थ्याद् । 4252 यथा देहेन्द्रियबुद्धिमत्त्वाद् रागाद्यनु<sup>1</sup>मानम् । आत्मात्मीयाभिनिवेशपूर्वका रागादयः, अयोनिशोमनस्कारपूर्वकत्वात् सर्वदोषोत्पत्तेः ।

देहादीनां हेतुत्वेऽपि असामर्थ्यात् केवलानां विपक्षे वृत्त्यदृष्टाविप शेषवदनु-मानात् संशयो भवति । तथा—

> विपत्तेऽदृष्टिमात्रेग कार्यसामान्यदर्शनात् । हेतुज्ञानं प्रमागाभं वचनाद् रागितादिवत ॥१४॥

न हि चलनवचनाद्येव रागादिकार्यं, वक्तुकामताहेतुकत्वात् । सैव राग इति चेत्। व इष्टत्वान्न किञ्चिद् बाधितम् । रागं हि नित्यसुखात्मात्मीयदर्शना-

योनिशः। योनि योनि मनस्करोतीति "संख्यैकवचनाच्च वीप्साया" भिति शस् प्रत्ययो वा। तथाभूतक्चासौ मनस्कारक्चेति योनिशोमनस्कारो नैरात्म्य-ज्ञानं। तद्विरुद्धमात्मादिज्ञानम**योनि**शोमनस्कारस्तत्पूर्वकत्वात् सर्वरागादि-दोषोत्पत्तेः॥

तन् देहेन्द्रियबुद्धयोपि रागादिना हेतवस्तद्वहिनेषु रागाद्यदर्शनादित्याह । देहादीनां हेतुत्वेपीति केवलानामित्ययोनिशोमनस्काररहितानां । रागादौ साध्ये । रागादिरहिता उपलखण्डादयो विपक्षस्तत्र हेतुर्देहादिमत्त्वस्य या वृत्तिस्तस्या<sup>7</sup> अवृद्धदाविष । विपर्यये वाधकप्रमाणाभावाच्छेषववनुमानमस्माच्च संशयो भवति 212 न निश्चयः । यथा चैतदनन्तरोक्तं न प्रमाणन्तथा विपक्षे हेतोरदृष्टिमात्रेण कार्यसामान्यस्य कार्यभात्रस्य दर्शनात् । हेतुज्ञानिविशिष्टकारणानुमानं प्रमाणाभं प्रमाणाभासमनैकान्तिकमिति यावत् । किमिव (।) वचनाद्वा- गितादिवत् ।

नन् सर्वमेव वचनं रागादिकार्यमिति कथन्तत्कार्यसामान्यमित्यत आह । न हीत्यादि । ओष्ठयोश्चलनं स्पन्दो वचनकाले च तस्यावश्यंभावात् । आदि-शब्दाद् अन्यस्यापि वचनकालभाविनो मुखविकारादेर्ग्रहणं । अविशिष्टविवक्षामात्रं वक्नुकामता सामान्यन्तदेव हेनुर्येषां स्पन्दादीनान्ने तथोक्तास्तद्भावस्तस्मात् । सैव वक्नुकामता राग इति चेत् । आसिक्तरूपत्वाद् रागस्येति म²न्यते । आ चा र्यं आह । इष्टस्वान्न किचिद् बाधितं । वक्नुकामता कार्यस्य वचनस्योष्टत्वान्न किञ्चिद् अनिष्टं । न च वक्नुकामता रागः (,अ)पि तु नित्यसुखास्मात्मीयाकारं यद्दर्शन-

<sup>1</sup> Pāṇini 5:4:43.

भिनेवेशाक्षिप्तं सास्त्रवधर्मविषयमाहुः।

नैबं करुणादयः। अन्यथाऽपि सम्भवात् इति निवेदियिष्यामः। यथा रक्तो क्रवीति तथा विरक्तोऽपि। एवं न वचनमात्रात् नापि विशेषाद् प्रतिपत्तिः। अभिप्रायस्य दुर्बोधत्वात्। व्यवहारसंकरेण सर्वेषां व्यभिचारात्। प्रयोजनाभा-वेऽवचनमिति चेत्। न। परार्थत्वात्।

425b न युक्तो वीतरागत्वादिति चेत्। न। करुणयाऽपि प्रवृत्तेः। सैव करुणा राग इति चेत्। इष्टम्। अविपर्यासोद्भवत्वात् अदोषः। करुणा असत्यप्यात्म-

मिनिवेशस्तेनाक्षिप्तं जनितं। सास्रवधर्मविषयमिति पञ्चोपादानस्कन्धालम्बनं चेतसोभिष्वङ्गं रागमाहुर्विद्वासः।

स्थान्मतं (1) वीतरागाभिमतानां मैत्रीकरुणादय इष्यन्ते। ते च सत्वा<sup>3</sup>- लम्बनत्वाद् आत्मादिदर्शनप्रवृत्ताः सत्त्वानुनयप्रवृत्त्या चाभिष्यञ्गस्वभावास्ततो वीतरागा अपि रागिणः प्रमक्ता इत्यत आह । नैवं करुणादय इति (1) न सत्त्वान्लम्बना वीतरागाणां करुणादयः। अन्यथापि सम्भवात्। (धर्मालम्बनानामपि सम्भवात्) प्रतच्चानन्तरमेव निवेदिष्यामः। अत्र तचनाद् रागानुमाने क्रियमाणे वचनमात्रादप्रतिपत्तिरित्यनेन सम्बन्धः। यस्माद् यथा र्वक्तो बदीति तथा विरक्तोपीति प्रक्षीणरागोपि। न वचनमात्राद् रागानुमानं किन्ति वचनविशेषात्। यो रागेणैव जन्यत इत्याह। नापि विशेषादिति। किङ्कारणम् (।) अभिप्रायस्य दुर्बोधस्वात्। विरक्तो हि रक्तवच्चेष्टते। रक्तोपि विरक्तवदित्यभिप्रायो दुर्बोधः। ततस्य व्यवहारसं करेण सर्वेषामिति वचनानां। वचनमात्रस्य वचनविशेषस्य च राकिगादेलिङ्गत्वेनोपनीतस्य व्यभिचारात्। न विशेषादिप रागाद्यनुमानं। यदुक्त-तथा विरक्तो बवीतीति तत्रोत्तरमाशंकते। प्रयोजनेत्यादि। वचनोच्चारणं व्यव हारः। न हि वीतरागस्य वचनोच्चारणे फलमस्ति तथा चाव्यभिचारो रागवचनयोरिति भावः। नेत्या चार्यः। न प्रयोजनाभावः परार्थस्वाद व्याहारस्य।

न युक्त इत्यादिपर: 16 वीतरागो हि परेष्टव्यासकतो न च सक्तिमन्तरेण परार्थप्रवृत्तिरस्तीति भावः । नैतदेवं । करुणयापि प्रवृत्तेः । सैव करुणा राग इति चेत् । तदेतिहरूं करुणा राग इति नामकरणं । सत्त्वदर्शनिवपर्यासायातस्वात् करुणापि रागात्मको दोष इति चेदाह । अविपर्यासेत्यादि । अविपर्यासोद्भवस्व21b मेवाह । असत्यप्यात्मग्रहण इत्यादि । दुःखि विशेषदर्शनमात्रेणेति संस्कारदुःखता-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

ग्रहणं दुःत्विक्षोषवर्शनमात्रेण अभ्यासबलोत्पादिता। तथा हि मैत्र्यादयः सस्व-धर्मालम्बना इध्यन्ते। एतात्रच सजातीयाभ्यासवृत्तयो न रागापेक्षिण्यः। नैवं रागादयः। विपर्यासाभावेऽभावात्।<sup>2</sup> कार्राणकस्य निष्फल आरम्भोऽविपर्या-सादिति चेत्। न। परार्थस्यैव फलत्वेनेष्टत्वात्। इच्छया हि फललक्षणत्वम्।

सर्व**याऽभूतासमारोपाद्<sup>3</sup> निर्दोषः। तदन्येन वीत**रागस्य दोषवस्वसाधने न किञ्चिदनिष्टम्।

निरूपणमात्रेण । अभ्यासबलोत्पाबितेति पूर्वपूर्वसजातीयक्षणोत्पन्ता भवत्येव करुणा । आगमेनापि संस्यन्दयन्नाह । तथा हीत्यादि । आदिशब्दाद् अनालम्बना गृह्यन्ते । सस्वालम्बना पृथग्जनानां । धर्मालम्बना आर्याणां । अनालम्बना ग्राह्य-ग्राहकाभिनिवेशविगतानां बुद्धवोधिसत्त्वानां । मैत्र्यादयो मैत्रीकरुणामुदितो पेक्षा इध्यन्ते सिद्धान्ते ।

ननु च सस्वालम्बना एव पृथग्जनेनाभ्यस्तास्तास्तत्कथ धर्माद्यालम्बना उच्यना इस्यत आहे।

एतास्य मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाः । सजातीयाभ्यासवृत्तयः पूर्वपूर्वसदृशक्षणबले-नोत्पत्तेः । एतावांस्तु विशेषो यावत् सत्त्वस्पस्यति तावत्सत्त्वालस्यनाः । यावद्धर्म-न्तावद् धर्मालस्यनाः । न रागापेक्षिण्य इति नानुशयेन सत्त्वेषु प्रवर्त्तन्त<sup>2</sup> इत्यर्थः ।

ननु दुःखविशेषदर्शनमात्रेणाभ्यासबलोत्पादिनीत्यनन्तरमेवायमर्थ उक्तः।

सत्य । करुणामेवाश्चित्याधुना सर्वाण्येवेति विशेषः । आत्मदर्शननिवृत्ताविष तर्हि करुणावदभ्यासाद् रागादयः प्रवर्त्तन्त इत्याह । नैवं रागादयस्सजातीयाभ्यास-वृत्तयो येनात्मदृष्टिनिवृत्ताविष प्रवर्त्तरन् । आत्मादिविषयीसाभावेऽभावात् ।

कारुणिकस्य निष्क<sup>3</sup>लः परार्थं आरम्भोऽविषयीसाबात्माद्यभिनिवेशाभावेन स्वार्थस्यैवाभावात् । नायन्दोपः परार्थस्यैव फलस्बेनेष्टत्वात् । इष्टो नाम परार्थ-स्तथापि कथं फलत्विमिति चेत् । आह । इच्छेत्यादि । इच्छया लक्ष्यत इतीच्छा-लक्षणिमिच्छाविषयत्वादित्यर्थः । यदिष्टन्तत्फलमिति यावत् ।

नन्वहमिति बुद्धिरहितस्य कथं परार्थापि प्रवृत्तिरिति चेत् (।) न (।) अक्लिष्टा<sup>4</sup> शानसद्भावात् प्रवृत्तिरित्येके। योगबलेन शुद्धलौकिकचित्तसम्मुखी-करणादित्यपरे। विनेयानां तथा प्रतिभासनादित्यन्ये।

सर्वथेत्युपसंहारः । यदि बचनाद् वीतरागस्य वक्तुकामता साध्यते अथ करूणा तेन सराग इत्युच्यते । **सर्वथाऽभूतासमारोपाद्** वीतरागादि**निर्दोषः ।** दोषस्वभाव-स्य रागादेरवश्यभावात् । तदन्येन रागादिभ्योन्येन वक्तु<sup>5</sup>कामतादिना **वीतरागस्य**  वक्तर्यात्मिनि रागादिवर्शनाव् अन्यत्र तवनुमाने हि अतिप्रसङ्गः । व्यभिचारात् अनन्यानुमाने इहाव्यभिचार इति को निश्चयः ? करणगुणवक्तुकामते वज्यममनुमापयेत् । रागोत्पावनयोग्यतारहिते वज्यनावर्शनात् । तवन्<sup>5</sup>मानेऽप्यतिप्रसङ्गः इत्युक्तम् । रागस्यानुषयोगे हि कथं तच्छिक्तरुपयुज्यते । शक्त्युपयोगे हि स एवोपयुक्तः स्यादिति तन्नास्तीत्युक्तम् । <sup>6</sup>

## दोषवस्यसाधने न किचिव् अनिष्टं।

स्यान्मतिः (।) वक्तर्यात्मिन रागादिदृं ष्टस्ततः सपक्षे सत्त्वदर्शनमात्रेण वीत-रागाभिमतेष्वप्यनुमानम्भविष्यतीत्याह । वक्तर्यात्मनीत्यादि । अन्यत्र तबनुमान इति वीतरागाभिमते रागाद्यनुमानेऽतित्रसंगः । वक्तर्यात्मनी यावान् किश्चद् विशेषो दृष्टस्तस्य सर्वस्यान्यत्रानुमानप्रसङ्गः । अत्यान्यत्यस्यात्मगतस्य विशेषस्यानुमाने । वशेषस्य व्यभिचारात् । अनन्यानुमान इति रागादन्यस्यात्मगतस्य विशेषस्यानुमाने । इहेति साध्याभिमते रागादावप्यव्यभिचार इति को निश्चयः । नैव किश्चत् । प्रतिबन्धाभावाद् रागवचनयोः । यस्मादात्मिनदर्शनान्नानुमानन्तस्मात् करण-प्रतिबन्धाभावाद् रागवचनयोः । यस्मादात्मिनदर्शनान्नानुमानन्तस्मात् करण-प्रतिबन्धाभावाद् रागवचनयोः । यस्मादात्मिनदर्शनान्नानुमानन्तस्मात् करण-प्रतिबन्धाभावाद् रागवचनयोः । वस्मादात्मिनदर्शनान्वादीनाम्पाटवादिः स च वक्तुकामते वचनादर्शनात् । दितीयादिवचनमेवैतत् । रागोत्पादनयोग्यतारिहते पाषाणादौ वचनादर्शनात् । सैव वचनादवसीयत इत्याह । रागोत्पादनयोग्यताविर-हस्तथा सर्वपुरुषधर्मेरपि ततस्तथाभूने वचनादर्शानाद् यदि रागोत्पादनयोग्यतान्वमानमेवं सर्वपुरुषधर्मस्य ।

अध मतं (।) रागोत्पादनयोग्यता हि रागवचनयोरेक ङ्कारणन्तदनुमाने च रागोप्यथंतोनुमितो भवित तेन योग्यता एवानुमानं न सर्वेषा पुरुषधर्माणामित्यत्राह (।) रागस्यत्यादि । रागस्यानुपयोगे वचनं प्रति ताल्वादिव्यापारादेव शब्दनिष्यते :। कथन्तच्छिक्तः रागशिक्त (र्)वचनं प्रति ताल्वादिव्यापारादेव शब्दनिष्यते :। कथन्तच्छिक्तः रागशिक्त (र्)वचनं प्रत्युपयुज्यते । अय ताल्वादिव्यापारकाले रागशक्तेरिष वचनम्प्रत्युपयोग इष्यते (।) तत्रवचाद्यवर्णिनष्यिक्ताले रागस्यापि निष्पत्तिरेकसामभ्रयधीनत्वात् (।) तस्य च रागस्य सन्तानवाहित्वन्तथा च द्वितीयादिवर्णिनिष्पतौ राग एवोपयुक्तस्त्यात् । तदाह (।) शक्त्युपयोगे हि स एवोपयुक्तः स्यादिति । न च रागस्योपयोगोस्तीत्युक्तं प्राक् ।

अथवात्मारमीयाभिनिवे<sup>3</sup>शरहितानां रागस्यानुपयोगे वचनंप्रति । कयं तच्छ-कती रागशक्तिर्वासनाख्यात्मात्मीयाभिनिवेशलक्षणा वचनम्प्रत्युपयुज्यते । वीत- तस्मादिवनाभाष्येव कार्यं कारणमनुमापयित । तत्रायत्तत्वात् । नान्यव् विप-क्षेऽवर्शनेऽपि । सर्वविश्वनस्तु दर्शनिनिबृत्याऽभाव<sup>7</sup>निश्चयः । क्विचत् तथा वृष्टानां 4262 पुनर् (देश)कालसंस्कारभेदेन अन्यथादर्शनात् । यथाऽऽमलक्यः क्षीरावसेके मधुरफला न चैवम्बहुलं दृश्यन्ते । तेन एतद् युक्तं वक्तुं मादृशो वक्ता रागादि-

रागाणामात्माद्यभिनिवेशस्याभावात् । शक्त्युपयोगे हि वचनं प्रति । स एव राग उपयुक्तः स्यादात्माद्यभिनिवेशवतां सर्वेषामेव रागित्वात् । तच्च रागस्य वचनं-प्रत्युपयोगित्वन्वास्तीत्युक्तं । वक्तुकामता सामान्यहेतु<sup>4</sup>त्वादित्यत्रान्तरे ।

तस्मादित्यादि निगमनं नान्तरीयकमेवेति कारणेनाविनाभाव्येव। तत्प्र-निबन्धात्। तत्र कारणे <mark>आयत्तत्वात्। नान्य</mark>दप्रतिबद्धं वि<mark>पक्षे हे</mark>तोर**दर्शनेपि**। अविग्दर्शनस्यादर्शनमात्रेणानिश्चयात् । सर्वदिशनस्तु दर्शननिवृत्या स्यान्निश्च-यस्तस्य हि सर्वज्ञेयव्यापि ज्ञानं। एतदेवाह। सर्वदर्शन इत्यादि। किम्पुनरद-र्शनमात्रा<sup>5</sup>त्नाभावनिश्चय इत्याह । क्वजित्तथेत्यादि । तेन प्रकारेण बृष्टानां प्राक् । पुनर्देशकालसंस्कारभेदेनेति भेदशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धः। क्षीरावसेकादिः। पूर्वदृष्टप्रकारादन्यथा स्यात्। किमिवेत्याह। **यथामलक्य** इति । संस्कारभेदस्यैतद्दाहरणन्न चैवम्बहुर्लामिन न मधुरफला बहुलन्बुइयन्ते । कषायफलाना बाहुल्येन दर्शनात्। न चेदा<sup>6</sup>नीं बहुल मधुरफलानामदर्शनात्। क्वचित्सम्भविनो मधुरफलस्य प्रतिक्षेपः। तथा देशभेदेन पिण्डलर्ज्र्रस्य सम्भवः। कालभेदेन पूष्पादेः। आमलकीदृष्टान्तेन चैतदाह। यथामलक्यः भवन्ति। तथा रागादियोग्यश्चित्तसन्तानस्तत्त्वाभ्यासाभिसं-स्काराद् योग्यो भवति । अभ्यासाच्च नैरात्म्यालम्बनमेव विज्ञानं स्प<sup>7</sup>ष्ढाभम्बैरा-राग्यमुच्यते । नैरात्म्यदर्शनादात्माद्यभिनिवेशविगमेन रागाद्यनुत्पत्तेः । सर्वेधमं-क्षणिकत्वाद्यालम्बन च ज्ञानं स्पष्टाभं **सर्वज्ञत्वं** चोच्यते । सर्वाज्ञानविगमात् । तस्मात् तत्त्वाभ्यासनिमित्ता स्फुटाभत्वबृद्धिरेव तत्त्वसाक्षात्करणेन प्रत्यक्षत्व-कारिणी रागादियोग्यस्वभावतां ज्ञानस्य बाधते । ततश्चान्यथादृष्टमपि हेतुबला-वन्यथा भवेदिप (।) तेन यदि नाम । रागारहिते नवचिद् वचनं न दृष्टन्तावता सर्वत्र वीतरागे वचनेन न भाव्यमिति नास्ति निश्चयः। ततश्चानिश्चितव्यतिरेकाद् वचनमात्रान्न रागद्यनुमानं। यत एवन्तेन कारणेनैतद्युक्तम्बक्तं माद्द्यो बक्ता। योहमिवायोनिशोमनस्कारान्। तदेवाह। रागोत्पत्तीत्यादि। कः पुनरसावित्याह। आत्मेत्यादि । आत्मदर्शनं सत्काय दृष्टिः । नित्यसुखादिविपर्या²सोऽयोनिशो मनस्कारः । द्वन्द्वसमासद्वायं । आत्मदर्शनभेवायोनिशोमनस्कार इति विशेषण-

22b

मान् रागोत्पत्तिप्रत्ययविशेषयेण युक्त आत्मवर्शनायोनिशोमनस्कारवस्त्वात् । तदा वक्ते (ति) अपार्थको वचनोदाहारः<sup>2</sup> । तस्माव् विपक्षेऽवृष्टिरहेतुः ॥

न चादर्शनमात्रेसः विपत्तेऽव्यभिचारिता । संभाव्यव्यभिचा(र)त्वान, स्थालीतंडुलपाकवत् ॥१५॥

न हि बाहुल्येन<sup>3</sup> पक्वानां दर्शनेऽपि स्थाल्यन्तगंतत्वेन केवलेन पाकः सिघ्यति । व्यभिचारदर्शनात् । एवं एवंस्वभायसमानपाकहेतुकाः पंक्वा **इति युक्तम्** । अन्यथा तु तदनु<sup>4</sup>मानं शेषवद्व्यभिचारि ॥

(क) शेषवदनुमाननिरासः

कि पुनः शेषत्रदिति।

यस्यादर्शनमात्रेगा व्यतिरंकः प्रदर्श्यते । (तस्य) संशयदेतुत्वाच्छेपवत् तदुदाहृतम् ॥१६॥

समासो वा । तदेति मादृशो वक्तेति विशेषणेप्यपार्थको वचनोदाहारः । वचनादित्यस्य हेतोक्दाहरणमनर्थकमित्यर्थः । तदा हि यो मादृशो रागोन्पन्तिप्रत्ययविशेषेण युक्तः स रागी । यथाहमित्ययमेव हेतुः स्यात् । यत एवमदर्शनमात्रा<sup>3</sup>त्नास्ति निश्चयस्तस्माद् विषक्षेऽवृष्टिविपक्षे हेतोरदर्शनमहेतुि ङ्गस्य व्यतिरेकिनद्दचयं प्रति ।।

स्यान्मति (।) विपक्षदृष्टचा हेतोर्व्यभिचारो न च वीतरागे वचनं दृष्टन्त-स्माददर्शनात् साध्याभावे व्यतिरेकः सिद्ध इत्यत आह ।

न चावर्शनभात्रेगेति विषक्षे हेतोरव्यभिचारिता। कस्मात् (।) मम्भाव्य-व्यभिचारत्वात्। सम्भाव्यो व्यभिचारो यस्य स तथा तद्भावस्तस्मात्<sup>4</sup>। यद्यपि न दृष्टो विषक्षे तथापि तत्र सम्भवो न विरुद्ध इति संम्भाव्यते व्यभिचारः। स्थाल्यन्तर्गतास्तण्डुलाः स्थालीनण्डुल्लास्तेषां पाकवत्।

एतमेव दृष्टान्तं समर्थयितुमाह । न हीत्यादि । बाहुल्येन स्थाल्यन्तर्गताना प्रवानान्दर्शनेषि न स्थाल्यन्तर्गतत्वेन केवलेन पाकः सिध्यति । मात्रग्रहणन्तु विशेष-निरासार्थ । यद् वक्ष्यत्यवन्तु स्थादिति । कृतोऽिश्तिद्धिव्यंभिचारस्य दर्शनात् । एवं-स्वभावा इति ये पत्रवा दृष्टास्तैस्तुल्यस्वभावाः । एतैरेव पत्रवेः समानः पाकहेतुर्येषान्ते पत्रवा इति । अल्यथा त्वित्यसत्यं तस्मिन् विशेषणे । शेषोस्तीति शेषवदिनिर्णीतो विषयोस्तीति यावत् । तच्च व्यभिचारि ॥

किन्नै या यि को क्तं कार्यात् कारणानुमानरूपं शेषवदनुमानिमहाभिप्रेतम्ता-

तस्य स व्यतिरेकोऽनिश्चित इति विपक्षेऽपि वृत्तिराशक्षक्येत । व्यतिरेक-सिद्धचवर्श्वनमात्रस्य हि संशयहेतुत्वात् । न सर्वाऽनुपलब्धिरेव गमिका । तस्मा-देकनिवृत्याऽन्यनिवृत्तिमिच्छता तयोः स्वभावप्रतिबन्धोऽपि कश्चिवेष्टव्यः । अन्यथाऽगमको हेतुः स्यात् ।।

### (ख) त्रिरूपहेतुनिश्चयः

हेतोस्त्रिष्वपि रूपे(षु) निश्चयस्तेन वर्णितः । व्यसिद्धविपरीतार्थेव्यभिचारिविपच्चतः ॥१७॥

426b

### ३---व्यामिषिन्ता

क. दिग्नागेष्टः प्रतिबंधः

न ह्यसित प्रतिबन्धेऽन्वयव्यतिरेकिनश्चयोऽस्ति । तेन तमेव दर्शयन् निश्चय-

न्यदेवेति पृच्छिति । कि<sup>6</sup>पुनिरित्यादि । शेषवत्स्वरूपमाह । यस्येत्यादि । यस्य हेतोर-दर्शनमात्रेणाप्रमाणकेन विपक्षव्यतिरेकः प्रसाध्यते । तस्य हेतोः संशयहेतुस्वात् संशयकारित्वाच्छेषवत्तदनुमानमुद्दाहृतं । किङ्कारणन्तस्य हेतोः स व्यतिरेकोऽनिश्चित इति विपक्षेपि वृत्तिराशंक्येत । किपुनर्न निश्चित इत्याह । व्यतिरेकेत्यादि । अनुपलम्भेपि कथ संश<sup>7</sup>य इत्याह । न सर्वेत्यादि । दृश्यानुपलिष्धरेव न गितका । 232 यत एवन्नादर्शनमात्राद् व्यतिरेकस्तस्मादेकनिवृत्त्या साध्यनिवृत्त्यान्यनिवृत्तिसाधन-निवृत्तिमिच्छता तयोः माध्यसाधनयोः कश्चित् स्वभावेन प्रतिबन्धस्तादात्म्यत-दुत्पत्तिलक्षणोप्येष्टव्यः । न केवलमदृष्टिमात्र । अन्यथा प्रतिबन्धानिष्टावगमको हेतुः स्यात् । व्याप्तेरनिश्चितत्वात् ॥

यत एवन्तेन कारणेन हे<sup>1</sup>तोस्त्रिष्विप रूपेषु पक्षधर्मान्वयव्यतिरेकेषु निश्चयो विर्णतः। आचार्यं दिग्ना गेन प्रमाण समुच्च या दिषु। असिद्धस्तु द्वयोरिप साधनमित्यादिना। कस्य निरासेनेत्याह। असिद्धेत्यादि। आद्यादित्वात् तृतीयार्थे तसं विपक्षेणेत्यर्थः।

तत्रासिद्धविपक्षेण पक्षधर्मत्विनश्चयो विण्णतः। विपरोतार्थाविरुद्धस्तस्य विपक्षेणान्वयनिश्चयः। स्यभिचार्यनै<sup>2</sup>कान्तिकस्तस्य विपक्षेण व्यतिरेकनिश्चयः॥

अन्वयव्यतिरेकनिश्चयं च वर्ण्णयता प्रतिबन्धोप्यर्थतो दिश्तित एव । यस्मान्न ह्यसित प्रतिबन्धेऽन्वयव्यतिरेकनिश्चयोस्ति (।) तेन कारणेन तमेव तादारम्य-तदुत्पत्तिलक्षणं प्रतिबन्धन्दर्शयन्नाक्षिपन्निश्चयमाह । यस्य दोषस्य निरान्नो (?से)

,

माह । तत्राण्वयनिञ्चयेन विरुद्धतत्पक्ष्याणां निरासः । व्यतिरेकस्यानिञ्चयेन तत्पक्षशेषत्रदादेः ।।

(प्रसिद्धस्तु) इयोरिति हि एकत्र सिद्धस्य प्रतिवेधः। प्रसिद्धवचनेन शेववदसाधारणयोः सपक्षविपक्षयो<sup>2</sup>रिप असन्देहः।

अन्यथाऽसति प्रतिबन्धे विपक्षेऽदर्शनमात्रेण व्यतिरेके हि।

व्यभिचारिविपत्तेण वैधर्म्यवचनञ्च यत्।

यदुभयं विरुद्धानैकान्तिकप्रति<sup>3</sup>पक्षेण वक्तव्यमिति तच्च वैधर्म्यवचनं ऐ (? अनै ) कान्तिकप्रतिपक्षेण ॥

यशहष्ट्रिफलन्तञ्च

यदि तेन (वैधम्येवचनेन विपक्षे) ऽदर्शनं स्याप्यते

न यो निश्चय उक्तस्तं व्याचष्टे। तत्रेस्यादि। विश्वद्धतत्पक्ष्याणामिति विरु³द्धानां विश्वद्धपक्ष्याणां च विश्वद्धपक्ष्या येषां सत्त्वं विपक्षे निश्चितं सपक्षसत्त्वं सन्दिग्धं। सिन्दिग्धानैकान्तिका एवैते परप्रसिद्ध्या त्वेवसिभधानं। व्यतिरेकस्यानिश्चयेनेति प्रकृतेन सम्बन्धः। अनैकान्तिकस्य निरास इति सम्बन्धः। तेनायमर्थः साधारणानैकान्तिकस्यिति। तत्पक्षस्य च। अनैकान्तिकपक्षस्य च। शेषवदादेः। आदिशब्दात् सपक्षवि पक्षयोस्सन्दिग्धस्य निरासः। यस्य सपक्षसत्त्वं विपक्षे चादर्शनमात्राद व्यतिरेकस्तच्छेपवत्।

प्रसिद्धस्तु द्वयोरित्या चार्ये ग्रन्थमिदानी व्याचष्टे । द्वयोरित्यादि । द्वयोरित्य-नैनैकस्य वादिनः प्रतिवादिनो वा यः सिद्धस्तस्यप्रतिषेधः (।) प्रसिद्धवचनेन सिन्द-ग्धयोः शेषवदसाधारणयोः प्रतिपेध उति सम्बन्धः (।) क्व सिन्दिग्धयोरित्याह । सपअवि<sup>5</sup>पक्षयोरपीति शेषवतोऽसपक्षसन्देह. । असाधारणस्य तु सपक्षविपक्षयोः । तस्मान्निश्चयवचनादा वार्येणा पि प्रतिबन्ध इष्ट एव ॥

अन्यथाऽसित प्रतिबन्धे साध्यसाधनयोः। विपक्षेऽदर्शनमात्रेण व्यतिरेके आचार्येणेय्यमाणे। व्यभिचारिविपक्षेणानैकान्तिकप्रतिपक्षेण वैधम्यवचनं च यत् प्रतिज्ञातन्तदपार्थकमित्याकृतं।

कव पुनराचा<sup>6</sup> येंण प्रतिज्ञातिमत्याह । यदेत्यादि । न्या य मु खे चैतदुक्तं । यदुभयं वक्तरुयमिति साधर्म्य वैधर्म्य च । कस्य प्रतिपक्षेण किमुक्तमित्याह । विद्धत्यादि । साधनस्य वचनं विश्वस्यतिपक्षेण वैधर्म्यवचनमनेकान्तिकप्रतिपक्षेण । यद्यदृष्टिफलन्तच्च । अदर्शनमात्रफलन्तच्चेति वैधर्म्यवचनं ।

# तदनुक्तेपि गम्यते ॥१८॥

त हि तस्य प्राक् वर्शनभ्रान्तियां वचनेन निवर्त्यते। स्मृतिः वाचाऽदर्शने कियत इति चेत्। दर्शनमप्रतीयमानं नाङ्गमिति युक्तं तत्र स्मरणाधानम्। अवर्शनन्तु दर्शना<sup>5</sup>भावः। स वर्शनेन बाध्यते। तदभावे सिद्ध एव इत्यपार्थकं तिस्मद्धये वचनं।

एतदेव व्याचष्टे। यदीत्यादि। तेनेति वैधम्प्यंवचने<sup>7</sup>न विपक्षे हेतोरदर्शनं 23b स्थाप्यते। तदित्यदर्शनमनुक्तेषि वैधम्यें गम्यते। दर्शनाभावलक्षणस्यादर्शनस्य वैधम्प्यंवचनात् प्रागपि सिद्धत्यात्। तस्मादपार्थकम्वैधम्यंवचनं।

हेतोर्दर्शनभ्रान्तिविपक्षेस्ति तन्तिवृत्यर्थम्वैधम्यंवचनमिति चेदाह । न ही-त्यादि । तस्येति प्रतिपाद्यस्य वैधम्यंवचनान् प्राक् । हेनोविपक्षे दर्शनभ्रान्ति-रस्ति या वैधम्यंवचनेन निवर्त्यते । तस्मादेतद् यथा मपक्षे हेनोर्दर्शने न भ्रान्तिः किन्तु तिहस्मृतमिति साधम्यंवचनेन स्मयंते । तथा स्मृतिविचा वैधम्यंवचनेनादर्शने क्रियत इति चेत् । दृष्टान्तमेव विघटयितुमाह । दर्शनिमत्यादि । दर्शनमश्रतीयमानमस्मयंमाणं न साध्यप्रतिपत्त्यङ्गमिति युक्तन्तश्रेति दर्शने वाचा स्मरणाधानं स्मृतिजननं । अदर्शनार्थन्तु न युक्तं । यस्माददर्शनन्तु दर्शनाभावो हेतो विषक्षे । स दर्शनेन बाध्यते । तदभावे विपक्षदर्शनाभावे सिद्ध एव दर्शनाभाव हत्यपार्थकन्तित्तिद्धये दर्शनाभावसिद्धये वैधम्यंवचनं । अयमभिप्रायो दर्शनम्परोक्षत्वाद् विस्मयंतेति तत्म्मरणार्थम्वचनं युक्तं । दर्शनाभावस्तु दर्शनिवृन्तिष्पः स च दर्शनानुभवाभावादेव प्रतिभासते (।) प्रतिभासमानस्य च कि स्मरणेन । तत्सिद्धयेऽपार्थकम्वचनं ॥

न वै अनुपलभमानस्य पुसस्तावतेत्यदर्शनमात्रेण विपक्षे हेतुर्नास्तीत्येवं निश्चयो भवति देशादिविष्ठकृष्टानामनुपलम्भेषि सत्त्वात् । तदर्थन्नास्तीति निश्चयोत्पादनार्थम्वैधम्यंवचनिमित चेत्तन्त । यस्मान्न च नास्तीति वचनाद-प्रमाणकात् तत्प्रतिक्षिष्यमाणं नास्त्येव । कथन्तिह नास्तीति गम्यत इत्याह । यथेत्यादि ।

एतदुक्तम्भवति । हेतोः स्वसाध्ये प्रतिवन्धग्राह<sup>4</sup>कमेव प्रमाणं साध्यायत्तता-ग्राहकन्तच्चेह दर्शनमभिप्रेतं यच्च साध्य एव हेतोदंर्शनमिदमेव सर्वेत्र विपक्षेऽदर्शनं । तेन यस्य साध्यसाधनयोः प्रतिबन्धग्राहकं दर्शन प्रवृत्तम्बिस्मृतं च तस्यैव पुंसः दर्शनादर्शनयोः प्रतीतयोः साधम्यंवैधम्यंवचनाभ्यां स्मरणं त्रियते नान्यस्येत्यर्थः । यदाह् (1) प्रमाणं दृष्टान्ताभ्यामुपदर्श्यंत इति । यथा यदि नास्ति स <sup>5</sup>ख्याप्यत यद्यनुपलभमानो तम्मात्राभास्तीति असत्तां तेन स्थापयतीति । न च नास्तीति बचनात् तश्चास्त्येव यथा यदि । नास्ति, (स) ख्याप्यते न्यायस्तदा नास्तीति गम्यते ॥१९॥

यद्यनुपलम्भावभाव इति चेत् अप्रतीतौ वचनेनापि अप्रतीतिरेव स्यात्। सापि अनुपलब्धिरेव वचनम्?।

4272 न चंकानुपलम्भोऽन्याभावं साधयित, अतिप्रसङ्गात्। न च तेन नास्तीति वचनात् तथा भवित, अतिप्रसङ्गात्। तत् कथं वंधम्यंयचनेनानंकान्तिकपरिहारः। तस्माद् व्यावृत्तिमिच्छता तत्र न्यायो वक्तव्यो यतोऽत्र व्यावृत्तिमिति निश्चयो भवित।।

नन् तवभावेऽनुपलम्भात् असिद्धा व्यावृत्तिरिति<sup>2</sup>।

इति । यथा येन प्रकारेण स्वसाध्यप्रतिबन्धेन विपक्षे हेतुर्नास्ति यदि स न्याय इति प्रतिबन्धग्राहकं प्रमाणं स्थाप्यते स्मर्यते तदा नास्तीति गम्यते । न तु प्रति-बन्धमन्तरेण (।)

यदीत्यादि प्रथमं कारिकाभागमाह । यद्यनुपलभमानोनुपलम्भमाश्रान्नास्तीति न प्रत्येति तदा वैधर्म्यवचनादप्यप्रमाणकान्न प्रत्येष्यति । यस्मात्तदिष वैधर्म्यवचनं । त्व<sup>6</sup>ता (?) तेनानुपलम्भमेव स्यापयति नाधिकम्बिशेषं ।

स्यानमतं। साध्याभावकृतो हेत्वभावो वैधर्म्यवचनेन ख्याप्यते ततोस्ति विशेष इत्यत आहं। न चैकेत्यादि। एकानुपलम्भ इति साध्यानुपलम्भः। अन्या-भाषं साधनाभावं। असति प्रतिबन्ध इति भावः। अतिप्रसंगादिति प्रतिबन्ध-मन्तरेण निवृत्तौ गोनिवृत्त्याप्यश्वस्य नियमेन निवृत्तिः स्यात्।

अय मतम् (।) आचार्यदि<sup>7</sup> ग्ना गे न "विपक्षे हेतुन्निस्ती" त्युक्तमत एव निश्चय इस्यत आह । न चेत्यादि । तेना चा यें ण नास्तीति यद् वैधर्म्यवचनं कृतं तस्मात्तथा भवति वस्तुनो नास्तित्वमेव भवत्यतिप्रसङ्गात् । तद्वचनस्य हि प्रामाण्ये प्रतिज्ञा-मात्रादिप साध्यसिद्धिः स्यात् । तिविति तस्मात् कथर्म्वधर्म्यवचनेनानेकान्तिकपरि-हारः(।)नैव । तस्माद् विपक्षाद्धेतोर्व्यावृत्तिमिच्छता तत्र व्यावृत्तौ न्यायो यक्तव्यः । साम्यसाधनयोः प्रतिबन्धग्राहकं प्रमाणं यत इति न्यायात् । अस्येति प्रतिपाद्यस्य । साधनं व्यावृत्तिमिति निश्चयो भवति ॥

निवत्यादि परः । तदभावे साध्याभावेऽनुपलम्भात्(अ)सिद्धा व्यावृत्तिर्हेतो-रयमेव न्याय इति मन्यते । यद्यदृष्टचा हेतोविपक्षान्तिवृत्तिः स्यात्तदा शेववदनुमानं व्यभिचारि कि । नैव व्यभिचारि स्यात् (।) कीदृशं पुनस्तदित्याह । यथेत्यादि ।

242

# यद्यष्टप्रया निवृत्तिः स्याच्छेषवद् व्यभिचारि किम्।

यथा एतानि फलानि पक्वानि (एवं) रसानि च मधुराणि । रूपाविशेषाव् एकशाखाप्रभवत्वाव् वा उपयुक्तअव् । अत्रापि विवक्षितस्याशेषस्य पक्षीकरणे साध्याभावे हेतोरनुपलम्भोस्तीति कथं व्यभिचारः ? प्रत्यक्षवाधाशंका एव व्यभिचार इत्येके । न । 4 पक्षीकृतविषयेऽभावात् । अथ चेत् स्यात् । तथाऽति-प्रसङ्गः । अन्यत्राप्यभावनियमाभावात् , वृत्तं प्रमाणं वाधकम् । अवृत्तवाधने विवक्षिताश्वासः ।

एतानि फला<sup>2</sup>नीत्युपयुक्तादन्यानि । अयं च धर्मिनिर्हेशः । पक्वान्येवं रसानि चेति साध्यधर्मः । एवं रसानि मधुराण्यम्लानि वा । रूपाविशेषादिति हेतुः । उपयुक्तस्य फलस्य यद्र्पं रक्ततादि । तेन तुल्यत्वात् । एकशाखाप्रभवादेति हेतुः । उपयुक्तविति दृष्टान्तः । कस्माददर्शनमात्राद् व्यतिरेक इध्यमाणे शेषवती-व्यभिचारित्वं स्यादित्याह । अत्रापौत्यादि । अत्र शेषवद<sup>3</sup>नुमाने विविधितं रूपविशेषादियुक्तमुपभुक्तादन्यत्फलन्तस्याशेषस्य पक्षीकरणे । हेतो रूपादिशेषादिकस्य साध्याभावेनुपलंभोस्तीति विपक्षाव्यावृत्तिरतश्चाव्यभिचारिता स्यात् । तथा हि यत् पक्षीकृतं फलं यच्चोपयुक्त सपक्षत्वेनोपात्तन्तद्व्यिनरेकेण विपक्षभूते तृतीये राशो नास्ति यथोक्तस्य हेतोर्वृत्तिः ।

प्रत्यक्षबाधेत्यादि । कदाचिदेकशाखाप्रभवस्यापि फ्र केलस्यापक्यस्यातद्रसस्य वा प्रत्यक्षेणानुभवसम्भवात् प्रत्यक्षबाधाशङ्का एव शेपवतो व्यभिचार इत्येके ई श्व र से न प्रभृतयः । तदयमर्थो न केवलाभ्यामन्वयव्यतिरेकाभ्यां
हेतुर्गमकः (, अ) पि त्ववाधितविषयत्वे सतीति । नेत्यादिना परिहरति । पक्षीकृतो
याविषयः परोक्षस्तत्र प्रत्यक्षबाधाया अभावात् । न प्रवृत्तेन प्रत्यक्षेण वाधाशङ्का
किन्तु कदाचिद् ग<sup>5</sup>न्धप्रत्यक्षवाधायक्ष इति चेदाह । तथेत्यादि । तथा कदाचित्
प्रत्यक्षबाधा भवेदित्याशङ्कायामितप्रसंगः । यस्मादन्यत्राभिमते हेतौ प्रत्यक्षबाधाया अभावनियमाभावात् । न हि सम्बन्धाभ्युपगमे परस्य वाधाशङ्का निवर्त्तत
इति भावः । तस्मात् प्रतिबन्धानभ्युपगमवादिना वृत्तं प्रमाणं बाधकमेष्टव्यं ।
अवृत्तवाधनेऽप्रवृत्तेनैव प्रमाणेन वाधने सर्वत्रानाश्वाक्षिः सर्वत्र हेतौ न स्यादाश्वासो
गमकत्विनश्चयः । बाधकस्य शंक्यमानत्वात् । नैवं प्रतिबन्धवादिनः सर्वत्र हेत।वनाश्वासः साध्यप्रतिबद्धे हेतौ बाधाशंकाया अप्यभावात् । हेतुप्रयोगात्तु पूर्व स्याद्
बाधाशंका (।) अत एव सन्दिग्धे हेतुवचनमुच्यते (।) न च वृत्तं प्रमाणं शेषवतो
वाधकमस्ति । तस्मात् स्थितमेतद् अदर्शनमात्राद् व्यतिरेके शेषवतो प्रयन्यभि- 24b

व्यतिरेकः सिद्धं एव साधनं इति तथाभावनिश्चयमपेक्षते । अनुपलम्भासु क्वचित् अभावसिद्धावन्यप्रतिबद्धस्य तदभावे सर्वत्र<sup>6</sup> अभावासिद्धेः । संज्ञयादव्यतिरेक एव ज्ञेषवद्व्यभिचारः ।।१९॥

किञ्च।

# व्यतिरेक्यपि हेतुः स्यात् ;

427b नेवं निरात्मकं जीवच्छरीरं अप्राणादिमस्वप्र<sup>7</sup>सङ्गात् । निरात्मकेषु घटा-विषु वृष्टावृष्टेषु प्राणाद्यदर्शनात् । तिस्रवृत्या आत्मगतेः । अवृष्टयानुपलम्भात् अभावासिद्धौ घटावे<sup>1</sup>र्नेरात्म्यासिद्धेः प्राणावेरनिवृत्तिः ।

चारित्वं स्यादिति।

ननु प्रतिबन्धवलात् साध्याभावे हेतोर्व्यतिरेके सित सत्ताम।त्रेण व्यतिरेको गमकः स्यादित्यन आह । व्यतिरेकिस्त्वत्यादि । हेतोर्यो विपक्षाद् व्यतिरेकः सिद्ध एव निश्चित एव साधनं । इति हेतोस्तथाभावितश्चयं साध्याभावे यो हेरवभावस्तिन्तश्चयमपेक्षते । एतदाह (।) नास्माकम्भवतामिव दर्शनाभावमात्राद् व्यतिरेकः । किन्तु साध्यसा<sup>1</sup>धनयोः सित प्रतिबन्धे साध्याभावे हेतोविषक्षा-द्यावृत्तत्वं स्वगतो धर्मः । हेतोश्च यद्भपन्तदवश्यं स्वनिश्चयमपेक्षते ज्ञापकत्वादिति । कथं त्वन्मतेन शेषवतो व्यभिचारित्विमित चेदाह । अनुपलम्भात्वित्यादि । कविद्यक्षिकदेशे हेतोरभावितद्वावप्यप्रतिबद्धस्य हेतोः साध्ये । तश्चभावं साध्याभावं सर्वत्र विपक्षेत्रभावासिद्धेः कारणात् संशयस्ततो विश्वभावव्यतिरेको यः स एव व्यभिचारः शेषवतः (।)

किंचेति दोषान्तरसमुज्वयः। यद्यदर्शनाद व्यतिरेकस्तदा व्यतिरेक्यिष हेतुः स्यात्। कीदृशं तेदं निरात्मकमित्यादि। प्रसङ्गमुखेन चेदमुक्तभप्राणादिमस्व-प्रसङ्गात्। प्राणादिम वाज्व सात्मकः। अयं च हेतुः सात्मके क्वचिन्न दृष्टो-निरात्मकेभ्यश्च व्यावृत्त इति साध्यनिवृत्तौ निवृत्तिधर्माव्यतिरे की कथ्यते। तथा हि निरात्मकेप्वात्मरहितेषु घटादिषु वृष्टावृष्टेषु प्राणाद्यवद्यांनात् प्राणापानो-त्मेषनिमेषादर्शनात् । दृष्टेषु स्वभावानुपलम्भेनैवादर्शनं प्राणादीनामुपलव्धिलक्षण प्राप्तत्वात्। अदृष्टेष्वप तज्जातीयत्या। तेन नैरात्म्य प्राणाद्यमावेन व्याप्तं। जीवज्छरीरे तु तन्तिवृत्त्या प्राणादिमत्त्वाभावनिवृत्त्या नैरात्म्यस्य निवृत्तेरात्मगतिः स्या<sup>4</sup>त्। तव तर्हि कथं संशयहेतुरिति चेदाह। अदृश्यत्यादि। अदृश्यस्यात्मनो-नुपलम्भाद् घटादिस्व(?ष्व)भाषाप्रसिद्धौ घटादी(ना)भ्रेरात्म्यासिद्धैः कार-णान्तिरात्मकात् प्राणादेरनिवृत्तिः। प्राणाद्यभावेन सन्दिग्धस्य नैरात्म्यस्याप्य-

अभ्युपगमात् सिद्धमिति चेत्। कथिमवानीमात्मिसिद्धः। अन्यस्याअप्रमाणिका कयं नैरात्म्य सिद्धः। अभ्युपगमेन हि सात्मका²नात्मकौ विभज्यतत्र भावेन गमकत्वं कथयताऽपि आगमिकत्वमात्मिति प्रतिपश्चं नानुमेयत्वम्। तस्मावदर्शने³नापि आत्मनो निवृत्त्यसिद्धे (नीस्ति) कुतिश्चत् तिश्ववृत्तिः। निवृत्ताविष प्राणादीनां सम्बन्धाभावात् सर्वत्र निवृत्त्यसिद्धेः न गमकत्वम्।।

याऽप्यसिद्धियोजना ''तथा सपक्षे सम्नसिन्नत्ये'' वमाविष्वपि यथायोग-मुदाहार्यमित्येवमावि । साऽपि---

### न वाच्याऽसिद्धियोजना ॥२०॥

सिद्धिरिति यावत्।

बौद्धेन नैरात्म्यमभ्युगतमतोभ्युगगमान्निरात्मकत्वं घटादेः सिद्धमिति चेत्।
यदि बौद्धाभ्युपग<sup>5</sup>मः प्रमाणं कथिमदानीमात्मिदिद्धिर्जीवच्छरीरे। तदिष बौद्धेन
निरात्मकिमष्टं। जीवच्छरीरे नैरात्म्याभ्युपगमोऽप्रमाणकस्ततोस्यात्मा साध्यत
इति। यद्येव परस्यापि जीवच्छरीरादन्यस्थापि घटादेरप्रमाणिका कथं नैरात्म्यसिद्धिः। न हि बौद्धस्याभ्युपगमः ववित्प्रमाणं वविन्नेति। कि चाभ्युपगमेन
केवलेन सात्मकानात्मको विभज्य<sup>6</sup> घटादयः परेणास्माभिश्चानात्मका अभ्युपगताः। तेनानात्मकाः। जीवच्छरीरं सात्मकमस्माभिरभ्युपगतन्त्वया तु निरात्मकमेविन्यज्य तत्र निरात्मकेषु प्राणादीनामभावे नात्मविषये गमकत्वं कथयता
परेणागिमकत्वमात्मिने प्रतिपन्नं नानुमेयत्वं। तस्मादात्मनो घटावावदर्शनेष्यवृश्यस्वभावस्यात्मनो निवृत्त्यसिद्धेनिस्ति कृतिचिन्ति<sup>7</sup>रात्मकात् प्राणादेन्तिन् 252
तिरित्यगमकत्वं। एनतावन्नैवात्मनः कुतश्चिन्त्विन्तिः सिद्धा। अभ्युपगम्य
तूच्यते। तन्तिवृत्तावप्यात्मिनिवृत्ताविष क्वचिदिति दृष्टे घटादौ निवृत्तावां प्राणावीनामप्रतिवन्धादात्मना सह सम्बन्धाभावात्। सर्वत्रादृष्टेष्विष घटादिष्वात्मनिवृत्त्या प्राणादीनां निवृत्त्यसिद्धेः सन्दिग्धव्यतिरेकित्वाद्(न)गमकत्वं।

याष्यति । निवृत्त्यसिद्धेः सन्दिग्धव्यतिरेकित्वाद् (न)गमकत्वं।

अदर्शनमात्राद् व्यतिरेकाभ्युपगमे सत्ययमपरो दोष इत्याह । यापीत्यादि । का पृनः सेत्याह । तथा सपक्षे सिन्नत्यादि । आंचा ये स्य चायङ्ग्रन्थः । तत्र सिन्दिस् क्तम्पक्षधर्मो वादिप्रतिवादिनिश्चितो गृह्यते । तेनोभयोरन्यतरस्य चासिद्धस्य ग्धस्याश्रयासिद्धस्य च व्युदासः । यथा च पक्षधर्मेनिश्चयेन चतुर्विभस्यासिद्धस्य व्युदासस्तथा सपक्षे सन्निश्चित्रमादिष्वप्यन्वयव्यतिरेकिनिश्चयेन निरस्त-मसिद्धजातमन्यतरासिद्धादीनां सपक्षादिष्वसम्भवात् । यथायोगमुदाहार्यमित्याह । सापि न वाच्या असिद्धियोजना ।

4282

अनुपलम्भ एव सित संशयात् उपलम्भेऽभावात्। अनु<sup>5</sup>पलम्भाद् व्यतिरेक इति संशयितोऽनिवार्यः। यथायोग (मुवाहार्यमिति यथायोग)वक्तात् अनि-वारित एवेति चेत्। न। य एव तूभयनिष्ठचयवाचीत्यावि<sup>6</sup>भूतात् १ तेनाऽनुप-लम्भेऽपि संशयात् अनिवृत्ति मन्यमानः तत्प्रतिषेषमाह।।

किञ्च।

# विशेषस्य व्यवच्छेदहेतुता स्याददर्शनात् ।

श्रावणत्वस्यापि नित्यनित्थयोरदर्शनात् व्यावृत्त्या तद्व्यव व्छेदहेतुता स्यात्।

तद्वयाचव्टेऽनुपलम्भ एवेत्यादि। अप्रमाणकेनुपलम्भ एव सित हेर्तोविपक्षे संज्ञयात् (।) कथमुपलम्भे तदसम्भवात् । विपक्षे हेर्तोक्पलम्भे सित तस्य सङ- अयस्याभावात्। तस्मा<sup>3</sup>वनुपलम्भाद्वेतोः विपक्षाद् व्यतिरेक इत्यर्थात् सन्दि-ग्धव्यतिरेको हेतुरिष्ट एव । तस्मात् संज्ञयितोऽनिवार्यः। संज्ञयेन विषयीकृतः मंज्ञयिनो व्यतिरेको न वार्यः स्यात् ।

यथायोगमुदाहार्यमित्यतो यथायोगवचनात् संशियतोऽनिवारित एवेति चेतः । नैतदेवं । तदनन्तरमेव ''य एव तूभयनिष्चयवाची''त्यादि वचनात् । य एव शब्द उभयिनिष्चितस्य त्रैरूप्यस्यासिद्धत्वादेविचकः स एव साधनं दूषणं ''न चान्य-तरप्रसिद्धमन्दिग्धवाची पुनः साधनापेक्षणादि''त्ययं ग्रन्थ इहोदाहरणं । अन्यतरस्य वादिनः प्रतिवादिनो वा(।)योसिद्धं सन्दिग्धन्वा विकतः न स साधनं दूषणं वा (।) सन्दिग्धव्यतिरेकनिष्ण्यदेतुरुभयोरपि विपक्षे सन्दिग्धन्तस्मानदिभधानमसाधनम् । यस्मादुभयनि<sup>5</sup>श्चित एव हेतुरुक्तस्तेनानुगलस्भेषि सति निवृत्तिसंशयाद् विपक्षा-देतोरनिवृत्तिं मन्यमानस्तस्य सन्दिग्धव्यतिरेकस्य हेतुत्वप्रतिष्यमाह असिद्धि-योजनया।।

किञ्च। यद्यदृष्ट्या निवृत्तिरिष्यते तदा विशेषस्यासाधारणस्य श्रावणत्वादेश्यं वच्छे इहेतुता स्यात्। कि कारणं (।) नित्त्यानित्ययोरदर्शनात्। तद्
व्याचष्टे (।) श्रावणत्वस्यापीत्यादि। तथा ह्य दर्श <sup>6</sup>नमात्राद् व्यावृत्तिरिष्टा (।अ) स्ति
च नित्यानित्ययोरदर्शनं श्रावणत्वस्य तद्द्यवच्छे दहेतुता स्यात्। नित्यानित्यप्रतिषे धहेतुत्वम्भवेत्। यदि नामादर्शनात् ततो व्यावर्त्तेत श्रावणत्वन्तद्यवच्छे दहेनुत्वन्तु कृत इत्याह। नहीति। न तद्द्यावृत्तेरन्यद् व्यवच्छे दनन्तित्यानित्यव्यवच्छे दनम् (।) नवापि कथं श्रावणत्वन्त व्यवच्छे दहेतुरिति चेदाह। अव्यवच्छे-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ḥbyuṅ-baḥi-phyir-ro.

म हि तद्वचावृत्तेरन्यव् व्यवक्छेवनम् । अव्यवक्छेवस्तु कृतिक्षिव् व्यावृत्तेरेवानिक्ष-याव् । क्वचिद् यत्र नास्तीति निक्चितः स भवन् कथं तदभावं न गमयेत् ?

प्रमाखान्तरवाथा चेन्नेदानीं नास्तिताऽदृशः ॥२१॥

अथाऽपि उभयव्यवच्छेदे प्रमाणान्तरं बाधकमस्ति । अन्योन्यव्य<sup>2</sup>वच्छेदरूपाणां हि एकस्य व्यवच्छेदेन द्वितीयस्य विधानात् अप्रतिवेधः । विधिप्रतिवेधयो (र्युगपद्) विरोधादिति ।

नेदानीं अवृशो नास्तिता । एवं सति अदर्शनं न प्रमाणं, बाषासम्भ<sup>3</sup>वात् ।

खः आचार्यीयमतनिरासः

### तथान्यत्रापि संभाव्यं प्रमाणान्तरबाधनं।

बस्तिव<sup>7</sup>त्यादि । कृतिश्चिन्तित्यादनित्याच्चादर्शनमात्रेण व्यावृत्तेरेबानिश्चयात् । 25b अनिश्चयश्चान्यत् तत्र प्रतिबन्धानिश्चयात् । अवश्यं चैतदेवमन्यथा यो हि धर्मी यत्र नास्तीति निश्चितः स भवन् क्वचिद् धर्मिणि कथन्तदभावं यत्र नास्तीति निश्चितः सथं न गमयेत् ।

नित्यानित्याद् व्यावृत्तस्यापि श्रावणत्वस्योभयव्यवच्छेदे साध्ये प्रमाणान्तर-बाधा चेच्छंक्येत । अ<sup>1</sup>थापोत्याद्यस्यैव व्याख्यानं । श्रावणत्वेनोभयष्यवच्छेदे नित्यानित्यव्यवच्छेदे साध्ये प्रमाणान्तरं बाधकमस्ति । तदाह । अन्योन्यत्यादि । अन्योन्यव्यवच्छेदो रूपं येषान्ते तथा । तथा हि नित्यव्यवच्छेद एवानित्यत्वन्तद्य-बच्छेद एव च नित्यत्वन्तथा भावव्यवच्छेद एवाभावोऽभावव्यवच्छेद एव च भावः । तेषामेकस्य व्यवच्छेदेनान्यविधानान् । द्वितीयस्य विषद्धस्य विधानादप्रतिषेधः ।

एतदुक्तम्भवित । यदा हि श्रावणत्वं नित्याद् व्यावृत्तमिति तद् व्यविच्छद्यात् । तदेवानित्यत्विम्वदध्यात् । तदेव च तदिनत्याद् व्यावृत्तमित्यं व्यविच्छद्यात् । नित्यं च विधन्न इत्येकस्यैकदैव विधिप्रतिषेधौ स्यातां तच्चायुक्तमिति विधिप्रतिषेध-योर्गुगपिद्वरोधान्न कस्यचिदिप प्रतिषेधः । प्रतिषेधविनिवृत्तिलक्षणो हि विधिः । विधिनिवृत्तिलक्षणो निविधः । विधिनिविधः । विधिनिविधः । विधिनिविधः । विधिनिविष्ठिति । विधिनिविधः । विधिनिविष्ति । विधिनिविधः । विधि

नेवानीमिति सिद्धान्तवादी। इदानीमिति बाधासम्भवे सित। अदृशोऽ-वर्शनाद् विपक्षे हेतोनीस्तिता। तस्मादेवं सत्यदर्शनन्न प्रमाणम्बाधासम्भवात्।

श्रावणत्व एवाप्रमाणं भवतु नान्यत्र बाधाऽभावादिति चेदाह । तथेत्यादि । अन्य<sup>4</sup>त्रापि हेतोर्व्यतिरेकसाघनस्यादर्शनस्य सम्भाष्यं प्रमाणान्तरबाघनं । कृतः । सम्भागेत्यादि । हेतोर्विपक्षादर्शनव्यावृत्तिनिबन्धनिमिति यल्लक्षणन्तेन युक्तं श्राव- तत्लक्षणयुक्ते बाधासम्भवे तत्लक्षणमेव दूषितं स्यादिति सर्वत्राज्ञाञ्चासः। यद्ये (वस)नुमानविषये प्रत्यकानुमानविरोधवर्शनात् अनादवासप्रसङ्गः इति चेत्।

नैतदेवम् । यथोक्तेऽसम्भवात् । सम्भविनश्चातस्लक्षणस्यात् । यवि विव<sup>5</sup>द्धाव्य-भिचार्युक्तमिति । अनुमानविषयेऽवचनाविष्टम् । विषयोऽस्य निर्वेष्टव्यः । १।। किच ।

# दृष्टाऽयुक्तिरदृष्टेश्च स्यात् स्पर्शस्याविरोधिनी ॥२२॥

णत्वस्य यददर्शनन्तस्मिन्बाधासम्भवे सति तल्लक्षणमेव तस्य व्यतिरेकसाधन-स्यादर्शनस्य सर्वविषयमेव लक्षणं स्वरूपं दूषितं स्यादिति सर्वत्रादर्शने व्यतिरेक-साधने<sup>5</sup>नाद्ग्वासः। न गमकत्वनिक्चयः॥

यद्येवमनुमानविषयेपि ववचित् प्रत्यक्षानुमानविर ध्वदर्शनात् (।)तथा हि नित्यः श्राव्यः श्राव्यण्तवाच्छव्दत्ववदिति कृते नित्यत्वमनुमानेन बाध्यते । एवमश्रावणः शब्दः सत्त्वाद् घटवदिति प्रत्यक्षेण । तत्रश्च सर्वत्र तदवशिष्टलक्षणेनानुमाने-प्यनाश्वासप्रसंग इति चेत् ।

नैतदेवं। यथोक्त इति कार्यस्वभा<sup>6</sup>वानुपलम्भजेङ्गजेनुमाने प्रत्यक्षानुमानविरोधस्याभावात्। प्रत्यक्षादिविरोधसम्भविनश्चात्तत्लक्षणत्वात् तदनुमानालक्षणत्वात्। यदि यथोक्तलक्षणेऽनुमानं नास्ति बाधा तदा हेतुलक्षणयुक्तं परस्परविरुद्धार्थसाधकं हेतुद्धयमेकस्मिन् धर्मिण्यवतीर्ण्णम्बरुद्धाक्प्रभिचार्युक्तमा चा यें
262 ण तस्यावच<sup>7</sup>नमिति चंत्। अनेनाभ्युपेतहानिमाह। अनुमानविषये विरुद्धव्यभिचार्यबचनादिष्टमेबेनि कुतोभ्युपेतहानं। क्व तह्याचार्यणोक्त इत्याह। विषयं
चेत्यादि। अस्य विरुद्धाव्यभिचारिणः। किचेत्यादि। इह वे शे वि के ण वायोः
सत्त्वसाधनार्थं ''स्पर्शश्च न च दृष्टानामि''ति सूत्र मुक्त। अस्यायमर्थः (।)
यो गुणः स द्रव्याश्रयी तद्यथा रूपादिः। अपाक्षिजानुष्णाशीतस्पर्शश्च गुणस्तस्मात्तस्याश्रयभूतेन द्रव्येण भवितव्यं। न चायं दृष्टानां पृथिव्यादीनां गुणस्तेषां
पाकजानुष्णाशीतस्पर्शादिगुणत्वात्। ततो यस्यायं गुणः स वायुर्भविष्यतीत्युक्ते
वैशेविकेण। तत्राचार्यं दिंद्धना मे नोक्तं (।) यद्यदर्शनमात्रेण दृष्टेभ्यः प्रतिषेधः
श्रियते न च सोपि युक्त इति (।) यदेतदुक्तन्तद् विरुध्यत इति वा त्ति 2 क का रो
दर्शयन्नाह। बुष्टेत्यादि। यद्यदृष्ट्या निवृत्तिः स्यात् तथाऽबुष्टदेरदर्शनात् कारणाद्

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bstan-par-bya.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vaiścsikasūtra 2:9.

यदि अनुपलम्भाव् निवृत्तिसिद्धिः स्याव् । यदि अवर्शनमात्रेण वृष्टेभ्यः प्रतिषेधः क्रियते न च सोऽपि युक्त इति य उक्तः (स) कथमयुक्तः । अनुपलम्भाव-भावसिद्धेः ।<sup>7</sup>

ननु स्पर्शवचनलक्षणस्य युक्त एव प्रतिषेधः।

428b

न युक्तः । वृद्ग्यतस्त्वभाविषयमात्रेऽप्रतिषेधात् । धावता पृथिव्यादि (सामान्येन) गृहीत्वा प्रतिषेधमाह् । तत्र तूलोपलपल्लवादिषु तद्भावेऽपि स्पर्शभेददर्शनात् । अस्यापि क्वचिब् विशेषे सम्भवाशंकया भवितव्यमिति सर्वत्र अदर्शनमात्रेण अयुक्तः

भ्रपाकजस्यानुष्णाज्ञीतस्पर्शस्य दृष्टाऽयुक्तिः। दृष्टेषु पृथिव्यादिष्वसङ्गतिर्या विष्णता वैशेषिकैर्यस्या आचार्येणायुक्तत्वमुक्तं सा स्याद् अविरोधिनी युक्तैव स्यादित्यर्थः।

तद्याचष्टे। यदौत्यादि। यदाहाचार्यः। वायुप्रकरणे यद्यदर्शनमात्रेण वृष्टेभ्यः पृ<sup>3</sup>थिव्यादिभ्यः स्पर्शस्य प्रतिषेधः क्रियते वैशे विकेण न च सोषि युक्त इति। यद्याचार्यस्याप्यदर्शनमात्रेण व्यतिरेकोभिमतस्तदा कथमयुक्तः स्पर्शस्य प्रतिषेधो युक्त एव स्यात्। कि कारणम् (।) अत्रापि हेतोरनुपलम्भादभावसिद्धेर-भ्युपगमात्।

नन्वित्यादि परः। उपलब्धिलक्षणप्राप्तेः कारणाद् अपाकजस्यानुष्णाशीत-स्पर्शस्यानुपल<sup>4</sup>भ्यमानस्य पृथिव्यादिषु <mark>युक्त एव प्रतिषेधः।</mark>

न युक्त इति सिद्धान्तवादी । कि कारणं (।) यः पृथिव्यादिरनुष्णाशीतादन्येन स्पर्शेन युक्त. प्रत्यक्षः स दृश्यः । अन्यत्र च देशादावप्रत्यक्षोपि तथाभूतस्पर्शयुक्त एव पृथिव्यादिस्तत्स्वभावः । दृश्यश्च तत्स्वभावश्चेति इन्द्वः । तदेव विषयः स एव तन्मात्रं ''मुप्युपेति'' समामः । तिस्मन्तप्रतिषेधात् स्पर्शेष्ट्य । तत्र हि प्रतिषेधे स्यादेव निश्चयः यावता पृथिव्यादिधिमभूतं सामान्येनाविशेषेणैव गृष्टीस्वाऽयम्बैनशे षि कः स्पर्शस्य प्रतिषेधमाह । यित्रिचित् पृथिव्यादि तत्सर्वमनुष्णाशीतस्पर्शेरिहतिमिति । न च पृथिव्यादिमात्रे स्पर्शस्योपलिध्यलक्षणप्राप्तिरस्ति । न चैकस्पर्शनियमः पृथिव्यादिनां यतस्तत्र पृथिव्यादिसामान्ये तृलोपलपल्लवािदेषु भेदेषु तब्भावेषि पृथिव्यादिभावेषि स्पर्शभेवदर्शनात् । तथा हि तृलस्यान्यः स्पर्शः क्लक्ष्णत्वलक्षणोन्यश्चोपलादेः कर्कशत्वादिलक्षणः । अस्यापीत्यनुष्णाशीतस्पर्शस्य क्वित्र् पार्थिवद्वव्यविशेवे सम्भवाशंक्या भवित्रव्यमिति कृत्वा सर्वत्र पृथिव्या-

¹ Tsam-la-sogs-pa? == Tsam-la-ḥgogs-pa.

#### प्रतिषेधः ।

एवमा चार्यीयः कश्चित् अनुपलम्भाद्<sup>2</sup> अभावं बुवाण उपालक्षः। अपि च।

देशादिभेदाद् दृश्यन्ते भिन्ना द्रव्येषु शक्तयः। तत्रैकदृष्ट्या नाम्यत्र युकस्तद्भावनिश्चयः॥२३॥

दावदर्शनमात्रेणानुष्णाशीतस्पर्शस्यायुक्तः प्रतिषेषः।

26b यत्तूच्यते (।) सर्वत्र पृथिव्यादेम्तुल्य<sup>7</sup>त्वात्तुल्य एवानुष्णाशीतस्पर्शो यस्तु पृथिव्यादिभावेपि क्लक्ष्णत्वादिभेदः स पृथिव्यादिपरमाणुसंयोगस्य निविडानिविड-कृतत्वादिति ।

तदयुक्तम् (।) अनिविडानां हि नैरन्तर्याभावात् संयोगाभावः। तेन यथो-पलपरमाणूनां संयोगस्य निविडत्वन्तथा तूलपरमाणूनामिति कथं क्लक्ष्णत्वादिभेदः स्यात्। तस्माद् सत्यिप संयोगे स्वरूपेणान्यादृ¹शा एवोपलपरमाणवोन्यादृशाक्ष्व तूलपरमाणवस्तत्कृत एव च क्लक्ष्णत्वादिभेदः। न संयोगनिविडानिविडकृतः। तथा च यथा पृथिव्यादिभेदात् स्पर्शस्य क्लक्ष्णत्वादिभेदस्तथानुष्णाशीतभेदोपि सम्भाव्येत।

ननु माभूद् अदृष्टविषये वाय्वनुमानं दृष्टविषये त्वनुष्णाशीतस्पर्शस्य दृश्यस्य पश्चित्यादिसम्बन्धित्वेनानुप्रलभ्यमानत्वा<sup>2</sup>त् ततो वाय्वनुमानं स्यात् ।

एवम्मन्यते । यदि स्पर्शादेर्गुणरूपता सिद्धा स्यात् ततो वायुद्धव्यानुमानं स्यात् सैव त्वसिद्धा । स्वातन्त्र्येण प्रतीतेः स्पर्शविशेष एव चास्माकम्वायुरुच्यते । आचार्यं दि ग्ना गे न तु स्पर्शव्यतिरिक्तं वायुमभ्युपगम्य तत्र परकीयमनुमानमयुक्त-मुक्तमित्यदोषः ।

तस्मात् स्थितमेतद् (।) अन्वयर्व्यातरेकयोनिश्चयमदर्श<sup>3</sup>नमात्राच्च प्रति-षेधाभावं **बृव**ताचार्येणेष्टः प्रतिबन्ध इति ॥

कस्तह्यें वसुपालन्ध इति चेदाह । एवसित्यादि । एवमित्यनन्तरोक्ताभिरुप-पत्तिभि: । आचार्यस्य शिष्य आ चार्यीयः कश्चिदाचार्यग्रन्थानभिज्ञः अनुपलम्भाद् अभावं सुवाण उपालक्षः ।

श्रिपं चेत्यदर्शनमात्रेणाभावाभ्युपगमे प्रत्यक्षबाभां दर्शयितुमाह । देशादि -भेदात् । आदिशब्दात् कालसंस्कारभेदात् । भिन्ना नानारूपा दृश्यन्ते द्रव्येष्वेक-जातीयेष्विप शक्तवो रसवीर्येविपाकादिलक्षणाः । तत्रेत्यनेकशक्तिषु द्रव्येष्वेकदृष्टिया एकस्वभावस्य द्रव्यस्य क्वचिद् दर्शनाभान्यत्रापि देशादौ युक्तस्तद्भावनिश्चयः ।

यदि (एवं) विषक्षे<sup>3</sup>ऽदर्शनमात्रेगाऽप्रतिबद्धस्याऽपि तदव्यभिचारः । क्वचिद् बेहों कानिचिद् द्रव्याणि कथंचिद् बृष्टानि अन्यत्र अन्यभाऽपि बृहयन्ते। यथा ओषधयः काइचन क्षेत्रविशेषाद् विशिष्टरसर्वीर्यविपाका भवन्ति नान्यत्र । तथा कालसंस्कारभेदार् अपि। न च तहेशैः तथा दृष्टा इति सर्वाः तत्त्वेन तथा-भृताः सिध्यन्ति । गुणान्तराणां कारणान्तरायेक्षत्वात् । विशेषहेत्वभावे तु स्याद् अनुमानम् । अद्दर्कत्कमपि पुरुषसंस्कारपूर्वकम् । वाक्येषु विशेषाभावात् । ह सर्वप्रकाराणां पुरुषैः कारणदर्शनात् । सर्वेषु गुणेषु विशेषस्य दर्शनात् । नैय सम्भ-

यथापरिदृष्टद्रव्यस्वभावनिश्चयः।

यदीत्यादिनैतदेव व्याचप्टे । यदि विपक्षे हेतोरव<sup>5</sup>र्शनमात्रेणाप्रतिबद्धस्य म्बसाध्ये तदव्यभिचारः साध्याव्यभिचार इप्यते। तदैकत्र दुष्टस्य द्रव्यस्य यद् रूपमुपलब्धन्तत्तस्यान्यत्रापि द्रव्यसामान्यादनुमेयं स्यात् । अस्ति हि तत्रापि तत्कालं हेतोविपक्षेऽदर्शनमात्रं।

न चेदं युक्तं। यस्मात् स्वचिद् देशे कानिचिद् द्रव्याणि कथंचिद् दृष्टानि प्रतिनियतरसादित्वेन । पुनरन्यथे<sup>0</sup>ति यथादृष्टाकारवैपरीत्येनान्यत्र देशे दृश्यन्ते । यथेत्यादिना विषयमाह । वीर्यन्दोषापनयनशक्तिः(।)परिणामो विपाकः । विशिष्टा रसबीयंविपाका यासामिति विग्रहः। नान्यत्रेति क्षेत्रविशेषादन्यत्र। यथा देश-वि<mark>द्योषात् तथा कालसंस्कारभेदाव् विद्याष्टरसवीर्यविपा</mark>का भवन्ति। संस्कारः क्षीराद्यवसेकः। म च तहे<sup>7</sup>शैरिति प्रदेशो येषां पृरुषाणान्तैस्तथाविशिष्टरसा- 272 दियुक्ता दृष्टा इति कृत्वा सर्वा अनद्देशा अप्रि तस्त्रेन तुल्यरूपादित्वेन तयाभूता यथागृहीतस्वभावतुत्याः **सिध्यन्ति ।** कि कारणं (।) **गुणान्तरा**णां रसादिविशेषाणां कारणान्तरापेक्षत्वात्। विशेषहेत्वभावे तु स्यादेकस्वभावतानुमानं। अद्ष्टः कर्ता यस्य वैदिकस्य तत्तथा । तदिष पुरुषसंस्कारपूर्वकं पुरुषप्रयत्न<sup>1</sup>हेतुकं । एतच्च साध्यफलं । वाक्येषु पौरुषेयापौरुषेयत्वेनाभिमतेषु विशेषाभावादनेन हेतुः कथितः । प्रयोगा पुनर्यद्वस्तु यदभिन्नस्वभावन्त (त्त )त्समानहेतुकं (।) यथैको धूमो धूमान्तर-पौरुषयवाक्याभिन्नस्वभावानि चापौरुषयाभिमतानि वाक्या-नीति स्वभावहेतु:। न चासिद्धो हेतु:। तथा हि यै: प्रकारैविषाद्यपनयनादिति वैदिकानां विशेष<sup>2</sup> इष्यते। तेषां सर्वप्रकाराणां पुरुषेः कारणदर्शनात्। तथा हि श ब रा दिमन्त्राणाामपि विषाद्यपनयनादयो दृश्यन्ते ।

यदि शब्दस्वभावसाम्याददृष्टकर्तृ कस्यापि पौरुषेयत्वमनुमीयते । एवन्तर्हि स्वचित्तसन्ततिदर्शनात् सर्वे चित्तधर्मा ज्ञाताः (।) तेन यावद् बोघरूपन्तावत्

429a बिद्धिशेषहेतवः पुरुषा येन वजनादेः किजिन्मात्रसाधर्म्यात्<sup>7</sup> सर्वाकारेण साम्यमनु-मीयेत । संस्कारविशेषेण विशेषप्रतीतेः । तद्वत् अन्यस्यापि सम्भवात् । असम्भवे त्यनुमातव्ये हेत्वभावात् । वैराग्यस्यादृष्टत्वात् । अदृ<sup>9</sup>ष्टेन च बाध्यबाधक-

पञ्चेन्द्रियाश्रितं सिवकल्पकं च सर्व च रागादिजननवासनागर्भं यथेदानीन्तथानागताव<sup>3</sup>स्थायामिप यथा च मम तथा परेषामिप(।) तेन चित्तत्वेनेन्द्रियाश्रितत्वेन वचनादिहेतुस्वेन च सर्वस्य पुंसिक्चत्तं सर्वदा रागादियुक्तिन्नियतवस्तुग्राहित्वादसर्वविषयं किन्नानुमीयत इत्याशंक्याह। नैविमित्यादि। यथा वाक्यान्यसम्भवद्विशेषहेत्ति नैवं सम्भवद्विशेषहेतवः पुरुषाः येन विशेषहेत्वसम्भवेन।
वचनादेरादिग्रहणेनेन्द्रियाश्रितत्वचित्तत्वादि ग्रहणं। वचनादेरेव किचन्मात्रेणेकदेशेन साधम्यात्तस्माल्लङ्कात् पुंसां रागादिमत्वेन नियनविषयत्वेनान्येन वा
सर्वाकारेण साम्यमनुमीयेत।

विशेषहेतुसम्भय एव कुत इत्याह । सर्वेष्वेव चेतोगुणेषु विशेषस्य बर्शनात् । रागप्रज्ञादयो हि स्वविषयग्रहणंप्रति मन्दमन्दवृत्तयोपि कालान्तरेण पटुतरा भवन्ति । स्वविषयश्चेषां स्पष्टतरो भवतीति वि<sup>5</sup>शेषो दृश्यते । स पुनः कुतो भवतीत्याह । संस्कारोभ्यासस्तस्य विशेषेण प्रज्ञादीनां विशेषप्रतीतेः । भवतु प्रज्ञादीनां मनोगुणानामभ्यासात् प्रकर्षो दृष्टत्वात् सर्वज्ञादयस्तु न दृष्टा इति कथन्तेषामभाव-दृत्यत आह । तद्वित्यादि । अन्यस्थापि सर्वज्ञत्वादिविशेषस्य सम्भवात् । अभ्यासवशाच्च नैरात्म्याकारस्य सर्वपदार्थग्राहिणश्च सामान्यविकल्पस्य यत्रपुटाभिवत्वन्तदेव वैराग्यं सार्वज्ञं च पदं । तेन विभि प्रकारविर्गयसर्वज्ञत्वविशेषासम्भवानुमानं स्यात् । यदि नैरात्म्यविषयस्य सर्वविषयस्य वा विकल्पस्यासम्भवः । सम्भवे वा यदि मनोगुणानां न विशेषः स्यात् । सित वा विशेषे विशेषहेतुर्यदि न ज्ञातः स्यात् । यावता नैरात्म्यादिविषयस्य विकल्पस्य सम्भवोस्ति विशेषहेतुर्यदि न ज्ञातः स्यात् । यावता नैरात्म्यादिविषयस्य विकल्पस्य सम्भवोस्ति विशेषहेतुरुवान्यासो अङ्गुरोत्पादायेति सामर्थ्यानुमानं । तद्वदसित प्रतिबन्धवैकल्ये चिरकालान्तरन्त-र्यवत्वन्यभ्यासविशेषाच्च नैरात्म्यविषयस्य सर्वपदार्थविषयस्य च ज्ञानस्य स्फुटाभत्वं सम्भवतीति वैराग्यसर्वज्ञत्वयोः सम्भवानुमानं । एवन्तावत् सम्भवानुमानंमस्माकं ।

असम्भवे श्वनुमातव्ये भवतां न तस्य<sup>1</sup>धर्मस्य बाधकः किच्छेतुर्विद्यते । तद-भावान्नासंभवद्विशेषहेतवः पुमांस इति सम्बन्धः । कथं पुनर्बाधकस्याभाव इत्याह । वैराग्यस्यावृष्टत्वाव् (।) उपलक्षणं चैतत्सर्वजस्याप्यदृष्टत्वात् । अवृष्टेन च वैरा-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ma-mthoń-ba-yań-ma-gnod-par-bya-ba.

भावासिद्धेः । त हि रागादीनां व्यभिचारकार्यमस्ति<sup>2</sup> । सम्भवेऽिय विद्योषाणां द्रव्युमक्ष<del>व</del>्यत्वात् ।

नैबं प्रतिक्षेपार्हाणि बाक्यानि यथा पुरुषाः। दृश्यविशेषत्वात्। अवृश्यत्वे-ऽपि अदृष्टविशेषाणां<sup>3</sup> बिजालीयत्वोपगमिवरोधात् । तिद्वशेषाणामन्यत्र कर्तुं शक्यत्वात्। प्रत्यक्षाणां (वाक्याना)मप्रत्यक्षस्वभावविरोधात्। भ्रान्ति-

ग्येण सह हेतीबध्यबाधकभावासिद्धेः।

स्यान्मतं (।) न वचनादेवेंराग्यादीनां साक्षाद् असम्भवोनुमीयते येन बाधको हेतुर्मृग्यते । किन्तु वीतरा<sup>2</sup>गाभिमतेषु रागादयोनुमीयन्ते (।) तेष्वनुमितेष्वर्थतो वीतरागादिप्रतिषिद्धमदृष्टेनापि वैराग्येनु (?ण) रागित्वस्य विरोधादित्यत आह । रागेत्यादि । न हि रागादीनामव्यभिचारि कार्यमस्ति । आदिग्रहणाद् असर्वज्ञपरिग्रहः । तथा हि व्यवहारव्युत्पत्तिमारभ्य यथा यथार्थपरिज्ञानन्तथा तथा तिद्वषयम्वन्तृत्वमभवतीति तेन यदि सर्वविषयं क³स्यचिद् विज्ञानं स्यात् तिद्वषयमपि वक्तृत्वं केन वार्यते ।

स्यादेतद्(।) यदि वैराग्यादिलक्षणन्तस्य विशेषोस्ति कथमस्माभिनोपलभ्यत इत्याह । सम्भवेषि तेषां वैराग्यादिलक्षणानां विशेषाणां परसन्ताने द्वष्टुमशक्य-त्वात् । न च तथाभूतानामनुपलम्भात् प्रतिक्षेप इत्याह । तादृशो च विप्रकर्षि-णामप्रतिक्षेपाईत्वात् ।

स्यादेतद् (।) यथा पुरुषा अप्रतिक्षेपाहि स्तिद्वद् वाक्यानीत्याह । नैव-मित्यादि । कि कारणं । दृश्यिवशेषत्यात् । तथा हि वैदिकानां वाक्यानाम्बि-शेषो दृश्य एवेष्यते । अथ नेष्यते । एवमदृश्यत्वेषि विशेषस्याभ्युपगम्यमाने । तेनानुपलब्धेन विशेषेणादृष्टि विशेषाणां वैदिकवाक्यानां लौकिकवाक्येभ्यो विजा-तीयत्वोपगमविरोषात ।

स्यान्मतं (।) दृश्या एव विशेषा वैदिकानां दुःश्रवणत्व व्दुर्भणत्वादयस्तैः पौरुषेयभ्यो भिन्नानि भविष्यन्तीत्यत आह । तिद्वशेषाणामित्यादि । अन्यत्रेति पौरुषेयेषु । न केवलमदृष्टिविशेषाणां विजातीयत्वोपगमिवरोधाददृश्यत्वं विशेषाणामयुक्तमितश्च प्रत्यक्षाणामश्रत्यक्षस्वभाविदरोधात् । न ह्येकस्य स्वभावद्वयं विषद्धं घटते । विशेषाः प्रत्यक्षा एव केवलं भ्रान्तिनिमित्तसद्भावात् । विष्वादिश्वाक्तिवन्नावधार्यन्तं इति चेदाह । भ्रान्तिनिमित्ताभावादिति । रूपसाधम्यदर्शनं हि भ्रान्तिनिमित्तं विषादिषु । नैवं वैदिकेषु । कथङ्गम्यत इति चेदाह । बाधकाभावात् भ्रान्तिनिमित्तं विषादिषु । नैवं वैदिकोषु । कथङ्गम्यत इति चेदाह । बाधकाभावात् भ्रान्त्यसिद्धेरिति । यदि वैदिकानां विशेषे भ्रान्त्यानपलक्ष्यमाणे पुनर्विशेषावलम्ब

निमित्ताभावात् । व बाधकाभावात् आन्त्यसिद्धेः । पुरुषेषु विशेषवर्शनस्य बाधकत्वाद् असमानम् । (न) वाक्यानां विशेषः परभावभूतस्य अतिद्विशेषत्वात् । तदभिश्रस्वभावानां सर्वेषां पुरुषिकया न वा कस्यचित् ।।

#### ग. वैशेषिकमतनिरासः

किञ्च।

श्रात्ममृरुचेतनादोनां यो(ऽ)भावस्याप्रसाधकः । स एवानुपलम्भः किं हेत्वभावस्य साधकः ॥२४॥

अनुपलम्भमस्य प्रमाणयत आत्मवादो निरालम्बः स्यात्, आत्मनोऽप्रत्यक्ष-

प्रमाणमुत्पद्येत भ्रान्तेर्बाधकन्तदा भ्रान्तेस्तन्निमित्तस्य च भवति निश्चयस्तच्च 28a नास्ति। तस्माल्लौकिकैः शब्दैः वैदिकानामविशेषे साध्ये नास्ति साधकं प्रमाणं।

पुरुषेषु तिह कि बाधकं येन सर्वाकारगुणसाम्यसाधने दोप इत्याह। पुरुषेिष्वत्यादि । प्रज्ञादिविषयस्यातिशयस्याभ्यासपूर्वकस्य यद् दर्शनन्तदेव बाधकं ।
यद्यसम्भवद्वैराग्यं पुरुषस्य चित्तम्भवेत् । नाभ्यासाध्यविशेषम्भवेद् (।) भवित
च (।) ततो विशेषदर्शनस्य स्थक्षरत्वाद् अम्समानं । वेदवाक्यानुमाने यदुक्तं
प्रत्यक्षाणां शब्दानामप्रत्यक्षस्वभावाभावादिति (।)स्यादयन्दोषो यदि विशेषः स्वभावभूतः स्यात् । किन्तु परभावभूत इत्याह । परभावभूतस्येति । परभावङ्गतः परभावभूतः । अन्यस्वभाव इत्यर्थः । अतिद्विशेषत्वादित्यवाक्यविशेषत्वात् । यतो नास्ति
विशेषो वाक्यानान्तत्तस्मादिभन्तस्वभावानां सर्वेषां पौक्ष्वेयापौरुषेयाभिमतानां
पुरुषिक्रया । पुरुषैः करणं । न वा कस्यिचत् । लोकिस्यापि न पुरुषिक्रयोत्यार्थः ॥

एयमाचार्यीयस्यादर्शनमात्रेण विपक्षाद्धेतोर्व्यतिरेकमिच्छतः ग्रन्थविरोधं प्रमाणिवरोधं चोक्त्वा ती थि का नां परस्परव्याधातमाह । किचेत्यादि । मृद-श्चेतना । एतच्च लो का य त दर्शनं । आत्मा च मृच्चेतना चेति द्वन्द्वः । आदि-श्चेदात् क्षीरादिषु द्वव्यादि । तेषामभावस्य साधनायानुपलम्भः परेणोक्तोपि यस्तस्याभावस्याप्रसाधक इष्ट आत्मादिवादिभिरनुपलम्भमात्रस्याप्रमाणत्वादिति । स एवानुपलम्भ आत्मादिनिपेधे प्रमाणत्वेनानिष्टः कि हेत्वभावस्य हेतोविपक्षाद् व्यतिरेकस्य साधकः । हेत्वभावे चानुपलम्भं चास्य वैशेषि का देः प्रमाणयतः आत्मवादो निरालम्बो निराक्ष्यः स्यात् । तत्रानुपलम्भस्याभावसाधनस्य सम्भवात् । तथा हि न प्रत्यक्षेणात्मन उपलम्भो नित्यपरोक्षत्वाभ्युपगमात् । अथ स्यादात्मनोनुमानमेवोपलम्भोस्त्येवेत्यत आह । तत्कार्येत्यादि । अप्रत्यक्षत्वादेवात्मनस्तकार्यस्वभावकपस्य लिङ्गस्यान्वानुमानमुपलम्भः ।

त्वात्, (तत्) कार्यस्यासिद्धत्वात् । इन्द्रियादीनां विज्ञानमेव कार्यं, तस्य कादा-चित्कत्वात्<sup>7</sup> । सार्यक्ष्यसिद्धचा प्रसिद्धिरुच्यते ।

429b

किमप्यस्य कारणमस्तीति । न त्येवम्भूतिमिति एवं सुखादिकार्यं प्रसाधितं किम्बद्धं न पृष्णाति । येन केनचित् कारणवत्त्वाभ्युपगमात् । तथा च सत्यनु-पलम्भ एवात्मनः स्यात् । तस्मात् तमनुपलम्भेन प्रत्याचक्षाणः किमिति प्रतिव्यूढः कथं व्यतिरेकं साध्येत् ।

कश्चिच्च मृदश्चैतन्यमनुपलभ्यमानमिच्छन् अदर्शनाद् वचनादेर्व्यावृत्ति-

यथा नित्यपरोक्षाणामपीन्द्रियादीनामनुमानन्तथात्मनो भविष्यतीति चे<sup>5</sup> दाह । इन्द्रियाणामित्यादि । आदिशब्दात् स्मृतिबीजादीनां । विज्ञानमेव कार्यन्तस्य कादाचित्कत्वात् । तथा हि सत्स्विप रूपालोकमनस्कारेषु निर्मालितलोचनाच्यवस्थासु विज्ञानस्याभावात् । पुनश्चोन्मीलितलोचनावस्थासु भावात् । विज्ञानकार्यं कारणान्तरसापेक्ष सिध्यति ततोस्य सापेक्ष्यसिद्ध्या इन्द्रियादीनाम्प्रसिद्धि-रूच्यते ।

एतदुवनम्भवति । यत्सापेक्ष<sup>७</sup>मिदङ्कादाचित्क । विज्ञानन्तत्कि<mark>मप्यस्य विज्ञानस्य</mark> कारणमस्तीत्यनुमीयने तदेव चेन्द्रियमिति त्र्यविह्नयते। न त्वेवंभूतमिति न म्पविशेषेण मूर्त्तत्वादिना युक्तमिन्द्रियमन्भीयत इत्यर्थः। **एव**मिति यथा कादाचित्कविज्ञानकार्यान्यथानुपपत्त्र्येन्द्रियानुमानं । तथा स्वादिकार्य मुखादिकार्यन्तिन्त्रमप्यस्तीत्यनुमानन तच्चात्मस्वरूपिमिति प्रसाधितं<sup>7</sup> कञ्चि- 28b दर्भमात्मवादिनो न पुष्णानि । येन केनचिदनिर्दिष्टविशेषेण कारणेन कारण-वत्वाभ्यपगमात् मुखादीनां। न चैवंभून आत्मा नित्यकर्त्तृभोक्तृत्वादिलक्षण-त्वेनाभ्युपगमात्। यनश्च यथाभ्युपगतस्यात्मनो नास्ति कार्यलिङ्गं। तथा च सस्यनुपलम्भ एवात्मनः स्यात् । तस्मात् तमात्मानन्तेनानुपलम्भेन प्रत्यक्षानुमान-निवृत्तिलक्षणेन प्रत्याचक्षाणः किर्मित प्रतिन्यूढः प्रतिक्षिप्त आ<sup>1</sup>त्मवादिना। अनुपलम्भमात्रान्नास्त्यसत्त्वमात्मन इति । कथमसाधनं सद् विपक्षाद्धेतोः प्राणा-दिमत्वादे**व्यंतिरेकं साधग्रेत्।** भूतानामेव शक्तिरचैतन्यमिष्यते चा वी कै: (।) भूतस्वभावा च मृदित्येवं मृदः खल्यपि चैतन्यमनुपलभ्यमानमपीच्छन् लो का -य ति कः। यदाह (।) "तेभ्यो भूतेभ्यश्चैतन्यम्मदशक्तिवद्विज्ञानमि"ति । पुनस्तत एवाप्रमाणकादनुपलम्भात्। अद<sup>2</sup>र्जानाद् वचनादेरसर्वज्ञत्वादिसाघनाय लिग-त्वेनोपनीतस्य विपक्षाद् व्यावृत्तिमाह । दध्यादिकं क्षीरादिष्वनुपलभ्यमानमपी-च्छन् ।

माह । अन्यो हि बध्यादिकं कीराविषु । अपरः निरर्थकेषु (? अपरार्थेषु ) संघातत्व-स्यादर्शनाद् व्यतिरेकमाह । को ह्यत्र नियमः संघातैरवद्यं परार्थेभेवितव्यमिति । उपलम्भो बध्यादीनां क्षीराविषु अनुमानमेव । अशक्तादनुत्पत्तेः ।

अथ कि स एव भावः शक्तिरुतान्यदेव किञ्चिद्। तदेवेति चेत् तथैवोपलभ्येत, विशेषाभावात् (।) अन्यञ्चेत्, कथमन्याभावे तद् अस्ति । उपचारमात्रं स्यात् ।। अयं परस्परव्याघात एषाम् ॥

तस्मात् तन्मात्रसम्बन्धः स्वभावो भावमेव वा । निवर्त्तयेतः

अपर इति सां स्यः पुनः स एव । परार्थाश्चक्षुरादयः सङ्ग्रधातत्वादित्यभिषायापरार्थेषु शशिवषाणादिषु सङ्ग्रधातत्वस्यादर्शनाद् व्यितरेक्षमाह । एवन्तावदस्य
परस्परव्याषातः । न चादर्शनमात्रेणास्य हेतोर्व्याप्तः सिध्यति । को ह्यत्र
नियमः सङ्ग्रधातैरवद्यं परार्थेभीवत्य्यं यतः संघानत्वाच्चक्षुरादीनां पारार्थ्यसिद्ध्यातमार्थत्वं सां स्य स्य सिध्येत् । यदुक्तं दध्यादिकं क्षीरादिष्वप्यनुपलभ्यमानमपीति (।)
तन्न । यस्मादस्त्येवोपलम्भो वध्यादीनां क्षीरादिषु (।) कोसावित्याहानुमानिर्मात । अनुमानं चाहाज्ञक्तावनुत्पत्तेरिति । यदि हि क्षीरादौ वध्यादिशक्तिनं
स्यात्ततो शक्तात् क्षीरादेर्वध्या वि नोत्पद्येत । प्रयोगस्तु यद्यज्जनने न शक्तं
न तस्य तत उत्पत्तिर्यया शालिवीजाद् यवाङकुरस्य (।) उत्पद्यते च दध्यादिः
क्षीरादिभ्यस्तस्मादस्ति दध्यादिशक्तिः क्षीरादाविति कार्यहेतुप्रतिक्ष्यको वैधर्म्यप्रयोगः । शक्तेरेव च दध्यादिः कार्यकारणयोरभेदादिति मन्यते ।

अथित्यादि सिद्धान्तवादी। योसी दथ्यादिको भावः पश्चादुपलभ्यते कि स एव भा<sup>5</sup>वः शिक्तरुतान्यदेव किञ्चिद् दथ्यादेश्यान्तरं। तथैवेति निष्पन्नस्पदथ्यादिवन् क्षीरावस्थायामुपलभ्येत विशेषाभावात्। अन्यच्चेदिति। दथ्यादिभ्योर्थान्तरं चेच्छिक्तः। तदा कथमन्यभावेन्यस्य शक्त्याख्यस्य भावे। तद्दथ्यादिकमस्ति। नैवेत्यभिप्रायः। दथ्यादिजननसामर्थ्यान् क्षीरादौ दथ्यादीत्युपचारमात्रं स्यात्। अनुपलम्भमप्रमाणीकृत्य पुनस्तस्यैवि प्रमाणीकरणमयम्परस्परव्यायात एषामात्मा-दिवादिनामित्युपसंहारः।।

यतश्चादर्शनमात्रान्नास्ति व्यतिरेकस्तस्मात्तन्मात्रसम्बन्धः । हेतुसत्तामात्र-सम्बद्धस्वभावः साध्यत्वेनाभिमतः स्वयन्निवर्त्तमानो भावमेवं स्वभावभूतमेव हेतुत्वेनोपनीतं निवर्त्तयेत् । वा शब्दो वक्ष्यमाणविकल्पापेक्षी । यथा वृक्षो निवर्त्तमानः 292 शिशपान्नि<sup>7</sup>वर्त्तयति । कस्माच्छाखाविमद्विशेषस्यैव तथा शिशपेति प्रसिद्धेः स यथा वृक्षः शिश्चपां, शास्त्राविमद्विशेषस्यैव<sup>8</sup> तथा तच्छन्वप्रसिद्धेः स हि तस्य स्वभावः। स्वञ्च स्वभावं परित्यज्य कयं भावो भवेत्। स्वभावस्यैव रूप-त्वादिति तस्य प्रतिबन्धादेव अध्यभिचारः॥

कारणं वा कार्यमञ्यभिचारतः ॥२५॥

कारणं निवर्त्तमानं कार्यं निवर्त्तयति ॥

430a

अन्यथा तद्धि तस्य कार्यमेव न स्यात् । सिद्धस्तु कार्यकारणभावः स्वभावं नियमयति । उभयथा स्वभावप्रतिबन्धादेव¹ निवृत्तिः ॥

> श्चन्यथैकनिष्टुत्त्यान्यविनिष्टुत्तिः कथं भवेत् । (नाश्ववानिति मर्त्त्येन न भाव्यं गोमतापि किम्) ॥२६॥ सिन्नधानात् तथैकस्य कथमन्यस्य सिन्नधिः। गोमानित्येव मर्त्त्येन भाव्यमश्ववतापि किम्॥२०॥

वृक्षस्तस्य शिशपाल्यस्य स्वभावः। स्वञ्च स्वभावं वृक्षं परित्यज्य कयं शिशपाल्यो भावो भवेत्। किङ्कारणं(।) स्वभावस्यं वृक्षस्वात्मन एव भावत्वाच्छिशपारूपत्वात्। इति हेतोस्तस्यात्मभृतस्य साधनस्य शिशपादेः स्वभावप्रतिबन्धादेव स्वभावे
गाध्याभिमते वृक्षादौ यथोवतेन प्रकारेण प्रति<sup>1</sup>वन्धादेवाव्यभिचारः। कारणं वा
निवर्त्तमानमित्यध्याहारः। कार्यन्निवर्त्तयेदिति प्रकृतं। कस्माद् (।) अध्यभिचारतः
कार्यस्य कारणाव्यभिचारादित्यर्थः। कारणमित्यादिना व्याचष्टे।

अन्यथेति। यदि कारणे निवर्त्तमाने कार्य न निवर्त्तते। नदा तस्कार्याभिमत तस्य कारणस्य कार्यमेव न स्यात्। तस्मात् कारणं निवर्त्तमानं कार्यमवश्यं निवर्त्तयित। यद्यपि वासगृहादाविग्नकारणं निवृत्ताविप न धूमस्य निवृत्तिस्तथिषि वृष्टकारणव्यतिरेकेण नान्यस्मादस्योत्पत्तिरिभप्रेनेत्यर्थः। अत एवाह। सिद्धस्तिय-त्यादि। सिद्धस्तु कार्यकारणभावः कार्यस्य स्वभावं कारणं नियमयित (।) सित तस्मिन्भवत्यसित न भवतीत्येवन्तदव्यभिचारिणं करोति। उभयथेति तादातस्येन तद्त्पत्त्या वा यः स्वभावप्रतिबन्धस्तस्मावेव। साध्यनिवृत्त्या हेतोनिवृत्तिः।

अन्यथेति यदि<sup>3</sup> प्रतिबन्धो नेप्यते । एकस्याप्रतिबन्धकस्य साध्यस्य निबृत्या-न्यनिवृत्तिः । अप्रतिबद्धस्य साधनधर्मस्य निवृतिः कथम्भवेत् (।) नैव । यस्मा-न्नाश्ववानित्यश्वरहित इति कृत्वा मर्स्येन मनुष्येण न भाव्यं गोमतापि कि । सन्निधानात्त्रथैकस्येति स्वभावेनासम्बद्धस्य हेतोः सन्निधानात् कथमन्यस्य साध्यस्य सन्निधर्नेव सन्निधानं । यस्माद्(।)

''गोमानित्येव मर्त्येन भाव्यमश्ववता<sup>4</sup>पि कि।''

तस्मात् स्वभावप्रतिबन्धावेव हेतुः साध्यं गमयति । स च तःद्भावलक्षणस्त-बुत्पत्तिलक्षणो वा अविनाभावास्यः ताभ्यां प्रवश्यंते ॥२७॥

> तस्माद् वैधर्म्यदृष्टान्ते नेष्टोवश्यमिहाश्रयः। तद्भावे (च तन्नेति चचनाद्रि तद्गतेः॥२८॥

यतः ।

तद्भा(व) हेतुभावौ हि दृष्टान्ते तद्वेदिनः। ख्याप्येतेः

वृष्टान्ते हि साध्यधर्मस्य तद्भावः तन्मात्रानुबन्धेन<sup>4</sup> तत्स्वभावत्वेन स्याप्यते ।

यत एवन्तस्मात् स्वभावप्रतिबन्धादेव साध्याभिमते वस्तुनि प्रतिबद्धत्वादेव हेतुः स्वसाध्यङ्गमयति । न तु सम्बन्धात् । कार्यकारणयोरसहभावेन व्याप्यव्यापकयोश्नैकत्वेन द्विष्ठसम्बन्धाभावात् । स चेति स्वभावप्रतिबन्धः । तब्भावस्रक्षण इति साध्यस्वभावलक्षणस्तद्वत्यस्तिलक्षणो वा । स एव स्वभावप्रतिबन्धोऽविनाभावाख्यः साधर्म्यवैधर्म्यदुष्टान्ताभ्यां प्रदर्शते ।।

एतदुक्तम्भवति । साध्यसाधनयोः प्रतिवन्धग्राहकमेव प्रमाणं व्याप्तिग्राहकन्तेनैव साधनस्य साध्यायत्तताग्रहणात् साध्याभावेऽभावो गृहीत एव केवलन्तद-विनाभावग्राहकं प्रमाणं विस्मृतत्वाद् दृष्टान्ताभ्यामुपदर्यते (।) यतश्व प्रमाण-स्यापनादेवाविनाभावस्मृत्या साध्याभावे साधनाभावो निश्चितो भवति (।)

तस्माव् वैधम्यंवृष्टान्ते । तद्विषयेऽवश्यं निय<sup>6</sup>मेन इह हेती कार्यस्वभावलक्षण आश्रयो वस्तुभूतो धर्मी नेष्टः स्वभावानुपलम्भे त्विष्ट एव ।

तत्र हि विपर्ययेणोपलम्भः स्थापनीयः। किङ्कारणम् (१) आश्रयो नेष्ट इत्याह । तदभावे चेत्यादि । तदभावे व्यापककारणयीरभावे तद्याप्यकार्यास्यं लिङ्गं नेति न भवतीत्येवं वैधर्म्यवचनाद् अन्याश्रयरहितास्व्यतेर्व्यतिरेकगतेः (॥२५॥)

29b किञ्कारणं। **यत** इत्यादि । स्वभावहेतौ सा<sup>7</sup>ध्यस्य **तद्भा**वः साधनव्या-पकत्वं। कार्यहेतौ साध्यस्य **हेतुभावः** कारणत्वं **ख्याप्यते। तदवेदिन** इति तद्-भावहेतुभावावेदिनः पुंसः।

तद्याचष्टे । दृष्टान्ते हीत्यादि । साध्यधर्मस्य तद्भावः साधनस्वभावत्वं स्याप्यते तस्मात्रानुबन्धेन । साधनमात्रानुबन्धेन । कृतक (त्व) निष्पत्तावेव निष्पन्नस्यानित्यत्वस्य कृतकमात्रानुबन्धेन या तत्स्वभावता साधनस्वभावता तया । एवभू<sup>1</sup>तया तद्भावः स्थाप्यते । न तु निमित्तान्तरात् पश्चाद् उत्पद्ध- यः कृतकं स्वभावे जनयित सोऽनित्यरूपमेव सन्तं जनयतीति प्रमाणं वृष्टान्तेन स्था-यते । अन्यथा एकधर्मसद्भावात् तवन्येनाऽपि भवितस्य<sup>5</sup>मिति नियमाभावात् स्यभिचाराञ्चंका स्यात् । तेन च प्रमाणेन साध्यधर्मस्य तन्मात्रानुबन्धः स्याप्यते स्वकारणावेव तथा जातो नञ्चरः क्षणस्थितिधर्मा<sup>6</sup> । अन्यतः तद्भावनिषेधात् । हेनुभावो वा सत्येव भावादिति प्रवश्येतेऽर्थान्तरस्य । १

तथा तद्भावहेतुभावे प्रसिद्धे सति अनित्य<sup>7</sup>त्वाभावे कृतकत्वाभावः । 430b दहनाभावेऽपि धूमः। एवं स्वभावो हेतुक्च चेत् कथं स्वभावं हेतुं चान्तरेण

मानेनानित्यत्वेन । यथैके विप्रतिपन्ना इति । तन्मात्रवत्वमेव दर्शयन्नाह । य इत्यादि । यो हेतुः कृतकं स्वभावे जनयित सोऽनित्यरूपमेव सन्तं जनयतीत्यर्थः । इति अनेन द्वारेणाविनाभावविषयं प्रमाणं दृष्टान्तेन ख्याप्यते । न तु दर्शनार्शनमात्रं । अन्यथेति यद्येवं प्रमाणं नोप<sup>3</sup>दर्श्यते । तदैकधर्मसद्भावात् साधन-धर्मसद्भावात् । तदन्येनापि साध्यधर्मेणापि भवितव्यमिति नियमाभावात् साधनस्य साध्यव्यभिचाराशंका स्यात् ।

यदि नाम दृष्टान्तेन प्रमाणमुपदर्शनीयन्तथापि कि सिद्धमित्याह । तेन च प्रमाणेन तन्मात्रानुबन्ध इति साधनमात्रानुबन्ध । कथं ख्याप्यत इत्याह । कृतक-स्य यत्कारणन्तस्मादेव कृतकस्तथा जातो<sup>3</sup> जातो यो नश्वरः क्षणस्थितिधर्मा । क्षणिकत्वेनैव नश्यरो न तु काळान्तरं स्थित्वेत्यर्थः ।

कथं पुनः स्वहेतोरेव तथोत्पन्न इत्याह । अन्यत इति स्वहेतोरत्यस्माद्विनाश-हेतोः। तस्य कृतकस्य तद्भावनिषेधाद् अनित्यतास्वभावनिषेधाद् वक्ष्यमाण-कात्। हेतुभावो वा। तेन च प्रमाणेन ख्याप्यत इति सम्बन्धः। साध्यधर्मस्य राधनंप्रति हेतुभावो वा कारण्वत्वम्वा ख्याप्यते तस्मिन् सत्येव साधनस्य भावा-दित्यनेन प्रकारेण प्रमाणं दृष्टान्तेन प्रदर्धते। कस्य पुनः साध्यस्य हेतुभाव. प्रद-व्यंत इत्याह (।) अर्थान्तरस्य साधनाद् व्यतिरिक्तस्य। तथा दृष्टान्तोपदिशतेन प्रमाणेन प्रसिद्धे तद्भावहेतुभावे। स्वभावस्य साध्यस्य तद्भावे। साधनस्वभावत्वे। कारणस्य हेतुभावे प्रसिद्धे सित। दहनाभावे धूमो न भवती वित प्रकृतेन सम्बन्धः। स इत्यनित्यस्वभावो वित्वश्च। तस्येति कृतकत्वस्य धूमम्य च यथाकमं स्वभावो हेतुर्वा(।)वा शब्दः समुच्चये। यत एवं कथमसौ कृतको धूमो वा स्वं स्वभावमनित्यं हेतुं चाग्निमन्तरेण भवेत् (।) नैय भवेदित्येवमनुद्दिष्टष्टे विषये व्यतिरेके

¹Т Bam-po gñis-pa = दितीयमाह्निकं, bam-po == 300 Ślokas.

भवेत्। एवं आश्रयमन्तरेणाऽपि वैधर्म्यहृष्टान्ते व्यतिरेकः प्रसिध्यति ।। येषां तद्भावहेतुभावौ प्रसिद्धौ, तेषां---

विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः ॥२९॥

यवर्थं दृष्टान्तवचनं, सोर्थः सिद्धः एवेति तदा कि तद्वचनेन । तत्त्रदर्शनेऽपि कि वैधर्म्यदृष्टान्ताश्रयेणेति मन्यमान <sup>2</sup>आचार्य आश्रयं प्रतिक्षिपति ॥

> तेनैव ज्ञातसम्बन्धे द्वयोरन्यतरोक्तितः । श्रर्थापत्त्या द्वितीयेपि स्मृतिः समुपजायते॥३०॥

यदाह 'अर्थापत्त्याऽन्यतरेण वा उभयप्रदर्शनात्' इति<sup>3</sup>। तत्राऽपि दृष्टान्तेन

कथ्यमाने आश्रयमस्तरेणापि वैधर्म्यदृष्टान्ते प्रसिध्यति व्यतिरेकः।

तेन यदुच्यते<sup>6</sup> भ ट्टो द्योतक राभ्यां।

"व्यतिरेकोपि लिंगस्य विपक्षान्नैव लभ्यते।

अभावे स न गम्येत कृतयत्नैरबोधनादि''ति (।) तन्तिरस्तं।

एवन्तावत् (।) तद्भावहेतुभावस्यापनाय तदवेदिनः दृष्टान्तो वक्तव्यः । येषां पुनः पूत्रं प्रसिद्धावेद तद्भावहेतुभावो यथा स्वं प्रमाणेन पक्षधर्ममात्रत्वं 30a निश्चितन्तेषान्तद्भावहेतुभावंप्रति विदुषां हेतुरेख। यदथं मित्यन्वयव्यतिरेक- निश्चयार्थं। प्रतिपाद्यस्य स्वयमेव सोर्थः सिद्ध इति किन्तद्वचनेन । तदेति निश्चि- तान्वयव्यतिरेककाले ।

यदिष मूढं प्रति दृष्टान्तप्रदर्शनं त्रियते तया तत्प्रदर्शनेषि दृष्टान्तप्रदर्शनेषि वैधम्यं। विनाप्याश्रयेण यथोकतिविधना सिध्यत्येच व्यक्तिरेतः। ततः किम्बैधम्यं-दृष्टान्ताश्रयेणेति मन्यमान आचा यं आश्रयं प्रतिक्षिपति न्यायमु ला दं। तथा हि तत्रैवं चोदितं "यदा तह्याकाशादिक नित्यन्या (यदा) भ्युपैति प्रतिवादी (।) तदा कथन्नित्यात् कृतकत्वस्य व्यक्तिरेक" इति (।) तत्रा चा यं आश्रय प्रतिक्षिपन्नाह। तदा सन्देह एथ नास्ति तदभावात्तत्रावृत्तेरिति।

एतदुक्तम्भवति । गृहीनप्रतिबन्धस्य तत्राकाशादौ व्यापकाभावाद् व्याप्या-भावसिद्धः । अनित्याभावश्च नित्यस्यास²त्वात् सिद्ध इति यावत् । यस्माद दृष्टान्ताभ्यां प्रतिबन्धः कथ्यते । तेन कारणेन ज्ञातसम्बन्धे हेतौ सित हृषोः साध-म्यंवैधम्यंदृष्टान्तयोरन्यतरोक्तितः । हितीयेपि ताभ्यामेवान्यतरिसमन्ननुक्तेपि स्मृतिः समुपजायतेऽर्थापत्त्या । तद्भावहेतुभावप्रदर्शनं मन्यमानोऽर्थापत्या एकस्य वचनेन द्वितीयस्य सिद्धिमाह । तथा हि । यत् कृतकं तदनित्यमेवेत्युक्ते अनर्थान्तरे व्यक्तमयमस्य स्वभावः तन्मात्रानुबन्धी प्रमाणदृष्ट इति निश्चितः तद्भावनियमात् ।

एतदप्याचार्यवचनेन मंस्यन्वयन्नाह । यदाहेत्यादि (।) न्या य मु खे चायं प्रन्थः। वाशब्दस्तत्रैव पूर्वविकल्पापेक्षी। अन्यतरेणेति साधम्यंदृष्टान्तेन वैधम्यंदृष्टान्तेन वा। उभयप्रदर्शनाद् अन्वयव्यतिरेकप्रदर्शनात्। तत्रापि ग्रन्थे। बृष्टान्तेन स्वभावहेतौ कार्यहेतौ च यथा कमन्तद्भावहेतुभावप्रवर्शनं क्रियत इति मन्यमान आचार्यौर्यापत्या एकस्यान्वयस्य व्यतिरेकस्य वा वचनेन द्वितीयस्य यथाकमं व्यतिरेकस्यान्वयस्य वा सिद्धिमाह। एतदेवा है। तथा होति। यत्किञ्चित् कृतकन्तदिन्यमेवेत्युक्ते व्यक्तमवश्यमयमनित्यत्वाख्यो धर्मोस्य कृतकस्य स्वभावस्त-न्मात्रानुबन्धी कृतकमात्रानुबन्धी प्रमाणवृष्ट इति प्रमाणेन निश्चतः।

ननु कार्येषि कारणमवश्यम्भवति । न च तत्तस्य स्वभाव इत्यत आह । अनर्थान्तर इति । कथन्तन्मात्रानुबन्धीत्याह । **तद्भावनिय**मादिति । कृतकभावे<sup>ऽ</sup>-ऽवश्यमनित्यताभावादित्यर्थः ।

ननु न कृतकमात्रानुबन्धी स्वभावो नित्यत्वस्य प्रत्यक्षनिश्चितः क्षणिकोय-मित्यनिश्चयात्तत्कथमुच्यते प्रगाणदृष्ट इति । अथ कृतको विनाशं प्रत्यनपेक्षत्वा-नद्भावनियत इत्यनुमानदृष्टः (।)

तदयुक्तं (।) यतो निहींनुकेषि विनाशे यदैव घटादेर्नाशः प्रतीयेत तदैवाहेतुकः स्मान्नान्यदा । तत्कथं<sup>6</sup> क्षणिकत्व । अर्थकक्षणस्थायित्वेन घटस्योत्पत्तेः पूर्वमिष नागः (।)

नन् यथैकक्षणस्थायित्वेनोत्पत्तिः स्वहेतुभ्यस्तथानेकक्षणस्थायित्वेनाप्युत्पत्तिः स्यात् । विचित्रशक्तयो हि सामग्र्यो दृश्यन्ते । न च यदि विनाशः क्वचित् कदाचिद् भवेत् (।) तत्कालद्रव्यापेक्षत्वाद् अस्यानपेक्षत्वहानिः । विनाशकहेत्वनपेक्षत्वाद् अस्यानपेक्षत्वहानिः । विनाशकहेत्वनपेक्षत्वाद् अन्य<sup>7</sup>था द्वितीयेपि क्षणे विनाशो न स्यात् तत्कालाद्यपेक्षत्वात् । अथ कमयौगपद्याभ्यां 30b सामर्थ्यलक्षणं सत्त्वं व्याप्तं नित्येषु च कमाक्रमनिवृत्तौ सत्त्वं निवर्त्तमान क्षणिकेष्वेवावतिष्ठत इति सत्त्वयुक्तस्य कृतकस्य गमकत्वं ।

तदप्ययुक्तं । क्षणिकत्वे सति कमाप्रतिपत्तेर्येन हि ज्ञानक्षणेन पूर्वकम्वस्तु प्रतिपन्नं न तेनोत्तरं येनोत्तरं न तेन पूर्वकमिति कथं कमप्रतीतिः । यो हि पूर्व-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cig-\$og.

वस्तुप्रतिपत्यनन्तरमपरस्य ग्राहकः स कमग्राही स्यात् तथा वा क्षणिकत्वमस्य स्यात्। यस्य च बौ द्ध स्य काल एव नास्ति तस्य कथं कमग्रहः। भिन्नकालवस्त्व-ग्रहात्। कालाभावे चानेकवस्तुरूप एव कमः। तथा च नित्यस्यापि कमकर्त्तृत्वं न विरुध्यते। यथा च नित्यस्य कमकर्त्तृत्वं काल्पत्वन्तथा क्षणस्यापि स्यात्। अथ क्षणवद् द्वितीये क्ष2णे नित्यस्याप्यभावः स्यात्। कार्याभावात्।

तदयुक्तं कालाभावात् । भवतु वा क्रमग्रहस्तथापि कथं क्रमाक्रमाभ्यां सत्त्वस्य व्याप्तिः । क्रमयौगपद्यव्यतिरेकेणान्येन प्रकारेणार्थंकियासम्भवात् । न च प्रकारान्तरस्य दृश्यानुपलम्भादभावनिश्चयः । एवं हि विशिष्टदेशादावेवाभावनिश्चयः स्यान्न सर्वेदा । नाप्यदृश्यानुपलम्भाद् अभावनिश्चयः सन्देहात् । तस्मान्तित्येषु क्रमाक्रमायोगेपि सत्त्वानिवृत्तेः कथं सत्त्वस्य क्षणिकस्वभावत्वमिति शं क र प्रभृतयः ।

भयतु वा प्रकारान्तराभावात् क्रमयौगपद्याभ्यां सत्त्वस्य व्याप्तिस्तथापि नि-त्येषु न प्रत्यक्षादिना क्रमाक्रमायोगः सिद्धो नित्त्यानामतीन्द्रियत्वात् (।) तदिसिद्धौ च न तेषु सत्त्वनिवृत्तिसिद्धिस्तदिसिद्धौ च न सत्त्वस्य क्षणिकस्वभावत्वसिद्धिः।

किञ्च<sup>4</sup>(।)सत्त्वात् कमयौगपद्यानुमानं स्यात् तेनैव व्याप्तत्वान्न तु क्षणिकत्वा-नुमानन्तत्र कमकर्त्त्त्वासम्भवादिति ।

अत्रोच्यते । कमयौगपद्ये प्रत्यक्षसिद्धे एव । सहभावो हि भावानां यौगपद्यं कमस्तु पूर्वापरभावः स च कमिणामभिन्नस्तत्प्रतिभासश्चैकप्रतिभासः । स त्वेक-प्रतिभासानन्तरमपरस्य प्रतिभासः । कमप्रतिभासो न त्वेकस्यैवानिप्रसङ्गात् ।

सत्यं <sup>5</sup>(।)तत्रापि यदैकस्य प्रतिभासो न तदापरस्य तद्भावे हि यौगपद्य-प्रतिभासः स्यात् । तस्मात् क्रमिणोः पूर्वोत्तराभ्यां ज्ञानाभ्यां ग्रहे क्रमो गृहीत एव ततोऽभेदात् । केवलं पूर्वानुभूतवस्त्वाहितसंस्कारप्रबोधेनेदमस्मादनन्तरमित्या-नुपूर्वीविकल्पोत्पत्त्या क्रमग्रहो व्यवस्थाप्यते । क्रमिणां ग्रहेपि कथंचिदानुपूर्वी विकल्पानुत्पत्तौ क्रमाग्रहव्यवस्थापनाद<sup>6</sup>त एव क्रमिणामेकग्रहेपि न क्रमग्रह उच्यते ।

कि च कालाभ्युपगमवादिनोपि कथं क्रमग्रहः । एककालत्वात् सर्वकार्याणां । अथ भिन्नकालकारणोपाधिक्रमात् कार्यक्रमस्तदयुक्तं कालस्यैकत्वात । अत एव न नित्यस्य भावः ।

अथ पूर्वापररूपत्वात् क्रमवान् कालः।

ननु तस्यापि क्रमो यद्यपरकालापेक्षस्तदानवस्था स्यात् । अथ तस्य स्वरूपेणा? 312 क्रमस्तथा सहायरहितानाम्बहूनां कार्याणामपि क्रमेः स्यात् । अस्माकन्तु पूर्वा-दिप्रत्ययविषयो महाभूतविशेषः कालो लोकप्रतीतोस्त्येव । तस्य च भेदात् क्रमादिप्रतीतिर्युज्यत एव । नापि प्रकारान्तरेण नित्यस्य कर्तं त्वं सम्भवति । यतः प्रकारान्तरेणैकदैककार्यकरणेऽनेककरणे वान्यदाऽवस्तुत्वं स्यात् कार्याभावात्। पुनः पुनः का<sup>1</sup>र्यकरणे च क्रम एव न प्रकारान्तरसम्भवः। अथ प्रकारान्तरेण नैकदा कार्य करोति पुनः पुनश्च न करोति तदास्यावस्तुत्वं स्यात्। सर्वदाऽकर्त्तृत्वात्।

तस्मात् क्रमाक्रमाभ्यां घटादिरर्थं क्रियाकारी प्रत्यक्षसिद्धः स एवायमिति ज्ञानाद-क्षणिकश्च प्रतीयत एव। तस्य च यदैककार्यकरणंप्रति सामर्थ्यन्तत्तदैव न पूर्व न पश्चात्तत्कार्यां भावात्। सामर्थ्यं च तदव्यतिरिक्तमेवमुत्तरोत्तरकार्योत्य-ताविष द्वष्टव्यं। सामर्थ्यभेदेन च पदार्थभेदात् क्षणिक एव क्रमाक्रमयोनियमः। तेन यत्र सस्वन्तत्र क्रमाक्रमप्रतीताविष क्षणिकत्वप्रतीतिरेव। य एव क्षणिके क्रमाक्रमयोनियमोयमेव नित्येषु तयोरयोगः। तस्माद् यदेनद् घटादौ नित्यत्वं प्रतीतं तत् सस्वविश्वद्धमिति नित्यत्यं क्रमयौगपद्याभ्यामर्थं क्रियाविरोधः सिद्ध उच्यते। यथा च दृष्टे घटादौ सत्त्वं क्षणिकत्वव्याप्तं तथाऽदृष्टेष्वप्यविशेषादिति व्याप्तं मर्वोपसंहारेण प्रतिपद्य यथा यथा तेषु सत्त्वं निश्चीयते तथा तथा क्षणिकत्वानुमान। सत्त्वानिश्चये तु शश्वविषाणवत्तेष्वसत्ताशंकया क्षणिकत्वाप्रतीति स्यात्(।) न च तत्रापि बाधकप्रमाणेनैव क्षणिकत्वस्य सिद्धत्वादनुमानस्य वैयथ्यं। गृहीतव्याप्तिकस्य पुस. सत्त्वनिश्चयमात्रेणैव साध्यार्थावगतेर्वाधिकोत्यानवैयर्थ्यात्। विस्तरतस्त्वयं व्याप्तिग्रहणप्रकारो नैरात्स्यसिद्धावभिहित इति तत्रैवावधार्यः।

ये तु मत्त्वस्य विपक्षाद् अभावेन सर्वत्र क्षणिकत्वव्याप्ति प्रतिपद्य सत्त्वात्तत्रैव क्षणिकत्वमनुमापयन्ति । तेपामनुमानोत्थानमे व न स्यात् । व्याप्तिग्रहणादेव प्रमाणात् सर्वत्र क्षणिकत्वस्य सिद्धत्वात् । न च धर्मी सिद्धः सर्वस्य त्रैलोक्यस्य प्रत्यक्षत्वाद्धेतुश्चासिद्धः । पक्षीकृते च सर्वस्मिन् धर्मिणि बाधकवशाद् यदि विपक्षा-भावः सिद्धस्तदा साध्यस्यापि सिद्धत्वान्नानुमानस्योत्थानं स्यात् ।

नान्यश्च धर्मी सिद्ध इति कथं बाधकस्य प्रवृत्तिरिति यत्किञ्चिदेतत् (।) तस्मात् स्थितमेतद<sup>6</sup>स्य सत्त्वविशिष्टस्य कृतकत्वस्य क्षणिकत्वाख्यो धर्मः स्वभाव-स्तन्मात्रानुबन्धी अस्य वा क्षणिकत्वस्य स्वभावस्तन्मात्रानुबन्धी कृतकमात्रानुबन्धी प्रमाणदृष्ट इति ।

यद्वा सत्त्वविशेषणरहितस्यापि कृतकत्वादः क्षणिकत्वे साध्ये नानैकान्ति-कत्वं। यतस्तस्य प्रथमे क्षणे य एव स्वभावः स एव चेत् द्वितीये क्षणे तदाऽभूत्वा भवनमेव स्यात् प्रथम<sup>7</sup>क्षणवत्। ततश्च क्षणिकत्वं। अथ प्रथमक्षणे कृतकस्य 41ि जन्मैव न स्थितिद्वितीये तु क्षणे स्थितिरेव न जन्म। एवमपि क्षणिकत्वं स्यात्। जन्म-जन्मिनोरभेदात्। स्थितिस्थितिमतोश्च। न च द्वितीये क्षणे जन्म विना स्थिति- एवं ज्ञाततः ब्रावस्य ह्यर्थापत्त्याऽनित्यत्वाभावे कृतकत्वाभाव इति भवति । न हि स्वस्थाभावे भावो भवति । अभेदात् । अन्यया तः ब्रावे भवतीत्येव न स्यात् । तथा हि तदभावेऽभाव इत्युक्तम् । एवं तः ब्रावतावेदनेऽयमस्य स्वभाव इति तदभावे न भवति । अन्यथा उयोगाविति तत्त्वभावताप्रतिपत्त्याऽन्ययसमृतिभवति ।

र्युक्ता । जन्म चेन्न तदा स्थितिस्तस्याद्वितीयादिक्षणभावित्वात् । तत्राप्येवमिति सर्वत्रोत्पत्तिरेव न स्थितिरिति क्षणिकत्वमेव । उत्पत्तिश्च हेनुकृतेति तत्रै व कृतकत्वं । न स्थितौ । तस्मात् कृतकत्वस्याक्षणिकत्वविरुद्धत्वान्नानैकान्तिकत्वं । विस्तरेण चास्य कृतकत्वस्य क्षणिकत्वव्याप्तिनैं रा स्थ्य सि द्वा व भिहितेति तत्रैवावगन्तव्या ।

तस्मात् सत्त्वानन्तर्भूतस्यापि कृतकत्वस्य व्याप्तिः प्रमाणदृष्टा । तदाहास्य स्वभावस्तन्मात्रानुबन्धी प्रमाणदृष्टस्तद्भावनियमात् । कृतकभावेऽवश्यमनित्य-ताभाविगयमादिति ।

एवं ज्ञाततः व्भावस्यानित्यस्वभावं कृतक ज्ञातवतः पुंसोर्थापस्या साध्यस्यानित्यत्वस्याभावे कृतकन्न भवतीत्येवनिश्चयो भवतीति । यस्मान्निह स्वस्यातम्भूतस्यानित्यत्वस्याभावे भावो भवति । तदात्मभूतं कृतकत्वम्भवति । किः कारणम् (।) अभेवात् साध्यसाधनयोः । अन्यभेति यद्यनित्यत्वाभावे कृतकत्वम्भवेत् । तदा तव्भावे कृतकत्वाभावेऽवश्यमनित्यत्वमभवतीं त्येव न स्यात् । तथिति यथा साधम्यंप्रयोगे वैधम्यंगतिस्तथा वैधम्यंप्रयोगेन्वयस्मृतिभवतीति वस्यमाणेन सम्बन्धः । तदभाव इति नित्यत्वाभावे कृतकत्वन्न भवत्यवश्यमित्युवते । तति एव वैधम्यंप्रयोगात् तव्भावतावेदिनः । साधनस्य साध्यस्वभावतावेदिनः पूंम. । कथन्तव्भावतां वेत्तीति चेदाह । तथा हीत्यादि । अयमनित्यत्वाण्यो धर्मोस्य कृष्वतकत्वस्य स्वभावो येन तदभावे कृतकत्वन्न भवति । अन्यथिति (।) अनित्यत्यं यदि कृतकस्य स्वभावो न भवेत् । तदा तदभावे कृतकत्वन्न भवेदित्यस्यायोगात् । इति हेतोस्तत्स्यभावताप्रतिपत्त्या कृतकस्यानित्यस्वभावतोप्रतिपत्त्याग्वयस्मृति-भवति ।

एतदुक्तम्भवित । य एव हेतोः साध्य एव भावः स एव विपक्षेऽभाव इत्यन्वय-व्यतिरेकयोस्ता<sup>5</sup>दात्म्यसन्योन्यव्याप्तिश्चातो हेतावन्वयप्रतीत्या व्यतिरेकप्रती-तिर्व्यतिरेकप्रतीत्या चान्वयप्रतीतिरनुमानमेव ।

तेन यद्च्यते।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pramāņavārtika 1:224.

तथा यत्र भूमः तत्रानिनिरित्युक्ते कार्यं भूमो दहनस्य । तेन भूमे सित अवश्य-मिनिर्भवित । अन्यभाऽर्थान्तरस्य तदन्<sup>7</sup>वन्धनियमाभावात् स्वातन्त्रयं भावस्य 43 <sup>12</sup> स्यात् । अतः तदभावेऽिय स्वभावस्य वैकल्यात् नाभावः स्यात् । सित कार्येऽवश्यं कारणं भवित । इदमेव कारण (स्य) कारणता अर्थान्तर<sup>1</sup>भावे स्वभावोपधानम् । कार्यस्याऽिय तद्भाव एव भावः । तच्चाऽस्ति धूमे । तस्मात् कार्यं धूम इत्येवम-न्वयेन विविततत्कार्यत्वस्य दहनाभावे धूमो न भवतीति अर्थापत्या भवित व्यति-रेकप्रतिपत्तिः ।

तथा असत्यानौ धूमो न भवतीत्युक्तेर्धूमेऽबश्य मन्निभंवतीति अर्थाद् अन्वयप्रतिपत्तिभंवति । अन्यथा तदभावे किन्न भवेद् ।

ननु च नित्यानित्यार्थकार्य<sup>3</sup>त्वाभावेऽपि तयदभावे अवणज्ञानं न

''सामर्थ्यमिच्छतः की त्तें ने प्टं द्वित्वावधारणिम''ति (न्यायमंजरी ?)तदपास्तं । यद्वा नैवैतत् प्रमाणं केवल संकेतवशाद् अन्वयमुखेन व्यतिरेकमुखेण (?न)वा प्रयुक्तमेकं वाक्यमुभय गमयतीत्यदोषः ।

स्वभावहेतावन्यतरप्र <sup>6</sup>योगादुभयगितमुक्त्वा कार्यहेतावाह । तथेत्यादि । यत्रेति सर्वनाम्ना सर्वोपसंहारस्तत्राग्निरवदयमित्युक्तेऽस्मादेवान्ययवचनात् कार्यन्थ्यो यदि न कारणमग्निधूमंस्य तदार्थान्तरस्याग्नेस्तदनुबन्धनियमाभावात् । धूमे योनुबन्धो व्यापन <sup>7</sup>तिन्नयमस्याभावात् । ततद्य स्वातन्थ्यमभावस्य धूमस्व- 324 भावस्य स्यात् । अत इति स्थातन्थ्यात् तदभावेष्यग्न्यभावेषि धूमस्वभावस्य वैक-ल्यान्नाभावः स्यान्न चैवन्तस्मात् कार्यो धूम एष्टव्यः । यतः कार्ये तु धूमेभ्यु-पगतेऽवदयन्तत्र कारणमग्निभवति । इविभिन्यस्यैव समर्थन । अर्थान्तरभाव इति कार्याभिमतस्य भावे स्वभावोपधानं स्वरूपप्रत्युपस्थानं । कार्यस्याः पि तद्भाव एव कारणभाव एव भावः कार्यत्वं । तच्च कारणभाव एव भावित्वमस्ति धूमे । तस्मात् कार्यं धूम इत्येवमन्वयेन विदिततत्कार्यत्वस्य पुसो दहनाभावे धूमो न भव-तीत्यर्थाद भवति ।

अधुना वैधर्म्येणान्वयगितमाह । तथेत्यादि । असत्यग्नौ धूमो न भवतीत्युक्तेउत्माद् व्यतिरेकवचनाद् विदिततत्कार्यत्वस्य धूमेऽवश्यमग्निभंवतीत्येवमर्या<sup>2</sup>द्
अन्वयप्रतिपत्तिभंवति । अन्यथा यदि वैधर्म्यवचनेनाग्नेः कार्यं धूम इत्येतन्न कथ्यते
तदभावेऽज्यभावे किस्न भवेद् धूमो भवेदेवेति व्यतिरेकिनश्चय एव न स्यान् ।
तस्मात् स्थितमेतत् (।) सत्यर्थान्तरत्वे यदभावे यदवश्यन्न भवित तत्तस्य
कार्यमतश्च व्यतिरेककथनादन्वयो गम्यत इति ।

भवति । न व न भवति । तयोरेष ततः संशयात् । अन्ययाऽभावेन निश्चितात् कथं तद्भावपरामर्शेन संशयः स्यात् ? केवलं भावनि<sup>4</sup>श्चयाभावात् नास्तीत्पुच्यते ।

अत्र परो व्यभिचारमाह। ननु चेत्यादि। नित्यानित्यार्थयोः कार्यन्तित्यार्थकार्यन्तद्भावस्तत्त्वं। तस्याभाविष। तथा हि श्रवणज्ञानं शब्दस्यैव धर्मन्वादसाधारणन्तत्र न ज्ञायते किन्नित्यस्य सतः शब्दस्य कार्यं श्रवणज्ञानमृतानित्यस्येति। तत्रश्च न नित्यार्थकार्यत्वं श्रवणज्ञानस्य नाप्यनित्यार्थकार्यत्वन्तथापि श्रवणज्ञानस्य भवित तदभावेषि नित्यानित्यार्थभावे। तद्द्यतिरेके व्यतिरिच्यत इति यावन्। निक्त्यार्थाभावे तावन्न भवत्यनित्येषु घटादिष्वभावात्। अनित्याभावेषि न भवित नित्येष्वाशादिष्वभावात्। न व न भवतीति सि द्धाः न्तवादी। न व तच्छ्रावणत्वन्तित्याभावे न भवतीत्येवं शक्यम्वज्ञातु। यदि तु तदभावेन भवतीत्येवश्चर्यः स्यात् तदा नन्कार्यत्वंशियमेन स्यात् किन्तु तदभावे न भवतीत्येव नास्ति। किञ्कारणव्यास्त्रोरेव नित्यानित्यत्वयोस्ततः श्रावणत्वात् संशयात्। अन्यथा नित्यानित्य वस्तुन्यभावेन निश्चिताच्छ्रावणत्वात्कथन्त्वभावपरामर्शेन शब्दे संशयः स्यात्। तस्मान्नित्यानित्याभयां व्यावृत्तिरेव नास्ति श्रावणत्वस्य।

कथन्तर्ह्यासाधारणत्वाच्छ्रावणत्वं नित्यानित्ययोर्नास्तीत्युच्यत इत्याह् । केवल-न्तिवत्यादि । कि नित्यानित्येषु श्रावणत्वस्य भावनिक्चयाभावात् । श्रावणत्वं नित्या-नत्ययो**र्नास्तीत्युच्यते** ।

नन्वनित्यादिके साध्ये यदि श्रावणत्व सपक्षविपक्षयोर्दृष्टं स्यात् । स्या-च्छब्दे श्रावणत्वात् सन्देहः । प्रमेयत्वादिव । न चैतत् सपक्षाविपक्षयोर्दृष्टमतो 32b ऽप्रतिपत्तिरिति भ ट्टो द्यो त क रौ । अथ शब्दवस्तु कदाचिन्नित्यमनित्यम्वा व<sup>7</sup>स्तु धर्मश्च श्रावणत्वन्तेनातः सन्देह उच्यते ।

तदयुक्तं। एवं हि वस्तुधर्मत्वस्यैव सन्देहहेतुत्वं स्यान्न श्रावणत्वस्येति। अत्रोच्यंते। यदि हि यत्र यत्र श्रावणत्वन्तत्र तत्र नित्यानित्ययोरभाव इति प्रतिपन्नं स्यात् ततो नित्यानित्ययोरप्रतिपत्तिः स्यात्। न चानित्यादियुक्ते घटादौ श्रावण-त्वस्याभाव इति शब्देप्यभावस्तेन श्रावणत्वात् तत्र सन्देह एव।

नन् श्रावणत्वं श्रवणज्ञानंप्र¹ित सामर्थ्यन्न च नित्यस्य सामर्थ्यमस्त्यर्थिकया-विरोधात् (।) तत्कथमतः सन्देहः (।) अनित्यत्वस्यैव निश्चयादिति ।

एवम्मन्यते । यदि सामर्थ्यमात्रं हेतुस्तदा सत्त्वमेव तदिति न काचित् क्षतिः (।) (।) तस्य सपक्षसाधारणत्वादेवं प्रमेयत्वादिष्विप द्रष्टव्यं । अथ श्रवणज्ञानंप्रति यत्सामर्थ्यन्तद्धेतुस्तच्च न क्वचिदनित्यत्वव्याप्तं सिद्धमिति कथमतोऽनित्यत्व- सिद्धिरसाधारणत्वादयंशब्द एव² तदिनत्यत्वव्याप्तं सिद्धं । तेनैव हि बाधकेन

यदा पुनः बृष्टान्तेन अग्निधूमयोः हेतु फल भावो न दींशतः, तदा यत्र धूमः तत्राग्निरित्येव न स्यात् प्रतिबन्धाभावात्। अग्न्यभावे धूमो<sup>5</sup> नमस्तीति द्यर्थाद् व्यतिरेक्तिद्धिः। तथा वैधम्येण अभावासिद्धेः अन्वयस्मृतिः व्यतिरेकः स्यात्। एकसद्भावेऽन्यप्रसिद्धधर्यं तदभावेऽसम्भवात् वृष्टान्तेन यथोक्त<sup>0</sup>स्वभावप्र-तिबन्धोऽयमेव प्रदिशतः॥

हेतुस्वभावाभा(वो)तः प्रतिषेधे च कर्स्याचत् । हेतुः;

तावेव हि निवर्त्तमानौ स्वप्नतिबद्धं निवर्त्तयत इति कस्यचिवर्थस्य प्रतिषेषभिष्ठित साथियतु<sup>7</sup>कामेन हेसोः व्यापकस्य स्वभावस्य च निवृत्तिहेंतुत्वेनाऽख्येया  $43^{1}$  अप्रतिबन्धे हि कथं एकनिवृत्याऽन्यनिवृत्तिसाधनम् ।

युक्तोपलम्भस्य तस्य चानुपलम्भनम् ॥३१॥

प्रमाणेनानित्यत्वस्य तत्र सिद्धत्वाच्छावणत्वस्य वैयर्थ्य स्यात् । एवं स वासाधार-णहेनुनामगमकत्वं बोद्धव्यं ।

तस्मात् स्थितमेनत् (।) कार्यहेतौ दृष्टान्नाभ्यां साध्यसाधनयो**हेंनुफलभावः** कथनीयो न नु दर्शनादर्शनमात्रं। एवं ह्यर्थापत्त्याऽन्यतरेण द्वितीयप्रतीतिर्भवेत्। अन्यथा न स्यादित्याह्। यदा पुनिरित्यो<sup>3</sup>दि। तदा यत्र धूमस्तत्राग्निरित्येव न स्यादित्यन्वय एव न स्यात् प्रतिबन्धाभावात्। यदा चान्वय एव न सिद्धस्तदा कुतोग्न्यभावे धूमो नास्तीत्यर्थाद् व्यतिरेकसिद्धिः। तथा वैधम्येणादर्शनमात्रस्य स्यापनात् साध्याभावे हेत्वभावासिद्धेः कुतस्तद्वारेणान्ययस्मृतिः। यथोक्त इति नादात्म्यतदुन्पत्तिलक्षणः। एकसद्भावे कार्यस्वभाविलङ्गस्य सद्भावेऽन्यप्रविस्वयर्थं कारणस्य स्वभावस्य च लिङ्गिनः प्रसिद्धचर्थं। तवभावे यथोक्तप्रतिबन्धान्भावे सत्येकसद्भावेऽन्यप्रसिद्धेरसम्भवात्।।

हेतुस्वभावाभाव इति हेत्वभावी व्यापकस्वभावाभावश्च। अत इत्यनन्त-रोक्तात् कारणात् कस्यचित् कार्यस्य व्याप्यस्य च प्रतिषेधे। चकारात् प्रतिपेध्ययवहारे च साध्ये। हेतुिंलङ्गं। किङ्कारणं (।) यस्मात् तावेव हि कारणव्या-पकौिंनि वर्तमानौ स्वप्रतिबद्धं कार्यं व्याप्यं च स्वभावं निवर्त्तयत इति कस्यचि-दर्थस्य कार्यस्य व्याप्यस्य वा प्रतिषेधमिष साधियतुकामेन। अपिशब्दाद् व्यवहारमिष (।) हेतोः कारणस्य व्यापकस्य च स्वभावस्य निवृत्तिहेंतुत्वे-नास्यया। किङ्कारणं। अप्रतिबन्धे हीत्यादि। न च ताभ्यामन्यः प्रतिबन्धो-स्तीति भावः। युक्तो न्याय्य उपलम्भो यस्य स तथाण्वदश्यस्येत्यर्थः। तस्य प्रतिषेषहेतुः। प्रतिषेध<sup>1</sup>विषयव्यवहारस्य हेतुरिति तद्धेतुरित्युक्तः। तथा-भूतानुपलम्भस्य स्वयं प्रतिषेषरूपत्वात् कारणव्यापकानुपलब्धो इत्युभयं हेतुः॥

> इतीयं त्रिवि (धाप्युक्ता)नुपलब्धिरनेकधा । (तत्तद्विरुद्धाद्यगतिगति)भेदप्रयोगतः ॥३२॥

त्रिविध एव प्रतिषेधहेतुः। कारणस्य व्यापकस्यः स्वात्मनश्च उपलभ्य-सत्त्वस्यानुपलब्धः। सोऽयं प्रयोगवशेन तद्विरुद्धाद्यगतिगतिभेदेन त्रिविधः प्रोक्तः। तदगतिः तद्विरुद्धगतिः विरुद्धकार्यगतिश्च एतदेव तद्गतितद्विरुद्धगत्या-

चेति स्वभावस्यानुपलम्भनं प्रतिषेषहेतुः । न चायं प्रतिषेधस्यैव हेतुः किन्तु प्रतिषेधविषयो व्यवहारस्तस्य हेतुरिति कृत्वा तद्धेतुः प्रतिषेधहेतृरित्यृक्तः । किं कारणं (।) न प्रतिषेधहेतुस्तथाभूतानुपलम्भस्य दृश्यानुपलम्भस्य स्वयं प्रतिषेध- अविष्यः विषयः विष

इति एविभयमनुपलिक्षः। संक्षिप्य त्रिघाण्युक्ता सती पुनरनेकथोकता। यथात्रैवाऽष्टधा प्राग् विभक्ता। केन प्रकारेणेत्याह्। तत्तिहरुहेत्यादि। तच्छब्देन प्रकान्तं स्वभावकारणव्यापकत्रयं गृह्यते। तेन स्वभाविदत्रयेण विरुद्धन्त
हिरुद्धनित्र¹विधमेव भवति। स्वभाविवरुद्धकारणविरुद्धव्यापकविरुद्धभेदाः।
तिहरुद्धमादियंस्य तत्तिहरुद्धादि। आदिशब्देन विरुद्धकार्यस्य कारणविरुद्धकार्यस्य च परिग्रहः। तच्च निहरुद्धादी। तयोरगितगती। नदगितस्तिहरुद्धादिगतिरचेत्यर्थः। तयोर्भेदस्तेन प्रयोगस्तस्मात् प्रयोगभेदतोनकथोक्ता। नत्र
तदगत्या तिस्रोनुप²लब्धयः सगृहीनाः स्वभावानुपलिब्धः कारणानुपलिधः व्यापकानुपलिब्धःच। तहिरुद्धगत्या तिस्र एव। स्वभाविवरुद्धोपलिब्धः कारणविरुद्धोपलिब्धः व्यापकविरुद्धोपलिब्धःच। आदिशब्दात् विरुद्धकार्योपलिब्धः
कारणविरुद्धकार्योपलिब्धःचेति। एवमण्टविधस्य प्रागुक्तस्यानुपलम्भस्य संग्रहो
भवति।

त्रिविष एव हीत्यादिना कारि<sup>3</sup>कार्थमाह । उपलभ्यसस्त्रस्येत्युपलम्भयोग्यस्य हेतोरनुपलब्धिरित सम्बन्धः । व्यापकस्य स्वात्मनङ्गोपलभ्यसत्त्वस्येति वर्त्तते । सोयन्त्रिविधप्रतिषेधहेतुः प्रयोगवद्गेनानेकप्रकार उक्त इति सम्बन्धः । कथं प्रयोग वशेनेत्याह । तत्तिहरुद्धाद्यगतिगतिभेवप्रयोगत इति । एतदेव तस्यागत्येत्यादिना विभज्यते । तत्तिहरुद्धाद्यगति स्वभावकारणव्यापकानुपलब्ध्या । तिहरुद्धगत्येति स्वभावकारणव्यापकानुपलब्ध्या ।

### विभेदप्रयोगैः। यथोक्तं प्राक्।।

#### घ. ग्रविनाभावनियमः

# कार्यकारसभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात्।

इत्यादिभेदप्रयोगैरिति कारणविरुद्धकार्योपलब्ध्यादिभेदप्रयोगैः। यथोक्तं प्रागनु पल ब्रिथ प्रभेद चिन्ता यां (१।६)।।

यत एवं प्रतिबन्धवशाद् गमकत्वात्तस्मात् । कार्यकारणभावाद्वा<sup>5</sup> नियामकात् साध्यसाधनयोरव्यभिचारसाधकात् स्वभावाद्वा तादात्म्यलक्षणान्नियामकात् । कार्यस्य स्वभावस्य च लिङ्गस्याविनाभावः साध्यधर्म विना न भाव इत्यर्थः । न चासाधारणस्य साध्याविनाभावोस्ति सन्देहहेतुत्वात् । अविनाभावे तु तन्निश्चायके-नैव प्रमाणेन तत्र धर्मिण साध्यस्य सिद्धत्यात् कथमस्य गमकत्वं ।

तेन भट्टेन य<sup>6</sup>दुच्यते ॥

''अविनाभावशब्दोप्य ...सकलार्थभाक्।
नानुमा योग्यसम्बन्धप्रतिपत्ति करोति नः॥
यदि नावद् विनाभावो न स पश्चाद् विशिप्यते।
नतोऽसाधारणेप्यस्ति स इति स्यादकारणं॥
यो ह्यसाधारणो धर्मः स तेनैवात्मसात्कृतः।
विना न भवतीत्येव ज्ञातो हेतुः प्रसज्यत' इति (।)

तदपास्त। <sup>7</sup> अविनाभाव एव हि नियमः। साध्यं विना न भवतीति कृत्वा। 33b यद्येवं किमर्थ पुनर्नियमग्रहणं(।)सत्त्यं(।) परमतिनरासार्थः। स स्थविना-भावव्यतिरेकेणान्यं नियममिच्छति। यदाह भट्टः।।

"एवमन्योक्तसम्बन्धप्रत्याख्याने कृते सीत। नियमो नाम सम्बन्धः स्वमतेनोच्यतेऽधुना।। कार्यकारणभावादिसम्बन्धाना द्वयी गतिः।¹ नियमानियमाभ्यां स्यान्नियमस्यानुमाङ्गता।। सर्वेप्यनियमा ह्येते नानुमोत्पत्तिकारणं। नियमात् केवलादेवन्न किञ्चिन्नानुमीयते।। तस्मान्नियम एवैकः सम्बन्धोऽत्रावधार्यते। गमकस्यैव गम्येन स चेष्टः प्राङ्ग निरूपितः।। नियमस्मरतः सम्यग् नियम्यैकाङ्गादर्शनात्। नियामकाङ्गविज्ञानमनुमानन्यदङ्गिष्वि"ति (।)¹ तदपा²म्नं।।

342

# श्रविनाभावनियमोऽ(दर्श)नाम न दर्शनात् ॥३३॥ श्रवश्यंभावनियम(: कः परस्यान्यथा परैः)। श्रर्थान्तरनिमित्ते वा धर्मे वाससि रागवत् ॥३४॥

कायकारणभावादिसम्बन्धाभावे नियम एव न स्यात्। अप्रतिबद्धानां सहभाविनयमाभावात्। पाण्डुत्वादिमात्रस्य चाग्न्यकार्यत्वात्। देशकालाद्य-पेक्षया च लिङ्गस्य गमकत्वान्नियम एवेति कथं कार्यकारणभावादिसम्बन्धेपि द्वयी गतिरुच्यते। अथ स्यात्(।) कार्यकारणभावादिसम्बन्धमभ्युपगच्छतापि यावत् साधनस्य साध्ये वियमो न निश्चितस्तावन्न साध्यप्रतिपत्त्यङ्गत्वन्तेन कार्यकारणभावे सत्यपि नियम एव सम्बन्धोभ्युपगम्यते। तस्यैव प्रतिपत्त्यङ्गत्वात्तद्वक्तुं स एवैकोनुमानाङ्गं शेषास्तद्व्यक्तिहेतव इति। तद्युक्तं (।) नियमो हि तदा-यत्ततेव (।) सा च तादात्म्यतदुत्पत्तिस्वभावैव (।) तेन तादात्म्यतदुत्पत्तिनिश्चय एव नियमनिश्चयो न पुनर्दर्शनाद विशेनाभ्यान्नियमनिश्चयो व्यभिचारात्।

ननु यथा दर्शनादर्शनयोनियमनिष्ठचयंप्रति व्यभिचारस्तथा कार्यकारण-भावनिष्ठचयेपि स्यादिति ।

तदयुक्तं । विशिष्टाभ्यामेव दर्शनादर्शनाभ्यां कार्यकारणभावनिश्चयाभ्यु-पगमात् । एतच्चात्रैव वक्ष्यति ।

यदप्यु म्बे के नोच्यते। ''शतशो य<sup>5</sup>दग्नौ धूमदर्शनन्तदन्यथानुपपत्त्या नियतोयं धूमोग्नाविति यन्नियमज्ञानमुत्पद्यते। तस्यानग्नौ धूमदर्शनम्बाधकं (।) न च तदस्तीति धूमस्याग्नौ नियम'' इति।

तदयुक्तं । अग्निकार्यत्वाभावे ह्यनग्नौ धूमादर्शनस्यानुपलिष्धमात्रत्वेना-प्रमाणस्याबाधकत्वादनग्नौ धूमस्य\*शंक्यमानत्वेन कथमग्नौ नियमः (।) स्तस्मात् स्थितमेतत् (।)

''कार्यका<sup>6</sup>रणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकाद् (।)

अविनाभावनियमः" (।) कार्यकारणभावादिनिश्चयाच्चाविनाभावनियमिन-श्चयो"ऽदर्शनान्न न दर्शनात्" (।) साध्याभावे हेतोरदर्शनमात्रान्नाविनाभावनिय-मनिश्चयः। न दर्शनात्। नापि साध्यसाधनयोः सहभावदर्शनात्।

तस्मात्तदुत्पत्त्यैवार्थान्तरस्यार्था<sup>7</sup>न्तरेणाविनाभावः।

अन्यचेत्यासत्यान्तदुत्पत्तौ परं: साध्याभिमतैः परस्यानात्माभूतस्य लिगस्य कोऽवश्यन्मावनियमः। अनर्थान्तरे तु लिङ्गे तन्मात्रानुबन्धित्वं साध्यधर्मस्ये-ष्टव्यमन्यथा कृतकत्वस्य यिम्निसन्तस्मादर्थान्तरमृदुगरादिनिमत्तं यस्या नित्य- अपि च।

# श्रर्थान्तरनिमित्तो हि धर्मः स्यादन्य एव सः।

न हि तस्मिन् निष्पन्नेऽप्यनिष्पन्नो भिन्नहेतुको वा तस्त्वभावो युक्तः। अय-मेव भेदो भावानां कारणभेदो विरुद्धधर्माध्यासकारणभेदौ वा।

तौ चेब् न भेवकौ तदा न कस्यचित् कृतिश्चिद्दिप भेद इति एकं द्रख्यं विश्वं<sup>7</sup> स्यात्। ततश्च सहोत्पत्तिविनाशौ सर्वस्य च सर्वत्रोपयोगः स्यात्। अन्यया एक- 43<sup>2</sup> मित्येव न स्यात्। नामान्तरं<sup>9</sup>वा अर्थमभ्युपगम्य तथाभिधाना<sup>1</sup>त्।

त्वस्येष्यते । तस्मिन् वा **धर्मे**ऽवश्यम्भावनियमः कः । किमिव वाससि रागवत् । निष्पन्ने वाससि कुमुम्भादि<sup>1</sup>निमित्तो यो रागः पश्चाद्भावी ॥

तत्र यथा नावश्यम्भावनियमस्तद्वदिनित्यत्वस्यार्थान्तरहेनुत्व इष्यमाणे न केवलमयन्दोषोऽयमपरो दोष इत्याह । अपि चेत्यादि । अर्थान्तरिमिक्तो नित्य-त्वाख्यो धर्मः स्यादन्य एव (।) तस्मात् स्वभावभूनात् कृतकादेस्तथाहि साध्य-धर्मस्यार्थान्तरिनिमक्तत्वाभ्युपगमे द्वयमिष्टं साधननिष्पत्तावनिष्पत्तिभिन्नहेतु-कत्व च । एनच्च नान्तरेण स्वभावभेदं घटते । यस्मात्र हि तस्मिन् साधनस्वभावे निष्पन्नेष्यनिष्पन्नो भिन्नहेतुका चा माध्यवर्मस्तत्स्वभावो युक्तः । पूर्वनिष्पन्तस्य भिन्नहेतुकस्य च लिङ्गस्य स्वभावो युक्तो यस्मादयमेव खलु लोकप्रतीतो भेदो भावानां यो विषद्धधर्मध्यासो विषद्धधर्मयोगः । निष्पत्त्यनिष्पत्ती चात्र विषद्धौ धर्मो । तथायमेव अदेहेतुर्भेदस्य जनको यः कारणभेदः सामग्रीभेदश्चात्र कारणभेदो द्रष्टव्यः । एनेन भेदस्वरूपभेदकारणञ्चोक्तं ।।

भेदप्रतिभासस्तु भेदग्राहकः। तौ चेव् विरुद्धधर्माध्यासकारणभेदौ न भेदकाविश्ये (१ प्ये) ते । तदा न कस्यचिद्वस्तुनः कुतिश्चदर्थाद् भेव इत्येकन्द्रव्यिन्दिश्वं
समस्तञ्जगत् स्यात् । त्रैगुण्यस्याविशेषादैक्य सर्वस्येष्टमेवेति चेदाह । तत्तरचे त्येकत्वात् सहोत्पत्तिविनाशौ । एकस्योत्पादे सर्वस्योत्पादो विनाशे च विनाशः
स्यादित्यर्थः । सर्वस्य च सर्वत्र कार्य उपयोगः कारणत्वं स्याद् । महोत्पत्याद्यनभ्युपगमे । सर्वम्वस्त्वेकमित्येव न स्यात् । अथोपयोगादिभेदेन परस्परभिन्नात्मतेष्यते भेदा (नां) नामान्तरम्वा स्यात् । बहूनामेकमिति संज्ञा कृता स्यात् ।
किङ्कारणम् (।) अर्थं परस्परभिन्निक्मभ्युपगम्य तथाभिधानात् । एकमित्यभिधानात् ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Min-tha-dad-par Sad-do.

नन् अनर्थान्तरहेतुत्वेऽपि भावकालेऽनित्यतानिष्यत्तेः तुल्याऽतत्स्वभावता। (न ।) अपूर्वस्वभावलाभो निष्पत्तिरुच्यतेऽनित्यता । स एव हि भावः<sup>2</sup> क्षणस्थितिधर्मा सैवाऽनित्यता । धर्मधर्मितया वचनभेवे निमित्तमृत्तरत्र वक्ष्यामः।

अथ स्यात् प्राक्प्रध्वंसाभावान्तर्वेतिसत्तासम्बन्धोऽनित्यता । सा च कृतक-निष्पत्तिकाले निष्पन्नैव केवलं प्रध्वंसेन्नोत्तरकालमभिव्यज्यत इति (।)

तदप्ययुक्तं । यतो यावत् प्रध्वं सो नोत्पद्यते तावत् कथमन्तरालवर्त्त्यंनित्यता । प्रध्वंसोत्पत्ताविष कथमन्तरालवित्तत्वमस्याः (।) कृतकस्वभावत्वम्वा भाव<sup>6</sup>-स्यैवाभावात् ।

निवत्यादि परः । अनर्थान्तरहेतुत्वेषि विनाशकारणानपेक्षत्वेषि त्वन्मतेनानि-त्यतायाः । भावकालेऽनित्यतानिष्पत्तेः । भावस्य सत्ताकाले तस्या अनित्यताया अनिष्पत्ते भावादुत्तरकालमनित्यता भवतीति मन्यते । तुल्याऽतत्स्वभावा । यथार्थान्तरहेतुत्वेषि निष्पत्तिः स्यात् (।) तयोर्नानात्वन्तर्थाऽनर्थान्तरहेतुत्वेषीति<sup>7</sup> 34<sup>1</sup>> तुल्याऽतत्स्वभावता ।

नेत्यादिना प्रतिविधत्ते । अपूर्वस्वभावलाभो निष्पत्तिरुच्यतेऽनित्यता च भाविनवृत्तिरूपा ततो निष्पत्तेरेवाभावात् कथं विरुद्धधर्मसंगः। यदि तर्हि नानित्यता वस्तु सती कथं साध्यसाधनयोस्तादात्म्यलक्षणः सम्बन्ध इत्याह । स एव हि भाव इति । क्षणे स्थितिर्या सैव धर्मो यस्येति । निवृत्तिधर्मा स्वभाव एवानित्यतोच्यते स एव साध्यः। नेन तादात्म्यं हेतुसाध्ययोर्व्यतिरिक्तार्थत्वनित्यता नीक्ष्पा(।)तेन भावस्यानित्यता भवतीतीत्येवमादिभिर्वाक्येभविस्य न किचिद्रुपं विधीयतेऽपि तु दृष्टं रूपं नास्तीत्ययमधौभिषीयते धर्मान्तराभिधाने भावनिवृत्यप्रतिपादनप्रसङ्गात्।

यदि भाव एवानित्यता कथन्तिह शब्दस्य धर्मिणो नित्यता धर्म इति वचनभेद इत्यत आह । वचनभेदेपीत्यादि । धर्मधर्मि त्या यो वचनभेदो वाचकान्यत्व-न्तत्रापि निमित्तमुत्तरत्र वक्ष्यामः ।

एतेन यदप्युच्यते ऽध्य य ना विद्ध कण्णों द्यो त करा दि भिः। यदि तुलान्तयोर्नामोन्नामवत्कार्येत्पत्तिकारु एव कारणविनाशः। यदि (?तदा) कार्यकारणभावो न स्याद् यतः कारणस्य विनाशः कारणोत्पाद (ः।) एवं भाव एव नाश इति वचनादेवञ्च कारणेन सह कार्यमृत्यन्नमिति प्राप्तं। यदि च भा<sup>3</sup>व एव नाशः प्रथमेपि क्षणे भावस्य न सत्ता स्यात् । विनाशाद् भावनिवृत्तिश्च विनाशो लोक-

# स्वहेतोरेव तयोत्पत्तेः तां क्षणस्थितिधर्मतां तत्स्वभावं पश्यश्चपि मन्बबुद्धिः सत्तोपलम्भेनसर्ववा तथाभावस्य शङ्काया सवृशापरोत्पत्तिविप्रलब्धो वा न व्यवस्यति।

प्रतीतो न भाव एव । सर्वकालं च नाशसद्भावाद् भावस्य सत्वं स्यात् । अथ कार-णोत्पादात् कारणविनाशो भिन्नस्तदा कृतकस्वभावत्वमनित्यत्वस्य न स्यात् । व्यतिरिक्ते च नाशे जाते तस्य क्षणस्य न निवृत्तिरिति कथं क्षणिकत्वमिति (।)

तदपास्त (।) द्विविधो हि विनाश इष्यते भा<sup>4</sup>विनवृत्तिरूपो भावश्च (।) तेनोत्पन्नो भावः कार्यङ्करोति कार्यकाले च कारणिनवृत्तिरूपो विनाशो लोकप्रतीत एव(।) नायम्भावस्वभाव इष्यते (।) नापि कारणोत्पादाद् अभिन्नो भिन्नो वा नीरूपत्वात् केवलमस्य भेदाभेदप्रतिषेध एव कियते। तथा च वक्ष्यति (।)

"भावे ह्येष विकल्पः स्याद् विधेर्वस्त्वनुरोधत" (१।२५१) इति ।

तेन व्यतिरिक्ते नाशे जाते क्षणस्य न निवृत्ति<sup>5</sup>रित्यपास्तं। यतश्च द्वितीय-क्षणोत्पत्तिकाल एव प्रथमक्षणे निवृत्तिस्तेनैकक्षणस्थायी भावो विनाशशब्देनो-व्यतेऽयं च विनाशो भावरूपत्वात्माधनस्वभाव एव। कार्योत्पत्तिकाले च निवर्त्तेत इति कार्यभिन्नकालभावी न चास्य सर्वकालम्भावो भावस्यासत्वान्।

यद्वा विनश्वरोऽयं विनाशोऽस्येति द्वाभ्यां धर्मधीमवाचकाभ्यामविनाशिव्या-वृ<sup>6</sup>त्तस्यैवैकस्य भावस्य भेदान्तरप्रतिक्षेपाप्रतिक्षेपाभ्यामभिधानाद् भाव एव नाश उच्यते इति सर्वं मुस्थं।

यदि तर्हि भाव एवानित्यता तदा भावप्रत्यक्षीकरणे सापि प्रत्यक्षैवेति कस्मान्त तथैव निश्चीयत इत्यत आह । तामित्यादि । क्षणस्थितिधर्मतां स्वभावमित्यतास्य पश्यक्षपि प्रत्यक्षीकुर्वाणोपि न व्यवस्यति । न निश्चिनोतीति सम्ब<sup>7</sup>न्धः ।

-

352

कस्मात् क्षणिस्थितिधर्मताम्बभाव इत्याह । स्वहेतोरेच सकाशात्तथा क्षण-स्थितधर्मतयोत्पत्तः । कि पुनः पश्यन्निप न व्यवस्यतीत्याह । मन्बबुद्धिरित । अनादिसंसाराभ्यस्तया नित्यादिरूपाविद्यावासनया मन्दा बुद्धिर्यस्य स तथाऽन्यथा दृष्टे वस्तुनि सर्वात्मनां किमिति न निश्चयः स्याद् (।) अनेन तु योगिनां सत्यिप सदृशदर्शने मन्दबुद्धित्याभाषात् क्षणिकत्विनि च्यो भवतीत्युक्तम्भवति ।

यदि तह्यंविद्यया नानित्यत्वाध्यवसायो विनश्यत्यपि भावे माभूदनित्यता-ध्यवसाय इत्याशंक्य बाह्यमपि भ्रान्तिबीजमाह । सत्तोपलम्भेनेत्यादि । यः सत्ताया एवोपलम्भो नाभावस्य तेन सत्तोपलम्भेन ।

एतदुक्तम्भवति (।) उत्तरक्षणोत्पादकाल एव पूर्वक्षणविनाशात् पूर्वीत्तरयोः क्षणयोरभावेनाव्यवधानान्नैरन्तर्येणा<sup>2</sup>न्यत्वाग्रहात् सर्वदा द्वितीयादिक्षणेष्विप

सत्ताया एवोपलम्भेन तथाभावः पूर्वदृष्टस्य भावः सद्भावस्तस्य या शक्का कदाचित्स एवायमित्येवंरूपा भूता आन्तस्यापि स एवायमिति दर्शनाच्छंकेत्याह। तया विप्र-लब्धो वंचितो न व्यवस्यति।

अग्निधूमयोर्गप र्ताह कार्यकारणभावनिक्चयो न स्यादभावाव्यवधानेनान्य-त्वाग्रहादित्याह । सवृ**ज्ञापरोत्पत्ते**रि<sup>3</sup>त्यादि । दृष्टं च सदृज्ञापरदर्शनं शुक्तिकादौ सस्यपि भेदभ्रान्तिनिमित्तं । एतच्च **नै रा त्म्य सि द्धौ** विभक्तिमिति तत्रैवाबधार्यं ।

तेन सर्वात्मना पूर्वक्षणसदृशस्यागरस्योत्पत्तिस्तया विप्रलब्धो न पूर्वक्षणा-दृत्तरक्षणमन्यत्वेनाध्यवस्यत्यिष तु स एवायमित्यत एव न पूर्वक्षणस्य विनाश-प्रतीतिरुत्तरस्य चोत्पत्तिप्रतीतिः । अग्निधूमयोस्त्वेकान्तेन विस<sup>4</sup>दृशत्वान्तै-रन्तर्ये सत्यप्यन्यत्वग्रहाद् भवति कार्यकारणभाविनिश्चयः। वा शब्दस्त्वनवक्लृ-प्तिसूचनार्थः।

तेनायमर्थी यदिः सत्तोपलम्भे व्यभिचारः सवृशापरोत्पत्त्या वा विप्रलम्भः सर्वदास्त्येव विप्रलम्भं इत्येवं परः।

अथवा कि पुनः पश्यन्निप न व्यवस्यतीत्याह। सत्तोपलम्भेन। पूर्व य. सत्तोपलम्भेन प्रतीयमाने तद्भावशङ्का पूर्वदृष्ट भावारोपस्तेन विप्रलब्धः न व्यवस्यित। एवन्तह्यीदिक्षणदर्शन एवाध्यवसायः स्यात्। पूर्व सत्तोपलम्भाभावादित्या-शंभ्याह। सवृशापरोस्पत्तिविप्रलब्धो वेति। वा शब्दश्चार्थे। प्रथमक्षणसदृशस्य द्वितीयक्षणस्योत्पत्त्या च विप्रलब्धो न व्यवस्यति। योगिनामिप तिह् निश्चयो न्रस्यादित्याह। मन्दबुद्धिरित। तेन बाह्याध्यात्मिकविप्रलम्भनिमित्तसद्भा-धवत् पृथग्जनानां निश्चयः। योगिनान्तु सत्यपि सदृशदर्शने पटुबुद्धित्वान्निश्चयो भवत्येव।

तस्मात् स्थितमेतत् (।) क्षणस्थितिधर्मतां पश्यन्निप सदृशापरोत्पत्त्या विप्रकृब्धो न व्यवस्यतीति।

ननु भावस्य क्षणिकत्वे सित पूर्वोत्तरक्षणानां विभागेन प्रतिभासः स्यात्। अप्रतिभासनाच्च कथम्पश्यन्निप न व्यवस्यतीत्युच्यते। अथ नीलाद्यव्यतिरिक्त-४५b त्वात् क्ष<sup>7</sup>णिकत्वस्य नीलग्रहे ग्रहः।

युक्तमेतत्। किन्त्विदमत्र निरूप्यते (।) किमिदं नीलमक्षणिकमृत क्षण-रूपमथ सन्तानः। तत्र यद्यक्षणिकन्तदा नीलप्रतिभासे कथं क्षणिकत्वप्रतिभासः। अथ क्षणरूपं। निवदमेवासिद्धमिति कथं नीलप्रतिभासे क्षणप्रतिभास उच्यते।

<sup>1</sup> Pramāņavārtika 1:225.

क्षणाप्रतिभासनाच्य न सन्तानरूपस्य नीलस्य प्रतिभासः। अथ नीलमात्रप्रति-भासे सति क्ष<sup>1</sup>णिकत्वप्रतिभासः। तदयुक्तं। प्रतिभासाप्रतिभासाभ्यां हि प्रत्य-क्षस्य ग्रहणाग्रहणे। नान्यथा। तदाह। तद् यदपि गृह्णाति तत्प्रतिभासेनेति। न च क्षणानां प्रतिभास इत्युक्तं।

यदि च नीलाद्यव्यतिरिक्तं क्षणिकत्वन्तदा नीलनिश्चये क्षणिकत्वस्य निश्चित-त्वादनुमानस्य वैयर्थ्यं स्यात्। यस्त्वाह। एकज्ञानविषयत्वमेव क्षणिकत्व पूर्वोत्तरज्ञानविषय<sup>2</sup>त्वव्यावृत्तस्यैव चेदानीन्तनज्ञानविषयत्वस्य प्रतिभासनात्(।) पूर्वापरक्षणविलक्षण एव क्षणः प्रत्यक्षेणानुभूतनिश्चितोनुमानेन तु प्रत्यक्षवृत्तमेव परामृश्यत इति नानुमानस्य वैयर्थ्यमिति।

तदयुक्तं। यतो यद्येकज्ञानस्याक्षणिकत्वन्तदार्थस्याप्यक्षणिकत्वं स्यात्। अथ तस्य क्षणिकत्वन्तत्कुतोऽवगतं । तस्याप्येकज्ञानविषयत्वादिति चे<sup>3</sup>दनवस्थयैव प्रतिपत्तिः क्षाणिकत्वस्य । अथ ज्ञानक्षणस्य प्रतिभासोऽभ्युपगम्यतेसावर्थक्षणस्य किन्नाभ्युपगम्यते । अन्यर्थेकस्यापि क्षणस्यानेकज्ञानविपत्वादनेकत्वं स्यात् ।

भ ट्ट वा सु दे व स्त्वा ह। "पूर्वात्तरक्षणानां विनाशेनाप्रतिभासनमेवाक्षणि-कत्वप्रतिभासनमतोक्षणिकत्वग्राहकमेव सर्वम्प्रत्यक्षं केवलं क्षणिकत्वा<sup>4</sup>नुमानेन भ्रान्तं साध्यत'' इति (।)

एतदप्ययुक्तं । प्रतिज्ञायाः प्रत्यक्षबाधितत्वेनानुमानस्योत्थानाभावात्। निर्विकल्पकस्यापि प्रत्यक्षस्य भ्रान्तत्वे सम्बन्धग्रहणाच्च। पश्यन्नपीति ग्रन्थ-विरोधश्च (।) तस्मादयुक्तमुक्तं । पश्यन्नपि न व्यवस्यतीति ।

अत्रोच्यते। यथा ह्यर्थक्षणानां पौर्वापर्यन्तथा ज्ञानक्षणानामपि तेन पूर्वकेण ज्ञानक्षणेन पूर्वक एवार्थक्षणो गृह्यते<sup>5</sup> नोत्तरः । उत्तरेणाप्युत्तर एव न पूर्व इति (।) एकस्मिन् ज्ञाने तयोरप्रतिभासनात् कथम्पूर्वस्मादयमन्य इति विभागेन प्रतिभासः स्यादिति चोद्यते। स्वरूपप्रतिभास एव च भावस्यान्यस्माद् विवेकप्रतिभासः मुमेरुभिन्नप्रतिभासवत्। स च क्षणस्याप्यस्त्ये वेति कथं न विवेकप्रतिभासः। दृष्टो दृश्यत इति प्रतीतेश्च । अन्यो हि दृष्टः स्वभा<sup>6</sup>वोन्यश्च दृश्यमानः । तथा हि प्रथमदर्शी दृश्यमानमेव स्वभावम्भावस्य पश्यति न तु दृष्टमित्यनयोर्भेद एव। केवलमेकान्तसद्शयोः पूर्वापरक्षणयोरभावेनाव्यवधानाद् घटपटादिवद् विभाग-प्रतिपत्तिनं भवति। नापि विभागेनाप्रतिभासादभेदोपि (।) न हि शुन्ति-कायान्तदेवेदमस्मदीयं रजतमिति प्रवर्त्तमानस्य शुक्तिकारजतयो<sup>7</sup>विवेकप्रतिभा- 3 <sup>6a</sup> साभावादभेदोपि । तस्माद् यथात्र निर्विकल्पके ज्ञाने शुक्तिकायाः स्वरूपप्रतिभास एवान्यस्माद विवेकप्रतिभासः। तथैकस्यापि क्षणस्य स्यात (।) केवलं पूर्वः क्षणः

कस्मान्न विभागेन स्मर्यत इति यदि परं चोद्यं स्यात्तत्र चोक्तमेव सदृशापरोत्पत्ति-विप्रलब्धेर्न स्मर्यत इति ।

ननु तथापि क्षणो न प्रतिभासते । एकाण्वत्ययकालत्वेनैव भावस्याप्र<sup>1</sup>तीतेः ।

•न तु यद्येकस्मिन् क्षणेस्याप्रतिभासः कथमक्षणिकस्य प्रतिभासः प्रतिक्षणमप्रतिभासनात् । उत्पद्यमानस्य च भावस्य पूर्वापररूपविविक्तस्य प्रत्यक्षेण ग्रहणात्
कथं क्षणिकत्वग्रहः । नाप्यक्षणिकः प्रतीयते पूर्वापरकालयोरप्रतिभासादेव तत्सम्बन्धितयेदानीं प्रत्यक्षेऽप्रतिभासनात् पूर्वकालसम्बन्धिस्वभावस्येदानीमप्रतिभास

ए²व विनाशोऽन्यस्वभावस्य प्रतिभास एवोत्पाद इति कथमुच्यते पूर्वोत्तरक्षणानां
विनाशोत्पादाप्रतिभासनाद् अक्षणिक इति । नाप्यनेकक्षणरूप इदानीन्तनः कालोनेकक्षणसम्भवे गृहीतादिरूपताऽस्य स्यात् न व्यर्थता ।

न हि प्रत्यक्षभाविना निश्चयेनेदानीमेवेदमस्तीति निश्चीयते (।) किन्तर्ही-दानीमस्तीति । अनुमानेन त्विदानीमेवा स्तीति साध्यते ।

तस्मात् स्थितमेतत् (।) पश्यन्नपि न व्यवस्यतीत्यादि।

ननु यदि नित्यं सदृश इति प्रत्यक्षेण निश्चयः स्यात्स एवायमिति बुद्धि-भ्रान्तिर्यावता सर्वदा स एवायमिति प्रतीतिर्दृढरूपोत्पद्यत इति कथं भ्रान्तिस्त-दाह भट्टः ।।

> "नित्यं सदृश एवेति यत्र रूढा मतिर्भवेत्। स इति प्रत्यभिज्ञानं भ्रान्तिस्तत्रावकल्पते॥ इह नित्यं स एवेति विज्ञा<sup>5</sup>नं जायते दृढं। तदस्तित्वातिरेकाच्च प्रामाण्यन्तस्य युज्यते॥ देशकालादिभेदेन तत्रास्त्यवसरो मितः। इदानीन्तनमस्तित्वं न हि पूर्वधियो गतं॥"

न च सर्वदानुमानेन सदृशनिश्चयः। प्रत्यक्षप्रत्यभिज्ञाबाधितत्वात् प्रत्यभिज्ञाया अनुमानोत्थानाभावात्। न च प्रत्यभिज्ञाया अप्रामाण्यमितरेतराश्रयदोषात्। यतो न यावदप्रामाण्यमस्यास्ता<sup>6</sup>वन्नानुमानस्योत्थानं यावच्च नानुमानोत्थानन्ता-वन्नास्या अप्रामाण्यमन्योन्याश्रयदोष इति।

अत्रोच्यते । स इत्यनेन पूर्वकालसम्बन्धी स्वभावो विषयीत्रियते । अय-मित्यनेन च वर्त्तमानकालसम्बन्धी । अनयोश्च भेदो न च कथंचिदभेदो वर्त्तमान-

¹ Slokavārtika: शब्दिनस्यताऽधिकरणे ३७३, ३७४ (तदाऽस्तित्वाऽधि-कत्वाच्य साथितं।)

## अन्त्यक्षणविश्वनां निश्वयात्। पश्चात् तदनुपलम्भेन अनवस्थितिप्रतीनिः तदा नि<sup>4</sup>द्दचयकालतयाऽनित्यता व्यवस्थिता। कार्योत्पस्तिमामध्यंकारणस्वभा-

कालभाविरूपैकस्वभावत्वाद् वस्तुनः। तस्माद् भेद एव प्रत्यभिज्ञाने सति भासत इति कथ<sup>7</sup>मनेन क्षणिकत्वानुमानबाधा।

36b

यद्वा वस्तुनः पूर्वकालसम्बन्धित्वमिदानीमसदेव। पूर्वकालाभावात्। सत्त्वे वास्य बर्त्तमानकालसम्बन्धित्वमेव स्यान्न पूर्वकालसम्बन्धित्वं विरोधादित्युक्तं। तस्मात् पूर्वकालसम्बन्धित्वस्यासतो ग्राहकः स इति ज्ञानांशो भ्रान्तोऽन्यया वस्तुनः स्पष्टबालाद्यवस्था ग्राहकः स्यान्न च भवति। तस्माद् भ्रान्तात् पूर्वदृष्टरूपा ।-रोपेण स एवायमिति ज्ञानात् कथमनुमानबाधा । यत्र चाक्षव्यापारस्तद्ग्राहक प्रत्यक्षमुत्पद्यते । न च पूर्वकालास्तित्वेऽधुना क्व व्यापारोऽसन्निहितत्वात् । नापि तदभेदेन तत्कथं पूर्वोत्तरकालास्तित्वयोरैक्यग्राहकं ज्ञानं प्रत्यक्षं स्यात्। यदा च बालाद्यवस्थायां दृष्टः वृद्धावस्थायां प्रत्यभिज्ञायते । न तत्र वा प्रत्यभिज्ञाने नित्यत्वं प्रतिभासते । केव<sup>2</sup>लं स एवार्यामिति तत्त्वमध्यवसीयते । न च तत्त्वम्बा-लवृद्धावस्थयोर्भेदात् । नापि तत्त्वग्रहणान्यथानुपपत्त्या नित्यत्वादिकल्पना । सदृशापरोत्पत्तिभ्रान्तिनिमित्तादप्युत्पत्तिसम्भवात् । लूनपुनजितिष्विव केशेषु । न चात्र केशत्वसामान्याद् भिन्नात् प्रत्यभिज्ञानं । तदिहेति बुद्ध्युत्पादप्रसङ्गात् । नाप्यभिन्नादन्यत्रानुगमे वाऽनुगतव्या<sup>3</sup>वृत्तरूपयोः। परम्परासंश्लेषेणैकान्त-भिन्नत्वात् । ततश्च त एवामी केशा इति प्रत्यभिज्ञा सदृशापरोत्पत्तिनिमित्तैवात एव भ्रान्तिः। तथा घटादिष्वस्याभ्रान्तत्थाशंकयानुमानस्योत्थानं युज्यत एव। नापीतरेतराश्रयत्वं यतो नानुमानेन प्रत्यभिज्ञाया अप्रामाण्यं क्रियतेऽपि तु ज्ञायते स्वहेतुन एवाप्रमाणरूपाया निष्पत्तेः। दृष्टो दृश्यत<sup>4</sup> इति ग्रहात्। दृष्टत्वं हि न पूर्वमभावस्यास्ति । तदा दृश्यमानैकरूपत्वात् । नाप्यधुनाऽत एव । नापि पूर्वकालसम्बन्धित्वं दृश्यमानस्येदानी पूर्वमभावात्। तस्माद् दृष्टत्व-मारोप्य ग्राहिका प्रत्यभिज्ञा भ्रान्तत्वादप्रमाणैवोत्पद्यते । नाप्यस्या अप्रामाण्यनि-मित्तमनुमानस्योत्थानमपि तु साध्यप्रतिबन्धनिमित्तमतः प्रत्यभिज्ञाया बाधकं। विस्तरस्त्व<sup>5</sup>यं प्रत्यभिज्ञाभङ्गविचारो नै रात्म्य सिद्धौ कृत इति तत्रैवावधार्यः।

तस्मात् स्थितमेतत् (।) तां पुनः क्षणस्थितिधर्मतां स्वभावस्पश्यन्निप सदृशापरोत्पत्तिविप्रलब्धः पूर्वक्षणिवनाशाविनिश्चयान्न व्यवस्यतीति ।

कथं पुनर्गम्यते सदृशापरोत्पत्त्या विप्रलब्धो न व्यवस्यतीत्यत आह । अन्त्ये-त्यादि । सदृशक्षणान्तराप्रतिमन्धायी क्षणोऽन्त्यक्षणस्त<sup>6</sup>**दृशिनां** नष्ट इति निश्च- वस्त्रमपि । कार्यावर्शने कारणवर्शनेऽपि अनित्येन तस्त्वभावेन कार्यवर्शनात् तथा प्रतीतिः । अन्ययाऽन्यनि<sup>5</sup>मित्तस्वे वाऽनिमित्ततेव युक्ता । अनित्यताऽर्थान्तरभेव स्यात् । तथा च भावयोगो न स्यात् तत्रानपेक्षाणां । अथापेक्षते, तिह सैव तस्य स्वात्मभूतस्य अनित्यतास्तीति किमपरेण । स्वभावतो निद्यस्य हि अर्थान्तरेण सहापि तत्स्वभावस्य अनौचित्यात् ।।

432b अनित्यता धर्मान्तरं वा, तवप्यर्थान्तरसम्भूतं चेत् कारणं वा भवेत् कार्यं वा। कार्यकारणभिम्नस्य प्रतिबन्धाभावात्। तस्याः सत्ताऽनुमानाऽसंभवात्। तत्र।

पश्चाद् भावाम हेतुत्वं फलेप्येकान्तता कुतः ॥३५॥

तद्वस्तुसिद्धेः पश्चावर्थान्तरावुत्पावे कथनं तस्य कारणम्। कार्यस्य च कारणेऽवश्यं भावात् तद् गमकं निमित्तं अनिश्चितमेवास्ति। तस्मात् तद्वन्य-निमित्तस्य धर्मस्य हि वस्तुनि नाऽवश्यंभावात् नानुमानम्। अथ चेत् वर्शना-ऽदर्शने अन्वयव्यतिरेकप्रतीतेः नाश्रयः, कथं तीह धूमाद् अग्नेर्ध्यभिचारः इति प्रतीतिज्ञानम्॥

एवम् ।

कार्य धूमो हुतभुजः कार्यध(स्मीनुवृत्तितः)। तल्लक्षणभूतानुपलम्भात् यदुपलम्भः। तेन एकाभावे च यस्या-

नन्वन्त्यक्षणर्दाशनोपि कथन्नश्वरत्वनिश्चयो यावता तदापि सत्तोपलम्भो-ऽस्ति । न हि सत्तायामेवोपलभमानस्तदभावमर्वतीत्याह । पश्चादित्यादि । न बूमोत्त्यक्षणदर्शनमात्रान्निश्चयो भवतीति किन्त्वन्त्यं क्षणं दृष्ट्वा पश्चाद् वि<sup>7</sup>

× · ×

९भवित (।) तदा नोपलभ्यते तत्तस्य कार्यं। न चाग्निकाष्टादिसन्निधाने भवतो धूमस्यापनीतेऽक्वादौ अनुपलम्भोस्ति। अग्न्यादौ त्वनीते भवत्यनुपलम्भः। एव-म्परस्परसहितौ प्रत्यक्षानुपलम्भाविभमतेष्वेव कारणेष्वसन्दिग्धं कारणत्वं साध्यत इति। तच्चीति यथोक्तं कार्यलक्षणं धूमेस्ति तस्मादग्नेरेव धूमो भवित। सर्वकालं चाग्निसन्तिधाने भावति।

यात् । अवगम्यते प्रागप्ययम्प्रतिक्षणमेव नश्यति केवलं यथोक्तादेव विप्रलम्भ-हेतोर्न निश्चीयते ।

<sup>1 37</sup>th leaf is missing.

### **ऽनुपलम्भः। तत् तस्य कार्यम्। तन्त्र धूमेऽस्ति।।**

दहेतुत्वाददृश्यहेतुत्वाद्वोच्यते । तत्र न तावत् प्रथमः पक्ष इति तृ ती ये परि च्छे दे ''अशक्तं सर्वेमिति चेदि''त्यत्रान्तरे (प्र०वा० ३।४) वक्ष्यामः । नाप्यहेतुत्वमिति तत्रैव वक्यति । नाप्यदुरयहेतुत्वं धूमस्य । अग्न्यादिसामग्र्यन्वयव्यतिरेकान्विधानात् ।

अथ स्याद् (।) अदृश्यस्यायं स्वभावो यदग्न्यादिसन्तिधा<sup>2</sup>न एव भूमं कर्पूरा-दिदाहकाले सुगन्धादियुक्तं च करोति नान्यदेति। तत्किमग्निमन्तरेण कदा चिद् धूमोत्पत्तिर्दृष्टा येनैवमुच्यते । नेति चेत् । तत्कथन्नाग्निकार्यो धूमस्तद्भावे भावात्। धूमोत्पत्तिकाले चाग्निः सर्वेदा प्रतीयमानोपि काकतालीयन्यायेनाव-स्थित इत्यलौकिकोयं व्यपदेश:।

अथवा स एवादृश्यस्य स्वभावो यद्यग्निना नोप<sup>3</sup>िक्रयते तित्कमग्न्यादिस-न्निधान एव धूमं करोति न पूर्वन्न पश्चात्। तस्मादग्न्यादिसन्निधान एवा-स्वभावो धुमजनको भवति नान्यदेति तत्रापि पारम्पर्येण धूमस्याग्निजन्यत्वमेव स्यात् ।

किञ्च। यथा देशकालादिकमन्तरेण धूमस्यानुत्पत्तेस्तदपेक्षा प्रतीयते तथा सर्वदाग्निमन्तरेणानुत्पत्तिदर्शनादग्न्यपेक्षाऽस्य केन वा<sup>4</sup>र्येत। तदपेक्षा च तत्कार्यतैव। यथा चादृश्यभाव एव धूमस्य भावात्तज्जन्यत्विमध्यते तथा सर्व-कालमग्निभावे भावदर्शनादग्निजन्यत्वं किन्नेष्यते। यावतां च सन्निधान एवी-त्पद्यमानो भावो दृश्यते तावतामेव हेतूत्वं सर्वेषां प्राग्भावस्य तूल्यत्वात् । तथा चाग्न्यदृश्यादिसामग्रीजन्यत्वं धूमस्येति कुतोग्निव्यभिचारः।

अन्यस्त्वाह। भ<sup>5</sup>वत्वग्निधूमयोः कार्यकारणभावतस्तथापि न तयोरेकेन ज्ञानेन ग्रहणम्भिन्नकालत्वात्। नाप्यनेन पूर्वकेण हि निविकल्पकेन पूर्वकम्यस्तु मात्रं गृहीतं न तु कारणरूपं कार्यस्य भावित्वेनाप्रत्यक्षत्वात् । उत्तरेणाप्युत्तरम्वस्तु-मात्रं गृह्यते न तु कार्यरूपं कारणस्यातीतत्वेनाग्रहात्। नापि सविकल्पकेन तत्राप्यस्य चोद्यस्य तुल्य<sup>6</sup>त्वात् । तेनेदमस्मादुत्पन्तमिति न केनचिद् गृहीत-मत एव न स्मरणेनापि गृह्यतेनुभवाभावादिति।

अत्रोच्यते। कार्यस्य तावदनुत्पन्नावस्थायामसत्त्वादेव न कारणसम्बन्धित्वं निष्पन्नावस्थायामप्येवं । निरपेक्षत्वात् (।) तथा कारणमपि कार्यनिष्पत्त्यनिष्पत्त्य-वस्थायां कार्यासम्बन्ध्येव। नाप्यनयोः कार्यकारणभावः सम्बन्धो भिन्न<sup>7</sup>काल- 38b त्वात्। केवलमस्येदं कार्यं कारणं चेति कल्पितोयं व्यपदेशः। तेन हेतोः सका-शात् स्वरूपलाभ एव कार्यत्वं। कारणस्यापि कार्यं प्रति प्राग्भाव एव कारणत्वं स चात्मलाभः प्राग्भावश्च भावस्याभिन्नत्वात् प्रत्यक्षगृहीत एव चेति कथं न प्रत्यक्ष-

प्राह्मः कार्यकारणभावः केवलं कार्यदर्शने सतीदमस्य कार्यकारणं चेति व्यवह्रियते । यतो नाकार्यकारणयाः कार्यकारण भावः सम्भवति । नापि कार्यकारणभावयोगात्तयोः कार्यकारणताऽभिन्ना कर्त्तुं शक्यते विरोधात् । नापि भिन्ना तयोः
स्वरूपेणाकार्यकारणता प्रसङ्गात् । स्वरूपेण कार्यकारणयोरपि किं कार्य कारणभावेनार्थान्तरेण कल्पितेन स्वरूपेणैव कार्यकारणरूपत्वात् (।) तस्मात् पूर्वोत्तरभाव
एव तयोः कार्यकारणभावः । तेन पूर्वके वस्तुनि गृह्य²माणे कार्यप्रत्यानन्तर्यकारणात्मकं गृहीतमेव । उत्तरेण च ज्ञानेनोत्तरम्वस्तु कारणानन्तरं गृह्यमाणं कार्यात्मकमेव गृह्यते (।) तदानन्तर्यस्य तदभिन्नस्वभावत्वात् । अत एवास्मादनन्तरमिदम्भवतीति स्मरणमपि भवत्यानन्तर्यस्यानुभृतत्वादिति ।

अ वि द्ध क र्ण्ण स्त्वाह । "अविनाभावित्वं एकं दृष्ट्वा द्वितीयादिदर्शने सित सिध्यति (।) न च क्षणिकवादिनो द्रष्टुर ${}^3\underline{\tau}(?)$ वस्थानमस्ति । न चान्येनानुभूते- थॅन्यस्याविनाभावित्वस्मरणमस्त्यतिप्रसङ्गादि"ति (।)

तदयुक्तं। प्रथमादेरर्थक्षणस्य प्रथमादिज्ञानक्षणेन ग्रहणादेकसन्तितपितितानां कार्यकारणभावेन स्मरणसम्भवाच्च। यथा च क्षणिकपक्षे कार्यकारणभाव-स्तथोक्त<sup>क</sup>मेव वक्ष्यतिच।

नन्वेवमिष क्षणानामनिश्चयेन कथं कार्यकारणभावनिश्चयो न च सन्तानेन त<sup>4</sup>न्निश्चयस्तस्य सन्तानिभ्यो भिन्नस्याभावात् केवलं सन्तानिन एव पूर्वापरकाल-भाविनः(।) तत्र च यदैकः क्षणो न तदान्य इति एकक्षणावभास एवेति कथं सन्तानावभासः(।) तदभावात् कथं कार्यकारणभाव इति (।)

तदयुक्तम् (।) एकपरमाण्वात्मकस्य वस्तुनो भावात् स्थूलात्मना सन्तानिनां नैरन्तर्यप्रतिभास एव मन्तानप्रतिभासस्तत्र च क्षणिविवेकानवधारणेन सादृ<sup>5</sup> ह्यंन चैकत्वाध्यवसायादेकसन्तिविर्वातां क्षणाना न कार्यकारणभाविनश्चयः। भिन्न-सन्तानविर्वातां तु सन्तानप्रवृत्त्या विजातीयत्वाद् भवित तिन्नश्चयस्तेनाग्निसन्तान-पूर्वकस्य धूमसन्तानस्य प्रतीतेरग्निधूमसन्तानयोः कार्यकारणभाविनश्चय उच्यत इति यत्विञ्चदेतत्।

अ ध्य य न स्त्वाह । ''स्वलक्षणयोः कार्यकारणभावग्रहणे सति कथं सा<sup>6</sup>मा-न्ययोर्गम्यगमकभावो भिन्नत्वादि''ति ।

तदप्ययुक्तम् (।)अनेकस्वलक्षणात्मकस्य सामान्यस्याभ्युपगमात् । तदुक्तम् (।)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pramānavārtika 1:33.

# स भ(वंस्तद)भावे(पि) हतुमत्तां विलंघयेत् ॥३६॥ सक्तदिप तथा दर्शनात् कार्यं सिध्यति ॥ <sup>4</sup> अकारणात् सक्तदिप अभावात् ॥

''अतद्रूपपरावृत्तवस्तुमात्रप्रसाघनात् । सामान्यविषयं प्रोक्तं लिङ्गं भेदाप्रतिष्ठितेरि''ति ॥ (प्र. स.)

तेन स्वलक्षणानां सम्बन्धग्रह एव सामान्यानां सम्बन्धग्रहो न त्वन्यः।

नन्वनुमानवादिना बौ द्धे न यावन्ति स्वलक्षणानि त्रैलोक्ये । तानि सर्वा<sup>7</sup>ण्यग्नि- 39<sup>a</sup> व्याप्तानि गृहीतब्यान्येकस्याप्यग्रहीते नैवानैकान्तिको हेतुः स्यात् (।) न चैवं प्रत्यक्षं कर्त्तुं शक्नोति सन्निहितविषयत्वात् । न वान्येषां स्वलक्षणानामनुमानतः साध्यधर्मेण व्याप्तिग्रहणमनवस्थाप्रसङ्गादिति ।

तदयुक्तं यतः (।) प्रत्यक्षमिनिभेदसिन्धान एव धूमभेदात् प्रतिपन् । एष्वधूमव्यावृत्तं रूपं धूममनिनव्यावृत्ताग्निमात्रकार्यमेवेत्यवधारयति (।) यथात्र तथान्यत्रापि देशा वितद् रूपमग्निजन्यमेवेति चावधारयत्यन्यथात्राग्निसम्बन्धितया न प्रत्यक्षेण गृह्यते । एवमग्न्यनग्निकार्यत्वेस्योभयसम्बन्धितया प्रतीतिः स्यान्नाग्निसम्बन्धितयेव । प्रतीयते च (।) तस्मादन्यत्राप्येतद्रूपमग्नेरेव भवनिति निश्चयात् कृतो धूमस्याग्निव्यभिचारः । यश्च तद्रूपम्वाप्पादिविलक्षणमवधारियतुं शक्नोति तम्यैवैतदनुमानं नान्यस्य । सामान्यव्याप्ति श्रव्हणवाद्विनापि गोपालघिटकादावग्निमन्तरेण धूमसामान्यदर्शनाव्यभिचारशंकयाग्निन्यतधूमसामान्यावधारणेनैव तदनुमानम् (।) आग्निनयतधूमसामान्यावधारण-ज्चाग्निसम्बद्धधूमाव्यक्त्यवधारणपुरस्सरमेव । न च सर्वत्र देशादावाग्निसम्बद्धधूमव्यक्तिविशिष्टस्य धूमसामान्यस्य ग्रहणङ्केनचित् प्रमाणेन सम्भवति । नापि महानमादाव गितसम्बद्धधूमव्यक्तिविशिष्ट धूमसामान्यं प्रतिपन्नमन्यत्रान्यायिव्यक्तेरनन्वयात् । यच्च धूमसामान्यमनुयायि तन्नाग्न्यव्यभिचारि । तस्मात् सामान्यव्याप्तिग्रहणवादिनोपि कथं विशिष्टं धूमसामान्यं सर्वत्राग्निना व्याप्तं प्रतिपन्नमिति तुल्यं चोद्यं।

अथ धूमस्यान्यत्राग्निजन्यत्वे न किंचिद् बाधकमस्ति तदेवेदिमिति च प्रतीतेस्त-त्सामान्यम्प्र<sup>4</sup>तिपन्नमिष्यतेऽस्भाकमपि तदेवेदिमिति प्रत्ययस्योत्पत्तेस्तत्प्रतिपन्नमिष्यत इत्यावयोः को भेद इति (।)

यिकिञ्चिदेतत्। एतमेवार्थन्दर्शयन्नाहः । सः धूमो भवँस्तदभावेऽन्यभावे हेतुमत्ताम्बर्लघयेवहेतुकः स्यात् । यद्वा सः धूमोग्निसम्बन्धितया प्रतीतस्तवभावे-ग्न्यभावे भवन् हेतुमत्तामग्निसम्बन्धितया न प्रत्यक्षण प्रतीयेतः । प्रतीयते च । इ तस्मात् सक्चविष न केवलं भूयस्तयावर्शनाबित्यनन्तरोक्तात् प्रत्यक्षानुपलम्भातः । कार्यस्य हि स्वकारणाभावे अकारणमेव स्याव्। न हि यव् यवभावे भवित तत् तस्य कारणम्। तद् अग्निमन्तरेणाऽपि घूमस्य भावात् तद्धेतुनं  $^{5}$ स्यात्।

अन्यहेतुकत्वात् नाहेतुकत्विमिति चेत्। नैतदेवम्। तत्राऽपि तुस्यत्वात्। तदभावेऽपि अग्नौ भवतीति तदय्यन्यत् स्यात्। अतज्जननस्वभावत्वात् एवं भवन् (एव) भवेत्। अतत्स्वभावस्याजननात् तस्याहेतुता स्याव्।

किङ्कारणम्(।)अकारणादग्नेः सकृदिष न केवलं भूयोऽभावात् । न हि बालुकाभ्यः सकृदिष तैलम्भवति । कार्यस्येत्यादिना कारिकार्थमाह । न हीत्याद्यस्यैव समर्थनं ।

एतेन व्याप्तिः कथिता भवित च धूमोग्निमन्तरेण व्यभिचारवादिनः। अनेन च पक्षधर्मः कथितः। त<sup>6</sup>दिति तस्मादिग्निमन्तरेण भावान्त तद्धेतुर्नाग्निहेतुस्तथा चाहेतुः स्यादिति भावः।

अन्यहेतुकत्वावि वह्नेर्यदन्यच्छकम् र्डादि । तद्धेतुकत्वाद् धूमस्य नाहेतुकत्वं इति चेत्।

नंतदेवन्तत्राप्यर्थान्तरे हेतौ कल्प्यमाने तुल्यत्वात् । तथा हि (।) तदभावेप्यन्यकारणाभावेषि पुनरन्नौ भवतीति तदप्यन्यत्कारणं न हेतुः स्यात् । अपि च योसौ
39b विद्वयंच्च ततो<sup>7</sup>न्यत्कारणन्तत्कि धूमजननस्वभावमाहोस्विन्न । यद्यजननस्वभावन्तदा कथन्ततोग्नेरन्यतो वा शक्रमुद्धदिरतज्जननस्वभावत्वात् अधूमजननस्वभावाद्भूमो भवन्नैव भवेत् । कि कारणम् (।) अतत्स्वभावस्य स्वयमधूमजननस्वभावस्याजननासस्य धूमस्याहेतुता स्यात् ।

अथ धूमजननस्वभावोन्यस्तदा द्वयोऱ्पि वह्नित्व धूमजननस्वभावलक्षण-त्वाद् बह्ने:। एत्<sup>1</sup>च्चोत्तरत्राभिधास्यते।

न वं स एवेत्यादि व्यभिचारवादी। अथवाग्निजनितो ध्मः स एवान्यतो भवतीत्येवं नोच्यते। यदि स एवान्यतः स्याद् भवेदहेतुत्वन्तादृशस्य विह्नजनित-धर्मस्वभावतुल्यस्यान्यतो भावात्।

अन्यादृशादित्यादि सिद्धान्त वा दी । तिर्देश कार्यसदृशं कारणमिष्यते येनैवमुच्यतेन्यादृशाद् भवन् कथन्तादृश इति । नान्यार्थत्वात् । यो हि धूम²-जनको विह्निर्दृष्टस्ततो विमदृशाद् भवन् धूमः कथन्तादृशो भवति विह्निजनित-धर्मतुल्यस्वभावो भवति ।

एतदुक्तम्भवति । यथा धूमभेदानान्तार्ण्णपर्णादीनां परस्परापेक्षया ताद्शत्व-न्तयाग्निभेदानामपि तार्ण्णपार्णादीनां धूमजनकानान्तादक्षत्वं परस्परापेक्षयैव । न वै स एव तावृशस्य भावात् इति चेत्। अन्यावृशाव् भवन् कथं तावृश इति।

तिवृशाद्धि भवन् तावृशः स्यात्। अन्यावृशावि यवि तावृशो भवेत्, तच्छिक्तिनय- 4332
माभावात् न हेतुभेवो भेवक इति अकारणं विश्वस्य वैश्वरूप्यं स्यात्। सर्वं वा सर्वस्माञ्जायेत। तस्मात् कारणस्य भेवाभेवाभ्यां कार्यस्य भेवाभेवा न स्याताम्।
तव् धूमवृष्टाकार विजातीयावर्षावृत्यसमाने अहेतुकत्वप्रसङ्गात्।।

नैतवेवम् ।

नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा (हेतो)रन्यानपेन्नणात्।

तेन यादृशो भूमभेद एकस्मादग्निभेदादुत्पद्यमानो दृष्टस्तादृशस्य धूमभेदस्य ता<sup>3</sup>दृ-शादेवाग्निभेदादुत्पत्तिः। यस्त्वनग्नेरुत्पन्नः सोन्यादृश एव। वाष्पादिवत्।

नन्विग्नजन्येन ध्मक्षणेन तादृशो धूमक्षणजन्यो धूमक्षणस्तेनान्यादृशादिष तादृशो भवतीति चेत्(।)न । अग्निजन्यस्य हि ध्मक्षणस्याग्निजन्य एवान्यो धूमक्षणस्तादृशो भवति नान्यः। न हि वाष्पादीनान्तादृशत्वाध्यवसायेषि तादृश-त्वम्भवति । धूमक्षणजन्यस्यापि धू4क्षणस्यान्यो धूमक्षणजन्य एव धूमक्षणस्तादृशो भवति नान्यः। तस्मात्तादृशादेव तादृशोत्पत्तिरिति कुतो व्यभिचारः। तेन ।

''क्षणिकत्वे कथम्भावाः क्वचिदायत्तवृत्तयः।
प्रसिद्धकारणाभावे येषाम्भावस्ततोन्यतः॥
तत्तक्ष्वानिन्तो भूमाद् यथा धूमस्य सम्भवः।
शक्रमूर्ध्नस्तथा तस्य केन वार्येत सम्भवः' इति (॥)

निरस्तं। प्रथमस्य ह्यग्निजन्यस्य धू<sup>5</sup>मक्षणस्यापरोग्निजन्य एव धूमक्षणस्तादृशो धूमक्षणजन्यस्य धूमक्षणस्य द्वितीयस्यान्यो धूमक्षणजन्य एव द्वितीयो धूमक्षणस्तादृशो भवित (।) तथा तृतीयदिक्षणेष्वपीति क्षणपेक्षयाप्यव्यभिचारस्तादृशस्य। एतमेवाह। तादृशाद्धि भवस्तादृशः स्यात्। अन्यादृशादप्यविह्नसदृशादपि यदि तादृशो भवेद् विह्नजिनतधूमतुल्यस्वभावी भवेत्। तक्ष्वितिनियमाभावात्। सदशासदृशयोः कारणयोर्या शक्तिस्तस्या यो नियमः सदृशी सदृशमेव जनयत्यसदृशी विलक्षणमिति तस्याभावात् कारणान्न हेतुभेदः कार्यस्य भेवक इति कृत्वाऽकारणम्विष्यस्य वैश्वकृष्यं स्यात्। यतः कुतश्चित्तारणादुत्पत्तेनिहेतुकत्वभिति वेदाह। सर्वं वा सर्वस्मादित्यादि। अशक्तादिप चेदुत्पत्तः सर्वं सर्वस्मा<sup>7</sup>ज्जायेत(।) 401 न चेवं। तस्मादित्यादि। तन्न धूम इति। तिविति तस्माद् यत उत्पद्धमानो धूमो दृष्टः स दृष्टाकारो वह्निः। तिद्विज्ञातीयादवह्नेरित्वर्थः।।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tham-ḥdag-gi.

## श्रपेद्यातो हि भावानां कादाचित्कत्वसम्भवः ॥३७॥

स हि बूमः कारणमन्तरेण भवेत् चेत् 3, तर्हि अपेक्षाविरहात् न कदाचिक्ष भवेत्। तद्भावे वैकल्याभावात्। इष्टकालवत्। तदापि च न भवेत्। अभाव-कालाविक्षेवात्। अपेक्षया हि भावाः कादाचित्का भवन्ति। भावाभावकालयोः तद्भावयोग्यतायोग्यताभ्यां योगात्। देशकालयोः तुल्ययोग्यताऽयोग्यतयोहि तद्व-त्तेतरयोनियमायोगात्।

सा च योग्यता<sup>5</sup> हेतुभावतोऽन्या चेत् । तस्माव् वेशकालयोः क्वचित् परि-

तथा चेत्यहेतुकत्वे सित नित्यं सत्त्वमसस्वम्वा धूमस्य स्यात् । किःङ्कारणम् (।) अहेतोर्भावस्य स्वनिष्पत्तावन्यानपेक्षणा (त्) । कारणान्तरानपेक्षणात् । कारणा-न्तरानपेक्षत्वेषि कादानित्कं स्वभावतो भविष्यतीनि चेदाह । अपेक्षातो हीति ।

एतदुक्तम्भविति (।) अनिष्पन्नस्यासस्त्वादेव कथं स्वभावतः कादाचित्कत्वं निष्पन्नस्य त्वस्ति स्वभावः केवलं सैव निष्पत्तः कथं क्वचिद् भवतीति चोद्यते । स हीत्यादिनैतदेव व्याचष्टे । न कदाचिन्न भवेत् सर्वकालम्भवेत् । किङ्कारणन्तद्भावे धूमस्वभावस्य भावे । कारणानपेक्षत्वेन वैकल्याभावात् । इष्टकालवत् । तदापि चेति दृष्टकालेपि धूमो न भवेत् । धूमाभा²वकाला-विशेषात् ।

पश्चादर्ढम्बिभजन्नाह । अपेक्षया होति । योग्यदेशकालापेक्षया । यस्मात् कार्यस्य यो भावाभावकालौ तयोर्थथाकमन्तद्भावस्य कार्योत्पादस्य ये योग्धता-योग्धते ताभ्यां योगात् । कालग्रहणमुपलक्षणपरमेवं देशद्रव्ययोरिष वाच्यं । अथैव नेप्यते । तदा तुल्ये योग्धतायोग्यते ययोः कार्यभावाभाववतोदेशकालयोस्तयोस्तयोः स्तद्वस्तेतरयोन्धियमायोगात् । कार्यकालस्यैव तद्वना । कार्यवत्ता । तदन्यस्येतरा । अकार्यवत्तेत्रस्य नियमस्यायोगात् । द्वाविष तौ कार्यभावाभावकाली कार्यवन्तौ स्यातां योग्यतासादृश्यात् । न वा । तुल्यत्वादयोग्यतायाः । तस्मात् तद्भाव-कालस्युव योग्यता । तां वाषेक्षमाण्(ा) भावाः कादाधिस्का भवन्ति ।

भवतु नामेष्टस्य देशकालादेर्योग्यता। न ताव<sup>4</sup>ता **हेतु**भाव इत्यत आह। **सा चेत्या**दि। यत एवमहेतुत्वे नित्यं सत्त्वासत्त्वं स्यान्न च भवति।

तस्मावित्यादि । यत्परिहारेण प्रवर्त्तते तदनपेक्षः । यत्र च वर्त्तते तत्सापेक्षः । यदि नाम क्वचिद् देशादौ वृत्तस्तथापि कथन्तस्सापेक्ष इति चेदाह । तथा हीति । तथा वृत्तिरित्येकपरिहारेणान्यत्र वृत्तिः । देशादिकमपेक्षत एव भावः (।)तेन तु देशादिना<sup>5</sup> न तस्योपकारः क्रियत इति चेदाह । तस्कृतोपकारेत्यादि । तन्निय-

हारेण अन्यत्र वेशकालयोः सञ्जावेन तत्सापेक इति भवति । तथा हि तथा वृत्तिरपेक्षत एव । तत्कृती पकारानपेक्षस्य हि तिष्रयमायोगात् । तव् वेशकालनियमात् ।
यत्र घूमी वृद्धः सकृव् वैकल्ये च न वृद्धः तस्य हि तज्जन्यः स्वभावः । अन्यथा
कवाचिद्ध प्यभावात् स तत्प्रतिनियतोज्यत्र कथं भवेत् । भवन् वा न धूमः स्यात् । 433 क्रिजनितः स्वभावविशेषो धूमः । तथा हेतुरिय तथाभूतकार्यजननस्वभावः ।
यवि तस्याज्यतो रेपि भावः, तवा न स स्वभाव इति सक्रविय न धूमं जनयेत् । न च
स धूमः, अधूमजननस्वभावाद् भावाद् । तत्स्यभावत्वे च स एव नेति अध्यभिवारः ।।

त्रप्रास्वभावः शकस्य मूर्द्धा यद्यग्निरंव सः । त्रयानग्निस्वभावोसौ धूमस्तत्र कथं भवेत् ॥३८॥

यमायोगादिति । तस्मिन्नैव देशादौ तेन न भाव्यमिति नियमायोगात् (।) तिविति तस्माद् देशकालग्रहणमुपलक्षणं द्रव्यस्यापि परिग्रहः । यत्रेति देशादौ दृष्टः सकृदि-ति । यथोक्तेन प्रत्यक्षेण येषां सन्तिधाने दृष्टस्तेषामेवान्यतरवैकल्ये च पुनर्न वृष्टः । अन्यथेति यदि तज्जन्योस्य स्व<sup>6</sup>भावो न स्यात् स इति धूमस्तत्प्रतिनियतोग्न्या- दिकसामग्रीं हि यतः । अग्नेर्त्यत्र कथम्भवेन्नैव भवेत् । भवन् वा न धूमः स्यात् । यस्मात् तज्जितितो ह्यग्निजितो हि स्वभाविवशेषो धूम इति । तथा हेतुरिप विह्नस्तथाभूतकार्यजननस्वभावो धूमजननयोग्यतास्वभावो धूमर्राहतावस्थाया- मप्यस्त्येव योग्यता कारणभूतेति । तेन नाऽच्यापि लक्षणं । एवमग्निधूमयोः 4०b परस्परापेक्षया नियतस्वभावत्वे प्रत्यक्षव्यवस्थापिते ।

यदि तस्य धूमस्याग्नेरन्यतीपि भाव इष्यते तदा न स धूमजननः स्वभावस्तस्या-वह्नेः। तथा ह्यनग्नेर्यदा धूमस्योत्पित्तस्तदानग्नेरेव धूमजननः स्वभावो जातः। यश्चानग्नेः स्वभावः स कथमग्नेः स्यात्। ततश्चाधूमजननस्वभावत्वादग्नेः सकृदिप न धूमं जनयेत्। धूमस्यापि धूमस्वभावता न स्यादित्याह। न चेत्यादि। अग्नेरन्यतो भवन्न वा स धूमः (।) कि कारणम् (।) अधूमजननस्व-भावादनग्नेर्भावादुत्पत्तेः। तस्त्वभावत्वे चानग्नेरिप धूमजननस्वभावत्वे चाभ्यु-पगम्यमाने। स एवाग्निर्धूमजनकरूपत्वादस्य इत्यनेन द्वारेणाव्यभिचारो धूमस्य।।

सुखग्रहणार्थं अग्निस्वभाव इत्यादि श्लोकद्वयमाह।

<sup>1</sup> Lan-ḥgaḥ.

# धूमहेतुस्वभावो हि वहिस्तच्छिक्तिभेदवान । श्रधूमहेतोर्द्धूमस्य भावे स स्यादहेतुकः ॥३९॥

इति संग्रहश्लोकौ।

कथमिवानी भिन्नात् सहकारिणः कार्यस्योत्पत्तिः। यथा चक्षुषो रूपा-वेविज्ञानम्।

न वे किञ्चित् तत्स्व (भावं) एकंकं जनकम्। किन्तु सा<sup>4</sup>मग्री जनिका तत्स्व-

अग्निस्वभाव इति घूमजननस्वभा<sup>3</sup>वो पवीत्यर्थः। अग्निरेव स शक्रमूर्ढी धूमजननस्वभावत्वात्। अथानग्निस्वभावोतौ शक्रमूर्द्धाः। तत्रोति शक्रमूर्द्धाः। कस्मान्न भवेदित्याह। धूमेत्यादि। हि यस्मात्। धूमहेतुस्वभावौ यस्येति विग्रहः। कुत एतत् तच्छक्तिभेदवान्। तया धूमजनिकया शक्त्या करणभूतया वस्त्वन्तरात् खद्योतादेभेदवान् विसदृशः। अधूमहेतोरित्यवह्निस्वभावाद् धूअमस्य भावे उत्पादेऽभ्युपंगम्यमाने स धूमः स्यादहेतुकः। यथोक्तं प्राक्।

कथिमत्यादि परः । इदानीमित्येकस्य धूमादेविजातीयादुत्पत्त्यनभ्युपगमे । कथिभननात् परस्परिवजातीयात् । सहकारिणः सकाशादेकस्य कार्यस्योत्पत्तिः । कथिमभननात् परस्परिवजातीयात् । सहकारिणः सकाशादेकस्य कार्यस्योत्पत्तिः । कथिमत्याह । यथेत्यादि । आदिशब्दाद् आलोकमनस्कारादयः । एवञ्चं सितं चक्षुः स्वभावादप्युत्पद्यते विज्ञानम<sup>4</sup>चक्षुःस्वभावादिप रूपमनस्कारादेनं चेदमहेतुकं । एवं धूमोप्यग्नेरुत्पद्यतामनग्नेरुच शक्रमूर्ध्नः । न चाहेतुको भविष्यतीति चौदको मन्यते ।

न यं किचिदित्यादिना प्रतिविधत्ते। चक्षुरादिषु तस्स्वभावं जनकस्वभावं सदेकंकं परस्परानपेक्षं न वे जनकं(।) यदि हि स्यात् तदा प्रत्येकं कारणव्यभिचा-रादहेतुकं स्यात्। किन्तु सामग्री जनिका। तस्स्वभावा जन<sup>5</sup>कस्वभावा। सामग्री जनिकत्येतावतैव तत्स्वभावत्वं लब्धमतत्स्वभावस्याजनकत्वात् तिर्त्तं स्वभाविति पृथगुच्यते। सत्यं किन्त्ववधारणार्थमुक्तं। सामग्र्य्यस्थायामेव तत्स्वभावता। न पूर्वत्र परचान्न पृथगिति। स्वहेतुसामर्थ्यनियतसिन्धधीत्येकस्मिन् कार्ये समस्तावन्ये कारणानि हेतुरिति समुदायार्थः।

केचित्तु वा शब्दं पठिन्त (।) सामग्री जिनका तत्स्वभावा<sup>6</sup> वेति । अत्र तु वाशब्दस्य न किचित् प्रयोजनिम्त्य (प)पाट एवायं। यदि सामग्रीत्युक्तवा सामग्र्यन्तरादिष चक्षुविज्ञानं स्यात्तदा भिन्नादुत्पादेरहेतुकत्वम्भवेत् । सैव साम-ग्र्**यनुमीयते** । कार्येण न प्रत्येकं कारणादन्यतो नास्ति व्यभिचार इति भावः ।

स्यादेतद अग्न्यादिसामग्रया आद्य एव धूमक्षणो जनितो न च तस्य लिङ्ग-

## भावा । सैवाऽनुमीयते । सैवं च सामग्री स्वभावस्थित्याकार्यस्य आश्रयः । अत एव सहकारिणामपर्यायेण जननम् ।

त्वन्तस्यानिश्चयात्। यश्च धूमप्रतिबन्धो गृह्य<sup>7</sup>ते स पूर्वधूमहेतुरेव (।) 4<sup>12</sup> कथन्ततोग्न्यादिसामग्र्या अनुमानिमत्यत आह । सैव चेत्यादि कार्यप्रबन्धस्य स्वभाविस्यतेः । साध्य आद्यं कारणं । सामग्रीमन्तरेण धूमसन्तानस्यैवाभावात् । ततो धूमसन्तानमग्निकार्यत्वेनैकीकृत्य दहनादिसन्ततेः कारणभूताया अनुमानं । न हि क्षणविभागेनार्वाग्दर्शनस्य व्यवहारः सम्भवतीति ।

स्यादेतद् (।) अतीव एव व¹ह्लिरनुमीयते । न च तेनार्थिकियार्थिनः किंचित् प्र-योजनिमत्येतदिष चोद्यमानेनैव परिहृतं । तदा चायमर्थः (।) सैव च सामग्री प्रवन्धेन प्रवर्त्तमाना कार्यस्वभावस्थितेः कार्यप्रवन्धवृत्तेहेंतुः पूर्वपूर्वभग्न्यादिक्षणं प्रतीत्योत्तरोत्तरस्य धूमक्षणस्योत्पत्तेः । न ह्ययं नियमो यदेक एव धूमक्षणोग्निना जन्यो नापर इति । यावदिन्धनस्य न सर्वथा भस्मीभवनन्ता²वद् धूमक्षणानामु-त्यत्तिर्रावरुद्धा । तस्मादुत्तरोत्तरदहनक्षणजननमर्थेनप्रवन्धप्रवृत्तेनाग्निना यथा-भूतो धूमप्रवन्थो जनितः प्रत्यक्षावधारितस्तथाभूतमन्यत्रावधार्यार्थिकियासमर्थ-दहनसन्तानस्यानुमानन्तर्दाथनो न विरुद्धम् (।) अन्य एव च स्वभावो विच्छिन्न-दहनसन्तानस्य धूमस्यान्य एव विच्छिन्नदहनसन्ततेर्वासगृहादिस्थस्य । स्फुटरुच तयो³भँदमवधारयति लोक इति कृतो व्यभिचारः ।

अथवाऽन्यथा व्याख्यायते ।

ननु सामग्री समग्रेभ्योन्या। तस्याद्यकैतत्वाद् एकमेव कार्यमुत्पद्यतेऽन्यथा समग्राणां प्रत्येक सामर्थ्यात् कार्यबहुत्वस्पर्यायेण चैककार्यजनकत्वं स्यान्त च भव-ति। तस्मात् कथमेकजनकत्वमित्यादांक्याह।

सैव चेत्यादि । सैव च सामग्रीति समग्रा एव सामग्री शब्देनोच्यन्ते । कि कारणं । स्वभावस्थित्या स्वरूपसन्निधानेन कार्यस्याक्षयो भवति यतः ।

' एवम्मन्यते। यदि सामग्र्या एव कार्योत्पत्तिस्तदा समग्राणामकारकत्वं स्यात्। तथा च प्रतीतिबाधा। समग्राणामिष कारकत्वे सुतरां कार्यबहुत्वं स्यात्। पर्यायेण चैककार्यजनकत्वं स्यात्। न च सामग्रीबलात्तेषामेकरूपता। सामग्र्या एवा-भावप्रसङ्गात्। तस्मात् ते स<sup>5</sup>मग्राः स्वहेतुभ्य एवैककार्यकरणे नियता उत्पन्नाः सामग्रीशब्देनोच्यन्ते। न च बहूनामेककार्यकरणे बाधकमस्ति। न चास्माकङ्का-रणमेव कार्यो भवतीति मतं येनानेकस्यैककार्यत्विम्वरुध्येत। यथा चैककार्यं त्येप्रकस्य प्राग्भाव एव कारणस्वन्दृष्टत्वात् तथानेकस्यापि (।) यथा वा त एव समग्राः संयोगलक्षणामेकां सामग्रीञ्जनयन्ति। तथै<sup>8</sup>कमिष कार्य किन्न कूर्वन्तीति(।)

यदिष गोमया विविजातीयात् शास्त्रकावेक्टपित्तर्बृष्टा । तत्राऽपि तयाऽभि-धानेऽपि स्वबीजप्रभवात् अस्त्येव स्वभावभेदः। हेतुस्वभावभेदात् । यथा कद-ल्या विजकन्दोः द्ववायाः । स्फुटं एवेवं लोके भिन्नाकारद्वारेण विभागः । इत्थं सुविवेचिताकारं कार्यं हि कारणाव्यभिचारि ।

> अन्वयव्यतिरेकाद् यो यस्य दृष्टोनुवर्तकः। स्वभावस्तस्य तद्धेतुरतो भिन्नान्न सम्भवः॥४०॥

4342

इति संग्रहश्लोकः।

तस्मात् सक्तदिय वर्शनावर्शनाभ्यां कार्यकारणभावसिद्धेः । ततः तत्प्रतिपत्ति-र्नान्यमा अन्वयव्यतिरेकयोनिंःशेषवर्शनावर्शनायत्तत्वात् । निःशेषं क्विचत्

यत्किञ्चिदेतत् । यतश्च सामग्रीजनिका**ऽत एव सहकारिणामपर्यायेण जननं ।** परिपाट्या जननं नास्तीत्यर्थः।

यदपोत्यादिना विजातीयादुत्पत्तिमाशंक्य परिहरति । नान्यादृशात्तादृ (श) न्त-स्योत्पित्ति यदुक्तन्तदेवात्र दर्शयतीत्यर्थः । आदिशब्दाद् गोश्युङ्गाच्छरो 41b गोमयाद् वृश्चिकः (।) तत्रापी"ति विजातीयात् कार्योत्पत्तावि । तथाभिधानेपीति विजातीयोत्पन्तस्य शालूकादेः शालूकादिरित्यभिधानेपि स्ववीजाच्छालूकादि-लक्षणात् प्रभव उत्पत्तिर्यस्य तस्मात् स्ववीजप्रभवाच्छालूकादेः सकशादस्त्येव स्वभावभेदः । किङ्कारणं (।) हेतुस्वभावभेदात् । हेतोः सामग्रीद्वयलक्षणस्य स्वभावभेदात् । बीजात् कन्वाच्चोद्भवो यास्याः कदल्याः सा तथा । सा च हेतुत्वभेदात् परस्परभिन्ता ।

न चायम्भेदः साधनीय इत्याह् । **स्फुट**मित्यादि । विवेचयति भेदे वा भावस्येति । **सुविवेचिताकारं** भ्रान्तिर्हेतुभ्यः सदृशाकारेभ्यो विभागेन निश्चिताकारं ॥

तद्भाव एव भावोऽन्वयः। तदभावे चाभाव एव व्यतिरेकः। अन्वयो व्य-तिरेकश्चान्वयव्यतिरेकन्तस्मात्।यः कार्यस्वभावो यस्यानु<sup>2</sup>वर्त्तनीयस्य कारणस्या-, नृवर्त्तको वृष्टस्तस्यानुवर्त्तकस्य स्वभावस्तद्धेतुः सोनुवर्त्तनीयः कारणात् सा हेतु-यंस्येति विग्रहः। यदा तु कारणायेक्षयोच्यते तदा स्वभावस्तस्यानुवर्त्तनीयस्याग्न्या-देस्तद्धेतुस्तस्य कार्याभिमतस्य धूमादेहेंतुः। यतश्चैवं परम्परापेक्षया कार्यकारणयो (:) स्वभावनियमः। अतः कारणाद् भिग्नाद् विजातीयान्न सम्भव्यः।

तस्मात् सक्तृद्धि वर्शनावर्शनाभ्यामिति यथोक्ताभ्यां । प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां कार्यकारणभावसिद्धेः कारणाद् भवति (।) ततः कार्यकारणभावसिद्धितः तरप्रतिप-त्तिरन्वयं व्यतिरेकप्रतिपत्तिर्नान्यथेति कार्यकारणभावनिष्वयन्त्यक्तवा केवलाभ्यान्द-

नित्यत्वस्य दर्शनेऽपि अन्यत्र अन्य<sup>2</sup>वा दृष्टेः, क्वचित् नित्यत्वाभावेप्यदृष्टस्य दृष्टेः।

#### ४---सामान्यचिन्ता

कार्यस्य हि तस्मादुत्पत्तेः हेत्यविनाभाषो भवतु नाम १ स्वभावे कथमविनाभावः ?

स्वभावेष्यविनाभावो भावमात्रानुरोधिनि । तदभावे स्वयम्भावस्याभावः स्यादभेदतः ॥४१॥

र्शनादर्शनाभ्यां नान्वयव्यतिरेकयोः प्रतिपत्तिः। किङ्कारणं (।) निःशेषिदर्शनादर्शनाय्यत्तर्यन्त्यं तर्गनमात्रप्रतिबद्धाया अन्वयव्यतिरेकप्रतिपत्तेः। एवं हि दर्शनमन्वयं साध्यति यदि निःशेषे सपक्षे हेतोर्दर्शनं स्यात्। एवमदर्शनमि व्यतिरेकं साध्यत्। यदि निःशेषे साध्यव्यतिरेके हेतोरदर्शनं स्यात्। यथैकत्र धूमव्यक्तौ सक्वदिष कार्यत्वसिद्ध्या सर्वत्र तथाभावः (।) एवं क्वचित् सपक्षासपक्षयोर्दर्शनादर्शंनात् सर्वत्रान्वयव्यतिरेकनिश्चयो भविष्यतीत्यिप मिथ्या (।) यस्मात् क्वचिद् अमूर्तत्वे आकाशादिगते नित्यत्वस्य दर्शने। परप्रसिद्ध्या चैतवुच्यते। अन्यत्र सुखादौ। अन्यथेत्यनित्यत्वे हेतोरमूर्त्तत्वस्य दृष्टेः कारणादेकत्र दर्शनं न सर्वत्र तथाभावनाधनमतो दर्शनमन्वये व्यभिचारि। तथा क्वचिद् घटादौ नित्यत्वाभावेष्यदृष्टस्यामू र्न्तत्वस्य पुनित्यत्वाभाव एव सुखादौ दृष्टरेतो विपक्षेकदेशादर्शनमसाधनं व्यतिरेकनिश्चये तस्माद्धेतुफलभावनिश्चयावेष्यविष्टरेतो विपक्षेकदेशादर्शनमसाधनं व्यतिरेकनिश्चये तस्माद्धेतुफलभावनिश्चयावेष्यवेष्वविष्टरेतो विपक्षेकदेशादर्शनमसाधनं व्यतिरेकनिश्चये तस्माद्धेतुफलभावनिश्चयावेष्यवेष्टन्यः।

स्वभाव इत्यादि परः। इदानीमिति कार्यहेतावविनाभावे साधिते संप्रति स्वभावहेतौ कर्यं साध्येनाविनाभावः।

ननु **स्वभावे** भावोपि **भावमात्रानुरोधिन** हेर्नुरि<sup>7</sup>त्यादिना प्रागेव स्वभाव- 42a हेरावविनाभावः साधितः।

सत्यं। एवन्तु मन्यते (।) यथाभूते स्वभावे तन्मात्रभावित्यविनाभावो विष्णतस्तत्र प्रतिज्ञार्थेकदेशता प्राप्नोतीति। सिद्धान्तवाद्यप्यनन्तरेणान्यापोह-प्रसाधनेन प्रतिज्ञार्थेकदेशतापरिहारम्मन्यमानः तन्मात्रानुरोधिन्येवाविनाभावं पूर्वोक्तमनुवदित। स्वभावेष्यविनाभावं इत्यादि। स्वभावेषि स्वभावहेताव-प्यविनाभावः (।) कस्मिन् साध्यं (।) भावमात्रानुरोधिनि। यो हीत्याद्यस्यैव व्याख्यानं। अविनाभावो भावस्येति कृतकत्वादेः। यस्मात् तवभावे भावमात्रानुरोधिसाध्यधर्माभावे भावस्य हेतुत्वेनोपात्तस्याभावः स्यात्ः। कि कारणं (।)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yin-la-rag-na.

योहि भावमात्रानुरोधिस्वभावेऽपि अविनाभावं भावस्य वाञ्छति । तबभावे हि स्वभावस्य अभावः स्यात् अभेदतः । य एव भावः भावमात्रानुरोधी स्वभाव इत्युच्यते । स एव स्वयं वस्तुतोः भावः । स च आत्मानं परित्यज्य कथं भवेत् ॥

य एव तर्हि भेदाभावात् कृतकः स एवाऽनित्य इति प्रतिज्ञार्थेकदेशः हेतुः हिस्सात्।

नेष बोषः।

स(वें) भावाः स्वभावेन स्वस्वभावन्यवस्थितेः। स्वभावपरभावाभ्यां यस्माद् न्यावृत्तिभागिनः॥४२॥

साध्यसाधनयोरभेदतः । अभेदमेव य एवेत्यादिना व्याचष्टे । य एवानित्यादिको भावः कृतकभावमात्रानु<sup>2</sup>रोधी स्वभाव इत्युक्यते स एव स्वयमन्यनिमित्तानपेक्ष-तया वस्तुतः परमार्थतो भावः कृतकत्वं स च भाव आत्मानं स्वभावभूतमनित्यत्व-म्पित्त्वज्य कथम्भवेत् ।

य एव तहींति पर:। ''पक्षनिर्देशः प्रतिज्ञा'' । तस्या अर्थो धर्मधर्मिममुदाय-स्तस्यैकदेशः साध्यधर्मात्मको हेतुः स्यात्। तथा हि यावदुक्तमनित्यः शब्दोऽनित्य-त्वादिति तावद् अनित्यः कृतकत्वादिनि त³था चासिद्धो हेतुरिति भावः।

नैष दोप इति सि द्धा न्त वा दी । यस्मात् सर्वे भावा इत्यादि । अत्र प्रथमया कारिकया धर्मकल्पनाबीजं । द्विनीयया धर्मकल्पना । तृतीयया प्रतिज्ञार्थेकदेशता-परिहारस्य कथ्यते इति समुदायार्थः । सर्वे भावाः स्वभावपरभावाभ्यां व्यावृत्ति-स्भजन्त इति धिनुण् । सर्वेभावाः स्वभावेन स्वरूपेण न पररूपेण सजाती याद् विजातीयाच्य व्यावृत्ताः । स्वस्वभावष्यवस्थितेः । स्वस्मिन् स्वभावेऽवस्थानात् ।

नन्वस्वादिभ्यो गौर्जात्या भिन्नः । विषाणी गौर्द्रव्येण गोव्यक्त्यन्तराद् भिन्नः । शुक्लो गौर्गुणेन विषाणिनो गोव्यक्त्यन्तराद् भिन्न इति । एवमादिपरमाण्यन्तो भेदो जात्यादिविशेषण्कतः सर्वभावानां न स्वभा<sup>5</sup>वेनेति ।

अत्रोच्यते (।) न जात्यादिना ताबद् भावानामभिन्नानाम्भेदः िकयते । भिन्ना-भिन्नभेदकरणे तत्र तस्यािकञ्चित्करत्वात् । नािप भिन्नानाम्वयर्थ्यात् । नाप्ये-षाम्भेदव्यवहारः िकयते स्वरूपभिन्नानाम्प्रत्यक्षेऽवभासादेव भेदव्यवहारसिद्धेः ।

किञ्च। जात्यादीनामन्योन्यन्तद्वतश्च सकाशाद् भेदो नान्यतो जात्यादे-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nyāyasūtra. 1:1:33.

रनवस्थाप्रसङ्गात् । स्वरूपेण च भे<sup>6</sup>दे भावानामेवासौ किन्नाभ्युपगम्यते कि जात्याब्किल्पनया।

ं योपि कि मंद्रें रो मन्यते (।) ''सर्वात्मकमेकं स्यादन्यापोहव्यतिक्रमें''। तस्माद् भेद एवान्यथा न स्याद् अन्योन्याभावी माचानां यदि न भवेदिति।

सोप्यनेन निरस्तः। अभावेन भावभेदस्य कर्त्तुमशक्यत्वात्। नाप्यभिन्नानां हेतुतो निष्पन्नानामन्योन्याभावः सम्भवति। भिन्नाश्चेत् निष्पन्नाः कथमन्योन्या-<sup>7</sup>भावः सम्भवति। भिन्नाश्चेन् निष्पन्नाः कथमन्योन्याभावकल्पनेत्युक्तं।

ननु सर्वे भावा भिन्ना इति यद्येतदनुमानवृत्तन्तदाश्रयासिद्धो हेतुः सर्वभावानां प्रत्यक्षाविषयत्वाद् (।) अत एव नैतत् प्रत्यक्षवृत्तं परामृश्यते।

अन्यस्त्वाह । यद्यपि भावाः स्वभावेन भिन्नास्तेषान्तु जात्यादयो धर्मास्स-त्त्येव प्रतीयमानत्वात् । तथापि निविकल्पकन्तु विज्ञानङ्गवादिषु सत्तामात्रं । गृह्वाति न भेदं । अन्यस्माद् विशेषग्रहणमेव हि भेदग्रहणम्विशेषश्च नाविकल्प्य गृह्यत इति सविकल्पकस्य विषयो न निविकल्पस्य । तदुक्तं ॥

> ''विशेषास्तु प्रतीयन्ते सविकल्पकबुद्धिभिः। ते च केचित् प्रतिद्रव्यं केचिद् वहुषु संस्थिताः॥ नानकल्पयदुत्पन्नं व्यावृत्तानुगमात्मना। गवाश्वे चोपजातन्तु प्रत्यक्षन्न विशिष्यत'' इति।

तस्मान्न निर्विकल्पके प्रत्य<sup>2</sup>क्षभेदावभास इति ।

योप्याह (।) सिवकल्पकेनापि भेदो न गृह्यतेऽन्योन्याभावग्रहणिनिमित्तको हि भावानां भेदग्रहोन्योन्याभावश्च भेदो न चाभावः। प्रत्यक्षग्राह्यो । न हि गव्य-श्वोस्तीति प्रत्यक्षं परिच्छिनत्त्यतः सत्तामात्रस्यैव ग्राहकं प्रत्यक्षमिति ।

तद्कतं मण्ड ने न।।

''आहुर्विधातृ प्रत्यक्षं न निषेद्ध्य विपश्चितः। नैकत्व आगमस्तेन प्रत्यक्षेण विरुध्यत'' इ<sup>3</sup>ति ।

तदेतदुभयमप्ययुक्तं । सत्तामात्रस्याप्रतिभासनात् । गवाद्दवादीनां स्वस्व-रूपेणैव प्रतिभासनात् । तदुक्तं ।।

> "तत्त्वयुक्तम्प्रतिद्रव्यं भिन्नरूपोपलम्भनात्। न ह्याख्यातुमशक्यत्वाद् भेदो नास्तीति गम्यत" इति।

योप्याह (।) भाबानाम्भेद एव नास्ति। तथा हि गोरश्वानुत्पादे यादृशं स्वरूपमश्वोत्पादेषि तादृशमेव नापरमधिकं किञ्चिज्जातमिति कथमतो⁴ भेदः।

42h

भवतु वा भेदो नासौ प्रत्यक्षग्राह्योऽस्मादयम्भिन्न इति । एवंरूपस्य व्यापारस्य प्रत्यक्षेऽभावात् । यदाह । न हीदमियतो व्यापारान् कर्त्तुं समर्थमिति (।)

सोपि निरस्तः। गवाद्यवादीनां स्वस्वरूपेणोत्पत्तिरेव भेदः। ते च स्वस्वरूपेण प्रत्यक्षेवभासन्ते। तथावभासत्त्व लोके भेदावभास इति यत्किञ्चिदेतत्। तस्मात् पुरोवस्थितेषु स्वस्वभावव्यवस्थि<sup>5</sup>तेरित्यस्य हेतोः (।) प्रत्यक्षेण भेदं प्रतिपद्यमानः सर्वोपसंहारेण प्रतिपद्यतेऽतः सर्वभावा व्यावृत्तिभागिन इति व्याप्तिग्रहण-प्रमाणफलमिति। यतत्त्व जात्यादयोर्धान्तरभूता न सन्तीति प्रतिपादयिष्यते (।) अतः पारमाथिको धर्मधर्मिभावो नास्तीत्युक्तम्भवति।

ननु सामान्ययोगात् सजातीया उच्यन्ते । यदि च सामान्यन्नास्ति कथं सजा-तीयाद् ष्यावृत्तिरित्यृ<sup>6</sup>च्यते ।

नैतदस्ति । न समानानामृत्पन्नानाम्भावानां सामान्ययोगात् समानरूपता स्वहेतुभ्य एव तथानिष्पन्नत्वात् ।

तेन यदु द्यो त क रे णो च्यते । ''न गवि गोत्वं येन गोत्वयोगात् प्राग् गौरेवासा-विति व्यर्थ गोत्वं स्याद् (।) अपि तु यदैव वस्तु तदैव गोत्वेनाभिसम्बध्यते । गोत्वयोगात्तु प्राग् वस्तु न विद्यते । न चाविद्यमानद्य गौरिति वाऽगौरिति वा शक्यं 43<sup>2</sup> व्य<sup>7</sup>पदेष्ट्मि''ति (।)

तन्निरस्तं । यदैव वस्तु तदैव तस्य गोरूपतया निष्पन्नत्वात् कि गोत्वयोगेन । नाप्यसमानानां सामान्ययोगात् समानरूपता । तेषां सामान्यस्यैवाभावात् । समानानां च भावः सामान्यमित्यभ्युपगम्यते । सामान्याच्च समानरूपत्वे भावानाम-भ्युपगम्यमाने यावन्न सामान्ययोगस्तावन्न समाना भावाः । यावच्च न समाना-स्तावन्न सामान्य<sup>1</sup>योग इत्यन्योन्याश्रयत्वं स्यात् । तस्मात् स्वहेतुभ्य एव समाना उत्पन्नाः (।) तेन ।

''शावलेयाच्च भिन्नत्वं बाहुलेयाश्वयोस्समं।

सामान्यं नान्यदिष्टं चेत् क्वागोपोहः प्रकल्प्यतामि"ति(।)

निरस्तं । सामान्येष्वेवागोपोहप्रकल्पनात् । असमानानां चापोह्यात्मतया प्रकल्पनात् ।

यदप्युच्चते (।) समाना इति प्रतिभासादेव निर्विकल्पके ज्ञाने सामान्यप्रति-भासोन्य<sup>2</sup>था बाहुलेयाश्ववत् । शावलेयवाहुलेययोरिप वैलक्षण्यप्रतीतिः स्यात् सर्वात्मना भेदाद् (।) भवति च समाना इति प्रतीतिस्तस्मादस्यैव सामान्यमिति ।

तदुक्तं (।) निर्विकल्पकबोधेन द्वधात्मकस्य वस्तुनो ग्रहणमिति। यद्वा सविकल्पके न चेत् सामान्यं गृह्यते। निर्विकल्पकेनापि गृहीतमेव। सविकल्पा-

भिन्नप्रतिभासत्वात् । तथा हि (।) य एव शावलेयादयो<sup>3</sup> गौरिति ज्ञानेन गृह्यन्ते । त एव निर्विकल्पके ज्ञाने प्रतिभासन्ते केवलमेकन्तानिकल्प्य गृह्णात्यन्यद् विकल्प्येति तयोः स्वरूपभेदो न प्रतिभासभेदः । तस्मान्निर्विकल्पकेषि ज्ञाने सामान्यं प्रतिभासत इति (।)

तदिष निरस्तं । स्वहेतुभ्य एव केषाञ्चित् समानानां प्रतिभासनात् । सामान्यस्य च व्यक्तिपरतन्त्रं स्वरूपं न च निर्विकलपकं ज्ञानं पारतन्त्र्यः म्वस्तुनो गृह्ण्ति । स्वातन्त्र्येण वस्तुग्राहित्वात् तत्कथं सामान्यग्राहकमुच्यते । अनुगतस्य च रूपस्य प्रत्येकवद् युगपद् बहुष्वप्रतिभासनात् । अत एव विकलपः समानेष्वेकान्त-भिन्नेषु निर्विकलपकप्रत्यक्षवाधितमनुगताकारं गृह्ण्त्न् भ्रान्तो भवति । निर्विकलपकगृहीतसामान्यग्राही वाऽप्रमाणं स्याद् गृहीतग्राहित्वात् । अथ विकलप्य ग्राहित्वाद् अगृ हीतग्राहित्वं स्मृत्यादेरिष (तिर्हि) स्मर्यमाणविषयता गृहीतग्राहित्वन्तस्यात् । अथ जात्यादिविधिष्टवस्तुग्राहितया विकलपस्यागृहीतग्राहित्वमेवमिष यदि जात्यादिविधिष्टवस्तुग्राहितया विकलपस्यागृहीतग्राहित्वमेवमिष यदि जात्यादिविधिष्टवस्तुनः पारमाधिको धर्मस्तदा निर्विकलपकेनािष गृहीनमेविति कथमगृहीतग्राहित्वम् (।) अथ किष्पकस्तदा तद्ग्राहकस्य कथं प्रामाण्य-मारोषिनार्थत्वात् । तस्मान्नाष्टित्येव जात्यादिरिति स्थितं।

कथन्तर्हि भावा व्यावृत्तिभागिन इत्युच्यन्ते (।) किल्पितधर्मद्वारेणायं व्यपदेश इत्यदोषः । अत. (।)

"अगोनिवृत्तिः सामान्यं वाच्यं यैः परिकल्प्यते।

् गोत्ववस्त्वेव तैरुक्तमगोपोहगिरा स्फुटमिति'' $(1)^{\, q}$ 

निरस्तं। पारमार्थिकस्य गोत्वस्य निषेधः क्रियते न तु कल्पितस्येति वक्ष्यति।

यदि परमाधिको धर्मधर्मिभावो नास्ति कथन्त $^7$ िहं कृतकः शब्दो नित्यु इति 43b बुद्धोनाम्भेदः शब्दैकस्वरूपविषयत्वात् ।

''अथ निविषया एता वासनावीजमात्रतः।

प्रतिपत्तिः प्रवृत्तिश्च बाह्यर्थेषु कथम्भवेत्"।

अथ बाह्याध्यवसायात् प्रवृत्तिरेवमिष कृतकत्वस्य योवसायः स एवानित्य-स्याभेदादिति कथम्बुद्धिभेदः। कृतकानित्ययोरभेदादेव तदनुभवाहितवासनाभे-दस्याभावान्न तत्त्वतो बुद्धिभेद इत्यत्राह।

यस्मादित्या<sup>1</sup>दि । यस्मात् सर्वस्मात् सर्वभावा व्यावृत्तास्तस्माद् यतो यतो नित्याकृतकादेः शब्दादीनामर्थानां व्यावृत्तिस्तन्तिकभनाः। व्यावृत्त्याविधव्या-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ślokavārtika, Apohavāda.

# तस्माद् (यतो यतोऽर्थानां व्यावृत्तिस्तक्रिबन्धनाः)। जातिभेदाः प्रकल्प्यन्ते तद्विशेषावगाहिनः ॥४३॥

वृत्तिनिबन्धना **धर्मभेदा** अनित्यकृतकादयः कल्प्यन्ते विकल्पैरारोप्यन्ते । किम्बि-शिष्टास्ति**द्वशेषावगाहिनः । तस्य** स्वलक्षणस्य ये विशेषा अकृतकादिव्यावृत्ति-रूपलक्षणास्तदवगाहिनः । तदवगाहनशीला<sup>2</sup>स्तदभेदावभासनशीला इत्यर्थः ।

एतदुक्तम्भवित (।) अकृतको न भवतीत्यनेन द्वारेण प्रबोधिताया एव कृतक-विकल्पवासनाया एषा प्रकृतिर्यंतस्ततो विकल्प उत्पद्यमानः कृतक इति स्वाकारा-भिन्नः स कृतकव्यावृत्तमेव शब्दस्वलक्षणं प्रतिपद्यते न त्वनित्य इति (।) तथा नित्यो न भवतीत्यनेनापि द्वारेण प्रबोधिताया एवानित्यवासनायाः साम<sup>3</sup>ध्यं यत्ततो विकल्प उत्पद्यमानोऽनित्य इति स्वाकाराभिन्नं नित्यव्यावृत्तमेव शब्दस्वलक्षणं प्रतिपद्यते न तु कृतक इति (।) तेन बुद्धिभेदो भवति । यतश्च बाध्यमानत्वाद् विकल्पप्रति-भास्यथीं बाह्यो न भवत्यतो वासनावशादेव बाह्यावभासो विकल्पस्तेन विकल्पस्य बाह्यरूप एव प्रतिभासमानोर्थः स्वाकार उच्यते । न तु स्वाकारे बाह्यारोपः स सादृश्यात् । यदाह । नामनिमित्तप्रकरणे (।)

> ''सारूप्याद् भ्रान्तितो वृत्तिरर्थे चेत् स्यान्न सर्वदा। देशभ्रान्तिरच न ज्ञाने तुल्यमुत्पत्तितो धियः।

तथाविधाया बाह्यार्थप्रतिभासाया इति ।

एतेन यदुच्यते (।) ''यद्वाह्यात्यन्तविसदृशस्य स्वाकारस्य ताद्रूप्यग्रहणन्तद-न्यनिवृत्तिकृतसादृश्यपरं। यथा घटविसदृशोपि पटो वृक्षाभावविशिष्टोऽवधार्यमाणो य<sup>5</sup>मप्यवृक्ष इति घटसदृशोवधार्यते। वृक्षच्यावृत्तेर्घटपटयोस्तुल्यत्वात्। तथा विकल्पविषयोऽत्यन्तं वामे विसदृशोपि वामेऽवधार्यतेऽन्यनिवृत्तिकृतसारूप्य ग्रहणादि''ति (।)

तदपास्तं । स्वहेतुत एव बाह्याभासाया विकल्पबुद्धेरुत्पत्तेः । न चासदृशानाम-न्यनिवृत्त्या सादृश्यं क्रियते (।) तत्र तस्या भेदाभेदसादृश्यकरणेऽिकञ्चित्करत्वात् । न चा<sup>त</sup>न्यनिवृत्तिः सदृशी विद्यते । सदृशानामिष कथमन्यनिवृत्त्या सादृश्यं क्रियते स्वरूपेणैव सादृश्यात् । नापि पूर्वं स्वाकारप्रतिभासः पश्चात् तत्रान्यनिवृत्तिकृत-सादृश्यग्रहणपरो बाह्यारोपः प्रतिभासते । न हि मरीचिकायां पूर्वं स्वरूपाप्रतिभासे

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pramāņavārtika 3:12.

सित सादृश्यग्रहणहेतुको जलारोपः सम्भवति (।) बाह्यारोपाच्च पूर्वं न स्वाका<sup>7</sup>रो 44<sup>2</sup> ग्राह्यारोपोस्ति । विकत्पस्यैवाभावात् । भावे बोधैकरूप एवासाविति न बाह्यसदृशः । ततश्चान्यनिवृत्तिकृतसादृश्याभावात् कथम्बाह्यरूपः प्रतीयते । अनुमानस्य तु नान्यनिवृत्तिग्रहणपूर्विका प्रवृत्तिर्लिङ्गस्य तथा सह सम्बन्धात् सिद्धेः । यदा च तिद्वशेषावगाहित्वम्विकत्पानां प्रतीयते तदा विधिरूपेणैव प्रवृत्तिर्वस्तुस्वरूपस्य विधीयमानत्वेनाध्यव¹सायादर्थादन्यनिवृत्तिः प्रतीयते । तेन विधिरेव शब्दार्थोस्मा-कमिष । बाह्यतयाऽरोपितस्य च विधिप्रतिषेधाभ्यां सम्बन्धः ।

ननु नियतरूपग्राही विकल्पः प्रतिभासते। तेनेतररूपशून्यमेव विकल्पयन्नि-यतमर्थं विकल्पयति। तस्माद्यन्नियतरूपावधारणन्तदन्यनिवृत्तिविषयन्तत्कथमुच्यते विधिरेव शब्दार्थं इति।

तदयुक्तं । अन्यनिवृत्तिमहं विकल्प<sup>2</sup>यामीत्यप्रतीतेः। न च स विकल्पविषयो यो न विकल्प्य प्रतिभासते । यदि चंतररूपिनवृत्तिमेव विकल्पयिन्यतमर्थम्विकल्पयित तदेतरेनराश्रयदोषः स्यात् । इतररूपस्यापि नियतरूपत्वेनान्यनिवृत्तिद्वारेण प्रतिपत्तिप्रसङ्गात् । अथ विधिरूपेणेतररूपं विकल्पयित न तिहं तदन्यनिवृत्त्य-वधारणपूर्वकिन्नियतरूपावधारणं ।

न च य<sup>3</sup>था सामान्यवन्तमर्थम्पश्यामीति नास्ति जातितद्वतीर्विशेष्यविशेषणभावे प्रतिभासः (।) अथ च विशिष्टप्रत्ययानुरोधात् सामान्यविशिष्टव्यक्तिदर्शनन्नै-या यि का दयः कल्पितवन्तस्तथाऽन्ये (?न्यैर्) निवृत्तिमहम्बिकल्पयामीत्यप्रतीताविष बाह्यसदृशारोपान्यथानुपपत्त्यान्यनिवृत्तिपरं विकल्पाकारे बाह्यरूपमारोप्यत इति युक्तं। सादृश्यमन्तरेण वासनावलादेवाध्यवसितबाह्यरूपस्य विकल्पस्योत्पत्तेः। यदाह। तदनुभवाहितवासनाप्रभवप्रकृतेरध्यवसितनद्भावस्वरूपं। तथा विकल्पवासनायाश्च तादशी प्रकृतिर्यदेवमेषा प्रतिभातीति।

नापि बाह्यरूपारोपकस्य ज्ञानस्यान्यवित्तिकृतसारूप्यिनिमित्तत्वेष्यन्यिनिवृत्ति-विषयत्वं। न हि मरीचिकायां जलज्ञानस्य सादृश्यविषयत्वमारोपि $^5$ तजलविषयत्वात्। न च नियतं रूपं भावानामन्यिनवृत्त्या क्रियते। तस्या अवस्तुत्वेनाकार-कत्वात्। स्वहेतुभ्य एव च ततो (?तत उ)त्पत्ते।

नापि नियतरूपावधारणन्तदन्यनिवृत्तिविषयं नियतरूपविषयत्वादस्य (।) अत एव न तदन्यनिवृत्तिपुरस्सरमेव धार्यते प्रत्यक्षेणैव।

न च तदन्यनिवृत्तिरर्थान्तरभूता युज्यत<sup>6</sup> इति वक्ष्यति । नापि म(।) तत्त्वा-न्यत्वाभ्यामवाच्या युज्यते (।) एवं ह्यभाव एवास्याः स्याच्छशविषाणवत् । न च स्यात प्रत्यक्षगम्या नीरूपत्वात् । नाप्यनुमानगम्या । सम्बन्धाभावेन लिङ्गस्यासिद्धेः।

# तस्माद् विशेषो यो येन धर्म्मेशा संप्रतीयते । न स शक्यस्ततोन्येन, तेन भिन्ना व्यवस्थितिः ॥४४॥

नापि नियतरूपान्यथानुपपत्या तत्कल्पना । अनियतरूपाणामन्यनिवृत्तेरभावात् । 44b नियतरूपाणां च कथमन्यनिवृत्त्या नियतरूपत्वं स्वहेतुभ्य एव नियतरू<sup>7</sup>पाणामुत्पत्तेः । तस्मान्नियतरूपावधारणपुरस्सरैवान्यनिवृत्तिः प्रतीयते । तथा हि घट इत्युक्तेऽघटो न भवतीति सामर्थ्यात् प्रतीयतेऽतो विकल्पकल्पितैवेषा न परमार्थतोस्ति ।

तस्मात् स्थितमेनच्छद्वलिङ्गाभ्याम्विधिरूपेण वस्तु प्रतिपाद्यतेर्थादन्यनिषेधः।
तथा च वक्ष्यति ''तद्गतावेव शब्देभ्यो गम्यतेऽन्यनिवर्त्तनिम''त्यादि (१।१२५)।
तेन यद्च्यते कुमारिलेन।।

"न त्वन्यापो<sup>1</sup>हक्नुच्छब्दो युष्मत्पक्षेनुवर्ण्णितः।
निषेधमात्रन्मैवेह प्रतिभासेव गम्यते।।
किन्तु गौर्गवयो हस्ती वृक्ष इत्यादि शब्दतः।
विधिरूपावसायेन मितः शाब्दी प्रवर्तते।।
तस्माद्येष्वेव शब्देषु नञ्योगस्तेषु केवलं।
भवेदन्यनिवृत्त्यङ्गः स्वात्मेवान्यत्र गम्यतं" इति (।)

एतित्सद्धं साध्यते। विधिरूपस्यापि शब्दार्थस्येप्टत्वात् (।) कथन्तिहं परमताद् बौद्धं मतस्य भेदः (।) कथं वा शब्दिलगयो<sup>3</sup>रपोहो विषय उच्यते।।

नन्वस्त्येव महान् भेदः परैः पारमाधिकार्यविषयत्वेनेष्टस्य विकल्पस्य वौ द्धैः किल्पितिविषयत्वेनेष्टत्वात् । किल्पतश्चाकारोऽपोहाश्रितत्वादपोह उच्यते । अपौह्यतेऽनेनेति वा । अन्यनिवृत्तिमात्रं त्वर्थादाक्षिप्तमपोहनमपोह इत्युच्यते (।)
स्वलक्षणं त्वपोह्यतेस्मिन्नित्यपोह उच्यते ।

तस्मादन्यान्यव्यावर्त्यवस्तुव्यपेक्षया धर्माः किल्पतभे<sup>3</sup>दा विकल्पैविषयी-क्रियन्ते (।) अतो मिन्नविषया विकल्पास्तत्समानविषयाञ्च शब्दा अप्यपर्याया इति दर्शयितुमाह । **तस्मा**दित्यादि । यतश्चैव धर्मभेदाः कल्प्यन्ते तस्माद्यः स्वलक्ष-णविशेषो व्यावर्त्तनीयनित्यव्यपेक्षया व्यवस्थापितोऽनित्यलक्षणः । येन धर्मेण येन शब्देन । यथाऽनित्यशब्देन । शब्दोपि धर्मवाचकत्वाद् धर्म उच्यते । न स शक्यस्ततोन्येन । अनि<sup>4</sup>त्यशब्दादन्येन कृतकादिशब्देन । व्यावर्त्तनीयान्तर-वस्त्विषकेन प्रत्येतु । तेन भिन्ना व्यवस्थितः । तेन कारणेन विकल्पानां नैक-

<sup>1</sup> Ślokavärtika,

सर्व एव हि भावाः स्वरूप<sup>7</sup>स्थितयो नात्मानं परेण मिश्रयन्ति, तत्मापरत्वप्रस- 434<sup>b</sup> कुतत्। तेषामभित्रं स्वात्मभूतं यद् रूपं न तत् तेषाम्। तवानीं तेषामभावात्। तदेव हि स्यात्<sup>1</sup>, अभिन्नस्य भावात्। तस्मादप्रतिपन्नस्य भिन्नस्याभावात्। तस्मीव च पुनर्भेवविरोधात्। तच्च स्वात्मनि व्यवस्थितममिश्रमेव।

विषयत्वं। शब्दानां च न पर्यायत्वं।

तेन यदुच्यते (।) ययोस्तादात्म्यन्न तयोर्गम्यगमकभावो ययोश्च विकल्पित-रूपयोर्गम्यगमकभावो न तयोः सम्बन्ध इति (।)

तदपास्तं । अकृतकव्यावृत्तस्यैव स्वलक्षणस्य ज्ञापकहेत्वधिकारात् । कृतक<sup>5</sup> इति ज्ञातस्य गमकत्वान् तस्य च नित्यव्यावृत्तवस्तुरूपत्वात् तादात्स्यं ।

सर्व एव हीत्यादिनाऽद्वे त वा दं निराकुर्वन् कारिकार्यमाह । स्वरूपे स्वात्मिनि स्थितिर्येषान्ते तथा । सर्व एव हि भावाः स्वरूपस्थितयो नात्मानं परेण मिश्रयन्ति । एकीकुर्वन्ति । किङ्कारणं (।) तस्य मिश्रीक्रियमाणस्य परस्यापरत्वप्रसङ्गात् । आत्मतापत्तेः ।

स्यान्मतं (।)

''सर्ववस्तुषु बुद्धिश्च व्यावृत्तानुगमा<sup>6</sup>ित्मका । जायते द्वचात्मकत्वेन विना सा च न युज्यते'' (॥)

अतः सामान्यात्मका विशेषा विशेषात्मकञ्च सामान्यमित्युभयरूपम्वस्त्वित्यत्राप्येकस्य वा रूपस्य भिन्नेभ्योऽभेदो भिन्नस्य चैकस्मादभेदः(।)तत्र प्रथमं पक्षं
निराकर्त्तुमाह । तेषामिति भावानामभिन्नमित्येकात्मभूतमित्यव्यतिरिक्तं यद्र्षं
स्वभावो न तत्तेषाम्भावानामिति शक्यम्बक्तुं । कस्मात्तदानीन्तस्येत्यपे<sup>7</sup>क्ष्यकेः। 452
तस्याभिन्नस्य रूपस्य तेषामभावादभेदादेव ।

अथ पुनरेकस्माद् भिन्नस्याभेदस्तत्राप्याह । तदेव हि स्यादभिन्नस्य भाषात् । एकं चेद्रूपं प्रतिपन्नाभावस्तदेवाभिन्न रूपन्तेषां स्यान्न भिन्नं । कुत एतत् । तस्यै-वाभिन्नस्य रूपस्य भावात् ।

अथ स्यात् (।) तेषाम्भेदोपीष्यत एवेत्यत्राह । तस्मादभिन्नात्मनोर्थान्तरस्य भिन्नस्य नानारूपस्याभावात् ।

अथ स्याद् (1) विशेषस्य यो भेद<sup>1</sup>स्स एव सामान्यस्याभेदाद्। यदाह् (1) सामान्यस्य तु यो भेदं ब्रूते तस्य विशेषतो दर्शयित्वाभ्युपेतव्य इत्यत्राप्याह । तस्यैव व पूनभेंदिवरोषात् । तस्यैवैकस्यानेकत्वायोगात् ।

अथ स्याद् (।) विशेषद्वारेण सामान्यस्य भेदो न स्वरूपस्तदानुगतव्यावृत्त-

अर्थान्तरमपि तद् अनेकसमवेतत्वात् न तेषां सामान्यंम्, अतद्रूपस्वात्। द्वित्वादिकार्यद्वव्येष्वपि प्रसङ्गात्। सम्बन्धिनाऽन्येऽसमानाः तद्वन्त एव

रूपयोः परस्परासंश्लेषादेकान्तेन भेदः स्यात् । तदाह (।) तच्चैकरूपं स्वात्मिनं स्वस्वभावे व्यवस्थितमिश्रमेव<sup>2</sup> व्यक्तिरूपेण । अमिश्रे च मिश्ररूपतयाप्रतीते-भिष्यात्वमेव ।

अथ कथंचित् सामान्यस्य व्यक्त्यभिन्तत्वान्नैतिनिभ्यात्वं । तदाह । "नैतद्श्वादिबुद्धीनामध्यारोपाद्यसम्भवात् । स्थितं नैव हि जात्यादेभिन्तत्वं व्यक्तितो हि न" इति ।

तदयुक्तम् (।) एकत्वेन येनैव रूपेण भिन्नन्तेनैवास्याभेदो विरोधान्न चैक-स्मिन् प्रमाणे भेदाभेदं प्रतिभासते । एकेन च भेदग्रहणे सित यद्य<sup>3</sup>न्येनाभेदो गृह्यते कथन्तदृग्राहकं प्रमाणं भ्रान्तं न स्याद् (।) अन्यथा ग्रहणात्तस्य चैकरूपत्वात् ।

यद्वाऽिमश्रणादेवैकस्य रूपस्य सामान्यरूपता न स्यादर्थान्तरत्वाद् घटवत् ।

उद्यो तक (र)स्त्वाह। "गवादिष्वनुवृत्तिप्रत्ययः पिण्डादिव्यतिरिक्तिनि-मित्तभावी। विशेषत्त्वान्नीलादिप्रत्ययवत्। तच्च निमित्तं समानव्यक्तिकरणात सामान्यमित्युच्यते" (।)

अत्रापि न तावत्समानाना<sup>4</sup>मर्थान्तरेण समानरूपता क्रियते तथैव निष्पन्नत्वा-(द)प्यसमानानामिति दर्शयन्नाह। **ग्रथान्तरमिति सत्ता** गोत्वादिकं न तेषां व्यक्तिभेदानां सामान्यमतद्रूपत्वात्। तेषां भेदानामसमानरूपत्वात्। समानानां च भावः सामान्यमिष्यते।

अथवाऽतद्भूपत्वाद् व्यक्तिभ्योर्थान्तरत्वादेकत्ववत्। अथार्थान्तरमि बहुपु समवेतिमिति यदि तत्तेषां सामा<sup>5</sup>न्यं। तदा द्वित्वादिकार्यक्रव्येष्विष प्रसंगो द्वित्व-मिष ह्यानेकद्रव्यसमवेतम्(।)आदिग्रहणाद् बहुत्वादिः। तथा संयोगोनेकद्रव्यसमवेतः। कार्यद्रव्यं चावयिवसंज्ञितमारम्भकद्रव्येषु समवेतमतो द्वित्वादिषु सामान्यस्पता-प्रसंगः। यस्मिन् नार्थान्तरे सित समाना भेदा भवन्ति तदेव सामान्यं न सर्वेमित्यत्राह। न हि। यस्मात् सम्बन्धिनान्येनार्थान्ति रेणैकत्वलक्षणेनान्येऽ-समाना भिन्ना न समाना नैकीिकयन्ते भिन्नाभिन्नसमानभावकरणे तदनु-पयोगात्। भिन्नदेशादीनां प्रतिभासनाच्च कथं समाना एव भवन्ति। केवलं तद्दन्त एक धर्मवन्तः स्युभेदाः। भूतानि ग्रहनक्षत्राणि तेषां कण्ठे दीर्घा गुणो-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Nyāyavārtika 2:2:65.

स्युः 13 मृतानां कण्ठगुणवत् । तासिस्रप्रत्ययविषयाः । भूतवत् । तवात्मान-मेव संसुजन्ती बुद्धिः सामान्यविषया प्रतिभासते । नैकसम्बन्धिनाविति भूतवत् ।

र्च्चनार्यं निबच्यते । तेनैकेन कण्ठे गुणेन यथा भूतानि तद्वन्ति न त्वेकीभवन्ति तद्वद्वचन्तयोपि ।

ननु गु<sup>7</sup>णस्य मूर्त्तत्वाद् तद्वत्ता प्रतीतिर्युक्ता। न व्यक्तिषु सामान्यस्यामूर्त्त- 45b त्वादिति चेत् (।) न। तत्समवेतत्वस्येष्टत्वादर्भान्तरभावस्य च। यतञ्जै-कसम्बन्धेपि न समाना व्यक्तयस्तत एव नाभिन्नप्रत्ययविषयाः एकाकारज्ञान-स्याभ्रान्तस्य न विषया: भृतवत्। यथा भृतान्यगुणस्वभावानि नैकगुणाकार-प्रत्ययविषयः। तद्वत्। एवन्तावदनेकसम्बन्धेप्यर्थान्तरं न तेषां सामान्यं¹-द्वित्वादिष प्रसङ्गदिति स्थितं (।) प्रतीयन्ते च समाना इति (।) तस्मात् तदात्मान-मेद हि तयोर्भेदयोरात्मानमेव। एकरूपिमदं हचिमत्येकांशेन स्वगतेन संसुजन्ती बुद्धिः सामान्यविषया प्रतिभासते । नैकसम्बन्धिनावित्येकेन सामान्येन सम्ब-न्धिनावेताविति नैवम्बुद्धिः प्रतिभासते येन सामान्यमर्थान्तरम्प्रमाणसिद्धं स्यात्। भूतविदिति वैधर्म्यदृष्टान्तः ।<sup>2</sup> यथा बुद्धिर्भृतान्येकेन गु<sup>3</sup>णेन सम्बद्धानि गृह्णाति नैवमित्यर्थ: ।

यद्वा यथा भूतान्येकसम्बन्धीनि तथा भिन्नावेकसम्बन्धिनाविति सामान्य-विषया बृद्धिः प्रतिभासत इति नैवं।

अथ स्यात् (।) सामान्यं हि व्यक्तीनाम्विशेषणं । विशेषणं च विशेषे स्वानु-रक्तां बुद्धि जनयत्यतो नास्य व्यक्तिभ्योर्थान्तरभावेन प्रतिभासः।

ननु विशेषणत्वेषि तस्य न विशेष्येण स<sup>3</sup>हैक्यं दण्डस्येव दण्डिना तत्कथमभेद-प्रतिभासः। अभेदांशेनाप्येकत्वान्न विशेषणविशेष्यभावः। तस्मात् सामान्यस्य व्यक्त्यभेदप्रतीतिभ्रान्तिरेव।

अथ सर्वदेव प्रतीतेरभ्रान्तिः। तदाह।

''यो ह्यन्यरूपसंवेद्यः सम्वेद्येतान्यथा पुनः। स मिथ्या न तु तेनैव यो नित्यमवगम्यत" इति (।)

तदयुक्तं। तस्य व्यक्त्यभिन्नत्वमेव स्यात्। गोर्गोत्वमिति प्रतीतिभे<sup>4</sup>दा-भ्युपगमाच्च । न च लाक्षास्फटिकयोरिव जातितद्वतोः संसर्गावर्गातरभ्रान्तिः। अलाक्षारूपस्य स्फटिकस्य लाक्षारूपेण गतेर्भ्रान्तत्वात्। एवं जातितद्वतोरेकत्व-

De-dan-ldan-pa-dag-tu-ni-hgyur-te,

तद्दिशस्याः सा<sup>4</sup> भ्रान्तिरिति चेत् । तद्दिशन्तिति कृतः । निर्वीजभान्ते-रयोगाविति चेत् । त एव तदेककार्या बीजं भ्रान्तेः । संख्यासंयोगकार्यव्रक्षादि-वस्तुभूताविष्वप्यभावात् । तत् तथा सामान्ये निवेशाभावात् न सामान्यमन्यत् । तति वा तस्यापि स्त्रात्मनि अवस्थानाव् अमिश्रमणमन्येन । तस्माव् इमे भावाः सजाती-

ग्रहो भ्रान्तिः। सामान्यं केवलं पश्यत्येव बुद्धः। तस्यास्तु तर्ह्यकान्याः समवायस्य सूक्ष्मत्वात् सा भ्रान्त्यंदेतद् व्यक्तीनां सामान्याभेदेन ग्रहणिमिति चेत्। तर्ह्यक्रमीति कृतः (।) पारमार्थिक सामान्यद्यशिनी सा बुद्धिरिति कृतो निश्चयः सर्वेदास्या व्यक्त्यभेदिविषयत्वात्। नास्या बीजमस्तीति निर्वोजा तथा चासौ भ्रान्तिश्च तस्या भ्रयोगात्। न हि भ्रान्तिरुत्यमाना निर्निमित्ता घटते। जलादिभ्रान्तिवत्। भ्रान्तिश्चयमसंमृष्टानिप भावान् संमृजन्ती बुद्धिरतोस्या निमित्तेन भवितव्यं
(।) यत्तन्निमत्तन्तत् सामान्यमित्यत्राह। त एव भेदास्तत्सामान्यज्ञा नाद्येक स्ट्रायं
येषान्ते तदेककार्या बीजं भ्रान्तेः। एतच्च प्रतिपादयिष्यते।

न च सामान्यं दृष्टातदारोपेण व्यक्तिष्वेकाकारा भ्रान्तिर्युज्यते । तथा हि (।) सादृश्यं भ्रान्तिकारणमत्यन्तिविलक्षणं च सामान्यं व्यक्तिभ्यस्तस्यावर्ण्णसस्था-नाकारत्वाद् व्यक्तीनां च वर्ण्णसंस्थानाकारत्वात् ।

अय स्यात् (।) त सामान्यस्य सादृश्यितिमित्तो भेदेष्वारोपोपि त्वेकान्तेन 46a भिन्नेषु स एवायमित्ये<sup>7</sup>कत्वावसायविश्वमो नैकरूपमन्तरेणेति त्रूमः। यद्येवमेकेन सम्बन्धिन इत्येव कृत्वा विनापि श्रान्तिनिमित्तेन यद्येकाकारश्रान्तिविषया भवन्ति। तदा संख्या च संयोगश्च कार्यद्रव्यं चादिशब्दाद् विभागादि चैकम्बस्तु विद्यते येषान्ते तद्वन्तस्तेषु भूतेषु चैकगुणेन युक्तेषु स्यादेकाकारा श्रान्तः (।) न च भवति (।) अतो व्यक्तीनामपि नैकत्वनिमित्ता श्रान्तिरिति। तिविति त¹स्माद् यथा व्यक्तिभ्यो भेदेनेष्टं सामान्यं तथा सामान्यवृद्धौ निवेशाभावान् प्रतिभामाभावान्न सामान्यमन्यत्। सित वा सामान्ये तस्यापि सामान्यस्य स्वात्मिन स्वस्मिन् स्वभावेऽवस्थानादिमश्रणमन्येन व्यक्तिरूपेण। व्यक्तिष्वनवस्थानान्न धर्मरूपत्वन्तस्येत्यर्थः। तस्मादिति स्वस्वभावव्यवस्थानाद् इमे भावा घटादयः सजातीयाभिमतात् तुल्याकारत्वेना²भिमताद् अन्यस्माव्चेति विजातीयादिव्यतिरक्ताः पृथग्भूताः स्वभावेन प्रकृत्येकरूपत्वात्। स्वस्वभावव्यवस्थितेरिति यावत्।।

श्वितीयकारिकार्थमाह। यतो यतो भिन्नास्ते भावास्तस्माद् भेदस्तद्भेदः। तस्माद् भिन्नाः स्वभावास्तस्य प्रत्यायनाय प्रतिभिन्नस्वभावं कृतसिव्वेदैः शब्दैः

याभिमताल् अन्यस्माच्य व्यतिरिक्ताः स्वभावेनैकरूपत्यात् ॥

यतो यतो भिन्नाः तद्भेदप्रत्यायनाय कृतसिन्नवेद्यः शब्दे : ततस्ततो भेदमुपादाय अनेकधर्माणः अभेदे <sup>7</sup>ऽप्यर्थाः प्रतीयन्ते । तेऽपि शब्दाः सर्वभेदानान्ने- 4352 पेऽपि एकभेदचोदनात् स्वलक्षणनिष्ठा एव भवन्ति । तदेकस्मादिष तस्य भेदो ऽस्तीति ॥

तस्मात् । एकस्य भावस्य यावन्ति पररूपाणि तावस्यः (व्यावृत्तयः) तदपेश्या । तवसम्भविकार्यकारणस्तस्य तद्भेदात् । यावत्यश्च व्यावृत्तयस्तावत्यः श्रुतयोऽतत्कार्य-

कृतसंकेतैः शब्दैः करणभूतैरनेकधर्माणः कृतकत्वादिधरमंव<sup>3</sup>न्तः प्रतीयन्ते स्वभावा भेदेपि। न ह्येकस्य स्वलक्षणस्य स्वभावनानात्वमस्ति। कथन्तह्यंनेकधर्मत्वमित्याह। ततस्ततो भेवमुपाबायेति (।) यतो यतो व्यावृत्तास्ततस्ततो भेदमुपादायाश्रित्य तेपि शब्दा ये तस्य तस्य भेदस्य भिन्नस्वभावस्य ख्यापनाय कृतसंकेतास्तेष्वस्मिन भिन्नस्वभावे वाचकत्वेन नियताः(।) ततो नैकः शब्दः सर्वान् भिन्नस्वभावानाक्षिपत्यतस्तेपि शब्दाः प्रत्येकन्तैः सर्वभेदानाक्षेपेष । एकभेदचोदनादेकैकस्य भिन्नस्य स्वभावस्य चोदनात्तत्स्वलक्षणनिष्ठा एव भवन्ति । यस्य स्वलक्षणस्य स स्वभावोन्यस्माद् भिन्नो यः शब्देनाध्यवसीयते । तच्च तत्स्वलक्षणं च । तिन्नष्ठा एव निद्वषया एव भवन्ति ।

नन् बाह्यतयाध्यवसितोर्थः शब्दप्रतिभासी साधा<sup>5</sup>रणोन्य एवान्यच्च साधारणं स्वलक्षणन्तन्त्रथन्तिन्निष्ठा इत्यत्राह । **तदेकस्मादिष** यतो यतो व्यावृत्तोर्थः शब्दै-विषयीक्रियते तस्मात्तस्मादतत्कारणादतत्कार्याच्चैकस्मादिष **तस्य** स्वलक्षणस्यानकव्यावृत्तस्य भेदोस्तीति कृत्वा तद्विषया उच्चन्ते न तु तद्विषया एव । यद्वा तस्य व्यावृत्त्याश्रयस्य धर्मस्य यत् स्वलक्षणन्तिन्नष्ठा एव त<sup>6</sup>रप्राप्तिपर्यवसाना एव भवन्ति । किं कारणं (।) तदेकस्मादिष तस्य भेदोस्तीति व्याख्यातमेव ।

उपसंहरभाह । तस्मादिति । यस्मात् सजातीयविजातीयाद् व्यावृत्तिस्त-स्मादेकस्य भावस्य यावन्ति पररूपाणि तावत्यस्तदपेक्षया । पररूपापेक्षया । पररू-पेभ्यो व्यावृत्तयः क<sup>7</sup> ल्पिता धर्मभेदाः । व्यावर्त्तते विजातीयमेभिरिति कृत्वा (।) 46b किं कारणं (।) तस्मिन् व्यावर्त्त्येऽविधभूते धर्मिण्यसः भवि कार्यं कारणं च यस्य विवक्षितस्य धर्मिणः स तदसम्भविकार्यकारणस्तस्य तद्भेदात् । तस्मादतत्कार्या-दतत्कारणाच्च भेदाद् व्यावृत्तत्वात् । यावत्यश्च व्यावृत्तयस्तावत्यः श्रुतयो निवे-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tha-sñad-du-byas-pa-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Thaḥi-dań-kyis.

कारणपरिहारेण व्यवहारार्थाः। यथा झन्दः प्रयत्नानन्तरीयकः श्रावणोऽतत्का-यंकारणपरिहार्थः।

तस्मात् स्वभावाऽभेदेऽपि यो विश्लेषो भेदो धर्मिणा नाम्ना<sup>ड</sup> प्रतीयते न स शक्यस्ततोऽन्येनेति न सर्वे शब्दा एकार्थाः । तस्मान्न प्रतिशार्थेकदेशो हेतुरेवम् ।

कथं स एव व्यवच्छेदः शब्दालिङ्गाभ्यां विधिना प्रतिपाद्यते न वस्तुनो रूपमिति

शिता अतत्कार्यकारणपरिहारेण अवहारार्थाः। तद्विवक्षितं कार्यं कारणं च यस्य स तत्कार्यकारणः। यथा श्रोत्रविज्ञानकार्यः शब्दः प्रयत्नकारणश्च स तथा यो न भवति सोऽतत्कार्यकारणस्तस्य परिहारेण व्यवहारार्थाः प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणो व्यवहारोर्थः फलं यासामिति विग्रहः।

विषयमाह । प्रयत्नः कारणं यस्य स प्रयत्नानन्तरीयक उच्यते । तेनाऽतत्का-रणस्याऽप्रयत्नकारणस्य विद्युदादेः परिहारार्थः प्रथ्यत्नानन्तरीयकव्वनिः । श्रोत्र-ज्ञानं कार्य यस्य तळ्यावणन्तेन श्रावणव्वनिरतत्कार्यपरिहारार्थः । सर्वेव्यवहाराणां चार्यक्रियानिमित्तत्वात् । हेतुफलभावलक्षणत्वाच्चार्थक्रियाया घटादिशब्देष्विप नदत्तत्कार्यकारणपरिहार्थत्वं योज्यं ।।

तस्मादित्यादिना तृतीयक्लोकं व्याचष्टे। यस्माद् भिन्ना व्यावृत्तिभेदाः श्रुतयक्च यथास्वम्भेदे नियतास्तस्मा<sup>3</sup>देकस्य धर्मिणः स्वभावाऽभेदेपि। धर्मिणे-त्यस्य विवरणं नाम्नेति शब्देनेत्यर्थः। यो विशेष इत्यस्यार्थो भेदः कृतकादिलक्षणो धर्मः किन्पतः प्रतीयते। न स शक्यस्ततोन्येन। तस्माद् विवक्षितात् कृतकादिश-ब्दादन्येनानित्यादिशब्देन प्रत्याययितुन्तस्मान्न प्रतिशार्थकदेशो हेतुरनित्यकृतक-शब्द्योभिन्नार्थत्वात्।।

कथिमत्यादि परः। <sup>4</sup> शब्दश्च लिङ्गश्च ताभ्यां। यद्यपीह लिङ्गं प्रकृतन्त-थापि शब्दस्योपादानं लिङ्गवत् निर्विषयत्वस्याप<mark>नार्यन्</mark>तेन वे द स्य प्रामाण्यं निराकृतम्भवति।

ननु विधिरूपेण शब्दिलिंगे अर्थः प्रतिपाद्यत इत्युक्तन्तत्कथमिदमाशंकितं व्यवच्छेदः प्रतिपाद्यत इति कथं गम्यत इति ।

नैतदस्ति। व्यवच्छिद्यतेनेनेति व्यवच्छेदो बाह्यरूपतयारोपित ए<sup>5</sup>वाकार उच्यते। तेन स एव शब्दलिङ्गाभ्यां विधिना प्रतिपाद्यते न वस्तुरूपमिति कुतो गम्यते। यद्वा व्यवच्छिद्यतेस्मिन्निति व्यवच्छेदः। स्वलक्षणमुच्यते। स एव

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thaḥi-daṅ-kyis,

गम्यते । प्रमाणान्तरस्य प्रवृत्तेः । तथा हि---

एकस्यार्थस्वभावस्य प्रत्यज्ञस्य सतः स्वयम्।

कोऽन्यो न दृष्टो भागः स्याद् (यः) प्रमार्गैः परीक्यते ॥४५॥

एको ह्यर्थात्मा स ताबत् प्रत्यक्षः। असिद्धे धीमणि साधनासम्भवात्। यथा-ऽनित्ये साध्ये शब्दः। तस्य प्रत्यक्षेणेव सिद्धेः सर्वाकारसिद्धिः। तदग्यस्या<sup>6</sup>ऽ-सिद्धस्याभावात्। भावे वाऽतत्स्वभावत्वम्।

न हि यो येन एकयोपक्षेमी भवति स तस्स्वभावो न युक्तः। तन्मात्रनिबन्ध-

शब्दिलगाभ्यां विधिना विधिरूपेण प्रतिपाद्यतेऽध्यवसीयते न पुनर्वस्तुनो रूपं पारमाणिकधर्मधर्मिभावलक्षणं प्रतिपाद्यत इति कुतो गम्यते।

प्रमाणान्तरस्येत्यादि प्र<sup>6</sup>तिवचनं । तेनायमर्थो यदि तावत् पारमाथिको धर्मधर्मिभावः सर्वात्मनाऽभिन्नस्तदेकेन प्रमाणेन शब्देन वाधिगतेथे सर्वात्मना परिच्छेदादन्यस्य प्रमाणान्तरस्य शब्दान्तरस्य वा प्रवृत्तिः स्याद् गृहीतग्राहित्वेना-प्रामाण्यात् । भवति च शब्दान्तरादेः प्रवृत्तिरतः कल्पित एव धर्मधर्मिभावः ।

यद्यपि पूर्वसामान्यनिराकरणा<sup>7</sup>देव कल्पितो धर्मधिमभावः प्रसाधितस्तथापि 472 प्रकारान्तरेणानेनापि प्रसाध्यत इत्यदोषः। एतमेव प्रतिपादयन्नाह । तथा हीत्यादि । एकस्येति । धर्मधिमिविभागरहितनत्वान्निरंशस्यार्थस्वभावस्यार्थात्मनः स्वयं स्वरूपेण प्रत्यक्षस्य सतः कोन्यो न वृष्टो भागः स्यात् प्रत्यक्षदृष्टात् स्वभावात् कोन्यः स्वभावो न वृष्टः स्याद् यः प्रमाणंरनुमानसं कर्कः परीक्यते (1) व्यक्तिभेदाद् बहुवचनं। सर्व एव वृष्टो निरंशत्वाद् भावस्य तस्मान्न प्रमाणान्तरपरीक्ष्यः स्यादिति । एक इत्यादि विवरणं। एको हार्थात्मा निरंशः स तावत् प्रत्यक्षोभ्युपगन्तव्यः यत्रानुमानं प्रवर्त्तते । कि कारणं (1) प्रमाणेन प्रागसिद्धे धर्मिण साधनासम्भवात् । आश्रयासिद्धत्वेन लिगस्यासम्भवात् तस्मात् प्रसिद्धेन धर्मिणा भा<sup>2</sup>व्यं ॥

एतदुक्तम्भवित । लिङ्गस्यैव प्रवृत्तिर्ग स्यात् कि पुर्निलंगिनिश्चिता प्रमाणा न्तरस्य प्रवृत्तिर्भविष्यति । यथाऽनित्यं साष्यं शब्दः प्रत्यक्षसिद्धस्तस्य प्रत्यक्षेणैव प्रमाणेन स्वरूपसिद्धः कारणात् सर्वाकारसिद्धः । कस्मात् तदन्यस्यासिद्धस्य शब्दस्वभावादन्यस्य स्वभावस्यासिद्धस्याभावात् । भण्वे वाऽसिद्धस्य स्वभावस्य अतस्वभावत्वसमशब्दस्वभावत्वं । सिद्धासिद्धयोरेकस्वभावत्वविरोधात् ।

तदेवाह । न हीत्यादि । अलब्धधर्मानुवृत्तिर्योगः । लब्धधर्मानुवृत्तिः क्षेमः । एको योगः क्षेमश्च यस्य स तथा । तुल्यधर्मेति यावत् । यः स्वभावो येन सदैक-कयोगक्षेमी न भवति स भिन्नयोगक्षेमः । तत्स्वभावो यतो भिन्नयोगक्षेमस्तस्य 435 के नत्वाव् भेदव्यवहारस्य । अन्यया<sup>7</sup>ऽभावप्रसङ्गादित्युक्तम् । तस्मात् प्रस्यवे धर्मिण तत्स्वभावसाकस्यपरिच्छेदात् अनवकाशा प्रमाणान्तरस्य वृत्तिः ॥

नो चेद् भ्रान्तिनिमित्तेन संयोज्येत गुणान्तरम् । शुक्तौ वा रजताकारा रूपसाधर्म्यदर्शनात् ॥४६॥

स्वभावो न युक्तः। तन्मात्रनिबन्धनत्वाद् भेवव्यवहारस्य नानात्वं व्यवस्थायाः।

अन्ययेति यद्येतद् भेदकारणं नेष्यते तदाभेदव्यवहारस्याभावप्रसङ्गाविस्युक्तं । एष हि भेदाभेदहेतुर्वेत्यत्र प्रस्तावे । यत एवन्तस्मात् प्रत्यक्षे धर्मिणि शब्दादौ । तस्त्वभावसाकस्यपरिच्छेदात् । धर्मिस्वभावस्य साकल्येनावगमात् तत्र धर्मिणि । अनवकाशाः निर्विषयी प्रमाणान्तरस्यानुमानस्य वृत्तिः ॥

तवापि तुल्यो दोष इति चेदाह<sup>5</sup> (।) नो चेल्यादि। आन्तिनिमिसेन सदृ-शापरोत्पत्त्यादिना कारणभूतेन विकल्पबुद्ध्या संयोज्येत समारोप्येत गुणान्तरं। स्थिरत्वादि। वा शब्द इत्रार्थे। शुक्ताबिव रजताकारः संयोज्येत। कथं। रजत-रूपेण शुक्तिकारूपस्य यत्साधर्म्य चैकचिक्यादि। तस्य वर्शनात्। अनवधारि-तिवशेषं शुक्तिकारूपमेव सदृशप्रत्ययनिबन्धनस्वाद् रूपसाधर्म्यमुक्तं न तु साधर्म्य नाम द्वयोः साधारणमस्ति।

एतदुक्तम्भवति । **यदि भ्रान्तिनिमित्तेन गुणान्तरन्न संयोज्येत** भवेत् ममापि दोषः किन्तु समारोप्येत । ततः समारोपय्यवच्छेदार्थम्प्रमाणान्तरं प्रवर्त्तते । तेना-यमर्थानुभूतनिश्चिते प्रमाणान्तरस्य गृहीतग्राहित्वेनाप्रवृत्तिः स्यात् । समारोपेण 47b त्वनुभूतानिश्चिते तत्समारोपय्यवच्छेदा<sup>7</sup>र्थं प्रमाणान्तरमनुमानं प्रवर्त्तत इत्येके ।

तदयुक्तं । लिङ्गस्य व्यवच्छेदेन सह सम्बन्धासिद्धेः । नापि यावद्धेतुना पूर्व पक्षव्यवच्छेदो न क्रियते तावत् सन्दिग्धा साध्यप्रतीतिः स्याद्धेतोः साध्येन सम्बन्धात् । यत्र च न साध्यं न तत्र तद्विपक्षो विरोधात् । तस्माल्लिङ्गं स्वव्यापकं विधिरूपेण निश्चिन्वदर्थादन्यसमारोपं निषेधति ॥

नन्वेवमपि कथन्तन्निषेधः क्षणिकत्वानुमाने पि प्रवृत्ते ऽक्षणिकारोपात्।

सत्यं (।) केवलमनुमानेनाक्षणिकार्यंनिषेधे कृते नायमक्षणिकाकारः प्रत्यय-स्तज्जन्योपि तु सदृशापरोत्पत्तिजन्यत्वेनारोपित इति प्रतिपाद्यते। तस्मात् तस्यैवानुभूतानिश्चितस्य क्षणिकत्वादेनिश्चयानुमानं प्रवर्तते। यत्रापि विपरीत समारोपो नास्त्यभ्यासादेरभावाच्च नानुभवो निश्चयजननसमर्थो न तत्रापि निश्चया<sup>2</sup>र्था प्रमाणान्तरवृत्तिरेकांशनिश्चयेन सर्वात्मना निश्चितत्वात्। न च तद्वस्तु प्रतिभासते सस्यान कश्चिद्यपि स्वभावो निश्चितः। तस्मात् तत्राप्येन यवि वृष्टसर्वतस्वस्वरूपे शुक्ताविष शुक्तौ रजताकार इव निश्चयप्रतिरो-धिना<sup>व</sup> भ्रान्तिनि<sup>क</sup>िनतेन गुण(ान्तरं) न संयोज्येत । न हि शुक्तौ समानं विशिष्टं च हे रूपे सम्भवतः । तथा सर्ववा प्रसङ्गात् । अप्रतिपत्तौ वा विवेकेन हित्वकल्पना-योगात् अतिप्र<sup>3</sup>सङ्गाच्य ।

पत्रयन् शुक्तिरूपं विशिष्टमेव पर्यति । निरुषयप्रत्ययसामान्यात् अनिश्चि-

कप्रमाणप्रवृत्तावपरस्याप्रवृत्तिः स्यादेवेति ।

यदीत्यादिना विवरणं। दृष्टं सर्वन्तस्वं स्वरूपं यस्येति विग्रहः। तथा निश्चयप्रतिरोधिना यथादृष्टिनिश्चयिवबन्धकेन भ्रान्तिनिमिसेन सदृशापरो-त्पित्तिलक्षणेन। गुणा<sup>3</sup>न्तरस्थिरत्वादि। न संयोज्येत। नारोप्येत। यथा शुक्तौ विशिष्टरूपेण गृहीतायामपि शुक्लसाधर्म्याद् रजताकारः संयोज्येत। तदा स्यादनवकाशा प्रमाणान्तरवृत्तिः (।)

स्यान्मतं (।) न शुक्तौ विशिष्टरूपग्रहे रजतसमारोपः किन्तु यद्रजतरूपसामान्यन्नद्दृष्टरेवमध्यवसाय इत्यत्राह। न हीति। न हि शुक्तौ दे रूपे सम्भवतः। एक रजतेन समानं रूपं अप<sup>4</sup>रिम्विशिष्टमवधारणं च। कि कारणं। तथा सामान्य-विशेषरूपेण शवलाभासायाः प्रतिपत्तेः सर्वदा प्रसङ्गास्। अप्रतिपत्तौ वा विवेकेनेति। इदं सामान्यमयं विशेष इत्येविम्ववेकेन विभागेनाप्रतिपत्तौ दित्वविकल्पायोगात्। श्वतभासभेदमन्तरेण दित्वकल्पनाया-मितिप्रसङ्गास्। अन्यत्राप्येक<sup>5</sup>त्वाभिमते दित्वकल्पना स्यात्। नेदं रजतिमिति वाधकस्यानुत्पादप्रसंगाच्च। तस्माच्छुक्तौ रूपद्वयायोगातः।

पश्यन् शुक्तिरूपं पुरुषो विशिष्टमेव स्वलक्षणमेव पश्यित न सामान्यं। अभ्यासादयो निश्चवप्रत्ययास्तेषाम्वेफन्यात् त्वितिश्चिन्वन् द्विविशिष्टं शुक्तिकारूपंन्तत्सामान्यं रजतरूपसामान्यम्पश्यामीति मन्यते। तत इति रजत-रूपसामान्यम्पश्यामीति मन्यते। तत इति रजत-रूपसामान्यग्रहणाभिमान् विश्व द्रष्टुः शुक्तौ रजतसमारोपः। यद्वा शुक्ति-कारजतयोर्यत्सामान्यं तुन्यं रूपन्तन्पश्यामीति मन्यते(।) ततो रूपदर्शनादस्य द्रष्टू रजतसमारोपः। तथा हि यादृशमेव मया रजतस्य रूपं प्रतिपन्नन्तादृशमेवास्यापि रूपन्तसमान्यं रजतमिति प्रतीतिः। यथा शुक्तौ रजतसमारोपस्तथा दृष्टे शब्दादौ धर्मिणि सवृशापरापरोत्पस्या स<sup>7</sup>दृशस्य द्वितीयस्य क्षणस्योत्पत्या भ्रान्ति- 482 निमित्तेन पूर्वोत्तरक्षणयोरलक्षितनानात्वस्य पुंसस्तवृभावसमारोपात् सत्तासमारो-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nes-paḥi-gnas-su-gyur-pa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gtan-la-ma-phebs-pas.

न्वम् तस्सामान्यं पश्यामीति मन्यते। व ततोऽस्य रजतसमारोपः सबुशापरोत्पस्या व अलक्षितनानात्वस्य तब्भावसमारोपात् स्थितिभान्तिः। यावन्तोऽस्य परभावाः तावन्त एव यथा स्वनिमित्तभाविनः समारोपा इति तब्ब्यवच्छेवकानि भवन्ति प्रमाणानि सफलानि स्युः। तेषान्तु व्यवच्छेवफलानां नाप्रतीतस्य वस्त्वंशस्य प्रत्यायने प्रवृत्तिः। अनंशस्य एकवेशेन दर्शनायोगात्। तस्य वृद्धत्वात्।। व

तस्माद् दृष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुगाः । (भ्रान्तेर्निम्बीयते नेति) साधनं संप्रवर्त्तते ॥४०॥ इति संग्रहहलोकः।

436a तस्मान्न दृष्टग्रहणार्था दृष्टे प्रमाणान्तर<sup>7</sup>स्य प्रवृत्तिः॥ वस्तुश्रहेनुमानाम धर्मस्यैकस्य निश्चये। सर्व(धर्म)प्रहोऽपोहे नाय दोषः प्रसज्यते॥४८॥

पात् स्थितिश्वान्तिः। तस्माद् यावन्तोस्य शब्दादेः क्षणिकानात्मादिस्वभावस्य परभावा नित्यादयस्तावन्त एव यथास्वनिमित्तभाविनः यस्य यदनुरूपं निमित्तन्त-द्भाविनः समारोपा<sup>1</sup> इति । तद्द्यवच्छेदकानि तस्य समारोपस्यार्थाद् व्यवच्छेदकानि तस्य समारोपस्यार्थाद् व्यवच्छेदकानि भवन्तीत्युत्पद्यमानानि प्रमाणान्यनुमानसंज्ञितानि । व्यक्तिभेदाद् बहुवचनं । सफलानि स्युः सार्थकानि स्युः । तेषान्तु व्यवच्छेदफलानां समारोपप्रतिषेधफलानां प्रमाणानां । नाप्रतीतस्य वस्त्वङास्य वस्तुभागस्य प्रत्यायने प्रकाशने प्रवृत्तिः । तस्य वस्त्वंशस्य निरंशे धर्मिणि दृश्य²माने दृष्टत्वात् । कि कारणम् (।) अनंशस्य-कदेशेन दर्शनायोगात् ।।

यत एवन्तस्मात् प्रत्यक्षेण **वृष्टस्य भावस्य वृष्ट एवाखिलो गुणः** समस्तः स्वभावस्तथापि **भाग्तः** सद्भावान्निष्ठचीयते नेति कृत्वा तन्निश्चयार्थं साधनमनुमानं विधिरूपेणैव प्रवर्तत इति स्पष्टमेवोक्तं।

तस्मान्नावृष्टग्रहणार्था वृष्टे प्रत्यक्षेण प्रमाणकार्यः (।) किन्तर्हि दृष्ट-निश्चया<sup>3</sup> चैव प्रवृत्तिरित्यनेनापि विष्यर्थः। स्पष्ट एवीक्तोन्यनिषेधस्त्वर्थात्।।

वस्तुग्रह इत्यादि । चकारः प्रत्यक्षापेक्षया समुच्चयार्थः । अनुमानेन च वस्तुग्रहेङ्गीकियमाणे । शब्दादिधमिणो धर्मस्येकस्य कृतकत्वादिलक्षणस्य निश्च-येन निरंशत्वाद् धर्मिणः सर्वधर्मनिश्चयस्तदा नित्यत्वाद्यनुमानान्तरवैफल्य-मित्याकूतं ।

<sup>1</sup> Sñam-du-rlog-par-byed-do.

न केवलं प्रत्यक्षबृष्टे प्रमाणान्तराबृत्तिः। यदानुमानमपि बस्तु विधिना प्रत्याः यक इष्यते न व्यवच्छेदकृत्। तदा एकधर्मनिद्वये तदव्यतिरेकात् सर्वधर्मनिद्वय इति प्रमाणन्तराबृत्तिः।

न हि तस्मिन् निश्चिते निश्चितो तदात्मेति युक्तः।

यदा पुनरनुमानेन समारोपव्यवच्छदः क्रियते। तर्वकेन समारोपस्य व्यवच्छे-वात् अन्यस्य व्यवच्छेदः कृतो न भवतीति तदर्थमन्यत् प्रवर्शते।

नन् विपर्यासपूर्वक एवाप्रतीतस्य निश्चयो भवतीति नायं नियमः। यथा-

अपोहो बाह्यतया आरोपित आकारो<sup>4</sup>पोह्यतेऽनेनेति कृत्वा । तस्मिन्ननु-मानेन प्रतिपाद्येङ्गीक्रियमाणे यद्वापोह्यतेस्मिन्नित्यपोहः स्वलक्षणं (।) तस्मिन् स्वाकाराभिन्नतयाऽनुमानग्राह्येऽभ्यूपगम्यमाने नायमनन्तरोक्तो दोषः प्रसज्यते ।

न केवलमित्यादि विवरणं। क्वाचित् प्रत्यक्षदृष्टे र्घामणीति सम्बन्धः। कस्मिँदिचत् प्रत्यक्षदृष्टे धर्मिणीत्यर्थः। न सर्वो धर्मी प्रत्यक्षो भवतीति क्वचिद् ग्र<sup>5</sup>हणं। अनन्तरोक्तेन न्यायेन प्रमाणान्तरावृत्तिः।

तदानुमानमिष वस्तु शब्दादिकं विधिना प्रत्यायतीष्यते वस्त्वध्यवसायेनार्थान्न समारोपव्यवच्छेदकृत्। तदेति विधिक्षेण वस्तुस्वक्षपग्रहणे। एकधमंनिक्चये सित तदब्यितिरेकािन्निक्चिये सित तदब्यितिरेकािन्निक्चिये सित तदब्यितिरेकािन्निक्चिये हित प्रमाणान्तरावृति-रनुमानान्तराप्रवृत्तिः। सत्यप्यव्यतिरेके। न सर्विधमंनिक्चिय इति चेदाह। न हीत्यादि। तस्मिन्निति प्रथमानुमानिकिच्चते धर्मे। तदात्मेति। निश्चित-धर्मातमा सन्निकिच्चतो न हि युक्तः।

अपोहे नायन्दोपः प्रसज्यत इत्येतद्विवृण्वन्नाह । **यदा पुन**ित्यादि । यदा पुनर्नुमानेन वस्त्वध्यवसायं कुर्वताऽर्थात् समारोपव्यवच्छेदः क्रियते न तु साक्षा-ज्ज्ञापकत्वादस्य । तेनैतन्निरस्तं समारोपव्यवच्छेद<sup>7</sup> एव व्यवहारादन्यार्थ- 48b प्रवृत्तिनं स्यादनुमानेनानिश्चितत्वादिति । तदंकेन कृतकानुमानेनैकस्याकृतक-समारोपस्य व्यवच्छेदादन्यस्य नित्यसमारोपस्य व्यवच्छेदः कृतो न भवतीति कृत्वा । तद्वर्षमन्यसमारोपव्यवच्छेदार्थमन्यदित्यनित्यत्वाद्यनुमानं प्रवर्तते । तस्मान्न विकल्पानां स्वरूपेण बाह्यो ग्राह्योऽपि तु स्वाकारेण सहैकीकृत एव बाह्यो विषयः

(।) स **चास<sup>1</sup>त्योऽपोह्यतेऽन्यदनेने**ति अपोह उच्यते ।।

स्थिते चैवस्परोत्तवगताभिप्रायः प्राहः निन्वत्यादः। पूर्वन्तद्विपरीताकार-समारोपी विपर्यासः प्रवर्त्तते। ततस्तद्विपर्यासपूर्वकोप्रतीतस्यार्थस्य लिङ्गान्नि-श्वयो भवतीति नायन्नियमो विपर्यासरहितेप्यनुमानसम्भवात्। तदाहः। यथे- कृतस्माविष्यप्रतिपत्तिः । त हि तत्रानिष्यसमारोपः सम्भाव्यते । तत् न सर्वत्र व्यवच्छेदः क्रियत इति चेत् ।

अत्र धर्मिप्रतिपत्तौ अभेदात् सर्वप्रतिपत्तेः । ततो भेदेऽसम्बद्धस्याप्रतिपत्ति-रित्युक्तम् । तस्मात् तत्राऽपि तद्द्शिनः तत्स्वभावानिश्चयो हि कृत इति । विपर्या-सादेव ।

स च तद्विविक्तेन तं प्रदेशं अग्निसत्ताभावनाविमुक्तया बुद्धचा तद्विविक्तेन

त्यादि । अकस्मादित्यतर्विकतोपस्थितात् । सहमैव ववचित्प्रदेशे धूमा<sup>2</sup>दिनिप्रति-पत्तिः । न हि तत्रेत्यकस्मादग्निप्रतिपत्तावनग्निसमारोपः सम्भाष्यते । तदिति तस्मान्न सर्वत्र व्यवच्छेदः कियतेऽर्थादित्यनुमानेन ।

उक्तमित्या चा यं; । अत्र हि वस्तुस्वरूपग्राहकत्वेनानुमानस्य प्रवृत्तावुक्तमृत्तरं । प्रत्यक्षेण धर्मिप्रतिपत्तौ तद्धर्माणां धर्मिणः सकाशादभेदात् सर्वप्रपितत्ते १नुमानवैफल्यमिति । धर्मिणः सकाशाद् ध अर्मस्य भेदे वाभ्युपगम्यमाने धर्मिणा सह्
न तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धो भेदाभ्युपगमात् । न चानित्यत्वादीनां धर्मिस्वरूपादुत्पत्तिनं चानित्यत्वादिभ्यो धर्मिण उत्पत्तिः । तत्वश्चासम्बद्धस्य धर्मस्य तत्र
मिण्यमितपत्तिरित्येतद्ययुक्तं । अहेतुफलभूतस्य तत्रानुमानासम्भवादित्यत्रान्तरे ।
यत एवन्तस्मात् तत्राप्यकस्माद् धूमदर्शनादिग्नप्रतिपत्तौ । तद्द विज्ञानः प्रदेशदर्शनः
पंसस्तत्स्यभावानिश्वयौग्निमत्त्वस्वभावानिश्चयोस्त्येव । स चानियतः कृतौ
विपर्यासादेवानग्निमता प्रदेशेन तुल्यत्वग्रहणादेव ।

एतदेवाह (।) स चेत्यादि।

यद्वा तत्स्वभावानिश्चयः कुतः (।) किन्तु निश्चय एव स्यादिवपर्यासात्। भवति चानिश्चयः (।) तस्मान्न धर्मिप्रतिपत्तिर्वस्तुस्वरूपग्राहिणीत्यपोहिवषया।

किञ्च। स चेत्यादि। स चेंकित पुरुपस्तिद्विविवतेनेति विह्निविवेकेन तं प्रदेशमिग्निमन्तमिप तिद्विविवतेन रूपेण निविचन्वन् बुद्ध्या। किम्मूतया। अग्निसत्ताभावनाविमुक्तया। अग्निसत्तासम्भावनारहितया (।) कथमविपर्यस्तो नामविपर्यस्त
एवातस्मिस्तद्ग्रहात् (।) तथा हि (।) यावत्तत्र प्रदेशे धूमन्त पश्यित तावदन्येनाग्निरहितेन प्रदेशेन सदृशन्तमप्यध्यवस्यित। यदि नाम ववचिदनु<sup>6</sup>भव
योगे सित यदीह निश्चयस्तथापि तत्र संशयेन भाव्यं संशयश्चोभयांशावलम्बी।
स च पक्षे तद्विपरीतं संस्पृशत्येवातः संशयव्युदासेप्यन्यव्यवच्छेदः कुतो भवत्येव
लिङ्गेन। अवस्यं च लिङ्गादेवानुमेयं प्रतिपद्यमानस्तत्रानुमेये विपर्याससंशयाभ्यां
पुनतो भवति। यस्मात् तदाकारसमारोपसंशयरहितक्षः। अनग्न्याकारसमारोपेंगण

रूपेण निश्चिन्वन् क्यमविषयंस्तो नामः। तवाकारसमारोपसंशयरहितश्च तत्प्रतिपत्तौ न लिङ्गनमनुसरेत्। न तस्यान्वयव्यतिरेक्तयोशावियेत्।।

> तस्माद्पोइविषय(मिति) लिङ्गं प्रकीर्तितम् । अन्यथा धर्मिणः सिद्धा(वसिद्धं किमतः) परम् ॥४९॥

> > इति संग्रहक्लोकः।

संशयेन च रहितद्च पुरुषस्तरप्रतिपत्तौ अग्निप्रतिपत्तौ न लिङ्गमनुसरेत्। न पक्षधर्मं 492 समाश्रयेत्। तथा न तस्य लिङ्गस्यान्वयव्यतिरेकयोराव्रियेतः। । यावतानुसरे-बाद्रियते च। तस्मात्तदाकारसमारोपसंशयवान् प्रतिपत्ता लिङ्गबलेन समारोपमपन-यति क्वचित्संशयमतः सर्वत्र स्वव्यापकप्रतिपत्तिद्वारेण समारोपव्यवच्छेदः क्रियते।

तस्मा<sup>1</sup>दपोहिषषयमन्यव्यवच्छेदविषयं। इत्युक्तेन प्रकारेण न तु साक्षात्। अन्यथेति यदि समारोपमन्तरेणानुमानस्य प्रतिपत्तिरिष्यते। तदा केनचित् प्रमाणेन धर्मिणः सिद्धौ किमसिद्धन्तस्य धर्मिणो रूपमतः सिद्धात् स्वभावात् परमन्यदस्ति यस्य प्रत्यायनाय लिङ्गं प्रवर्त्ते।।

ननु संशयिवपर्ययोत्पादे सित भागः स्यात्। यदाह (।) न चेमाः कल्प<sup>1</sup>ना अप्रतिसम्बिदिता एवोदयन्ते व्ययन्ते चेति। नापि तत्प्रतिपत्ती लिङ्गानुसरणेन तदाकारसमारोपसंशयः शक्यते कल्पयितुन्निश्चयानुत्पत्तिपक्षेपि (।) साध्यनिश्च-यार्थं लिङ्गानुसरणस्य सम्भवात्।

"अन्यथा र्घामणः सिद्धावसिद्धं किमतः परम्" (।)

इत्यनेनापि धर्मिविषयस्य ज्ञानस्य कल्पिनविषयत्वं स्यात्। न तु धर्मिणि समारोपः सिध्यतीति कथ³न्तदनुमानस्यार्थात् समारोपव्यवच्छेद इति।

सत्त्यं (।) किन्त्वयमभिप्रायः (।) न यावत् पक्षधर्मत्विनिश्चयो न तावदनुमान-स्योत्थानमस्ति हेतोरसिद्धत्वात् । अग्निमिति च प्रदेशे प्रदेशमात्रसम्बन्धितया यो धूमस्य निश्चयोऽयमेव विपर्यासोऽन्यथावधारणात् । न ह्यत्राग्निर्नास्तीत्येवं रूप एव विपर्यासः साग्नेः प्रदेशादयमन्य इत्येवं रूपस्यापि विव (?) प्रत्ययस्य विपर्यासात्तेनात्राप्यनुमाने साग्निरयं प्रदेशो न प्रदेशमात्रमिति समादोपनिषेधोस्त्येव ।

भवतु तावत् समारोपे तद्वधवच्छंदाय स्विवषये प्रवर्त्तमानं लिङ्कमन्यापोहकृत् । यत्पुनिरिदं प्रत्यक्षपृष्ठभावि विकल्पविज्ञानन्तदसित समारोपे भवत् कथमन्यापोह-कृत् । अवश्यं च तदन्यापोहिविषयमेष्टव्यं सामान्यविषयत्वादन्यापो<sup>5</sup>हलक्षणत्वाच्च सामान्यस्य भवतान्दर्शनेनेति (।) 436b

# (कचित् रष्टेपि यज्जानं सामान्यार्थविकल्पकम् । श्रसमारोपितान्यांशे तन्मात्रापोहगोचरम्) ॥५०॥

अत आह । क्विविदित्यादि । किस्मिँ श्विद्रूपादी कृष्टेपि प्रत्यक्षेण । तत्पृष्ठ-भावि यज्ज्ञानं सामान्यार्थं सामान्यविषयमत एव विकल्पकं । असमारोपितः अन्याङ्शः प्रतियोग्याकारो यस्मिन् विषये स तथा तत्र प्रवर्त्तमानन्तदिष तन्मात्रा-पोहगोचरं । तेनायमर्थी भवति (।) समारोपरहितं स्वलक्ष<sup>6</sup>णं स्वाकारभेदेन गृह्णन् विकल्पकं ज्ञानम्भ्रान्तत्वात् तत्समारोपरहितबाह्याध्यवासायकमेव न तु बाह्यस्वरूपग्राहकम् (।) अतस्तन्मात्रमेव नियतबाह्यावसाय एवान्यस्य समारोप-स्यापोहगोचरम्वकल्पकं ज्ञानं ।

यद्वा असमारोपितश्चासावन्यांशश्च तस्मिन् सित विकल्पकं ज्ञानं प्रवर्तमान-49b. न्तन्मात्रापोहगोचरं। योसावसमारोपितोन्याङशस्तन्मात्रव्यव<sup>7</sup>च्छेदविषयम्भवति।

एतदुक्तम्भवति । यत्रापि समारोपः प्रवृत्तो न तत्रापि समारोपिनिषेधः शब्द-लिङ्गाभ्यां प्रतिपाद्यते सम्बन्धाभावादत एवायं न क्रियतेऽहेतुत्वाच्च नाशस्य । केवलं पूर्वकस्य समारोपस्य स्वरसिनरोधात् । शब्दलिङ्गाभ्यामिनत्यादिनिश्चये मत्यन्यस्य समारोपस्यानुत्पादे सित समारोपिनिषेधः कृतो भवति । तथा प्रत्यक्षदृष्टेप्यन्य-विकाल्पस्य समारोपव्यवच्छेदः केन वायंते । तेन न पूर्वत्रान्यादृश एव समारोप-व्यवच्छेद उक्तोऽधुनान्यादृश एवोच्यत इति भिन्नवाक्यता ।

तेनेदं च निरस्तं (।)

''प्रागगौरिति विज्ञानं गोशब्दश्राविणो भवेद् (।) यैनागोव्यवच्छेदाय प्रवृत्तो गौरिति व्वनिरि''<sup>१</sup>ति ।

यदा शब्दिलिंगयोः स्वविषये निश्चयजननेनान्यनिषेधे व्यापारः कल्प्यते । नदा विधिरूपेणैव प्रवृत्ति<sup>2</sup>रिति सिद्धं । तेन (।)

> ''यदि गौरित्ययं शब्दः समर्थीन्यनिवर्त्तने । जनको गवि गोबुद्धेर्मृग्यतामपरो ध्वनिरि''ति (॥)

निरस्तं।

तथा यदप्युच्यते।

''यद्यप्पोह विनिर्मुक्ते न वृत्तिः शब्दिलगयोः। युक्ता तथापि बोधस्तु ज्ञातुर्वस्त्ववलम्बतं'' <sup>ब</sup>इति (॥)

<sup>1</sup> Ślokavārtika, Apohavāda 92.

यद् अलिङ्गरूपादिकमेतत् वृष्टिप्रवृत्ती<sup>1</sup> निश्चयज्ञानं नायते। तत् कर्यं व्यवच्छेदविषयं भवतीति चेत्। समारोपविषयेऽभावात्। यत्रास्य समारोपो न तत्र भेदे स्थिरः<sup>2</sup> सात्मक इति वा निश्चयो भवति।।

तदिष्टमेवास्माकः। शब्दलिगप्रतिपादितस्य चार्थस्यान्यनिषेधे व्यापारो न शब्दलिङ्गयोः।

तेन यदुच्यते कुमा <sup>3</sup> रिलेन (।) निषेधस्य निरूपत्वाद् भेदाभावाच्चन लिङ्गलिङ्गिभावः नापि शब्दवाच्यत्वं।

"न गम्यगमकत्वं स्यादवस्तुत्वादपोह्योः।
भवत्पक्षे यथा लोके खपुष्पश्रशभृङ्गयोः।
निषेधमात्ररूपं च शब्दार्थो यदि कल्प्यते।
अभावशब्दवाच्या स्याच्छून्यतान्यप्रकारिका। (३६)
भिन्नसामान्यवचना विशेषवचनाश्रये।
सर्वे भवेयुः पर्याया यद्यपोह्यस्य वाच्यता॥ (४२)"
\*\*

तथा यदि चापोद्धभेदेनापोहस्य भेदस्तदौपचारिकः स्यात्। यस्य चापोहस्य नीरूपत्वे धर्मिभेदेन न भेदः। कथन्तस्य बहिर्भूतैरपोहैर्भेदः क्रियते। तदाहरे।

> "नन् चापोहभेदेन भेदोपोहस्य सेत्स्यति । न विशेषः स्वतस्तस्य परतश्चीपचारिकः ॥ (४७) संसर्गिणोपि चाधारा यन्न भिन्दन्ति भावतः । अपो**र्ह्यः** स वहिः<sup>5</sup>संस्थैभिद्येतेत्यतिकल्पनेति" (॥५२॥) निरस्तं । व्यवच्छेदमात्रस्य शब्दाद्यविषयत्वात् ।

यित्यादिना श्लोकं व्याचष्टे। आदिशब्दाच्छब्दादिपरिग्रहः। नास्य लिंग-मस्तीत्यिलिङ्गारूपादिकमेतिदिति निश्चयज्ञानं। असित समारोपे भवति। निह्नप्रत्यक्षवृद्धे रूपादौ तदानीम्विपरीताकारसमारोपोस्ति। तत्कथं व्यवच्छेदिवषय-म्भवति।

इयता श्लोक<sup>6</sup>स्य पूर्वाद्धीं व्याख्यातः। उत्तराद्धं व्याख्यातुमाह। **समा-**रोपविषये सस्य निश्चयज्ञानस्याभावात्। तद्वचवॐदेविष्वयम्भवतीति प्रकृतेन
सम्बन्धः। एतदेवाह। यत्र भेदेस्य पुसः समारोपो न तत्र भेदे समारोपविषये
निश्चयो भवस्यस्थिरो निरात्मक इति वा।।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mthoń-baḥi-mjug-thogs-su. <sup>2</sup> Ślokavārtika. Apohavāda

### निश्चयारोपमनसोर्षाध्यबाधकभावतः।

न हि सर्वतो भिन्नो बृष्टोऽपि भाषस्तयैवेति प्रत्यभिज्ञायते। क्वचित् भेवे<sup>3</sup> व्यवधानसम्भवात्। यथा शुक्तेः शुक्लत्वम्। यत्र भ्रान्तिनिमित्तं तत्रैवास्य प्रतिपत्तुः स्मार्तो निश्चयो भवति तद्दर्शनाविशेषेऽपि। भ्रान्तिनिश्चययोवीं (ध्य-मा)धकभावात्।

# समारोपविवेकेऽस्य प्रवृत्तिरिति गम्यते ॥५१॥

तिहवेक एवान्यापोहः। तस्मात् तदिप तन्मात्रापोहगाचरं न वस्तुस्वभाध-निश्चायकं<sup>5</sup> स्वरूपेण। तथा हि निश्चयेऽपि अप्रतिपत्तिदर्शनात्। तस्य स्वभाव-

502 किं कारणं (।). निश्चयारोपमनसोबंध्यबाधकभावः । निश्चयज्ञा<sup>7</sup>नस्य तद्विपरीतसमारोपज्ञानस्य च बाध्यबाधकभावतः । बाध्यबाधकभावमेव साध्यन्नाह । न हीति सर्वतः सजातीयाद्विजातीयाच्च भिग्नो दृष्टोपि भावस्तथैवेति यथादृष्टेन सर्वेणाकारेण प्रस्यभिज्ञायते । निश्चीयते न हीति सम्बन्धः । किं कारणं (।) चविष्वं भेदे क्षणिकत्वादिके व्यवधानसम्भवात् । भ्रान्तिनिमित्तगतः यथा शुक्तेः सर्वतो व्यावृत्ताया दर्शनेपि शु<sup>1</sup>क्तिकादित्वे रजतसाधम्यस्य भ्रान्तिनिमित्तस्य सम्भवान्न निश्चयः । यत्र त्वाकारे भ्रान्तिनिमित्तं नास्ति तत्रैवास्य प्रतिपत्तुरनुभवो त्ररकालभावी स्मात्तों निश्चयो भवित । तद्दर्शनाविशेषेपि सर्वस्वाकारेषु प्रत्यक्ष-स्याविशेषेपि स्मात्तं इति स्मृतिरूपः ।

ननु तदित्युल्लेखेनानुत्पत्तेः कथं स्मृतिरूपः (।)

सत्यं (।) निर्विकल्पकविषयस्य स्वाका<sup>2</sup>रेणैकीकृत्य विषयीकरणात् स्मृति-रूप उच्यते । यत्रच प्रत्यक्षाविशेषेपि समारोपरिहत एव विषये निश्चयो भवति -तस्मात् समारोपनिश्चययोर्बाध्यबाधकभावो गम्यते । ततो **बाध्यबाधकभावात्** कारणात् समारोपविवेके समारोपविषद्हिनिश्चयस्यास्य प्रवृत्तिरिति गम्यते ।

भवतु नाम समारोपिववेके प्रवृत्तिस्तथापि नान्या<sup>3</sup>पोहविषयत्विधिरूपेण प्रवृत्तेरित्याह । तिहवेक एवान्यापोहः समारोपिववेक एव चान्यापोहः । तस्मात् समारोपिरिवेक एव चान्यापोहः । तस्मात् समारोपिरिवेक एव चान्यापोहः । तस्मात् समारोपिरिवे वृत्तिविष्ठात् तदपीति न केवलमित्यः शब्द इति निश्चयज्ञानं पूर्वोक्तेन न्यायेन तन्मात्रापोहगौचरन्तविष प्रत्यक्षपृष्ठभाविनिश्चियज्ञानमपि तन्मात्रापोहगौचरं न वस्तुस्वभावितश्चायकं स्वरूपे (।) किङ्कारणं (।) तथा हि कस्यिवाकारस्य रूपत्वादिनिश्चयेप्यन्यस्य क्षणिकस्वाद्याकारस्याप्रतिपत्ति-वर्षात्रात्।

#### निश्चये च अयोगात्॥

(यावन्तोंऽशसमारोपास्तिभरासे विनिश्चयाः। ताबन्त एव शब्दाश्च तेन ते भिन्नगोचराः)॥५२॥ (अन्यधैकेन शब्देन व्याप्त एकत्र वस्तुनि । बुद्धशा वा नान्यविषय इति पर्यायता भवेत्) ॥५३॥

इत्यन्तरक्लोकः।

यदि तु प्रत्यक्षपुष्ठभाविना निष्चयेन वस्तुस्वभावस्य निश्चयः क्रियते तदा तस्त्वभावनिश्चये च निरंशत्वाद् वस्तुनस्तस्यायोगादन्यस्याकारान्नरस्यानिश्चया-योगात् ॥

यतञ्च वस्त्वध्यवसायेनैव निञ्चयस्य प्रवृत्तिः शब्द<sup>5</sup>स्य वा न वस्तु-स्वरूपग्राहकत्वेन । तस्माद् **याव**न्त एकस्**यांशसमारोपा** रूपान्तरसमारोपाः प्रवृत्ता अप्रवृत्ताश्च तिनरासे समारोपनिरासार्थन्तावन्त एव निश्चयाः शब्दाश्च नाव-न्तं एव स्वविषये प्रवर्त्तन्ते । तेन कारणेन ते निब्चयाः शब्दोश्च **भिन्नगोचरा** भिन्नविषयाः । स्वस्वहेतुतोध्यवसितस्वस्वाकाराभिन्नवाह्यविषयत्वात्तेनैतद् (।)

> "बृद्धधारोपितबृद्धिस्थो ना<sup>6</sup>र्थबुद्ध्यन्तरानुगः। नाभिष्रेतार्थकारी च सोपि वाच्यो न तत्त्वतः। प्रतिभाषि च शब्दार्थो बाह्यार्थविषया यदि। एकात्मनियते बाह्ये विचित्राः प्रतिभाः कथं। अथ निर्विषया एता वासनामात्रभावतः। प्रतिपत्तिः प्रवृत्तिस्च बाह्यार्थेष् कथम्भवेत्। स्वाशे बाह्याधिमोक्षेण प्रवृत्तिश्चेत्सदा मता। शब्दार्थोऽनात्त्विक प्राप्तस्तथा भ्रान्त्या प्रवर्त्तनादिति<sup>''7</sup>(।) <sup>५</sup>

50b

निरस्तं । कल्पितविषयत्वेनेष्टत्वाद् विकल्पस्य ॥

**अन्यये**ति बुद्धिशब्दाभ्याम्त्रस्तुस्वरूपग्रहणे। **एकेन शब्देन व्याप्ते** सर्वा-कारेण विषयीकृते । एकत्रैकस्मिन् बुद्धा वा निश्चया।त्मकया व्याप्तेनान्य-विषयः । अन्यश्चासावाकारो विषयश्चेत्यन्यविषयः । तस्य वस्तुनो नापर आकारो विषयभूतो विद्यते प्रत्याय्यः। अथवा तद्वस्तुप्रत्यायकस्यान्यस्य शब्दस्य ज्ञानस्य

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Slokavārtika.

यस्यापि नानोपाधेर्द्धीर्पाहिकार्थस्य भेदिनः । नानोपाध्युपकाराङ्गराक्त यभिन्नात्मनो प्रहे ॥५४॥ सर्वात्मनोपकार्यस्य को भेदः स्यादनिश्चितः ।

4372 योड<sup>7</sup>पि मन्यते। उपाधयः परस्परं आश्रयाच्य भिन्ना एव तन्निबन्धनाः श्रुतयोऽपि तबाधारे तत्रैव वर्त्तन्ते। तव् अयमप्रसङ्गः इति । तस्याऽपि नानोपाधीनामुप<sup>1</sup>काराङ्गकाक्तिभ्योऽभिन्नात्मनः सर्वात्मना ग्रहे कृते उपकार्यस्य को भेदः स्यावनिधिचतः॥

वा न विषयः। इति हेतोः शब्दानां प्रतीते विषये पश्चात् प्रवर्त्तमानानां पर्यायता स्यात्। वृक्षपादपादिशब्दवत्।। मधुरो रसः स्निग्धो गुरुः शीत इत्येवमादि-भिन्नविषयानुपातिन्याश्च बुद्धेः प्रवृत्तिनं स्यादित्येकविषयत्वप्रसंगः।।

भिन्नं धर्मधर्मिभावं पारमाथिकन्दूषियतुमुपन्यस्यन्नाह । यस्यापित्यादि । यस्यापि वै शे षि क स्य परस्परमाश्रयाच्च भिन्नत्वान्नाना उपाधयो विशे<sup>2</sup>षणानि द्रव्यत्वादयो यस्यार्थस्य घटादेः स नानोपाधिस्तस्य तत एवोपाधिभेदाद् भेदि-नोर्थस्य विधिनैव बुद्धिपाहिका निश्चयात्मिका धीः सा च प्रत्युपाधि भिन्ना ॥ धियश्च विध्यभेदन्दशैयता शब्दानामप्यर्थतो दिश्त एव ।

तद्वचाचष्टे योपीत्यादिमा (।) उपाधयो द्रव्यस्वादयः परस्परमन्योन्यम्भिन्ना आश्रयाच्चेत्युपाधिमतो भिन्नाः । तिन्नबन्धना भिन्नोपाधिनिबन्धनाः श्रृतिग्रहणमुपलक्षणमेवं बुद्धयोपि । तदाधारे स्थित्युपाधीनामाधारेषु । तत्रैव चेत्युपाधिष्वेव । वर्सन्ते वाचकतया प्रवर्त्तन्ते । तदिति तस्माद् । अयमिति शब्दज्ञानान्तराणां पर्यायतालक्षणोऽप्रसंगः ।

उत्तरमाह । तस्यापीत्यादि । नानाप्रकाराणामुपाधीनामुपकारस्याङ्कं कारणं याः शक्तयः । ताभ्योऽभिन्नात्मन उपाधिमत एकेन निश्चयज्ञ्चानेन ग्रहे निश्चये सर्वात्मना कृते सति । उपकार्यस्योपाधिकलापस्य को भेदः क उपाधिविशेषः स्यावनिश्चितः (।) सर्व एव निश्चितः स्यात् ।

नन्विग्निष्मयोः सत्यपि सम्बन्धे नाग्निनिश्चये धूमस्य निश्चयो दृश्यते तथा धर्मिनिश्चये धर्मानिश्चयो भविष्यति ।

नन्विदमेवादर्शनन्त स्यात्। निश्चयप्रत्ययेन सर्वात्मनाऽग्निस्वरूपग्रहे सति

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sñams-sems-pa.

यद्यपि भिन्ना एवोपाषयः सम्बन्धानान्तराणामर्वनिमित्तम्। तथाऽपि स तु तद्वान् एव तैरुपलीयते। तस्य नानोपाध्युपकाराश्रयशक्तिस्वभावस्य स्वात्मनि भेदाभावात् सर्वात्मना ग्रहे क एवोपाधिभेदोऽनिश्चितः स्यात् सर्वो-

भूमादिकारणत्वेनैव निश्चयात् । भूमा<sup>5</sup>दीनामपि निश्चितत्वात् । तस्मान्न निश्च-येन तत्स्वरूपग्रहणं । निविकल्पकेनापि तर्हि सर्वात्मना ग्रहो न स्याद् भूमाप्रति-भासादेव तत्कार्यत्वाग्रहात् ।

नैतदस्ति (।) अग्नेहि धूमजननंप्रति कारणत्व पूर्वभाव एकोच्यते। स च प्रत्यक्षे प्रतिभासत इति कथं नाग्नेस्तत्कार्यत्वग्रहः। तेनायमधः (।) नाग्निधू-मयोः परमार्थतः परस्परापेक्षिता विद्यते। निष्पन्ना<sup>6</sup>निष्पन्नावस्थायां सम्बन्धा-भावात् (।) केवलमग्नौ सत्येव धूमो भवतीति तौ कार्यकारणे उच्यते। धर्मधर्मि-णोस्तु परस्परापेक्षित्वाद्धर्मिणः सर्वात्मना निश्चये सर्वधर्माणां साक्षान्निश्चयः स्यान्नार्थादाक्षेपः। यदा तु बाह्याध्यवसायको विकल्पो भवति न तु ग्राहकस्तदाध्य-विस्तर्यार्थस्यान्यव्यावृत्तिसम्भवेनार्थादन्यधर्माक्षेपो युज्यते (।) परस्परापेक्षत्वे च<sup>7</sup> यावन्त धर्मनिश्चयो न तावद्धर्मितश्चयो (।) यावच्च न धर्मिनिश्चयस्तावन्त 512 धर्मनिश्चय इत्यन्योन्याश्रयत्वञ्च स्यात्।

ननु चोपाध्युपाधिमद्भाव आश्रयाश्रयिभाव एवोच्यते । स च समानकाल-भाविनोरेव (।) न च तयोक्षपकार्योपकारकभावो भिन्नकालत्वादस्य (।) तत्कथ-मुच्यते । एकोपाधिविशिष्टग्रहे सर्वग्रह इति ।

सत्त्यं (।) किन्तु परैरन्य एव जन्यजनकभावोन्यश्चोपका विषिक्षारकभाव इष्यते। तथा हि (।) वदरद्रव्यं स्वहेतुजन्यमिष कुण्डेनोपिक्रियतेऽत एवं समान-कालभाविनोरयमुपकार्योपकारकभाव इष्यत इति तदिभिप्रायादिदमुक्तं। यद्वा धर्मो निश्चीयमानः धर्म्याश्वितत्वादेवाश्वयस्य प्रतीतिमाक्षिपति स चाश्वितानां धर्माणामिति सर्वेनिश्चयः। तस्माच्छब्दप्रमाणान्तरवृत्तेः किल्पत एव धर्मधर्मि-भावः (।) न चास्मिन् पक्षे धर्मभेदाभेदकल्पनायां प्रमाणान्तरवैयर्थ्यमवस्तुत्वेन तेषां भेदाभेदस्य परमार्थतोऽभावात्। प्रमाणान्तरैतेव च धर्मान्तराणां कल्पनीय-त्वात् तदभावे कथं धर्मभेदाभेदकल्पनीत यत्किञ्चिदेतत्।

यश्चपीत्यादिना कारिकार्यं व्याचष्टे। शब्दान्तराणां ज्ञानान्तराणामयं उपा-विमति प्रतिपत्तौ प्रतिनिमित्तं भिन्ना एवोपाधयो यद्यप्यभ्यु<sup>3</sup>पगम्यन्ते (।) स तु तद्वानुपाश्चिमानर्थः शब्दक्षानं रूपलीयते विषयीकियते। तस्य तद्वतो नानोपाधीनामु-पकाराध्या याः शक्तयस्तं तस्यभावस्य स्वात्मनि स्वरूपे भेदो नास्ति। तत्रश्चेकोपा- पाञ्चुपकारकत्वेन<sup>3</sup> ग्रहणात्। न हि तस्य स्वेन रूपेण गृह्यमाणस्य उपकारकत्व-मन्यवेवागृहीतम्। अतोऽस्य यदेव स्वभावेन ग्रहणं तदेवोपकारकत्वेनाऽपि॥

तयोरात्मनि सम्बन्धादेकज्ञाने द्वयप्रहः ॥५५॥

आत्मभूतस्य उपाधितद्वतोरुपकार्योपकारकभावस्य ग्रहणादेकज्ञाने द्वयो-रपि उपाधिमतोर्ग्रग्रहणमिति एकोपाधिविशिष्टेऽपि गृह्यमाणे सर्वोपाधीनां ग्रहणं<sup>ठ</sup> तद्ग्रहणनान्तरीयकत्वात्। अन्यया तथापि न गृह्येत। न ह्यस्य

धिद्वारेणापि <mark>प्रहे सर्वात्मना</mark> ग्रहणन्तस्मिन्सित **क एवोपाधिभेदस्तस्यानिदिचतः** किन्तु **सर्व** एव निश्चितः स्यात् । कि कारणं (।) **सर्वोपाध्युपकारकत्वे<sup>1</sup>न** ग्रहणात् ।

एकोपाधिद्वारेणोपाधिमतः स्वरूपमेव ग्रहीतं न तूपाध्युपकारकत्वमिति चेदाह। न हीत्यादि। न ह्यूपाध्युपकारकत्वमन्यदेवागृहीतिमित्यनेन सम्बन्धः। तस्येत्युपाधिमतः स्वेन रूपेण गृह्यमाणस्य स्वरूपाद्युपकारकत्वस्यामेदात्। यत एवमतः कारणादस्येत्युपाधिमतः। यदेव स्वभावेन स्वरूपेण ग्रह<sup>5</sup>णन्तदेवोप-कारकत्वेनापि ग्रहणमिति।

भवत्वेकोपाधिद्वारेणोपाधिमतः सर्वोपाध्युपकारकत्वस्य स्वभावभूतस्य ग्रहः। उपाधीनान्तु तस्माद् व्यतिरिक्तानां कथं ग्रहणमित्यत आह्। तयोरित्यादि। उपाधिकलापस्योपाधिमतश्च उपकार्योपकारकभूतयोरात्मिन स्वभावेन्योन्यसम्बन्धो सम्बन्धादुपकार्योपकारकसम्बन्धस्यात्म<sup>6</sup>भूतत्वादिति यावत्। ततश्चोपकारकस्वभावस्**र्यकत्यः।** उपाध्युपाधिमतोर्ग्रहः।

स्तद्वधाचष्टे । आत्मभूतस्येत्यादि । तथा ह्यपिधिमति गृहीते तस्यात्मभूत उपकारकभावस्तावद् गृहीतस्तिस्मन् गृहीते उपाधीनामप्युकार्यभाव आत्म5 1b भूतो गृहीतस्तद्य्रहणनान्तरीयकत्वाद्युषकारकभावग्रहणस्य ?(।)अतः कारणादेकज्ञाने द्वधोरप्युपाध्युपाधिमतोर्ग्रहणमिति कृत्वा एकोपाधिविशिष्टेपि तस्मिन्नुपाधिमति गृह्यमाणे सर्वोपाधीनां ग्रहणं । तद्ग्रहणनान्तरीयकत्वादित्युपाधिग्रहणनान्तरीयकत्वात् । अन्यभेत्युपाधीनामग्रहे तथापि न गृह्येत । उपाधीनामुपकारक उपाधिमानित्येवमपि न गृह्येत ।

य एव तदानीं ज्ञानशब्दप्रवृत्तिनिमित्त<sup>1</sup>मुपाधिस्तं प्रत्येवोपकारकत्वमुपाधिमतो गृहीतं न तूपाध्यन्तरोपकारकत्विमिति चेदाह । न ह्यस्य एवेत्यादि । अन्योपकारक इत्यन्यस्योपाधेरुपकारकः स्वभावो यो न गृहीतः किन्तु सर्वं एव गृहीतो निरंशत्वाद वस्तुनः।

एवान्योपकारकः कश्चिव् गृहीतः । न चाऽपि तथा उपकारके गृहीते वपकारकार्य-स्याऽप्रहणम् । तस्याप्यप्रहणप्रसङ्कात् । स्वस्वामित्ववदिति । तस्मादर्थान्तरोपा-धिवादेऽपि समानः प्रसंगः ।।

अथाऽपि मन्यते । याभिः उपाधीनुपकरोति ताः शक्तयो भिन्ना एव । ततो 437 नायं प्रसङ्घः ।

धर्मोपकारशक्तीनां भेदे तास्तस्य कि यदि । नोपकारस्ततः तासां तथा स्यादनवस्थितिः ॥५६॥

स्यान्मतम् (।) उपाधिमतीनपेक्षितसम्बन्धिन उपकारक इत्येव ग्रहणं न त्वस्योपकारक इति ततो नोपाधीनां ग्रहणमित्यत आहि । न चापीत्यादि । तथा गृहीत इत्युपकारक इत्येव गृहीते उपकारकार्यस्योपाधेरप्रहणं । कि कारणं (।) तस्याप्युकारकस्य उपकारक इत्येवमग्रहणप्रसंगात् । एतत् कथर्यात (।) सम्बन्धित्वाद्युपकारकस्यान्तरेण द्वितीयसम्बन्धिग्रहणमुपकारक इत्येपि ग्रहणं नास्तीति । तथाभूतञ्च दृष्टान्तमाह । स्वस्वामित्ववदिति । न हि स्वग्रहणमन्तरेणा दितीयसम्बन्धिग्रहणमुपकारक इत्यपि ग्रहणं नास्तीति । तथाभूतञ्च दृष्टान्तमाह । स्वस्वामित्ववदिति । न हि स्वग्रहणमन्तरेणा दित्र स्वामित्वस्य ग्रहणं । यत एवमेकोपाधिद्वारेण प्रवृत्तंप्येकस्मिन् ज्ञाने शब्दे च सर्वोपाधीनां ग्रहणमुपाधिमतश्च सर्वात्मना । तस्मादर्थान्तरोपाधिवादेपि अर्थान्तरभूता उपाध्य इत्येववादेपि समानः प्रसङ्गः । शब्दज्ञानान्तराणां पर्यायता प्राप्नोतीति ।

अथापीत्यादिना परमाशङ्कते । याभिः शक्तिभः शक्तिमानुपाधीनुपकरोति ताः शक्तयः शक्तिमनः सकाशाद् भिन्नाः । तत इति भेदात् । नायं प्रसंग इति । एकोपाच्युपकारकशक्त्यभेदग्रहे सर्वशक्तीना ग्रहण । तद्ग्रहणाच्च सर्वोपाधीनामित्यय प्रसङ्गो नास्ति ।

उत्तरमाह। धर्मोपकारेत्यादि। धर्मा उपाधयस्तेषामुपकारस्य याः शक्तयस्तासां शिक्तमतः सकाशाद् भेदेऽभ्युपगम्यमाने ताः शक्तयस्तस्य शिक्तमतः किम्भविवित । न किचिद् भवन्ति न तत्मम्बन्धिन्य इत्यर्थः। यदा यदि नोपकारस्ततः। शिक्तम-तस्तासां शक्तीनां। अथ सम्बन्धिसद्ध्यर्थमुपकार इष्यते। तदा शक्त्युपकारिण्यो परा व्यतिरिक्ताः शक्तयोङ्गीकर्त्तव्याः। याभिः शक्तीष्पकरोति (।) नामां च सम्बन्धत्वसिद्ध्यर्थमुपकारः कल्पनीयः। तत्रापरा शक्तिकल्पनेति तथा स्यावन-वस्थितः।

¹ Gsu-gs? = gsun-ba.

यदि प्रत्युपाथि उपकारकत्वानि तस्य नैव स्वात्मभूतानि<sup>1</sup> नाऽपि तत उपकार-मनुभवितः । कि तस्य ता इति<sup>1</sup> । अथ यदि स्वात्मभूताभिः शक्तिभिरयमेकः शक्ती-रुपकुर्वन् एकोपाधिग्रहणे च सर्वा<sup>2</sup>त्मनैव ग्रहणम् । तथा हि उपाधिग्रहणे तबुपका-रिण्यः शक्तेर्प्रहणम् । तब्ग्रहणे तबुपकारी स्वात्मभूतसकलशक्तत्युपकारो भावो गृहीतः सर्वा शक्ती<sup>2</sup>र्प्याहयति । ताश्चोपाधीन् ग्राहयन्तीति तबबस्थः प्रसंगः ।

अथ ता अपि शक्त्युपकारिष्यः शक्तयो भिन्ना एव भावाद् । तदा च उपाधीनां-तच्छक्तीनां चापरापरास्वेव शक्तिषु<sup>4</sup> अपर्यवसानेनोद्घटनात्<sup>९</sup> स **ए**कः ताभिः

तद्वचाचष्टे (।) यदी ल्यादि । उपाधिमुपाधिमप्रति प्रत्युपाधि । उपकारकत्वाति शक्तयस्तस्योपाधिमतः न स्वात्मभूतानि । न स्वभावभूतानि । किन्तु व्यतिरिक्तानि । नापि तत उपाधिमतः उपकारमनुभवन्ति । आत्मसात्कुर्वन्ति । किन्तस्य ता उच्यन्ते । उपाधिमतः शक्तय इति कस्मादुच्यन्ते । सम्बन्धभावात् । सम्बन्धसिद्ध्यर्थमुपाधि- । भतः सकाशात् तासामुपाध्युपकारिणी नां शक्तीनामुपकारेवाङ्गीक्रियमाणे याभिः शक्तिभिष्पाध्युपकारिणीः शक्तीष्पकरोत्ययमुपाधिमान् । यदि तास्तस्यात्मभूता इष्यन्ते तदा स्वात्मभूताभिः शक्तिभिरयमुपाधिमान् एक इत्यनंशः । उपाध्युपकारिणीः शक्तीष्रपक्षम् प्राधिमान् एक इत्यनंशः । उपाध्युपकारिणीः शक्तीष्रपक्षमे ।

तथा हीत्यादिना सर्वात्मना ग्रहणं साधयति । एकोपाधिग्रहणे तदुपकारिण्यो उपाध्युपकारिण्यो व्यतिरिक्तायाः शक्तेर्ग्रहणं । तद्ग्रहण इति । 
उपाध्युपकारिशिक्तग्रहे । तदुपकारी उपाध्युपकारिशिक्त्युपकारि । किंभूतः 
स्वात्मभूतसकलशक्त्यपकारः स्वात्मभूताः सकला उपाध्युपकारिणीनां शक्तीनामुपकाराः शक्तयो यस्य स तथाभूतो भावो गृहीतः सर्वा उपाध्युपकारिकाः 
शक्तीर्गाह्यति । ताश्चेमाः शक्तयो गृहीताः स्वोपकार्यानुपाधीन् ग्राह्यन्तीति 
तदवस्यः प्रसंगः को भेदः स्यादनिश्चित इति य उक्तः ।।

अथ माभूदेष दोष इति ता अपि शक्त्युपकारिण्यः शक्तयो भिन्ना एवोपाधि-मतो भावादिष्यन्ते । तदा तदुपकारिण्योपि शक्तयो व्यतिरिक्ताः कल्पनीयास्तथा तदुपकारिण्य इत्येवमनवस्थानात् । उपाधीनां तच्छक्तीनां च । उपाध्युपकारश-क्तीनां जापरापरास्वेव शक्तिष्वपर्यवसानेनानिष्ठया यद् घटनन्तस्योद्घटनात् सम्बन्धनात् । तथा ह्यपाधयो व्यतिरिक्तासु शक्तिषु सम्बद्धास्ता अपि व्यति<sup>3</sup>-रिक्तास्वेव । एवमुत्तरोत्तरा शक्तिः पूर्वपूर्वासु शक्तिषु व्यतिरिक्तास्वेवानवस्था-नेन सम्बद्धा । न तूपाधिमति । ततक्च स एक उपाधिमान् । ताभिरुपाध्युपकारि-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ses-par-byas-pas-mchon-pahi-phyir.

### कदाचिवप्यगृहीतस्तदुपकारात्मा तद्वरवेन तदयहाव्।

यवि पुनः केवलान् <sup>१</sup> उपाधीन् शब्दज्ञानान्युपलीये<sup>5</sup>रन्।

तवाऽपि असम्बन्धात् तत्प्रतिपावनद्वारेण सर्वप्रतिपत्तिनं स्याविति चेत्। तवाऽपि शब्दैरनाक्षेपात्। तत्र शब्दाप्रवृत्तिशब्दयोगो व्यर्थः स्यात्। अर्थक्रियाश्रयः सर्वो व्यवहारो<sup>6</sup> विधिप्रतिषेधाभ्याम्। उपाधयश्च तत्राऽसमर्थाः, समर्थश्च नैवो-व्यत इति कि शब्दप्रयोगैः। ततश्च उपाधय उपाधयोऽपि न स्युः। क्वचित्

काभिः शक्तिभिन्सह कदाचिदप्यगृहीतस्तदुपकारात्मा। शक्त्युपकारात्मा। उपाध्युपकारिकाणां शक्तीनां याः शक्तयस्तदात्मेति यावत्। शक्तीनान्नतो व्यित-रेकात्। तद्वस्वेन उपाध्युपकारशक्तिमत्त्वेन। तदप्य<sup>4</sup>हादुपाधिमत्त्वेनाप्यतो व्यर्थं-वोपाधिकत्पनेति भावः।

एवन्तावद् यदोपाधिमित ज्ञानगब्दयोवृत्तिस्तदोक्तो दोषः। यदोपाधिप्वेव तदाग्यां दोषो वक्तव्यः। तदिभिधानायोपाधिपक्षमुपन्यस्यति। **यदि पुन**रित्यादि। केवलानित्याश्रयरितान् उपाधीन् विशेषणभेदान् शब्दज्ञानान्युपलीयेरन्। प्रत्यायकत्वेन समाश्रयेयुः। तस्योपाधिमतः शब्दज्ञानैरस<sup>5</sup>मावेशादिवपयीकरणात्। तत्प्रतिपत्तिमुखेनोपाधिमत्प्रतिपत्तिमुखेन। एकेनापि शब्दज्ञानेन सर्वस्योपाधे. प्रतिपत्तिः (।)

अत्रापि दोषमाह। तदापीत्यादि। तस्योपाधिमतः। अनाक्षेपादित्यप्रतिपादनात्। तत्रेत्युपाधिमितः (।) कथ व्यथं इत्याह। अर्थिक्रयेत्यादि। अर्थिक्रयां
पुरोधाय प्रवृत्तेन्यंक्रिया आश्रय आलम्बन यस्य व्यवहारस्य स तथा। सर्वो यावान्
किंचत् प्रेक्षा<sup>6</sup>पूर्वकारिणां व्यवहारो हिनाहितविषयः। स च द्वाभ्यां प्रकाराभ्या
विधिप्रतिष्यभ्यां तृतीयप्रकाराभावात्। इत्थंभूतलक्षणा (पाणिनः) चेयं
तृतीया। उपाध्यो(१धय)श्च गोत्वादयस्तत्रार्थिक्रियायामसमर्थाः। समर्थश्च
व्यक्तिभेदः शब्देनैबोच्यतः इति किमफलैः शब्दप्रयोगैः। यतश्चैवमर्थिक्रियासमर्थी
व्यक्तिभेदो न चोच्यते शब्दैः। ततश्चाभिमता उपाध्या गोत्वादय उपाध्यो न 32b
स्युतं विशेषणानि स्युः। यस्मात् व्यचिद्वपिधमत्युपाधिद्वारेण शब्दस्य जानस्य वा
प्रवृत्तौ सत्यां। कस्यचिदुपाधिमतः। प्रधानस्यीति विशेष्यस्याङ्गाभावाद् विशेष्णभावात् तद्येक्षया प्रधानापेक्षया। तथोच्यन्ते। उपाध्य इत्युच्यन्ते। इय
न्यायोपाधिव्यवस्था। यदा तूपाध्य एव शब्देनोच्यन्ते। तदा तस्योपाधिमतः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ñi-che-la.

4382 प्रवृत्ती कस्यचित् प्रधानस्य अङ्गार्गमावात् तबपेकया तचोच्यन्ते । शब्देनानाकेपास ते कस्यचित् अङ्गभूता इति कथमुपाचयः ।

यदि लक्षितज्ञानलक्षणात् अदोष इति चेत् समानः प्रसङ्गः। स तावत् नान्तरीयकतया तैरुपाधिभिरुपलक्ष्यमाण एकेनाऽप्युपाधिना सर्वात्मनोपलक्षित इति तदयस्यः प्रसंगः।

को ह्यत्र विशेषः। शब्दा<sup>1</sup> एव एनमुपलक्षयेषुः तल्लक्षिता वा उपाधयो उप-(लक्षा)येषुः। स तावत् तदानीं सर्वोपकारक इति न किञ्चित्<sup>2</sup> ॥५६॥ तस्मात्।

एकोपकारके प्राह्ये (नोपकारास्ततोऽपरे।
हच्टे तस्मिन्नदृष्टा ये तद्महे सकलम्रहः)।।५७॥
-इति संम्रहुक्लोकः।

शब्देनाऽनाक्षेपादप्रतिपादनान्न ते उपाधयः कस्यित् प्रधा<sup>1</sup>नस्याङ्गभूता इति किमुपाधयो नैवेति यावत् । यखुपाधिमात्रं चोद्यने तथापि शब्दैर्लकिता ये उपाध-यस्तैरुपाधिमतो लक्षणात् परिच्छेदाददोषः । शब्दप्रयोगवैयर्थ्यदोषो नेति चेत् । स समानः सर्वोपाधिग्रहणप्रसङ्गः । नमेवाह । स ताबित्यादि । स इत्युपाधिमान् । नान्तरीयकतयेत्युपाध्युपाधिमतोर्थ्यभिचारेण उपलक्ष्यमाण एकेनाप्युपाधिश्वा । निरङ्शत्वात् सर्वात्मनोपलक्षित इति तदवस्यः सर्वोपाधिग्रहप्रसंगः ।

स्यान्मतं (।) यत्र शब्देन साक्षादुपाधिमतश्चोदनन्तत्रायं प्रसंगः। न तु यत्रार्थवशादित्यत आह। को ह्यत्र विशेष इति। शब्दा वा एनम्पाधिमन्तं साक्षात्
प्रतिपादयेयुः। तस्लक्षिता वा शब्दलक्षिता वोषाषय उपाधिमन्तं लक्षयेयुरिति को
विशेषो न कश्चित् (।) तथा हि (।) स ताबदुपाधिशमान् तदानीमुपाधिबलेन
लक्षणकाले निश्चीयते। सर्वोषकारकः सर्वेषामुपाधीनामुपकारक इति। तथा च
पूर्ववत् सर्वोपाधिग्रहणप्रसगोऽतो लक्षितलक्षणादिति यदुक्तमेतस्र किञ्चित्
पूर्वोक्तदोषदुष्टत्वात्। यस्मादुपाध्युपकारिकाणां शक्तीनाम्व्यतिरेकेऽनवस्था
स्यादतो न व्यतिरिक्ताः शक्तयः।।

तस्मावेकस्योपाधेक्षकारके तस्मिन्नुपाधिम<sup>4</sup>ति प्राह्येभ्युपगम्यमाने उपाध्य-न्तराणामुपकारकाः शक्तिभेदाः । तत एकोपाध्युपकारकस्वभावादपरेऽन्ये न भवन्ति

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hdi-dag-legs-goms-pa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Skabs-Ses-bya-ba.

#### क. न्यायमीमांसामतनिरासः

(क) व्यावृत्तस्वभावा भावाः

यदि भ्रान्तिनि(मृत्यर्थ) गृहीतेष्यन्यदिष्यते ।

स्यावेतत्<sup>4</sup>। निर्भागस्य वस्तुनो ग्रहणे कोऽन्यस्तवा<sup>च</sup> न ग्रहीतः। स तु भ्रान्त्या नावधार्यत इति प्रमाणान्तरं प्रवर्त्तते। यद्येवम्।

> तद्व्यवच्छेदविषयं सिद्धं (तद्वचतोऽपरम् ॥५८॥ असमारोपविषये प्रवृत्तेरपिः

असमारोपविषये कि च वृत्तेः। भ्रान्तिनिवृत्यर्थं प्रवृत्तस्य प्रमाणम्। तत्

ये दृष्टे तस्मिन्नुपाधिमत्यदृष्टा भवन्ति । किन्त्वनन्ये । अतः कारणात्तद्याह्ये । तस्योपाधिमतो ग्रहे सकलोपाध्यपकारक स्वभावस्य ग्रहः ।

योपि भ ट्टो मन्यते(।) भिन्ना भिन्ना एव धर्मास्तेनैकधर्मण धर्मिण्यवधार्यमाणे- न स $^5$ र्वधर्मावधारणं भेदान्। तदाह।

''आविर्भावितिरोभावधर्मकेष्वनुयायि यत् । तर्द्धीम यत्र वा ज्ञानं प्राग्धर्मग्रहणाद् भवेत् ॥ (१४२) अनन्तधर्मके धर्मिण्येकधर्मावधारणे । शब्दोभ्युपायमात्रं स्यान्न तु सर्वावधारण'' (१७८) इति । । सोप्युभयपक्षभाविदोषप्रसंगादेव निरस्तः ॥

यदीत्यादिना पराभिप्रायमाशंकते । एकेन निश्चयज्ञानेन सर्वात्मना गृहीतेषि<sup>6</sup> वस्तुनि **भ्रान्तिनिवृत्त्यर्थे । भ्रन्यदि**ति प्रमाणान्तरं ।

स्यावेतदित्यादिनैतदेव व्याचप्टे । निर्भागस्य निरंशस्य वस्तुनौ प्रहणे सिन कोन्यो भागः तदा निर्भागवस्तुग्रहणकाले । न गृहीतो नाम सर्व एव गृहीतः (।) स तु गृहीतोपि भ्रान्त्या नावधार्यत इति प्रमाणान्तरं प्रवर्त्तते ।

यशेविमत्यादिना सिद्धान्तवादी । यत्तद् भ्रान्तिनिवृत्त्यर्थमुत्तरम्प्रमाण<sup>7</sup>मिन्यते 53. तद्यवच्छेदविषयमन्यापोहिविषयं सिद्धं पूर्वोक्तेन न्यायेन । तद्वदुत्तरप्रमाणवत् । तत उत्तरकालभावि प्रमाणादपरमपि पूर्वकालभाविनिश्चयज्ञानन्तदिपि व्यवच्छेद-विषयं । कि कारणम् (!) असमारोपविषये वृत्तेः ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ḥdog-pa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De-ni-gyi-naḥo.

<sup>8</sup> Ślokavārtika प्रत्यक्षपरि०

र्तीह अन्यसमारोपव्यवच्छेदफलिमिति अन्यापोहिविषये सिद्धं, तद्वदन्यदिष अविद्य-मानसमारोप<sup>0</sup>विषयवृत्तेः। यत्रास्य समारोपः तत्र निश्चयाभाव इति समारोपा-भावे वर्त्तमानोऽन्यापोहिविषयः सिद्धः॥

अपि च।

ं निश्चयैः ।

438b

यत्र निश्चीयते रूपन्तत्तेषां विषय: कथम्) ॥५९॥

इयमेव निश्चयानां स्वार्थप्रतिपत्तिः (।) तच्चेदाकारान्तरवदिनिश्चितम्। कथं इवानों अनिश्चीयमानं प्रत्यक्षेणाऽपि गृहीतमिति चेत्।

न (।) प्रत्यक्षं १ हि यस्या प्रिनिश्चायकं, तद् यमिष गह्णाति तत् च न निश्च-येन । किन्तर्हि । प्रतिभासेन । तत् न निश्चयानिश्चयवशाव् प्रत्यक्षस्य ग्रहणाग्रहणे ।

तसर्हीत्यादिना क्लोकं व्याचण्टे । अन्यस्याकारस्य यः समारोपस्तद्व्यवक्छेद-फलमिति कृत्वा सिद्धमन्यापोहविषयमुत्तित्सुस<sup>1</sup>मारोपनिषेधद्वारेण । तद्वबन्यदिष पूर्वमिष निक्ष्यक्षानमन्यापोहविषय (।) कि कारणम् (।) अविद्यमानसमारोपे विषये वृत्तेः । एतदेवाह । यत्राकारेस्य प्रतिपत्तेः । इति हेतोः समारोपाभावे वर्त्तमानः पौरस्त्यो निक्ष्यपोन्यापोहविषयः सिद्धः ॥

किञ्च (।) निश्चयगृहीनेष्यर्थे भ्रान्तिनिवृत्त्यर्थं प्रमाणान्तरिमच्छता निश्चयिविषयश्च न च निश्चित इ<sup>2</sup>त्यभ्युपगतं स्याद् (।) अन्यथा भ्रान्तेरयोगात्(।)तच्चायुक्तमित्याह। अपि चेत्यादि। यद्ग्पं निश्चयेनं निश्चीयते तद्ग्यन्तेषा निश्चयानां विषयः कथन्नेव (।) कि कारणं। यस्मादियमेव निश्चयानां स्वार्थप्रतिपत्तिर्यंत्तस्यार्थस्य निश्चयनं। तच्चेन्निश्चयविषयाभिमतमाकारान्तर-ववनिश्चतं। यन्निश्चयविषयविषयविषयतिमन्तर-ववनिश्चतं। यन्निश्चयविषयतिषयत्वेनानिभमनन्तद्वत्तंनिश्चये गृहीत।।

कथिनत्या<sup>3</sup>दि परः (।) प्रत्यक्षगृहीते समारोपव्यवच्छेदार्थ प्रमाणान्तर-मिच्छताऽन्यापोहवादिनाप्यनिक्चीयमान आकारः प्रत्यक्षगृहीतत्वेनेग्टो यदि वा निक्चयवशादेव ग्रहणं। कथिमदानीमनिक्चीयमानं रूपं प्रत्यक्षेणापि गृहीतिमिति तुत्यः प्रसगः।

नेत्यादिना परिहरति । कल्पनाविविक्तत्वादित्यभिप्रायः। **तदि**ति प्रत्यक्षं (।) **यमपि** नीला⁴द्याकारक्रगृ**ह्णाती**त्युच्यते (।) **तद्**ग्रहणं **न निश्चयेन** (।) **किन्तर्हि** (।) प्रतिभासेन । निरङ्गसस्य यस्तुनः सर्वथा प्रतिभासनमिति सर्वथा

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mnon-sum-ni gan-gi nes-par-byed-pa-ma-yin, te.

नैवं निश्वयानाम्<sup>2</sup>। किञ्चिद् निश्चिन्वतोऽप्यन्यत्रानिश्चयेन प्रहणाप्रहणे। तस्माव् यो निवचयः स एव तब्प्रहणम्। अन्यया एकाकारेऽपि तम्र स्यात् ॥

कि पुनः सर्वतो<sup>3</sup> भिन्नवस्तुस्वभावेऽनुभवोत्पादेऽपि तथैव न स्मार्तो निश्चयो भवतीति । सहकारिवैकल्यात् । ततश्च--

> प्रत्यनेण गृहीतेऽपि विशेषेंऽशविवर्जिते । यद्विशेषावसायेऽस्ति प्रत्ययः स प्रतीयते ॥६०॥

ग्रहणं(।) तदिति तस्मान्न निरुचयानिरचयवशाद् यथाकमं प्रत्यक्षस्य ग्रहणाग्रहणे प्रतिभासनाप्रतिभासनवशात्। तस्मादनिश्चये सनि प्रतिभासनमात्रेण प्रत्यक्षगृहीतव्यवस्थापनन्न विरुघ्यते । **नैवं निश्चया<sup>5</sup>नां** प्रत्यक्षवदिनिश्चितस्या-प्रतिभासनमात्रेण ग्रहणसप्रतिभासमात्रेणाग्रहणमिति कस्मादिति चेदाह । किञ्चिदित्यादि । यथा पुरुष दृष्ट्वा पुरुषत्वन्निश्चिन्वतीप्यन्यत्र तस्करादावनिश्चयेन प्रवृत्तिभेदाद् व्यवहारभेदात्। तथा हि पुरुषत्वनिश्चयेन पुरुषोनुरूपो विश्वासादिव्यवहारो दृश्यते । चौरत्वानि<sup>6</sup>श्चयाच्च तदनुरूपो भयादिव्यवहारो न दृश्यते । ततश्च यन्निश्चयानुरूपः प्रवृत्तिभेदस्तस्य निश्चयेन ग्रहणं । यदनिञ्चयानुरूपञ्चाप्रवृत्तिभेदस्तस्याग्रहणमिति । यत एवन्तस्मादित्यादि । अस्येत्याकारस्य (।) अन्ययेति यदि निञ्चयवशानस्य ग्रहणं न व्यवस्थाप्यते। **तर्दका**कारोप । निश्चितत्वेनाभिमतेष्याकारे । **तदि**ति निश्चयेन ग्रहणं<sup>7</sup> न स्यात् । ५३b

कि पुनः कारणिमिति परः । सर्वतो भिन्न इति मजातीयविजातीयादृ धावृत्तेः । तथैवेति यथानुभवं सर्वेष्येव भेदेषु न स्मात्तीं निश्चयो भवति । यतो भेदान्तरेन्या-कारव्यवच्छेदार्थमन्यागोहवादिना प्रमाणान्तरवृत्तिरिप्यते ।

सहकारिवैकल्यादिति सिद्धान्तवादी। न ह्यन्भवमात्रनिश्चयहेतु: किन्तव-भ्यासादयोपि सहकारिणः (।) ते यत्रैव सन्ति तत्रैवाकारं $^{1}$  निरुचयो नान्यत्र ।

नन् क्षणिकाकारेपि सर्वदा दर्शनादभ्यासोस्त्येवेति निब्चयः स्यात् । नानु-भूतनिश्चितविषयोत्राभ्यासोभिप्रेतो न च क्षणिकं भ्रान्तिनिमित्तसम्भवादनु-भूतनिश्चितमिति कथन्तत्राभ्यासः। तस्मात् स्थितमेतत् यत्रैवाकारेऽभ्यासस्तत्रैव निश्चय इति।।

तदेवाह। ततश्चेत्यादि। विशेषे सर्वतो व्यावृत्ते नीलादिलक्षणे। अङ्ग-विवर्जिते निर्विभा<sup>2</sup>गे सर्वात्मना प्रत्यक्षेण गृहीतेपि सति यस्य विशेषस्यावसाये निश्चयेस्ति सहकारिप्रत्ययः स प्रतीयते निश्चीयते ।

यश्चिष सर्वतो भिन्नांशरिहतभावे हि<sup>९</sup> अनुभवः। अवाऽिष तावता सर्वभेदेषु निश्चयो न स्यात्। कारणान्तरापेक्षत्वात्। अनुभवो हि<sup>६</sup> यथाविकत्पाभ्यासं निश्चयज्ञानं जनयति। यथा रूपदर्शनाऽविशेषेऽिष कृणपकामिनीभक्यविकत्पाः। तत्राऽिष बुद्धेः पाटवं तव्रागाभ्यासकषाये त्यावयोऽिष अनुभव्वाद् भेदिनिश्च-439ः योत्पत्तौ सहकारिणः। तेषामेव च प्रत्यासत्त्याविभेदात् पौर्वापर्यम्। यथा<sup>7</sup> जनकत्वाध्यापकत्वाविशेषेऽिष पितरमायान्तं वृष्ट्वा पिता मे आगच्छतीति निश्चनोति नोपाध्याय इति। सोऽिष निश्चयोऽसति भ्रान्तिकारणे भवति। तस्मात् नानुभते सर्वाकारनिश्चयः॥

यद्यपीत्यादिना व्याचष्टे । सर्वभेदेषु क्षणिकत्वादिषु तावतेत्यनुभावमात्रेण । निश्चयोत्पादनंप्रत्यनुभवज्ञानस्य कारणन्तरापेक्षत्वातु । तदेवाह हीत्यादि । यथाविकल्पाभ्यासमिति यस्य यादशो विकल्पाभ्या<sup>3</sup>सस्तेन सहका-रिणा जनयतीत्यर्थः। उदाहरणमाह। यथेत्यादि। मतस्त्रीरूपदर्शनाविशेषेपि परिब्राटकामुकरानां यथाकमं **कृणपकासिनीभक्ष्यविकल्पा** यथाविकल्पाभ्यास-ञ्जायन्ते। न च विकल्पाभ्यास एव सहकारी। किन्त्वन्योप्यस्तीत्याह। तत्रे-त्यादि । तत्रापि रूपदर्शनाविशेषेपि । बुद्धेः पाटवन्तीक्ष्णता । यथा योगिनां बुद्धि-पाट<sup>4</sup>वाद् दर्शनमात्रेण क्षणिकत्वादिनिश्चयः। आदिशब्दार्दाथत्वसामर्थ्यादिपरि-ग्रहः। **इत्यावय** इत्येवमादयः। अनुभवात् प्रत्यक्षादुपादानकारणात्सकाशाद् भेवनिश्चयस्योत्पत्तौ सहकारिणः । यदा तर्हि बहुप् निश्चयेषु यथोक्तानि कारणानि न भवन्ति तदा तेषां निश्चयानां कथं क्रमभाव इत्याह। तेषामेव चेत्यादि (।) नेषामिति निश्चयकारणानां<sup>6</sup> प्रत्यासित्तनारतम्यभेदात् । यस्य निश्चयस्य प्रत्या-सन्नतमन्निरचयकारणन्नतावदादावत्पद्यते । आदिशब्दादिधर्मात्रतारतम्यस्य भेदा न्निश्चयानां **पौर्वापर्यं। यथे**त्यादिनोदाहरणमाह। पितेव यदोपाध्यायो भवति। तदै-कस्य पुरुषस्य जनकत्वाध्यापकत्वाविशेषेषि । पितरमायान्तं बृष्ट्वा पिता मे आगच्छ-54a तीति निश्चिनोति<sup>7</sup> नोपाध्याय इति । पिनत्वनिश्चये कारणस्य प्रत्यासन्नतमत्वात ॥ नन् सत्यपि क्षणिकत्वनैरात्म्यविकल्पाभ्यासे सहकारिणी तत्त्वादर्शिनां न प्रत्यक्षात् क्षणिकत्वादिनिश्चयो भवतीत्यत आह । सोपीत्यादि । असति भ्रान्तिकारणे भवति न तु निश्चयप्रत्ययमात्रात् । यत एवमसति भ्रान्तिकारणे सहकारिप्रत्यसाकत्ये च सति प्रत्यक्षान्निश्चय उत्पद्य<sup>1</sup>ते न केवलात । **तस्मान्नानुभत** इत्यादि ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thams-cad-las tha-dad-pa cha-śas-dań-bral,bahi-ńo.bo-ñid. .ñams-su-myon.

## (तत्रापि चान्यव्यावृत्तिरन्यव्यावृत्त इत्यपि । राज्याम्य निम्धयारचैव संकेतमनुरूवते) ॥६१॥

तत्रान्यापोहे सत्ताब्यावृत्तिरिष (अन्या) अन्य <sup>२</sup>एव व्यावृत्तो धर्मीति नास्ति । तब्ब्यावृत्तेनिवर्तमानस्य तद्भावप्रसङ्गात् । तथा च व्यावृत्तेरव्यभावः।

ततश्च स्थितमेतद् (।) अन्यव्यवच्छेदः शब्दलिङ्गाभ्यां प्रतिपाद्यत इति ।
नन् व्यवच्छैदोपि यदि पदार्थादभिन्नस्तदैकेन प्रमाणेन शब्देन वास्य विषयीकरणेन्यस्य वैयर्थ्यं स्यात् सर्वात्मना निश्चितत्वात् । अथ भिन्नस्तदापि तस्याश्रितत्वादेकव्यवच्छेदोपाधिके पदार्थे प्रमाणेनैकेन निश्चीयमाने पूर्वोक्तेन न्या<sup>2</sup>येव
सर्वेषां व्यवच्छेदानां निश्चितत्वादन्येषां प्रमाणादीनामप्रवृत्तिः स्याद् (।) अतः
समानः प्रसंग इति ।

तन्न । यतो न भावानामन्योन्यव्यवच्छेदोऽभिन्नो भिन्नो वाऽस्ति । केवलं स्वहेतुभ्य एव भिन्नाः समुत्पन्ना इत्युक्तम्वक्ष्यति च ॥

कथन्तर्द्धन्यव्यावृत्तिरित्यादि व्यपदेशो बुद्धिश्च प्रवर्त्तत इत्यत्राह । तत्रा-पोत्यादि । तत्रापि चन्यापोहे शब्दार्थे । अन्यस्माद् व्यावृत्तिरन्यस्माद् व्यावृत्ती-यमित्यपि(।) ये शब्दा धर्मधर्मिवचनाः निश्चयाश्चोभयविषयास्ते संकेतमनुरुन्धते । संकेतानुविधानेनैपां धर्मधर्मिविषयविभागः कल्पितः परमार्थतस्तु व्यावृत्तिरेव नास्तीत्यर्थ.।

तह्याचष्टे । तैत्रान्यापोह इत्यादिना गोरश्वाद् व्यावृत्तिरन्या धर्मभूता अन्य एवाश्वाद् व्यावृत्तो धर्मी । व्यावृत्त्या<sup>4</sup> विशिष्टो गौरित्येतन्नास्ति । किन्तु पैव व्यावृत्ति: स एव व्यावृत्त इति वक्ष्यति ।

यदि चाश्वाद् व्यावृत्तिरनश्वता गोद्रव्यस्यान्या स्यात् तदाश्वव्यावृत्तेरिप गोद्रव्येण निर्वात्तत्व्यम्भेदात् । ततश्च तद्वचावृत्तेरन्तरवतायाः सकाशाभिवर्तमानस्य गोस्तद्भावप्रसङ्गात् । अश्वभावप्रसङ्गादश्ववत् । एवं ह्यश्वव्यावृत्तेरनश्वत्व- लक्षणाया गौर्व्यावृत्तो भवति यद्यस्याश्वत्वं स्यात् । तथा च गौरश्वभावापत्तेः । अश्वाद् गोर्व्यावृत्तिस्तस्या अभावः । गवाश्वयोरेकत्वात् ।

तेन यदुक्तञ्जैनजैमिनीयैः (।)

"सर्वात्मकमेकं स्यादन्यापोहव्यतिकम" इति ।

तान्त्रतीदमुक्तं । यद्यन्यव्यावृत्तिरर्थान्तरं स्याद् गवाश्वादीनामेकत्वं स्यादिति ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इलो० बा०

#### तस्माब् यैव व्यावृत्तिः स एव व्यावृत्तः।

नापि गोरभिन्नाश्वव्यावृत्तिरश्वव्यावृत्तौ गौरि<sup>6</sup>त्यप्रतीतिप्रसंगात् । गोविनाशे चाश्वस्योत्पन्तिप्रसङ्कादश्वनिवृत्तेविनष्टत्वात् । तस्मान्नास्त्येव व्यावृत्तिः।

तेन यदुच्यते भट्टो द्योत करा भ्यां। "योयमगोपोहः स कि गवि भिन्नेऽथों भिन्नः। यदि भिन्नः किमाश्रितोऽथानाश्रितः (।) यद्याश्रितस्तदाश्रितस्वाद् गुण ५४ इति गोशब्देन तदा गुण्यभिधीयते न गोद्रव्यमिति । गौस्ति छठतीति सामानाधिकरण्यं स्यात्। अथानाश्रितः केनार्थेन षष्ठचर्थः। गोरपोह इति । अथाभिन्नो गौरेव स्यादिति न किञ्चिदनिष्ठं। अयं चापोहः प्रतिवस्तु यद्येकोनेकसम्बन्धी च तदेव गोत्विमं"ति (।)

तिन्तरस्तं । अन्यव्यावृत्तेरेवाभावात् केवलं स्वहेतुतः स्वकीयेन रूपेणोत्पन्नो भावोन्यस्माद् व्यावृत्तस्तस्य चान्यस्माद् व्यावृत्तिः कल्प्यते । यतश्च न परमा। यंतो व्यावृत्तिरस्ति । तस्माद् येव व्यावृत्तिः स एव व्यावृत्तः । द्वाभ्यामैकस्यैव विषयीकरणान् । तस्यैव चान्यव्यावृत्तस्य लिङ्गत्वं लिङ्गित्वं सम्बन्धो विकल्पविषयन्वञ्च (।) विकल्पो ह्यान्यव्यावृत्तं स्वाकाराभिन्नमध्यस्य पुरुषन्तत्र प्रवर्त्तयतीत्यत्यर्थकारित्वाद् (।) अतः स एव बाह्यः शब्दार्थोन्यव्यावृत्तः ।

यदप्युच्यते कुमारि लेन (।) कदाचिदेकस्मादेव भावस्यायो²हः स्यात्। सर्वास्माद्वा। यद्येकस्मादेव तदा यथाश्वापोहद्वारेण गोद्रव्यस्य गौरित्यभिधान-नन्तथा मिहादेरिय स्याद् अश्वापोहस्य गोशब्दप्रवृत्तिनिमित्तस् भावात। तदाह।

> "ततोक्वापोहरूपत्वात् सिंहादिः सर्व एव ते । तन्निमित्तमगोपोहं विभ्रद्च्येत गौरिती''ति ।

अथ सर्वस्मादपोहो गोद्रव्यस्य । तत्रापि यदि प्रत्येकमपोद्यां अश्वादयस्तदा<sup>3</sup>-पोह्यानामानन्त्यादपोह एव न सिध्येत् । अपोद्धानां च भिन्नत्वादपोहभेदः प्रस-ज्यते । तथा चैकस्मिन्नपि पिण्डे जातिबहुत्वाज्जात्यन्तरबुद्धिः स्यात् । जात्यन्तरे-ण्विवादवादिष् ।

"ततो गौरिति सामान्यं वाच्यमेकं न सिघ्यति।"

नापि ते समुदायरूपेण सर्वेऽपोद्धाः सम्भवन्ति । समुदायो ह्येकदेशत्वेन वा स्यान्न चापोह्यानामेकदेशादित्वं स<sup>4</sup>म्भवित । नापि तेषां समुदायो व्यतिरिक्तो-ऽस्त्यव्यतिरेके चानन्त्यं नदवस्थं । न चापि सामान्यरूपेण तेऽपोह्याः सामान्य-

<sup>1</sup> Slokavārtika. 57

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid, 65

# शब्दप्रतिपत्तिभेदो हि सङ्केतभेदात्<sup>3</sup> । न वाच्यभेदोऽस्ति ॥ ननु च संकेतभेदो न युक्तः । ह्योरेकस्याभिधानात् । तथा च व्यतिरेकिण्या

स्यावस्तुत्वात्। अपोद्यत्वे च वस्तुत्वं स्यादिति।

तदयुक्तं यतः (।) सर्वभावानां स्वेनैव स्वेनैव रूपेणोत्पद्यमानानां सर्वस्मा-दपोहः स्वहेतुभ्यः सिद्ध एव।

अर्थं कथमसौ ज्ञायत इति चोद्यते । तित्कङ्गीरतीतानाग<sup>5</sup>तवर्त्तमानाऽक्वा-दिस्वभावः प्रत्यक्षे प्रतिभासते । नेति चेत् । कथं न तत्र सर्वापोहः प्रत्यक्षसिद्धः । न हि प्रमाणं हस्ताभ्याङगृहीत्वान्यदपोहत्यपि तु नियतरूपार्थप्रकाशनमेवास्यान्या-पोहं । तस्मान्नियतरूपार्थप्रतिभास एव प्रत्यक्षस्य सर्वस्मादपोहग्रहः । तच्च स्वविषयन्निश्चाययद् यदेवं न भवति तत्सर्वमन्यत्वेन नि<sup>6</sup>श्चाययत्यतो युगपत्सर्व-स्यान्यस्य सामान्येनाविशेषेण निषेधः त्रियते । सामान्यस्यानिद्धीरितविशेष-रूपत्वात् । तदुक्तम् (।)

> ''अतदूपपरावृत्तवस्तुमात्रप्रसाधनात् (।) मामान्यविषय प्रोक्तं लिङ्गभेदाप्रतिष्ठितेरि''ति (।प्र०स०)

तेनापोह्यस्य कस्यचिद् वस्तुत्विमध्यत एव।

न चापोह्यत्वाद् वस्तुत्विमित्यत्र किञ्चिद् प्रमाणमस्त्यभावस्याप्यपोह्यत्वान्न चास्य<sup>7</sup> वस्तुत्विमित्युक्त । तस्माद् युगपत् सर्वापोहरुक्षणेनागोपोहेर्नकिस्मिन्नपि 552 पिण्डे गोत्वं । प्रत्येकादवाद्यपोहेनानश्वत्वासिहत्वामहिषत्वादयो जातिभेदाः कित्पता-स्तद्द्वारेण च तदिभिधायकाः प्रवर्त्तन्त इति यत्किञ्चिदतत् ।

यदि व्यवृत्तिव्यावृत्ताऽभिधेयार्थस्य न भेद.। कथं व्यावृत्तिव्यावृत्त इति शब्दज्ञानभेदः। तथा हि व्यावृत्तिरित्यन्यः शब्दो व्यावृत्त इत्यन्य एव शिब्दः। तथा ज्ञानभेदोपि (।) व्यावृत्तिरित्युक्ते धर्ममात्रम्प्रतीयते। व्यावृत्त इति धर्मीति। तत आह(।) शब्देत्यादि। शब्दाद् धर्मधर्मिवाचिनो या प्रतीतिः सा शब्दप्रतिपत्तिः। शब्दश्च शब्दश्वप्रतिपत्तिः। शब्दश्च शब्दश्वप्रतिपत्तिः। शब्दश्च शब्दश्वप्रतिपत्तिःचीन विरूपैकशेषः। शब्दभेदः शब्दाच्च या प्रतिपत्तिस्तस्याभेद इत्यर्थः संज्ञासंज्ञिसम्बन्धिकरणं संकेतस्तस्य भेदात्। संकेतभेदं चानन्तरमेव (११६३) भेदान्तरप्रतिक्षे भेत्यादिना प्रतिपादयिष्यते। न वाष्यभेदोस्ति धर्मधर्मिन शब्दयोर्वस्तृत इत्यध्याहारः।।

ननु चेस्यादि परः। कि पुनर्वाच्याविशेषे संकेतभेवो न युक्त इति चेदाह। इयोरित्यादि। कर्त्तरि चेयं षष्ठी। कर्तृ कर्मणोः कृतीति उभयप्राप्तौ कर्मणीति विभक्तेरप्ययोगः स्यात्। तस्या हि भेवा<sup>4</sup> अयत्वादिति चेत्। (द्वयोरेकाभिधानेऽपि) विभक्तिर्व्यतिरेकिणी। भिन्नमर्थीमवान्वेति वाच्ये लेशविशोषतः॥६२॥

न वे शब्दानां प्रवृत्तिः क्वाऽपि विषयस्वभावायत्ता<sup>5</sup>। इच्छातो बृत्यभाव-प्रसङ्गात्। ते भेदाभेदयोर्यथा नियोगेच्छा तथा नियुक्तास्तं अर्थं अप्रतिबंधेन प्रकाशयन्ति। तस्मात् गौः गोत्वं चेति (आभ्यां) एकार्थाभिषानेऽपि कस्यचिद् विशेषस्य प्रत्यायनार्थं कृते संकेते भेदे अनर्थान्तरेऽपि व्यतिरिक्तार्था विभिक्त-439b रर्थान्तरमिवादर्शयन्ती प्रतिभाति। तथा प्रयोगदर्शना<sup>7</sup>भ्यासात्।

नियमस्य शेषे विभाषेति । विकल्पनात् । द्वाभ्या धर्मधर्मिशब्दाभ्यामेकस्यार्थस्या-भिधानादित्यर्थः । एकं चेद् द्वाभ्यामभिधेयन्न उतो व्यर्थः संकेतः । तथा चेति धर्म-धर्मिणोरभेदे व्यतिरेकिण्या इति व्यतिरेकाभिधायिन्या गोर्गोत्वमिति षष्ठधाः । तस्या इति व्यतिरेकविभक्ते भेदाश्रयत्वाद् वस्तुभेदमाश्रित्य प्रवृत्तेः । यथा देवदत्तस्य कमण्डलूरिति । एवं संकेताभावे व्यतिरेकविभक्त्यभावे च चोदिते ।

्र विभक्त्यभावदोषन्तावत्परिहरन्नाह । द्वयोरित्यादि । धर्मधर्मिवाचिनोः शब्द<sup>4</sup>-योरेकस्यार्थस्याभिधानेषि विभक्तिर्व्यतिरेकिणो । व्यतिरेकस्य वाचिका षष्ठी । इव शब्दो भिन्नक्रमः । भिन्नमिवार्थमन्वेति दर्शयति । वाच्ये संकेतभेदकृतेन लेशेन मात्रया यो विशेषस्ततः कारणान्न तुं परमार्थतो वस्तुभेदात् ।

यद्वधाचण्टे। न वै शब्दानामित्यादिना। विषयस्वभावायसेति बाह्यस्वलक्षणायत्ता (।) कि कारणम् (।) इच्छातः पुरुपे च्छावजादभावेष्वपि वृत्त्यभावप्रसङ्गात्। त इति। इच्छाप्रतिबद्धवृत्तयः शब्दा यथा येन प्रकारेण भेदप्रतिपादनेन
व्यतिरिक्ते यथा राज्ञः पुरुष इति। अव्यतिरिक्ते यथात्मैव ह्यात्मनो द्रष्टेति। तथा
नियुक्ता इत्यभिन्नेप्ययं भेदमिवोपादाय प्रयुक्तास्तमर्थमप्रतिबन्धेन भिन्नमित्व प्रकाशयन्ति। वस्तुतः स्वलक्षणस्याभेदेषि यत एवन्तेन कारणेन। गो रिति धर्मिवाचिनमाह। गोत्वमिति धर्मवाचिनं। आभ्यामेकाभिधानेप्यगोव्यावृत्तस्य
गोरभिधानेषि कस्यचिव् विषयस्य प्रत्यायनार्थमिति। अगोव्यावृत्तिनिमित्तस्य
गोत्वस्य प्रकाशनार्थ। अगोव्यावृत्तिमात्रं गोत्वशब्देन प्रतिपाद्यमित्येवंकृते संकेते
भेदे। व्यतिरिक्तार्था न विभक्तिरस्य गोत्विमिति भवित पष्टी। व्यतिरिक्तोऽर्थोस्या

5 5ी इति विग्रहः। धर्मिणस्स<sup>7</sup>काशाद् धर्मयर्थान्तरिमवादर्शयन्ती प्रतिभाति। अन-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paṇini. 2: 3: 65.

तावता सर्वत्र न भेदः। अन्यत्राऽपि पुरुषेच्छावद्यात् प्रवृत्तस्य प्रतिबन्धाभावात्। यथा एकं स्वचिव् एकवचनेन स्याप्यते तद् अविद्येषेऽपि आवरा<sup>1</sup>द्यभिधाना बहुवचनेन स्थाप्यते।।

प्रयोजनाभावात् तु न संकेतभेदः स्यादिति चेत्। तदप्यस्त्येद। एवम्— भेदान्तरप्रतिचेपाप्रतिचेपौ तयोर्द्धयोः। (सङ्केतभेदस्य पदं) ज्ञातृवाञ्छानुरोधिनः॥६३॥

र्थान्तरेपीत्यव्यतिरिक्तेषि धर्मे (।) कि कारणं (।) तथा प्रयोगदर्शनाभ्यासात्। वस्तुभेदे सति षष्ठघाः प्रयोगदर्शनाभ्यासाद् देवदत्तस्य कमण्डलुरित्यादौ ।

एतदुक्तम्भवति । वस्तुभिन्नम्भवतु मा वा भूत् सर्वथा व्यतिरेकविभिक्ति-रिच्छामाथानुरोधिनी केवलं प्रयोगदर्शनाभ्यासाच्छब्दार्थम्भिन्नमिव दर्शयतीति । तावतेति विभिक्तप्रयोगमाथात् । सर्ववेत्यर्थाभेदेपि । गौगंत्विमित्यादौ न धर्मधिमणोः परमार्थतो भेदः । तस्मादन्यश्राप्यथभिदेपि प्रवेच्छावशात् प्रवृत्तस्य व्यतिरेकाभिधायिनः शब्दस्य प्रतिबन्धाभावात् । दृग्टा च पृष्ठेच्छावशाच्छ-ब्दानां प्रवृत्तिरसत्यपि नथाभृते बाह्ये वाच्य इत्याह । यथेत्यादि । एकम्वस्तु क्ववित् प्रकरणे एकवचनेनं ख्याप्यते । यथा त्विमिति । तदिवशेषेथि एकत्वाविशेषेपि तदेव वस्तु बहुवचनेन यूयमिति । अतर्व्यकिस्मन्निप बहुवचनदर्शनान्त यथावस्तु शब्दानाम्प्रवृत्तिरिति गम्यते । युष्मदि गुरावेकेषा भित्यतिदेशवाक्योन् एकस्मिन्निप बहुवचनमिति चेत् । चिन्त्यमेनत् । किमितदेशवाक्येनैकस्य बहुत्वं कियने किम्वा बहुवचनमाश्रमप्राप्तं विधीयत इति (।) न तावदाद्यः पक्षो वचनमाश्रणे वर्त्तनाम्विधानासम्भवात् । द्विनीयेपि पक्षे सिद्धैवेच्छामात्रेण शब्दानां प्रवृत्तिरिति । एवन्तावद्विभक्त्यभावदोषः परिहृतः (।)

संकेताभावदोषन्तु परिहर्त्त्तमेवोपन्यस्यित (।) प्रयोजनाभावात् त्वित्यादि । धिमधर्मशब्दाभ्यामेकस्याभिधानात् प्रयोजनाभावः । तदिष प्रयोजनाभस्येव । गोत्वापेक्षया भेदान्तराणि द्रव्यत्वपाधिवत्वादीनि । तेषां प्रति<sup>4</sup>क्षेपोऽस्वीकारः । तौ प्रतिक्षेपाप्रतिक्षेपौ यथाकमन्तयोर्द्वयोद्धर्मधिमवाचिनोः शब्दयोर्यः संकेतभेद-स्तस्य (।) किम्बिशिष्टस्य शातृवाञ्चानुरोधिनः प्रतिपत्तिच्छानुविधायिनः पदं प्रयोजनं ॥

एतदुक्तम्भवति । यदान्यव्यावत्तरूपनिराकाद्यक्षः प्रतिपत्तादवोदेवैकस्माद्

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pāṇini 1: 2: 58.

यवाऽयं प्रतिपत्ता तदन्यव्यवच्छेदभावानपेक पिण्डविशेषेऽश्वव्यवच्छेदमात्रं जिज्ञासते तथाभूतज्ञापनार्थम् । तथाकृतसंकेतेन शब्देन प्रबोध्यतेऽत्र<sup>3</sup> नैवाश्व-इति । यदा व्यवच्छेदान्तरानिराकांक्षः तं जिज्ञासते, तदा तथा प्रकाशनाय अप्रति-

व्यावृत्तं गोपिण्डं जिज्ञासते तदा यावदश्वाद् व्या<sup>5</sup>वृत्तिमर्थान्तरभूतामारोप्य तथैव संकेतपूर्वकं लौकिकेन धर्मवाचकेन शब्देन न कथयति (।) तावन्न परस्य जिज्ञा-सितोर्थः प्रतिपादयितु शक्यते (।) अतस्तं प्रत्यनश्वत्वमस्येत्युच्यते । एवं हि धर्मि-णोऽप्राधान्यादन्यव्यावृत्तरूपानाक्षेपः कृतो भवत्यश्वादेवैकस्माद् व्यावृत्तिश्च । न तदैवमुच्यतेऽनश्व इत्यनेन ह्यान्यव्यावृत्तस्यापि रूपस्याक्षेपः कृतः स्यात् (।) न चैवम्परेण जिज्ञासितमजिज्ञासितं च कथयन् कथन्नोन्मत्तः स्यात् ।

यदा पुनरन्यव्यावृत्तरूपसाकांक्षेऽक्वाद् व्यावृत्तं गोपिण्ड जिज्ञासते। तदापि यावदश्वव्यावृत्तिविशिष्टं पिण्डं धर्मिस्वभावतयाऽरोप्य तथैव सकैनपूर्वकं लौकि-केन धर्मिवाचकेन न कथयति तावन्न परस्य जिज्ञासितोर्थः प्रतिपादियतुं शक्यतेऽ-56a तस्तं प्रत्यनश्वो<sup>7</sup>यमित्युच्यते। एवं हि धर्मिणः प्राधान्यादन्यव्यावृत्तरूपाक्षेपः कृतो भवस्यश्वव्यावृत्तश्च गोपिण्डः कथितो भवति। न तदैवं ख्याप्यतेऽनश्वत्व-मस्येति परिज्ञासितान्यव्यावृत्तरूपानाक्षेपप्रसङ्गात्। अजिजासितं चार्थं कथ-यन् कथन्नोन्मत्तः। सर्वश्च शाब्दो व्यवहारः संकेतपूर्वकः संकेनश्च विकल्पकिष्य-तार्थपूर्वक एवेति विकल्परिष्टानेनैव द्वारेण धर्मधर्मिभावप्रतीतिर्युक्ता।

तेन यदुच्यते (।) भवतु धर्मधीमवाचकानां भेदान्तरप्रतिक्षेपाप्रतिक्षेपार्थ-प्रवृत्तिः। धर्मिधर्मविकल्पानान्तु कथं प्रतिपत्तिरित्यपास्तं।

एतदेव वृत्त्या स्पष्टयन्नाह । यदायमित्यादि । प्रतिपत्तेति श्रोता । तस्माद् अञ्वाद्योऽन्यो महिषादिस्तस्माद् व्यवच्छेदो महिषादिक्यावृत्तः स्वभावस्तस्य भावा-नपेक्षः म²तानपेक्षः । पिण्डविशेषे गवि । अश्वव्यवच्छेदमात्रं जिज्ञासते । किम-स्याश्वाद् व्यावृत्तं रूपमस्तीति । तथाभूतज्ञापनार्थमिति यथा प्रतिपत्त्रा ज्ञातुमिष्ट-न्तदनुरोधेन तथाभूतस्याश्वाद् भेदमात्रस्य ज्ञापनार्थन्तथाकृतसंकेतेनत्यश्वव्यवच्छे-दमात्रे प्रतिक्षाप्तभेदान्तरे कृतसंकेतेनानश्वत्वं शब्देन प्रबोध्यते प्रकाश्यतेऽनश्वत्व-मस्य पिण्डस्यास्तीति । अश्वा³द्यो व्यवच्छेदस्तदपेक्षया महिषादिभ्यो व्यावृत्त्ययो (र्)व्यवच्छेदान्तराणि । तेष्वित्रिक्षां प्रतिपत्ता । तमिति पिण्डं । अप्रतिक्षिप्तभेदान्तरेणाश्ववव्यवच्छेदेन युक्तङ् गोद्रव्यं ज्ञातुमिच्छतीति यावत् । अप्रतिक्षिप्तभेदान्तरेणाश्वव्यवच्छेदोन्तराणि येन । तस्मिन्नपरित्यक्तभेदान्तरे । तत्रैव वाश्वव्यवच्छेदे । धर्मवाचिनं शैब्दं प्रयुक्तते वक्तारोऽनश्वोयमिति । कथं प्रयुक्तते इत्याह । तथा प्रकाशनायेति । अप्रतिक्षिप्तभेदान्तरस्याश्वव्यव-

क्षिप्तभेदान्तस्यानश्वोय<sup>4</sup>मिति प्रयुंजते। अत एव पूर्वत्र प्रतिक्षिप्तभेदान्तरेण शब्बवृत्तेः सामानाधिकरण्यं<sup>५</sup>, न विशेष्यविशेषणभावः। गोत्वमस्य शुक्ल-मितिवत् । तन्मात्रविशेषेण बुद्धेस्तदा<sup>6</sup>श्रयभूताया एकत्वेनाऽप्रतिभासनात्

वच्छेदस्य प्रकाशनाय। अप्रतिक्षिप्तभेदान्तरमेवाश्वव्यवच्छेदन्तथा प्रकाशनाये-त्यन्ये पठन्ति। तदाप्ययमर्थः। अप्रतिक्षिप्तभेदान्तरन्तमेवाश्वव्यवच्छेदमश्व-व्यावृत्तिरूपं प्रयुञ्जते अभिदधत्यनश्वोयमित्यनेन धर्मिवचनेन शब्देन । किम-र्थम्(।)तथाप्रकाश<sup>5</sup>नायाप्रतिक्षिप्तभेदान्तरस्य प्रकाशनायेति । येनैव धर्मवाची शब्दः प्रतिक्षिप्तभेदान्तरः। अत एव पूर्वत्रेति धर्मवाचिनि शब्दे प्रतिक्षिप्तम्भे-बान्तरं येनेति । सामान्येनान्यपदार्थं कृत्वा भावप्रत्ययः कर्नव्यः। पश्चाच्छव्द-बुत्तेरित्यनेन सम्बन्धः। अन्यथा प्रतिक्षिप्तं भेदान्तरत्वादिति स्यात्। एवमन्य-त्राप्येवंजातीयेषु शब्देषु व्युत्पत्तिद्रं<sup>6</sup>ष्टव्या ।

भिन्निनिमत्तयोः शब्दयोरेकस्मिन्निधकरणे वृत्तिः सामानाधिकरण्यं । विशेष्य-विशेषणभाषो व्यवच्छेद्यव्यवच्छेदकभावः। उदाहरण**ङ् गोत्वमस्य शुक्लमिति**। गुणशब्दस्याभिधेयवन्लिङ्गवस्वेन नपुंसकत्वं (।) शुक्ल इत्यन्ये पठन्ति। एवं चाचक्षते (।) गुणशब्दो हि प्रतिक्षिप्तभेदान्तरेण गुणमात्रे वर्त्तमान उपात्तो गु<sup>7</sup>णमात्रवृत्तीनां शुक्लादिशब्दानां पुल्लिङ्गत्वं। तद्वति तु वर्त्तमानानामभिषेय- 56b विल्लिङ्गता। एवं चानयोर्द्धर्ममात्रवृत्त्योर्ने सामानाधिकरण्यं नापि विशेषण-विशेष्यभाव इति ।

कस्मान्न सामानाधिकरण्यमित्याह। तन्मात्रेत्यादि। एतत्कथयति बृद्धि-प्रतिभासिन्येवार्थसामानाधिकरण्यादि । न बाह्ये स्वलक्षणे तस्यावाच्यत्वात् (।) केवलमध्यवसा¹याद् वाह्येप्युच्यते। यदि च धर्मद्वययुक्तैकधर्मिप्रतिभा-सिनी शब्दद्वयजनिता बुद्धिरेकार्थोत्पद्येत भवेत्सामानाधिकरण्यं। इह तु **तन्मात्र**-विशेषेण प्रतिक्षिप्तभेदान्तरेण गोत्वमात्रविशेषणोपरक्ताया बुद्धेस्तवाश्रयभूताया इति विशेषणविशेष्यभावः सामानाधिकर्ण्याश्रयभूताया एकत्वेन धर्म्यभेदेनाप्रति-भासनात्। गो<sup>2</sup>त्वशुक्लत्वाभ्यां युक्तमेकन्धर्मिणं गृहीत्वा बुद्धेरप्रतिभासनादि-त्यर्थ: ।

यद्वा तदाश्रयभूताया इति तदेव गोत्वमाश्रयभूतं यस्यास्तस्या बुद्धेस्तन्मात्र-विशेषेण प्रतिक्षिप्तधर्मान्तरेण गोत्वमात्रेण विषे (?शे) पेण सह गोपिण्डस्यैकत्वे-नाप्रतिभासनात्। तथा धास्य गोत्विमिति प्रयोगे निष्कृष्टरूपं धर्मं प्रतियती

<sup>1</sup> Gzi-mthun-pa-ñid-dam.

#### निराकांक्षत्वाच्य ।

द्वितोये तु भवति । तथा संकेतानुसारेण संहृतसकलव्यवच्छेवथर्मैः विभाग-वत एकस्येव संदर्शनेन प्रतिभासनात् व्यवच्छेदान्तरापेक्षत्वाच्च ।

> भेदोयऽमेव सर्व्वत्र द्रव्यभावामिधायिनोः । शब्दयोर्न तयोर्वाच्ये विशेषस्तेन कश्चन ॥६४॥

440a तस्मात् सर्वत्र धीमधर्माभिधायि<sup>7</sup>राब्वे वाच्येऽर्थे निरुचयप्रत्ययविषयत्वेन न

बुद्धिरुत्पद्यते । ततो न सामा<sup>3</sup>नाधिकरण्यमिति । धर्मान्तरप्रतिक्षे<mark>पादेव तदन्येषु</mark> भेदेषु **निराकांक्षत्वा**च्च बुद्धेर्न विशेषणिबशेष्यभावः ।

दितीये तु धिमवाचिशब्दपक्षे भवति सामानाधिकरण्यम्विशेषणविशेष्यभावो वा शुक्लो गौरिति । सामानाधिकरण्ये कारणमाह । तथेत्यादि । तथा संकेतानुसा-रेणेत्यप्रतिक्षिप्तभेदान्तरे वस्तुनि धिमशब्दस्य संके तानुसारेण हेतुना । एकस्मिन् धिमणि योजनं संहारः । व्यवच्छेदहेतुका धर्मा व्यवच्छेदधर्माः संहृताश्च ते सकल्यवच्छेदधर्माश्चेति कर्मधारयः । तैर्धर्मेः करणभूतैविभागवतः । विभक्तानेकधर्मवतो धिमण एकस्येव शब्दसन्दर्शनेन प्रदर्शनेन बुद्धः प्रतिभासनात् । अनेकधर्मवन्तन्धिमणमेकिमव सन्दर्शयन्ती बुद्धः प्रतिभासत इति यावत् । न तु बुद्धि-प्रतिभाससन्दर्शितो धर्मी वस्तुत एकः (।) विकल्पनिर्मितस्य धर्मधर्मिवभागस्यालीकत्वात् । एकस्यवेत्यिप पटन्ति । तत्रापि प्रतिपत्त्रध्यवसायवशादेव युक्त-मिति बोद्धव्यं । ततः सिद्धं सामानाधिकरण्यं (।) यद्धश्च भेदान्तराप्रतिक्षेपेण धर्मिशब्दः प्रवृत्तस्तत एव तज्जनिताया बुद्धेरप्रतिक्षिप्तिभेदान्तराप्रतिक्षेपेण धर्मिशब्दः प्रवृत्तस्तत एव तज्जनिताया बुद्धेरप्रतिक्षिप्तिभेदान्तराप्रतिक्षेपेण धर्मिशब्दः प्रवृत्तस्तित एव तज्जनिताया बुद्धेरप्रतिक्षिप्तिभेदान्तरापेक्षत्वाद् भविति विशेषणविशेष्यभायो यद् गौ शुक्लो नीलो वेति । चशब्दश्च पूर्ववदतीत हेत्वपेक्षः ॥

इत्रमेव व्यापकं सर्वव्यवहारस्य नापरस्थरपरिकल्पितं मामान्यगुणादिकान्तस्य प्रमाणवाधितत्वादित्याह । भेवोयमेवेत्यादि । द्रव्यभावाभिधायनोः शब्योर572 यमेव भेदो धर्मान्तरप्र<sup>7</sup>तिक्षेपाप्रतिक्षेपलक्षणः । सर्वत्रेति । सामान्यसामान्यवित । गुणगुणवित । क्रियाक्रियावित । सर्वस्मिन् विषये धर्मिवचनो द्रव्याभिधार्या । धर्मवचनो भावाभिधायी । यत एवन्तेन कारणेन न तयोर्द्रव्यभावशब्योर्वाच्ये विशेषः परमार्थतः कश्चनास्ति ।

तद्वचाचष्टे । तस्मादित्यादि । निश्चयप्रत्ययविषयस्वेन करणेन । न किश्च-द्विशेषः । तथा हि<sup>1</sup> यथा गोत्विमत्युक्ते तत्रैवागोव्यवच्छेदे निश्चयस्तथा गौरि-त्युक्ते यद्यप्पप्रतिक्षिप्तभेदान्तरस्यागोव्यवच्छिन्नस्याभिधानन्तथाप्यगोव्यवच्छे- किश्वब विशेषः। एकस्तमेव नापयति प्रतिक्षिप्तभेवान्तरः, अन्योऽप्रतिक्षेपेण गमय<sup>1</sup>तीति अयमेव भेवः॥

> जिज्ञापियषुरर्थन्तं तद्धितेन कृतापि वा। श्रन्येन वा यदि त्र्याद्भेदो नास्ति ततोऽपरः ॥६५॥

एतावन्तं वर्शयेत् तथाभूतज्ञाप<sup>1</sup>नाय । पाक इति<sup>2</sup> तद्धितेनापि वर्शयितुं योग्यं पर्वेवप<sup>व</sup> इति कृद्धता ऽपि, स्वकृतसमयान्तरेणा<sup>व</sup>ऽपि । तथाभिषा नमात्रेण

दमात्रे निश्चयोन्येषान्तु भेदानामप्रतिक्षेपमात्रं। स एव च शब्दार्थो यत्र शाब्दो निश्चयो भवतिति नास्ति भावद्रव्याभिधायिनोः शब्दयोर्वाच्ये विशेषो भेदान्तर-प्रतिक्षेपप्रतिक्षेपपात्रन्तु भिद्यते। तदेवा²ह। एकस्तमेवेत्यादि। एक इति धर्मशब्दस्तिमत्यगोव्यविच्छन्नं। प्रतिक्षिप्तं भेदान्तरं येन धर्मशब्देन स तथोक्तः। अन्य इति धर्मशब्दोऽप्रतिक्षेपेण तमेव पिण्ड सामानाधिकरण्येन गमयतीति नास्ति द्रव्यनिश्चयम्प्रति भेदः प्रतिक्षेपप्रतिक्षेपमात्रन्तु भिद्यते। एवं गमनन्देवदत्तस्य गच्छिति देवदत्त इति न कश्चन भेद इत्यन्यत्राप्येवं योज्यं।।

यापि जातिगुणिकियासम्बन्ध्भेदेन चतुष्ठियी शब्दानां वृत्तिः साप्यनेनैव वस्तुगतधर्मभेदेन संगृहीतेत्याह । जिज्ञापिष्वुिरत्यादि । ज्ञापिषतुिमच्छुरर्थन्तम्भेदान्तरप्रतिक्षेपाप्रतिक्षेपलक्षणं । तिद्धितेन तिद्धितप्रत्ययान्तेन । कृतापि वा । कृत्संज्ञकप्रत्ययान्तेन वा । अन्येन वा कृत्तिद्धितव्यत्तिरक्तेन तिङ्क्तेनाऽब्युत्प्<sup>4</sup>न्नेन वा शब्देन शुक्लादिना यदि बूयात् । ततो भेदान्तरप्रतिक्षेपाप्रतिक्षेपलक्षणाद् विशेषा-वपरो भेदो नास्ति ।

तद्वचाचष्टे । - **एतावन्तमि**त्यादिना । एतावन्तमिति प्रतिक्षिप्तभेदान्तरलक्षणं । कृतापि वा । **दर्शये**दिति सम्बन्धः ।

यदा वाधिश्रयणादिकियायां कर्त्तृस्थायाम्पचिर्वर्त्तते। तत्रैव च घञ् प्रत्यय-स्तदा पाचकत्वशब्देन कियाकारकयोः स<sup>5</sup>म्बन्धः समवायोभिधीयत इति पाच-कत्वशब्देन समानार्थः पाकशब्दः। द्वावप्येतौ प्रतिक्षिप्तभेदान्तरमपाचकव्यव-च्छिन्नमर्थ प्रतिपादयतः। यदा तु कर्मस्थैव किया विक्लृत्तिः पचेर्यस्तदा पाचकत्वशब्दस्य कथं सम्बन्धाभिधायित्वं। पाचकत्वपाकयोभिन्नार्थत्वात्। अन्येन वा कृत्तद्वितव्यतिरिक्तेन तिङादिना। तथाभूतकापनायः। प्रतिक्षिप्त-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ses-pa-byod-pa-la.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bcod-pa-ñid-ces.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rań-gis-byas-paḥi-gśuń-legs-gzan-gyi.

अर्थान्तरमेव स्यात्। तथाभूतज्ञापनाय<sup>3</sup> शब्दस्य कृतसंकेतस्वात्।

नतु च पाचकस्य पाकिक्रियाया न संबंधः। यथोक्तम्। वै नै वै पाकेनान्य एव पाचकः किच्च अभिषीयते। यत् पुनरस्याभिषेयं तदेवाभिषेयम् । तदेव पाचक (त्वे) नाप्यभिषीयते अप्रतिष्ठितैर्मिण्याविकल्पा ध<sup>1</sup>र्माः।।

भेदान्तरज्ञापनाय स्व<sup>6</sup>यं कृतेन समयेन दर्शयेदिति सम्बन्धः। यथा देवदत्तेन शय्यते पटस्य शुक्लत्विमित । अत्रापि शायकशब्दस्य य एवार्थः स एव प्रतिक्षिप्तभेदान्तरः । शय्यत इत्यस्यापि । तथा शुक्लः पट इति य एवाशुक्लब्यविच्छन्नो प्रतिक्षिप्तभेदान्तरांथः स एव प्रतिक्षिप्तभेदान्तरः पटस्य शुक्ल इत्यस्यापि । तथाभिभानतरीर्थः स एव प्रतिक्षिप्तभेदान्तरः पटस्य शुक्ल इत्यस्यापि । तथाभिभानमात्रेणित प्रतिक्षिप्ताप्रगितिक्षप्तभेदान्तरस्यैकधर्मिगतस्य व्यवच्छेदस्याभिभानमात्रेण तदेव वस्त्वर्थान्तरमेव परमार्थतो धर्मधर्मिरूपेण विभक्तमेव । न पुनभवतीति सम्बन्धः । किङ्कारणं (।) तथाभूतस्यैव प्रतिक्षिप्ताप्रतिक्षिप्तभेदान्तरस्यैवैकस्य ज्ञापनाय धर्मधर्मिशब्दस्य कृतसंकेतत्वात्।

यद्वा तथाभिधानमात्रेणेति । अर्थान्तरभूतधर्माभिधानमात्रेण तद्धर्मस्व¹-रूपम्परमार्थनोथान्तरमेव भवति । तथाभूतस्यैव भेदान्तरिनरपेक्षस्यैव तस्यैक-व्यावृत्तस्य ज्ञापनाय धर्मशब्दस्य कृतसंकेतत्वार्त् ॥

ननु चेत्यादि परः । सम्बन्ध उच्यत इति पाकित्रयायाः पाचकस्य च कर्त्तुः सम्बन्धः समवायलक्षणः । तथा हि कृदन्ताद् भावप्रत्ययः सम्बन्धस्याभिधायको दृष्टो यथाह । समासकृत्तद्वितेषु सम्बन्धाभिधानिमि<sup>2</sup>ति । कृदन्तश्च पाचकशब्दः (।) न पाक एव क्रियात्मकः पाचकत्वशब्देनोच्यते ।

एतदुक्तम्भवितः (।) अन्यैव कर्त्तृव्यतिरिक्ता कियान्यश्च त्रयोश्च सम्बन्धोन्य एय। ततश्च कर्त्तृस्थिकियाभिधाने सत्यिप पचतेनं पाकपाचकत्वशब्दयो-स्तुल्योर्थ इति। न व पाकेनेत्यादिना परिहरति। पाकेन कर्तृस्थे न वस्तुभूतेन व्यापारेण युक्तांग्य एव पाकिक्या व्यतिरिक्तः पा<sup>3</sup>चको नाम कर्त्ताभिधीयते पाचकशब्देन (।) यादृशो वण्यंते व शे षि का दिभिः किया व्यतिरिक्तः स्वतन्त्रः कर्ता यत्र कियाकारकसम्बन्धो वस्तुभूतः स्यात्। तस्य स्वतन्त्रस्य कर्त्तुः किया-व्यतिरिक्तस्य निषेत्स्यमानत्वात्। न चेद् व्यतिरिक्ता किया कर्त्ता वा कुतस्सम्बन्धः यस्य भावप्रत्ययंनाभिधानमिति भावः। यत्पुनरस्येति पाचकशब्दस्याक्तस्याभिध्यमपाचके व्यविच्छन्नमप्रतिक्षिप्तभेदान्तरं वस्तुमात्रन्तदेव पाचकन्त्रस्य

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J1-skad-du-brdod-pa-sta-bu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bstan-zin.

यवा ज्ञायते किया व्यतिरिक्ता न तत्समवायो वेति । तेनाऽन्यापोहविषये तद्वत्पक्तोपवर्णनम् । प्रत्याख्यातं पृथक्त्वे हि स्याहोषो जातितद्वतोः ॥६६॥

तिह्वशिष्टस्यार्थस्य शब्बैरभिषानावत्यापोहेऽपि तहत्पकोबितः सर्वः प्रसंगः<sup>8</sup>तुरुषः स्यात् इति ययुक्तं, तबपि अनेन प्रतिक्यूद्रम्। तत्र हि

शब्दाभिष्येयं पात्रकत्वेनाप्यभिषीयत इत्यध्याहार्यः। तस्यैव प्रतिक्षिप्तभेदान्तर-स्याभिषानात्। न तु सम्बन्धोभिष्ठीयते। तस्यासत्त्वात्। तदेव यथोक्तं पाचक-शब्दाभिष्येयं पाकशब्देनापीत्यपिशब्दात्।

अपरं व्याख्यानं । न वै पाकेनेति पाकशब्देनान्यापोह्वादिप<sup>5</sup>क्षे अन्य एव व्यतिरिक्तः क्रियाश्रयभूतः पाचकोभिधीयते । यादृशो वण्ण्यंते परेण (।) यः क्रियाकारकसम्बन्धस्याश्रयः स्यात् । तस्यासिद्धत्वात् (।) किन्त्वपाचकव्यावृत्तिर्भेदान्तर-प्रतिक्षेपेणाभिधीयते । तदेवाह । यत्युनिरत्यादि । यदित्यपाचकव्यावृत्तिलक्षणं प्रतिक्षिप्तभेदान्तरमभिधेयं । अस्योति पाकशब्दस्यानन्तरमेव दिशतं तदेव पाक<sup>6</sup>-शब्दाभिधेयम्पाचकत्वशब्देनाप्यभिधीयते (।) न सम्बन्धः । तस्यासिद्धत्वात् । अप्रतिक्षित्तरेत्वस्त्वलायातैरत एव मिथ्याविकत्याः ॥

कथम्पुनर्गम्यते किया व्यतिरिक्ता नास्ति तत्समवायो वेत्यत आह । यथे-त्यादि । तत्समवायो वेति कियाकारकसमवायः । यतश्च व्यावृत्तिव्यावृत्तिमतो - रभेदस्तेन कारणेनान्यापोहविषयो जातिमान् शब्दै रिभधीयत इति (।) तद्द- 582 त्पक्षस्तत्र यो दोषः सोन्यापोहेषि स्यादिति तद्वत्यक्षोपवण्णंनं प्रत्याख्यातं । यस्मात् पृथकत्वे हि जातितद्वतोरभ्युपगम्यमानं स्यात् तद्वत्पक्षोदितो दोषः ।

ति विशिष्टस्येत्यन्यापोहिविशिष्टस्यार्थस्य शब्दैरिभधानात् तहृत्यक्षोदित इति तहृत्यक्षे य उक्तः। यथा किल सामान्यमिभधाय तहृति वर्त्तमानः शब्दोऽस्वतन्त्रः स्यात्त¹तश्च शब्दप्रवृत्तिनिमित्तभूतेन सामान्येन वशीकृतस्य शब्दस्य व्यक्तिगत-परस्परभेदानाक्षेपात्तैः सामानाधिकरण्यं न स्यात्। उपचरिता च तहृति शब्दप्रवृत्तिरित्यादिको दोष इत्येवं व्यावृत्तिमिभधाय तहृति वर्त्तमानोस्वतन्त्रो ध्विनिरिति सर्वः प्रसंगः स्यात्। तद्यपि तहृत्यक्षोपवर्ण्यनं। अनेनेति व्यावृत्तिव्यावृत्ति-मतोरनत्यत्वेन² प्रतिव्यावृत्ति-मतोरनत्यत्वेन² प्रतिव्यावृत्ति-पतोरनत्यत्वेन² प्रतिव्यावृत्ति-पतोरनत्यत्वेन² प्रतिव्यावृत्ति-पतोरनत्यत्वेन² प्रतिव्याव्यातः। यसमात् तत्र हि तहृत्यक्षे। अर्थान्तरमु-पादायति वस्तुभूतं सामान्यमुपादायान्यत्रार्थान्तरे तहृति। साक्षात् सामान्यवतो-ऽनिभधानादस्वातन्त्रयं। आदिशब्दादसमानाधिकरण्योपचारदोषपरिग्रहः।

अन्यापोहपक्षे तु व्यावृत्तिव्यावृत्तिमतोरैक्यान्नार्थान्तरमुपादायार्थान्तरे शब्दप्र-

अर्थान्तरमुपादाय प्रवृत्तस्य शब्दस्य स्वातंत्र्याभावादिदोषेण द्वाषा स्यात 440b अन्यसमाद् व्यावृत्तिहि व्यावृत्तात् नान्या<sup>7</sup> द्वयोरेकाभिधानावित्युक्तम्।

कथिमदानीं एकस्य व्यावृत्तस्य अन्याननुगमात् अन्यव्यावृत्तिः सामान्यम् । तद्बुद्धौ तथा प्रतिभासनात् । न वं किञ्चित् सामान्यम् । शब्दाश्यया बुद्धिरना-दिवासनासामर्थ्यात् धर्मानसंसृष्टानिप संसृजन्ती जायते । असदर्थाकारप्रतिभास-वशेन सामान्यं सामानाधिकरणं <sup>९</sup> च व्यवस्थाप्यते । अर्थानां एकस्य भेदाभावात् ।

कथिनत्यादि परः । इदानीमिति व्यावृत्तितद्वतोरैक्ये । एकस्य व्यावृत्तस्य स्वलक्षणस्याननुगमात् । अर्थान्तरासंसर्गात् । कथन्तस्य स्वलक्षणस्यात्मभूता व्यावृत्तिः स्वलक्षणवदनन्वयिनी सामान्यं स्यात् । 4 नैव । दृष्टा च सामान्यं ।

त्व्बुद्धावित्यादिना सिद्धान्तवादी। सामान्यबुद्धौ विकल्पिकायां तथैकाकारेण प्रतिभासनादेकाकार एव व्यावर्त्यतेनेनेति व्यावृत्तिः। सामान्यमुच्यते। एतदाह (।) न व्यावृत्तेषु स्वलक्षणेष्वात्मभूता व्यावृत्तिरेका सामान्यं केवलं व्यावृत्तिस्वलक्षणानुभवोत्तरकालभावी विकल्पः प्रकृत्या। एककार्येषु भावेष्वेकमाकार-मृादर्शयन्तिवो<sup>5</sup>त्पद्यते। तद्विकल्पवशात् सामान्यमास्थीयते (।) निःसामान्येष्व-प्यनेन च साक्षाच्छव्दादिविषयो दिशतः।

एतदेव स्फुटयन्नाह । न वै किचिदित्यादि । वस्तुभूतिमित्यभिप्राय: । कथन्तीं ह सामान्यसामानाधिकरण्यादिव्यवहार इत्याह । शब्देत्यादि । शब्द आश्रयः सहका-रिकारणत्वेन यस्याः सा विकल्पिका बुद्धिरनादिवासनासामर्थ्यात् । धर्मानसंसृ<sup>6</sup>-ष्टानिष संसृजन्तो एकाकारानिव कुर्वाणा जायते । तस्या बुद्धेरेकाकारप्रतिभास-वशेन सामान्यं । धर्मद्वययुक्तैकधर्मिप्रतिभासवशेन सामानाधिकरंण्यं च व्यव-स्थाप्यते । अयं च सामान्यादिव्यवहारोऽसद्व्यापि व्यवस्थाप्यते । कथमसदर्थ-१८ इत्याह । अर्थानामित्यादि । स्वलक्षणानां संसर्गाभावात् सामान्यव्यवहारोऽसदर्थः । एकस्य च स्वलक्षणस्य भेदाभावात् सामानाधिकरण्यव्यवहारोस्तदर्थः ।

ननु विरूपतयाऽयं सर्वव्यवहारः प्रवृत्त इति कथमन्यापोहविषय इत्यत आह । तस्य सर्वस्य सामान्यादिव्यवहारस्यार्थाः समाश्रय इत्यनेन सम्बन्धः । तत्कार्यन्तच्च-

<sup>1</sup> Czi-mthun-pa-ñid.

तस्य<sup>3</sup> सर्वस्य च समाश्रयः। तत्कार्यकारणतयाऽन्येभ्यो भिद्यमानाः अर्था भवन्ति समाश्रयः। शब्दोऽपि अनिष्टाव् स्यावृत्ते प्रवत्तंयत्यतोऽन्यापोहविषय उन्तः।

तत्र अनपेक्षितबाह्यार्थतस्वो बृद्धिप्रतिभास<sup>3</sup>वज्ञाब् एकोऽनेकव्यावृत्तः। शम्बतबनुभवाहितवासद्वाप्रवोधजन्मिर्भिवकल्पैः अध्यवसिततः द्वावार्यैः विवयी-

कारणमनुरूपं येषान्तेषामभावस्तया। करणभूतया। अन्यभ्य इत्यतत्कार्यकारणेभ्यो भिष्यमाना अर्थाः सर्वस्य सामान्या दिव्यवहारस्याश्ययो भवन्त्यतः कारणाद् अन्या-पोहिवषय उक्तः (।) न त्वन्यापोहस्तत्र प्रतिभासते बाह्यस्यैवैकाकारस्य विधि-रूपतया प्रतिभासनात्। यस्माच्च निश्चयप्रयुक्तः पुरुषमनिष्टपरिहारेणानिष्टाद् स्थाकृते स्वलक्षणे प्रवर्त्तयत्यतोपि कारणाद् अन्यापोहिवषय उक्तो न तु प्रतिभासापेक्षो विघेः प्रतिभासनात्।

तेन यदुच्यते भट्टो द्यो त का राभ्यां (।) गोशब्दस्यार्थः किम्भावोधाभावः। यदि भावो कि गौरथागौः। यदि गौर्नास्ति विवादः। अधागौर्गोशब्दस्यागौर्थं इति अतिशब्दकौशलं। अधाभावस्तदयुक्तं। न हि गोशब्दश्रवणादभावे प्रेष्यमौप्रतिपत्तिः। शब्दार्थं च्च प्रतिपत्त्या प्रतीयते न च गोशब्दादभावं कश्चित्प्रतिपद्यते तथाऽगौर्न भवतीत्ययमपोहः कि गोविषयोधाऽगोविषयः। यदि गोविषयः कथं गोर्गव्येवाभावः। अधागोविषयः (।) कथमन्यविषयाद् अपोहाद् अन्यत्र प्रतिपत्तिः। न हि खदिरेच्छिद्यमाने पलाशेच्छिदा भवति। अधा गौर्गवि प्रतिषेधोऽगौर्ने भवतीति। केन गोरगोत्वं प्रसक्तं यत्प्रतिषिध्यत इति (।)

अपास्तं (।) गोविषयत्वाद् गोशब्दस्य केवलं कल्पितविषयस्वाद् विवादः । यथा वा गोप्रतिषेधोऽसत्यपि समारोपे तथोक्तं प्रागिति यत्किञ्चिदेतत् ।<sup>4</sup>

तस्मात् स्थितमेतद्विधिरेव शब्दार्थ इति ॥

एतदेव दर्शयन्ताह । तत्रेत्यादि । अनपेक्षितं स्वरूपेण बाह्यतत्त्वं येन विकल्पबृद्धिप्रतिभासिना धर्मिणा स तथोक्तः । बृद्धिप्रतिभासवशावेकोनेकव्यावृत्त इति ।
अनेकस्माद् व्यावृत्तस्यैकस्य धर्मिणः सन्दर्शनेन बृद्धेः प्रतिभासनात् । तद्वशेनेको
धर्मी अनेकव्यावृत्तो व्यवस्थाप्यते । यश्वानेकस्माद् व्यावृत्तस्तस्मात् तत्र व्यावृत्तः
तयो धर्मभेदाः कल्प्यन्त इति भावः । स एव भूतो धर्मी शब्दैविषयीक्रियते । तथाभूतविकल्पप्रतिभासजननाय वक्तृभिः शब्दस्योच्चारणात् । यतश्चान्यव्यावृत्तो
विकल्पप्रतिभासः शब्दैविषयीक्रियते । ततो विधिवषयत्वं सिद्धमिति भावः ।

<sup>1</sup> Cf. Ślokavārtika. Apoha Nyāyavārtiķa 2: 2: 71.

क्रियते । तत्रैव च धर्मधर्मिणावेव व्यवहारः परस्परं तत्त्वान्यत्त्वा<sup>4</sup>भ्यामवाच्यत्वा-विति व्रतन्वते ।

त हि धर्मिणो धर्मोऽन्यः । अनर्थान्तराभिषानात् । नापि स एव । तद्वा-चिनामिव धर्मवाचिनामपि व्यवच्छेवान्तराक्षेप<sup>5</sup>प्रसंगात् । तथा चेव्टाऽप्रस्था-यनात् संकेतभेदाकरणम् । अवाच्यत्वं धर्मधर्मिणोः शब्दार्थे । वस्तुनि स्वलक्षणे सामान्य<sup>8</sup>लक्षणं अवाच्यं, अविद्यमानस्वात् ।

न केवलं शब्दैविकल्पैरिप विषयीक्रियत इत्याह । तदनुभवेत्यादि । तस्य तस्य स्वलक्षणस्यानुभवस्तद<sup>6</sup>नुभवस्तेनाहिता वासना शक्तिस्तस्याः प्रवोधः कार्योत्पादानुगण्यन्ततो जन्म येषां विकल्पानान्तैविषयीक्रियत इति सम्बन्धः । कि विशिष्टैरध्यवसिततव्भावार्यः । अध्यवसितस्तद्भावो बाह्यभावो यस्मिन् विकल्पप्रतिभासे सोध्यसविततद्भाव एवं भूतोर्थो विषयो येषाम्विकल्पानान्ते तथा । दृश्यविकल्पावेकीकृत्य प्रवृत्तेरिति यावत् ।

592 अध्यवसित<sup>7</sup>तद्भावार्थ इति पाठान्तरन्तदाध्यवसिततद्भावश्चासावर्थ-श्चेति कर्मधारयः। एकोप्यनेकव्यावृत्तोध्यवसिततद्भावार्थ इति सम्बन्धः। तस्माद् बुद्धिप्रतिभासवशात्। सामान्यादिव्यवहारः। तत्रैव च बुद्धिप्रतिभासे-ऽयमिति भेदान्तरप्रतिक्षेपाप्रतिक्षेपलक्षणे। व्यवह्रियत इति व्यवहारः कर्म-साधनः। धर्मधर्मिणावेव व्यवहारः।

एतदुक्तम्भवति (।) बुद्धिप्र<sup>1</sup>तिभासे यौ धर्मधर्मिणो व्यवस्थाप्येते। तौ परस्परन्तस्वान्यद्भवाभ्यामबाच्यादिति प्रतन्यते (।) परमार्थतस्तेन पारमार्थिक-धर्मधर्मितस्वान्यत्वपक्षे यो दोषः प्रमाणान्तरादिवैयर्थ्यं स्वातन्त्र्यादिलक्षण उक्तः स इह न भवतीत्युक्तम्भवति।

तत्त्वान्यत्वपक्षयोदोंषान्तरमप्याहः। न हीत्यादि। धर्मणः सकाशान्नान्यो-धर्मः। किङ्कारणम् (।) अनर्थान्तराभिधा²नात् । धर्मधर्मिशव्दाभ्यामेकस्मादेव व्यवच्छिन्नस्याभिधानात् । नापि य एव धर्मी स एव धर्मः। कस्मात् । तद्वाचिना-मिवः। धर्मिवाचिनामिव शब्दानां। धर्मवाचिनामपि व्यवच्छेदान्तराक्षेपप्रसं-गात् । तथा चेष्टाप्रस्यायनात् । धर्मशब्देनेष्टस्य प्रतिक्षिप्तभेदान्तरस्य भेदस्या-प्रत्यायनात् । संकेतभेदाकरणं । प्रतिक्षिप्तभेदान्तरं व्यवच्छेदं प्रस्याय³यति धर्मशब्द इत्यस्य संकेतभेदस्याकरणं । एतदनन्तरोक्तन्तत्त्वान्यत्त्वाभ्यामवाच्यत्वं धर्मधर्मिणोः शब्दार्थे बुद्धिप्रतिभासिन्यर्थे उक्तं । वस्तुनीति बाह्यस्वलक्षणे । अविद्यमानत्वादेव तत्त्वान्यत्वाभ्यामवाच्यं यधाप्रतिभासन्तु शब्दादिविषयो व्यव-स्थाप्यते । ननु च धर्मधर्मिणोरभेदे भेदे च घष्ठधादिविभक्तिकृष्टा तत्र बहुवृ धर्मेषु कृटो वचनभेद एकस्मिन् धर्मिणि न युक्तः।

441a

उक्तमत्र। न वै शब्दानां स्वमाषायत्ततेति। अपि च।

> येषां वस्तुवशा वाचो न विवचापराश्रयाः । षष्ट्रीवचनभेदादि चोद्यं तान् प्रति युक्तिमत् ॥६७॥

यदि एते स्वचिद् प्रणिनीषिताः वस्तुप्रतिबन्धात् धूमाविवत् न हि पुरुवैनियो-सतुं पार्यते । तदा कथं षष्ठघावय इत्युपालम्भः स्यति ।।

यदा पुनः।2

यद्यथा वाचकत्वेन वकृभिर्विनियम्यते । श्रमपेज्ञितवाह्यार्थन्तत्त्रथा वाचकं वचः ॥६८॥

ननु चेत्यादि परः। दृष्टा प्रयोगेषूपलब्धा। गोर्गोत्विमिति वष्ठी। आदि-शब्दाद् गवि व्यवस्थि<sup>4</sup>तं गोत्वं। गोत्वेन निमित्तेन गवि गोशब्दो वर्तत इत्यादि विभिक्तपरिग्रहः। गोत्वद्रव्यत्वादीनां च धर्माणां बहुत्वात्। तत्र बहुषु धर्मेषु। गोत्वद्रव्यत्वपाधिवत्वानीति वृष्टो यो वचनभेदः स न स्याद् (।) धर्मधर्मिणोर-भेदे पारमाधिकभेदाभावे धर्माणां च परस्पररम्(।)

उक्समत्रेति सिद्धान्तवादी। **न वै श ब्दानां** काचिद् विषयस्वभावायत्ता वृत्तिरित्यादिनोक्तत्वात्<sup>5</sup>।।

भूयश्वाधिकार्यविधानेन प्रतिपादियतुमाह । अपि चेत्यादि । येषां वादिनां वस्तुवशा वाचो वस्त्वायत्ताः । न विवक्षापराश्रयाः । विवक्षेत्र परः प्रधान-माश्रयो यासां वाचान्ता विवक्षापराश्रयाः पष्ठी न स्याद् वचनभेदादयश्च न स्युरित्येवं पष्ठीवचनभेदादिषु चोद्यं पष्ठीवचनभेदादि चोद्यं । आदिशब्दात् । गोर्भावो गोत्विमित्यादि । त<sup>8</sup>द्धितप्रत्ययाभावचोद्यं । तान् वस्तुवादिनः प्रति । युक्तिमत् । एते शब्दाः पष्ठ्यादयः क्वचिदिति वस्त्वभेदेपि प्रणिनीषिताः प्रणेतु-मिष्टाः । वस्तुप्रतिबन्धात् । वस्त्वायत्त्वात् । भूमादिवत् । न ह्यग्निप्रतिबद्धो धूमो विह्मप्रत्यायनसमर्थस्तद्वैपरीत्येन जलप्रत्यायने नियोक्तं पार्यते । तदा वस्तुप्रतिबद्धत्वे शब्दानामयमुपालम्भः स्यादसिति व्यतिरेके कथं षष्ठिपादय इति ।।

एतदेव नास्तीत्याह । यदा पुनिश्त्यादि । यद् वची यथा येन प्रकारेण भेदस्या-भेदस्य वा प्रतिपादनाय । कि विशिष्टमनपेक्षितवाद्वार्थं वाचकत्वेन रूपेण वक्तु-

59b

त हि 'ब्यितरेके षष्ठी' 'बाहुल्ये कर्ता वि' रित्येवमावि । एतविष पुरुवाभित्राय-निरपेक्षं वस्तुसिधिमात्रेण न स्वयं प्रवृत्तम् । ते तु तत्र तथा प्रयुञ्जत इति ततः तथा प्रतीतिर्भवति । एवमन्यत्रामिष तैः कथंचिव् प्रयुक्तास्तर्थेव प्रतीतिहेतचो भवन्ति । <sup>4</sup>तत्र पुरुवायत्तवृत्तीनां अवस्तुसंदर्शिनां विकल्पप्रबोधहेत्भूतानां शब्दानां यथाभ्यासं वाज्येषु प्रवृत्तिचिन्ता । तद्वशाव् वस्तुब्यवस्थानं जाङ्यस्थापनमेव केवलम् ।

धर्मधर्म्यादिषु व्यावृत्तिदेन तथाकृतव्यवस्याः शब्दा न पुनर्वास्तवादेवति

भिविनियम्यते । तत्तथेति तद्वचैनं यथायोगं वाचकं ।

तद्वयाचष्टे । (।) न हीत्यादि । व्यतिरेके वस्तुभेदे सति वष्ठीविभिनतर्बाहुल्ये जसादयो बहुवचनप्रत्य<sup>1</sup>या भवन्तीति वैयाकरणानां व्यवस्थानमेतदिप पुरुषाभिप्रायनिरपेक्षम्बस्तुसिप्रधिमात्रेण न स्वयं प्रवृत्तं । संकेतबलेनैव प्रवृत्तमिति यावत्। एतदेवाह। ते तु तत्रेत्यादि। ते तु वैयाकरणादयस्तत्र व्यतिरेके बाहुल्ये च तथेति । षष्ठी बहुवचनं च यथासंकेतं प्रयुञ्जत इति कृत्वा ततः षष्ठचादेस्तथा प्रतीतिर्भवति । व्यतिरेकादिप्रतीतिर<sup>2</sup>न्येषामपि भवति । तथाभूतव्यवहारोपलम्भात् । न त् तावता वस्तुबलेन व्यतिरेकबाहुन्ये च षष्ठ्यादीनां नियमः। एवमन्यत्रापीति। धर्मधर्मिणोरव्यतिरेकेपि एकत्वे च वस्तुनः कृत कत्वानित्यत्वादीनां कथंचिदिति भेदान्तरप्रतिक्षेपाप्रतिक्षेपलक्षणं धर्मधर्मिणोर्भेदमुपादाय । कृतकत्वादिषु व्यावृत्ति-भेदोपलक्षितनानात्वमुपा<sup>3</sup>दाय । यथाक्रमं पष्ठी बहुवचनादयस्ते प्रयोक्तृभिः प्रयुक्तास्तथैव यथायोगं प्रतीतिहेतवो भवन्ति । तत्रैवमिच्छामात्रनिबन्धनत्वे शब्दानां स्थिते सति । पुरुषायत्तवृत्तीनान्तदिच्छावशेन प्रवृत्तरवस्तुसन्वर्शिनां शब्देभ्यः स्वलक्षणस्याप्रतिभासनात्। यथाभ्यासं यस्य यथा संकेताभ्यासस्तथा विकल्प-प्रबोघो विकल्पोदयस्त<sup>4</sup>स्य हेतूनां । संकेतानुरूपस्य श्रोतृमन्ताने विकल्पस्य कारणा-नामित्यर्थः। एवं भूतानां भव्यानां वाज्येष्वर्थेषु येयम्प्रवृत्तिचिन्ता व्यतिरेके षष्ठघादय इत्यादिका । नै या यि का दीनान्तद्वशादिति शब्दवशाद् वस्तुव्यवस्थानं । व्यति-रिक्तस्य बस्तुनोःङ्गीकरणं। गोर्गोत्विमिति यस्मात् षष्ठी तस्मात् सामान्यं व्यति-रिक्तमित्यादि । जाडचरूयापनं<sup>5</sup> शब्दार्थव्यवस्थाऽनभिज्ञत्वख्यापनमेव केवलं ।

तथेत्यादि परः । तथाकृतव्यवस्था धर्मधम्यादिष्विति धर्मे धर्मिण च भेदा-न्तरप्रतिक्षेपाप्रतिक्षेपाभ्यां धर्मधर्मिशब्दाः कृतव्यवस्थाः । आदिशब्दाद् द्रव्यत्व-पाधिवत्वाबीत्यादिबहुवचनशब्दा व्यावृत्तिभेदेन कृतव्यवस्थाः । न पुनर्वास्तवा-देव धर्मधर्मिणोर्व्यतिरेकात् षष्ठीवस्तुभेदा<sup>6</sup>द् द्रव्यत्वादीनां धर्माणां परमार्थत एव भेदाद्वहुवचनमिति । कृत एसत् (।) तथेत्यादि प्रतिवचनं । तथा व्यवहारा- कृत एतत्। तथा व्यवहारायोगात्।।

न हि धर्मधर्मिकोः भेदे तब् रूपत्ने च शब्दानां यथावस्तु प्रवृत्तौ सामान्य-तत्सम्बन्धसामानाधिकरण्य विशेषविशेष्यभावा युज्यन्त इति वक्ष्यामः। र यस्य शब्दप्रवृत्तिभेदः सर्वत्र वस्तुकृत एवेष्टः। तस्य—

441b

दाराः षरगगरीत्यादौ भेदाभेदञ्यवस्थितेः । खस्य स्वभावः खत्वं चेत्यत्र वा किं निवन्धनं ॥६९॥ यदा<sup>1</sup> एकस्या अपि स्त्रियं दारा एकस्या अपि बालकायाः सिकता इति व्यव-

योगाविति । व्यवहारविषययोर्घर्मधर्मिणोर्वास्तवे व्यतिरेके । धर्माणां च परस्परं परपरमार्थतो भेदे सामान्यादिव्यवहारायोगात् ।

एतदेवग्रहणकवाक्यं न हीस्यादिना व्याचप्टे। व्यवहारविषययोर्धमंधर्मिणो-वंस्तुत्वे परस्परं<sup>7</sup> तत्त्वमन्यत्वं वाभ्युपगन्तव्यं वस्तुनः प्रकारान्तराभावादिति 602 द्वयमुपन्यस्तं। भेदे तत्त्वरूपत्ये चेति पक्षद्वयेपि दोषोद्भावनार्थमन्यथा परेण व्यति-रेकवस्तुभेदादिति भेदपक्षेऽवलम्बिते तत्त्वपक्षोपन्यासो न प्रकरणानुरूपः स्यात्। तत्सम्बद्ध इति सामान्यतद्वतोः सम्बन्धः। शब्दानाम्बा यथावस्तु प्रवृत्तावभ्युप-गम्यमानायां सामान्यादयो यु¹ण्यन्ते। एत्रच्चान्तरमेव वक्ष्यामः। वस्तुकृत-मिति वस्तूनामेकानेकत्वादिकं शब्दप्रवृत्तिभेदमेकवचनबहुवचनादीनां प्रवृत्ति-भेदं। दाराः शब्दो नित्यबहुवचनान्तः पुल्लिङ्गद्वचेष्यते। यत्र यदैकस्त्रीविषयो वारा इति शब्दस्तदा भेदव्यवस्थितेः। षण्णगरीति बहूनान्नगराणामेकवचनेना-भिषानादभेदव्यवस्थितेः किन्निवन्धनं (।) बाह्यं नैव किचित्। आदिशब्दात्मिकता प्रासादमालेत्यादौ भेदाभेदव्यवस्थितेः। खस्य स्वभावः खत्वं चेति खस्य स्वभाव इत्यत्र व्यतिरेकपष्ठियाः किन्नवन्धनं। अय तत्त्वमित्यनेनोक्तेन कि यदि खस्य स्वभाव इत्यस्य वाक्यस्य खत्वमितीयन्तद्वितवृत्तिभैवतीत्येत्कथ्यते तन्नास्ति। न हि स्वभाव इत्यस्मन्तर्थं भावप्रत्ययः किन्तिहि भावार्थं । न च तद्वितवृत्तिप्रदर्शनेन किन्वत् प्रयोजनमस्त्यन्यतरेण व्यतिरेकप्रदर्शनात्।

अत्रैके वृत्तिवाक्याभ्यां सर्वो व्यवहारो व्याप्त इति तद्द्याप्तिप्रदर्शनार्थं द्वय-मुक्तमिति।

अन्येऽन्यथा व्याचक्षते । खस्य स्वभाव इति व्यतिरेके किन्निबन्धनं । तथा खत्विमिति व्यतिरेकाभिधायिनो भावप्रत्ययस्य किन्निबन्धनमिति ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gzi-mthun-pa-ñid.

हारिनबन्धनं १ येन एवंभूतस्य बहुत्वं कथं भवति, शक्तिभेदादिति चेत् । सर्वत्र एकवचनिवलोपः १ नानाशिक्तित्वात् । (एवं) यत्नश्च व्यर्थः स्यात् । वस्त्वभेदाद् अन्यत्र एकवचनिमिति चेत् । इ<sup>2</sup>हापि स्यात् । तस्माद् अयं नियमो निर्वस्तुकः क्रियमाणः शब्दप्रयोगे इच्छास्वातंत्र्यं स्थापयति । वण्णगरीति कथं १ बहुव् एकवचनं स्यात् । न हि नगराण्येव किचित् । कृतस्तेवां समाहार एव । प्रासावपुरुवा-दीनां विजातीया नां अनारस्भात् । तेषां समस्तानां विदिल्ज्यानां इच्छं । असंयोगाच्च ।

यदेत्यादिना व्याचष्टे । यदा यस्मिन् काले । यच्छब्दमन्ये पठिन्त यस्मा-दित्यर्थः । येनैवम्भवतीति दारा इत्यादि बहुवचनम्भवति । एकत्वादेकवचन-मेव प्राप्नोतीति भावः । एकस्या अपि स्त्रियः सिकतानां च बह्च्यः शक्तयस्ततः शिक्तभेवो बहुवचनकारणमिति । सर्वत्रेति यत्राप्येकवचनमिष्टम्बृक्ष इत्यादौ । एकशक्तेरर्थस्याभावात् । सर्वस्य ना<sup>5</sup>ना शक्तित्वात् । एवं सत्येकस्मिन्नेकवचन्य-मित्ययं यत्तरच व्यर्थः स्यात् । सत्यपि शिक्तभेदे वस्त्यभेदात् । शक्त्या-श्रयस्याभेदात् । अन्यत्रैकवचनविषयेर्थे वृक्षः पट इत्यादावेकवचनिर्मति चेत् । इहापि दारादावेकवचनमेकस्याः स्त्रिया वस्त्वभेदात् । यत एवं न वस्त्वशक्त्या-श्रयो वा शब्दप्रवृत्तिभेदः । तस्माव्यं श<sup>6</sup>ब्दप्रवृत्तिनियमो निर्वस्तुको बाह्यवस्त्य-नाश्रयः क्रियमाणः पुरुषेच्छायाः स्वातन्त्र्यं शब्दप्रयोगे स्थापयति ।

षण्णां नगराणां समाहारः क्रियात्मको गुणात्मको वा। एकोस्ति तत एक-वचनमिति चेदाह। न हि नगराण्येव किचिदिति नगरावयिवद्रव्यस्यानभ्युपगमात् 6ob कुतस्तेषान्नगराणां समाहारः क्रियात्मको गुणात्मको वा<sup>7</sup> यत एवमभिषीयेत क्रिया-गुणयोर्द्रव्याधितत्वात्। कि पुनर्द्रव्यमित्याह। प्रासादेत्यादि। गृहादिसमुदायो नगरं। विजातीयानां च प्रासादीदानां द्रव्यारम्भानभ्युपगमात् कुतस्तत्समुदायः प्रासादादिसमुदायो नगरं द्रव्यं स्यात्। यावता प्रासादतोरणपुरुषादीनां समुदायो नगरमिष्यते। तेषां प्रासादादीनां समस्तानामसंयोगाच्च कारणान्न¹गरन्द्रव्यं। संयोगसहायानां द्रव्याणां द्रव्यारम्भकत्विमष्यते। न प्रासादपुरुषकुड्यादीनां विशिष्ठष्टानां संयोगोस्ति। येन प्रासादादिजन्यं नगरन्द्रव्यं स्यात्।

स्यान्मतं (।) यद्यपि माकल्येन प्रासादादीनां नास्ति संयोगस्तथापि येषां तावत् प्रासादपुरुषादीनां परस्परं मंयोगस्तत्संयोगात्मकं नगरम्भविष्यत्येवमपि

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ḥdogs-par. 2. Ñams-pa-yin-te. <sup>3</sup> Ji-ltar.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Spyi-lta-zig-rjas, pa. la. yin. te.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pāṇini 1: 4: 22.

न संयोगः। प्रासादः स्वयमेव संयोगस्वभावः परेणासंयोगाच्च। तत एव संख्या-प्रभावः, तत्संयोगेन पुरुषेत्रच विशिष्टा सत्ता हि नगरमिति चेत्, किमस्या निरतिशयाया विशेषणम्। सत्तायाश्चैकत्वात्। नगरबहुत्वेऽपि नगराणीति बहुवचनं न स्यात्। द्वयस्य परस्परसहिततेति चेत्। अनुपकार्योपकारयोः क

वस्तुत्वं नगरस्यासिद्धं संयो<sup>2</sup>गस्य गुणपदार्थत्वादित्यत आह । न संयोग इत्यादि । न संयोगस्वभावन्नगरं । तथा काष्ठेष्टकादीनाम्विजातीयानां कार्यद्रव्यानारम्भात् प्रासादोपि न द्रव्यात्मकः किन्तु संयोगस्वभाव इष्यते (।) संयोगश्च गुणो निर्गुणाश्च गुणा इति कुतः प्रासादस्य संयोगो येन तत्संयोगात्मकं नगरं स्यात् ।

एतदेवाह । प्रासादस्येत्यादि । परेणे<sup>3</sup>त्यर्थान्तरेणासंयोगाच्च न संयोगो नगरं । चकारेणानन्तरनिर्दिष्टात् प्रासादादीनां विश्लिष्टानामसंयोगाच्च न संयोगो नगरमित्येतत् समुच्चीयते । तदेवं प्रासादादीनामुभयथा संयोगाभावेन । नगरस्य संयोगस्वभावता निरस्ता ।

प्रासादादीनां या संख्या तदात्मक नगरम्भविष्यतीति चेदाह। तत एव संख्याभाव इति। यस्मात् सं<sup>4</sup>योगात्मकप्रासादस्तत एव कारणात् प्रासादस्य संख्याया अभावो निर्गुणत्वाद् गुणानां। संख्यापि हि गुणस्वभावा। स चासौ संयोगश्च तत्सयोगः। प्रासादात्मकः संयोग इत्यर्थः। तत्संयोगेन पुरुषेदच विशिष्टा या सत्ता सा नगरमिति चेत्। किमस्याः सत्ताया एकत्वान्नित्यत्वाच्च निर्ततिशया विशेषणं। न हि प्रासादपुरुषादय<sup>5</sup>स्सत्तां विशिषन्ति। अनाधेयातिशय-त्वात्। तस्मात् सत्ता निर्विशेषणा। तस्या नगरत्वे सर्वत्र नगरत्वं स्यादित्यभिन्याः। सत्तायाद्यंकत्वादिति। द्रव्यगुणकर्मस्वकेव सत्ता व्यापिनी। नगरबहुत्वेपि नगरव्यवस्थाश्रयाणां प्रासादादिसमुदायानां बहुत्वेपीत्यर्थः। अन्यथा सत्तात्मके नगरे प्रकृते नगरबहुत्वं कथं स्यात्। द्रय<sup>6</sup>स्येति प्रासादपुरुषादेः सत्तायाश्च या परस्परसहितता मा नगरमिति चेत्। एवं हि सति न सर्वत्र नगरबुद्धः। प्रासादादीनां सर्वत्राभावात्। प्रासादादिबहुत्वाद् बहुवचनं च सिद्धमिति परो मन्यते।

उत्तरमाह । अनुपकार्येत्यादि । अनुपकार्योपकारकयोः सत्ताप्रासादयोः कस्सहायीभावः(।) तथा हि द्विविधः स<sup>7</sup>हकारार्थः परस्परातिशयाधानेन सन्ताने 612 विशिष्टक्षणोत्पादनलक्षणः । पूर्वस्वहेतोरेव समर्थानामृत्पन्नानामेककार्यक्रिया-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bogs-dbyan-du-med-pa. <sup>2</sup> Phan-par-bya-ba-dan-phan-par-byed-pa-po ma-yin-pa.dag-la. = उपकार्यानुपकारकयोः

44<sup>2</sup> सहायीभावः । पुरुषसंयोगसत्तानां बहुत्वात् कथं नगरमिति<sup>7</sup> एकवचनं स्यात्। तथाभूतानां क्वचिवथें ऽभिन्ना शक्तिः सा निमित्तमिति चेत्। न । शक्ते-वंस्तुस्वरूपाव्यतिरेकात् ।

अथ<sup>1</sup> व्यतिरिक्ताया अपि अनुपकारोऽपारतंत्र्यात् । शक्तेरुपकारे वा शक्त्यु-पकारिण्याः शक्तेरपि व्यतिरेकेऽनवस्थानात् अप्रतिपत्तिः । तदव्यतिरेके वा आद्यायां प्रसंग इति यत्किञ्चिदेतत् । खस्य स्वभावः खत्वमिति व्यतिरेकाश्रया

लक्षणश्च । न तावत्पूर्वः सत्ताया अनाधेयानिशयत्वात् । नापि द्वितीयो यस्माद् यथा सत्ता केवला नगरबुद्धिजननं प्रत्यसमर्था तथा प्रासादादिसहितापि सामर्थ्ये वा केवलापि जनयेत् । यदि च द्वयस्य परस्पर¹सहितता नगरं । तदैकमपि नगरमनेकात्मकं प्रासादाद्यात्मकत्वात् । ततः पुरुषसंयोगसत्तानाम्बहुत्वात् । नगरमित्येकवचनं स्यात् । संयोगशब्देन प्रासादात्मकः संयोग उक्तः । तथाभूतानामिति परस्परसहितानां पुरुषसंयोगसत्तानां कविचदर्थं इति नगरमिति विज्ञाने । शब्दे च निष्पाद्यं । अभिन्नेका शक्तिरस्ति ।² सेत्यभिन्ना शक्तिनिमत्तमेकवचनस्येति चेत् । न । कि कारणं (।) शक्तेर्वस्तु स्वरूपाव्यतिरेकात् । पुरुषादिभ्यो वस्तुरूपभ्योऽव्यतिरेकात् । तद्वदेवानेकत्वमिति कुतस्तदाश्रयमेकवचनं । वस्तुस्वरूपाद् व्यतिरेके वा शक्तेरभ्युपम्यमगाने पुरुषसंयोगसत्ताभिरनुपकार्यस्य शक्तिरूपस्य पुरुषादिपारतन्त्र्यन्न स्यात् । तत्वश्च पुरुषादी³नां शक्तिरिति सम्बन्धो न स्यादिनि भाव.।

अथ व्यतिरिक्ताया अपि शक्तेः पुरुषादिपारतन्त्र्यसिद्धचर्थ पुरुषादिकृत उपकार इष्यते । तदा शक्तेरपकारे वा पुरुषादिकृते इष्यमाणे । यया शक्त्या पुरुषादयः प्रथमं शक्तिमुपकुर्वते । तस्याः प्रथमशक्त्युपकारिष्या अपि शक्ते शक्तेव्यंतिरेकेन्वस्या स्यादव्यतिरेके वा । आद्यायाम व्येकवचनिव न्यन्तेव वहुषु बहुवचन ध्रयतिरेकप्रसंगः । अव्यतिरेके च वस्तुवदेव बाहुल्यमिति तदवस्थो बहुषु बहुवचन ध्रयंग इति यत्किञ्चदेतत् (।)शक्तिपरिकल्पने खस्य स्वभाव इति व्यतिरेकाश्रया षष्ठी न स्यात् । पष्ठीकारणत्वाद् भावप्रत्ययोप्युपचारात् षष्ठीशब्देनोक्तः । तेनायमपरोर्थः खत्वमिति व्यतिरेकाश्रया तद्वितोत्पत्तिं स्यादिति खस्य स्वभावः खत्वमित्यनया व्यत्पत्स्या भावप्रत्ययस्योत्पत्तंव्यंतिरेकाश्रयत्वं।

अथवा यथायोगं सम्बन्धो ग्रन्थच्छेदश्च कार्यः (।) खत्विमिति व्यतिरेकाश्रया

<sup>1</sup> Bam-po-gsum-pa. = तृतीयमाहिकम्

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rtogs-pa-med.

<sup>3</sup> De-ni-gyi-ro.

<sup>4</sup> Pāṇini 1: 4: 21.

वच्छी च न स्यात्, न तत्र सामान्यम्। नापि विभुत्वादयो गुणाः तथोच्यते । अर्थान्तरस्य तत्स्वभाव<sup>3</sup>त्वायोगात्। तेषां च निःस्वभावत्य-प्रसंगात्। तस्यापि अर्थान्तरस्यभावत्वतिमि चेत् अतिप्रसंगः स्यात्। तथाऽपि अप्रतिपत्तिः।

एवं षण्णां पदार्थानां षट्पदार्थवर्गाविष्व<sup>4</sup>पि वाच्याः। न हि तत्र सामान्यं

न स्वात तद्धितोत्पत्तिरित्यध्याहारः। बस्य स्वभाव इति षष्ठी न स्यादिति। न हि स्वशब्दवाच्याद अर्थादन्यः स्वभावोस्ति भावो वा। यो यथाक्र<sup>6</sup>मं व्यतिरेक-षष्ठचास्तद्धितस्य वा निबन्धनं स्यात्। खत्वं नाम सामान्यमस्ति तद्द्यतिरेक-निबन्धनमिति चेदाह । न तत्रेत्यादि । एकात्मकत्वात् खस्य नास्मिन् खत्वसामान्यं (।) यद्यपि सत्त्वं द्रव्यत्वं चाकाशेस्ति । तथापि न तत् खस्य स्वभावः । घटादि-साधारणत्वात । नापि सत्त्वद्रव्यत्वे खत्विमत्यत्र भावप्रत्ययस्य निबन्धनं । तयोः श (?) शब्द<sup>7</sup>प्रत्ययाकारणत्वात् । स्वानुरूपज्ञानाभिधाननिबन्धनस्वभावप्रत्ययस्य 61b कारणमिष्टं । नापि विभत्वादयो गुणा इति । आदिशब्दादेकत्वपरत्वादिपरिग्रहः । तथोच्यत इति खस्य स्वभाव इति । द्रव्यादर्थान्तरस्य विभुत्वादेर्गुणस्य तत्स्वभाव-त्वायोगाव् आकाशस्वभावत्वायोगात् । न ह्यर्थान्तरमर्थान्तरस्य स्वभावो युक्तः । यदि च विभुत्वादय आकाश<sup>1</sup>स्वभावाः । तदा तेषां च विभुत्वादीनामाकाशस्वभावत्वे निःस्वभावत्वप्रसंगात्। तथा हि यस्तेषां गुणस्वभावः सत्याकाशमेव जातं न चापरस्वभावोस्तीति निःस्वभावता स्यात्। तेषां च निःस्वभावत्वे आकाशस्य व्यतिरिक्तः स्वभावो न स्यादिति भावः। विभुत्वादेरप्यर्थान्तरस्वभावत्विमिति चेदाह । तस्यापीत्यादि । तस्येति विभृत्वादेरथन्तिरं स्वभा<sup>2</sup>वोऽस्येति विग्रहः। अतिप्रसंग इति यत्तदर्थान्तर विभत्वादेः स्वभावत्वेनेष्टन्तस्याप्यर्थान्तरस्व-भावत्वेन भाव्यं। अन्यथा तस्यापि विभुत्वाव्यतिरेकात् तद्वदेव निःस्वभावता स्यात् । तथा चापरापरस्वभावपरिमार्गणेनानवस्थानादेकस्यापि भावस्याभावात् । आद्यस्याकाशस्वभावस्याप्रतिपत्तिस्ततश्च स एव व्यतिरेकाभा<sup>3</sup>व इत्यभिप्राय: ।

एवं ''द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां''<sup>१</sup>षण्णां पदार्थानां वर्गः । श्रादि-शब्दात् प्रासादमालेत्यादयो वाच्याः ।

कथमसति व्यतिरेके षष्ठीति। न हि तत्र षट्पदार्थेषु सामान्यं सम्भवति।

<sup>1</sup> Vaisesikasūtra 1: 4.

संख्या संयोगी वा सम्भवति।

कथिमदानीं भेदाभावे खस्य स्वभाव इति न पुनः खमित्येव। खस्य अर्पान्तर-साधारणरूपापरामर्शेन खिमिति<sup>5</sup> शब्दप्रवृत्तिनिबन्धनं रूपं, तथा जिज्ञासाया एव-मुच्यते। न तु सर्वव्यावृत्तरूपानाभिधानात्।

न तदेव रूपं बुद्धौ समप्यंते । अतीन्त्रियत्वप्रसंगात् । केवलं अयमेवमभिप्रायः -शब्देन श्रोतरि विकल्पप्रतिबिम्बाध्यस्तं असंसृष्टतत्स्वभावं अपैयति ।

यद्वर्गशब्देनोच्यते । द्रव्यगुणकर्मस्वेव सामान्याभ्युपगमात् । तथा संख्या संयोगो वा न सम्भवति तयोर्गुणपदार्थत्वेन द्र<sup>4</sup>व्य एव भावात् ।

कथिमत्यादि परः। इवानीमित्यर्थान्तरस्वभावानभ्युपगमे खशब्दवाच्यस्य भावशब्दवाच्यस्य चार्थस्यासत्यनिश्चये कथं स्वभाव इति भेदेन निर्देशः। न पुनः समित्येव। भेदनिबन्धाभावादभेदेनैव निर्देशो न्याय्य इत्यर्थः।

खस्येत्यादिना परिहरति । खस्येति खशब्दवाच्यस्यार्थस्यार्थान्तरस्येति पृथि
ग्रियादेर्यत्साधारणं रूपमनुपात्तविशेषान्तरस्यापरामशॅन । त्यागेन । खशब्दप्रवृत्तिनिबन्धनं रूपमन्यद्रव्यासाधारणं तथा जिज्ञासाया अत्रार्थान्तरासंसींग . . .

""मेवमुच्यते खस्य स्वभाव इति । तथा खत्विमिति । यथा गम्येत खस्यायं स्वभावो नान्यस्येति ।

अनेन भेदान्तरप्रतिक्षेपेणैक**ध्यावृत्तरूपानभिषाना**दन्यदेव व्यतिरेकाभिधाननि-मित्त<sup>6</sup>मुक्तं । तेन घटस्याभाव इत्यादिव्यपदेशः सिद्धो भवति ।

अन्ये पुनराहुः। सस्य स्वभावं प्रतिपादयन् स्वभावशब्दो स्वभावव्यावृत्ति-मात्रेण प्रतिपादयित न तु स्वभावान्नराप्रतिक्षेपेण। स्वशब्दस्तु तमेव रूपान्तरा-प्रतिक्षेपेण। ततः स्वभावान्तरप्रतिक्षेपाप्रतिक्षेपलक्षणेन भेदलेशेन सस्यायं स्वभावः 62 a स(त्व)मि<sup>7</sup>ति भेदेन निर्द्दिश्यत इति तदेतन्नातिश्लष्टं भेदान्तरप्रतिक्षेपाप्रतिपत्तेः।

अर्थान्तरसाधारणरूपापरामर्शेन स्वशब्दप्रवृत्तिनिबन्धनं रूपमेवमुख्यत इति बुवता स्वलक्षणमेव वाच्यमुक्तमिति मन्त्रा परो बृते इत्यादि । न तु सर्व इत्यादि ।

नेत्यादि सिद्धान्तवादी। यत् सर्वस्माद् व्यावृत्तं स्वलक्षणात्मकन्तदेव रूपं शब्दोत्थायां बृद्धौ शब्दैः समर्प्यते । नेति सम्बन्धः । कस्मा<sup>1</sup>त् तस्य स्वलक्षणस्येन्द्रिय-बृद्धाविव । शाब्दे विज्ञाने प्रत्यवभासने सत्यमतीन्द्रियत्वप्रसङ्गात् । प्रत्यक्षत्वप्रस-ङ्गात् । किन्तिह् शब्देन कियत इति चेदाह । केवलमित्यादि । अयमिति प्रतिपादकः । दृश्यविकल्पयोरेकत्वाध्यवसायविष्ठल्ञ व्यस्त्याभूतमसाधारणमर्थं प्रत्याययिष्यामीत्ये-वमभिष्रायः शब्देन करणभूतेन श्रोतिरि यो विकल्पस्तस्य प्रतिविम्बबाह्यन्त्याऽध्य-

#### बदाह (।) "अवृष्टार्थे हि<sup>7</sup> अर्थविकल्पमात्रं" इति ।

442b

नैवं प्रतिपाद्यप्रतिपादकाभ्यां स्वलक्षणं प्रतिपन्नं प्रतिपादितं वा भवति । स्वर्गा-विश्ववणेऽपि तवनुभविनामिव¹ प्रतिभासाभेवः । तस्मादयं अप्रतिपद्यनानोऽपि भावस्वभावस्त्रपाभूत एव विकल्पप्रतिबिम्बे तवध्यवसायी सन्तुष्यति । तथा-भूतस्वादेव शब्दार्थप्रतीतेः,² तेनैतदेवमुच्यते (शब्दः ।) स्वरूपमाहेति । न पुनः स्वरूपप्रतिभासस्यैव विज्ञानस्य जननात् ।

कथमिदानीं प्कान्तव्यावृत्तानां भावानां सामान्यमिति; तेषां असंसर्गाव् अन्यस्य चाभावाव् इति चेत्।

उन्तं कथं सामान्यमिति । असंसुष्टानां एकेनासंसर्गः । स एव तद्व्यतिरेकिणां

स्तमाकारमपंयित (।) कि भूतमसंसृष्टतस्त्वभावं। अगृहीतवस्तुरूपं। आचार्य-दि इत् ना ग स्याप्येतदभिमतमित्याह। यदाहेत्यादि। अदृष्टार्थे स्वर्गादिशब्दे उच्चरितेयंविकल्पमात्रं श्रोतुर्भवत्यध्यवसितबाह्यार्थस्वभावो विकल्पा भवति न तु बाह्यस्वरूपग्राहकं।

अनेन चा चा यें णा पि विध्यर्थः शब्दार्थोऽभिन्नेत इति दर्शयति । नैयं विकल्प-प्रति<sup>3</sup>विम्बे शब्देन श्रोतिर जनिते प्रतिपाद्यप्रतिपादकाभ्यां यथासंख्यं स्वलक्षणं प्रतिपन्नं प्रतिपादितं वा भवति ।

यदि हि शब्देन स्वलक्षणं प्रतिपाद्यते। तदा स्वर्गादिशब्दश्रवणेषि। तदनुभिवनामिव। स्वर्गादिप्रत्यक्षवेदिनामिव प्रतिभासाभेदः स्यात्। श्रोतुरिष्
स्वर्गादिस्वलक्षणाकारप्रतिपत्तिः स्यात्। यतश्च न शब्दात् स्वलक्षणप्रतिपत्तिस्तिस्मादयं श्रोता शब्दादप्रतिपद्यमानोषि भावस्वभावस्त्रथाभूत एवासंसृष्टवस्तुस्वभाव
एव विकल्पप्रतिबिम्बे तद्यध्यवसायी स्वलक्षणाध्यवसायी स्वलक्षणमेव मया प्रतिपन्नमिति सन्तुष्यति (।) किं कारणं (।) तथा भूतत्वादेव। स्वलक्षणस्याग्रहेप्यध्यवसितस्वलक्षणरूपत्वादेव शब्दार्थप्रतिपत्तेः। यतश्च स्वलक्षणाध्यवसायेन
शब्दार्थस्य प्रतीतिस्ते नैतदेवमुच्यते शब्दः स्वरूपमाहेति। अर्थान्तरसाधारणरूपापरामर्शेन खशब्दप्रवृत्तिनिबन्धमसाधारणं रूपमुच्यत इति वचनात्। त पुनः
स्वरूपप्रतिभासस्यैव विज्ञानस्य जननात्।

तस्मात् स्थितमेतद् विष्यर्थः शब्दार्थोलीकत्वात् परमताद् भेद इति । कथिमत्यादि परः । एकान्तब्यावृत्तं रूपं येषामिति विग्रहः । तेषाम्भावाना-मसंसर्गाद<sup>6</sup>न्यस्य चेति भावेभ्यो व्यतिरिक्तस्य सामान्यस्य ।

उक्तमिति सिद्धान्तवादी । कीदृशमुक्तमित्याह । असंसृष्टानां परस्परव्यावृत्ता-

समानतेत्युक्तम् ॥

अपि च।

(पररूपं स्वरूपेण यया संत्रियते धिया।
एकार्थप्रतिभासिन्या भावानाश्रित्य भेदिनः)॥७०॥
तया संवृतनानार्थाः संवृत्या भेदिनः स्वयम्। •
अभेदिन इवाभान्ति भावा रूपेण केनचित्।।७१॥ तस्या अभिप्रायवशात सामान्यं सत् प्रकीर्त्तितम्।
(तदसत्परमार्थेन यथा संकल्पितं तथा)॥७२॥

नामेकेन विजातीयेनासंसर्गः। यथा गोव्यक्तीनामेकेनागोस्वभावेनासंसर्गः स एवासंसर्गः। तद्वचितरेकिणान्तस्मादगोस्वभावाद् व्यावृत्तानां गोभेदानां समानत। 62b गोत्व। एवमन्यदिष सामान्यं बोद्धव्यं।<sup>7</sup>

एतदुक्तम्भवति । समानामिति कर्त्तरि षष्ठी तेन समानानाम्भावः सामान्य-मिति विजातीयव्यावृत्ताः समानाकारोत्पन्ना भावाः सामान्यमित्यर्थः । अस्यैव च सामान्यस्य लिङ्गत्वं लिङ्गित्वन्तत्सम्बन्धश्च वस्तुत्वात् । अर्थिकियाकारि-त्वाच्च प्रवृत्तिविषयत्वं विकल्पविषयत्वं च यथाऽध्यवसायं न तु ज्ञानाकारस्य । एतद्विपरीतत्वात् ॥ 1

तदेवं समारोपपक्षे परोक्षं दूषणम्परिहृत्यान्यव्यावृत्तिपक्षे परोक्षं दूषणमन्यव्यावृत्त्यनभ्युपगमादेव निरस्यान्यव्यावृत्ता एव भावा एकत्वेनाध्यवसीयमानाः
सामान्यमिति च प्रतिपाध बुद्धधाकारेपि सामान्ये परोक्तं दूषणमपनेतुमाह। अपि
बेत्यादि। भावानाधित्य भेदिन इति व्यावृत्तानि स्वलक्षणम्वाश्रित्य धीरेकार्यप्रतिभासि न्युत्पद्यते। यया स्वरूपेण स्वाकारेणैकेन रूपेण। पररूपं। परस्परव्यावृत्तं
वलक्षणं सिन्त्रियते प्रच्छाद्यते। दिति ।धि। किम्बिशिष्टया या (।) संवृत्या।
संव्रियतेऽनया स्वलक्षणमिति कृत्वा। सम्वृतनानार्था(ः) स्थिगतनानार्थाः
स्वयमभेदिनोपि केनिवव रूपेण विजातीयव्यावृत्त्युपकिल्पतेन गोत्वादिरूपेणाभेदिन इवाभान्ति संसृष्ट इव। तेन (।)

"बुद्ध्या<sup>3</sup>कारश्च बुद्धिस्थो नार्थबुद्ध्यन्तरानुगः। नाभित्रेतार्थकारी च सोपि वाच्यो न तत्वत" इत्यादि निरस्तं।।

तस्माद् बुद्धेरभिप्राधवशात् । एकाकाराध्यारोपवशात् सामान्यंस केस्न-प्रकीर्तिसं । बुद्धयारोपित एवाकारः सामान्यमुक्तमिति यावत् । यथा तया संक-

### बुद्धिविकल्पिका तदन्यव्यतिरेकिणो भावानाध्रित्य उत्पन्ना स्ववासना-

### ल्यितमारोपितं तथा तत् सामान्यमसत् परमार्थेन ।

नन् यद्यभिन्नः प्रतिभासोऽभ्युपगम्य ते कथं सामान्यमसदित्युच्यते। न (।) व्यक्तिभ्यो भिन्नस्याभिमतस्याभेदेन प्रतिभासनात्। सर्वात्मना चाभेदे व्यक्तिवद-नन्वयादनुगतस्य प्रतीतिभ्रान्तिरेव । भेदाभेदे च तथैवोभयरूपतया प्रतिभासः स्यात् (।) न च यत्र प्रत्यये यदैव गौरिति प्रतिभासः तदैव तत्र गोत्वमस्येति प्रतिभासः।

अय स्याद (1) यदनन्गमे यस्यानुगमस्तत्ततो भिन्नं य<sup>5</sup>था नीलादनीलं । शावलेयाननुगमे च गोत्वस्यानुगमो व्यक्त्यन्तरे (।) तस्मात् ततो भिन्नं शावलेया-भिन्नगोत्वब्राहकन्तर्हि प्रत्यक्षं भ्रान्तं स्याद् भिन्नस्यान्यप्रमाणगृहीतस्याभेदेन ग्रहणात् । न चैकस्य येनैव रूपेण भेदस्तेनैवाभेदो विरोधात् । नापि वस्तूनां विशेष-रूपतया भेद:। सामान्यरूपतयाऽभेदः। एवं हि विशेषाणामेकदेशा<sup>6</sup>दित्वं स्यान्न च स्यात्। सामान्यविशेषयोश्च प्रतिभासभेदो न स्यात् सर्वात्मनाऽभिन्नत्वाद्। भेदे वान्गतव्यावृत्तरूपयोः परस्परासंदलेषेणैकान्तभिन्नत्वप्रसङ्गात्।

यदि च प्रतिव्यक्ति तदिभन्नन्तदैकं सामान्यमस्तीति कृत:। न च तत्र प्रथम-व्यक्तिदर्शने ज्वहीतमपि द्वितीयादिव्यक्तौ स एवायमिति प्रतीतेरेकं<sup>7</sup> सामान्य- 632 मस्तीति युक्तं (1) स इति स्मरणांशस्यानुभूतसामान्यविषयाभावेनोत्पत्त्यसम्भ-वात्। ततक्त्व यथा प्रथमव्यक्तौ न गृहीतन्तथा द्वितीयादिव्यक्ताविप प्रत्येकं गृहीत-मिति कथं स एवायमिति ज्ञानस्योत्पत्तिः स्यात्। न च स इति स्मरणान्यथानु-पपत्त्या प्रथमव्यक्तौ निर्विकल्पकेनान्येन वा ज्ञानेन सामान्यग्रहणकल्पना युक्ताऽ-नुगत¹रूपप्रतिभासाभावात् । नापि धर्मरूपतया तत्रास्य ग्रहणं युक्नमनुगतैक-रूपत्वात् सामान्यस्य । नापि पूर्वापरव्यक्तिसम्बन्धितयास्य प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षेण ग्रहणमिति शक्यते वक्तुं। इदमेवेत्येवं प्रत्यक्षस्योत्पत्तिप्रसंगात्। पूर्वव्यक्तेरस-न्निहितत्वाच्च सन्निहितार्थनिश्चयलक्षणं च प्रत्यक्षमिष्यते।

तस्मादगोव्यावृत्तैकविशेषानुभवपूर्वक²मन्यस्मिन्नगोव्यावृत्तेऽनुभूयमाने सति स एवायमित्येकाकारस्य भ्रान्तस्य प्रत्ययस्य वासनासामर्थ्येनोत्पत्तेस्तदेवास्य निमित्तं कल्पयितुं युक्तन्नान्यद् (।) भ्रान्तत्वाच्च बुद्धेरयं सामान्याकारो व्यवस्थाप्यते न वाह्यस्य (।) यथाप्रतिभासं तु बाह्यानामेवार्थानां सामान्यमुच्यते ।

बुद्धिरित्यादिना कारिकार्थं व्याचष्टे। बुद्धिवकित्यकेत्यनेन सम्बन्ध:। तेभ्यः<sup>3</sup> सजातीयेभ्योन्यस्तस्माद् व्यतिरेकः स येषामस्ति । ते <mark>तदन्यव्यतिरेकिणः</mark> । विजातीयव्यावृत्तानित्यर्थः। स्ववासनाप्रकृति विकल्पवासनास्वभाविन्भन्नेष्वभि-

स्वभावमनुविद्यती। एषां भावानामभेदमध्यस्य स्वयमेवाभिन्नाकारं तान् सृजन्ती मिश्रयन्ती संदर्शयति।

443 सा च एकसाध्यसाधनतयेव<sup>7</sup> अन्येभ्यो विवेकिनां भावानां विकत्पस्य वासना तस्याः। प्रकृतिः तदुःद्भवा। सा चेयं एवंप्रतिभासमाना संवृतिः। अनया स्वरूपेण पररूपस्य संवरणात्। ते च संवतभेदा भिन्नात्मानो रेऽपि केन चिव् रूपेणाभिन्ना इव प्रतिभान्ति।

न्नप्रत्ययजननसामर्थ्यन्तदनुविद्य**श्ती । अनु**कुर्वती । एवं हि तया स्वकारणमनुकृत-म्भवति (।) यदि भिन्नेष्वप्येकाकारोत्पद्यते । एवामिति पदार्थानां । अध्यस्येति पदार्थेप्वारोप्य<sup>4</sup> भावानामेवैकं रूपमिति । तान् भावान् सूजन्ती । अभिम्नानिव कुर्वाणा सन्दर्शयति । एकरूपानिव दर्शयतीति यावद् ।

ननु विकल्पस्यानुभूतार्थाहितवासनावलोत्पत्ताविष्यमाणायां कथं सामान्या-कारस्य विकल्पस्योत्पत्तिः सामान्यस्याननुभूतत्वादित्यत आह । सा चेत्यादि । एकं मदृशं साध्यं साधनञ्च येषाम्भावानां । य<sup>5</sup>था घटादीनामेकमुदकादिधारणा-दि साध्य । साधनं च मृत्पिण्डादि । ते एकसाध्यसाधनास्तद्भावस्तया । करण-भूतया । अन्यभ्योतत्साध्यसाधनेभ्यो विवेकिनां भावानां सा प्रकृतिः स्वभावः भिन्नानामिष प्रकृत्या एकाकारविकल्पजननलक्षणः । तथाभूतस्य विकल्पस्य हेतुर्या वासना । नस्याश्च सा तादृशी प्रकृतिर्यदेवं स्वरूपं पर्कशारोपयन्ती । एषा बृद्धः प्रतिभाति । व्यक्त्यभिन्नसामान्यग्राहिणी प्रतिभासत इति यावत् ।

तेन यदुच्यते।

"स्मार्त्तमेतदभेदेन विज्ञानमिति यो वदेत्। ्नुनम्बन्ध्यासुतेप्यस्ति तस्य स्मरणशक्यता (॥)" ै

इति निरस्त । भिन्नानामेवानुभूतानामेककार्यकर्त्तृत्वेन स्वविषयाभिन्नाकार-63b प्रत्ययजनने सामर्थ्या त्वनुभूतस्पष्टाकारस्यार्थस्य स्वविषयोस्पष्टस्मरणजननसाम-र्थ्यवत् । तदुद्भवेति वर्ण्णविकल्पवासनाया विवेकिभ्यः स्वभावेभ्यो यथासंख्यं साक्षात् पारम्पर्येण चोद्भवो यस्याः सा तथा । सा चेयमिति बुद्धिः संवृतिरित्युच्यते । सम्व्रियतेऽनया बुद्ध्चा स्वरूपेण स्वप्रतिभासेन पररूपम्वस्तुरूपमिति करण्मसाधनं क्तिनं विधाय । ते च भावास्तयेति बुद्ध्या । संवृतभेदाः प्रच्छादितनानात्वाः । केनचिद् रूपेणेति विकल्पबुद्ध्यारोपितेन । प्रतिभान्ति विकल्पबुद्धौ ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mi-snan-bar-byas-nas. <sup>2</sup> Bdag-ñid-kyis-tha-dad-kyan.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ślokavārtika, अनुमानपरि० 160.

तदेवां बृद्धिपरिवर्त्तिनां भावानां आकारिवशेषपरिग्रहाद् बहिरिव<sup>1</sup> परिस्फुरतां बृद्धिप्रतिभासं अनुसन्धानैः तेषामेव रूपं सामान्यमुख्यते ॥

कथमिबानीं अन्यापोहः सामान्यं इति चेत्। स एवान्यापोहः। तमेव गृह्यती

तदेवामित्यादि । बृद्धिप्रतिभासं विकल्पबुद्ध्याकारं । अनुरुक्धानैः पुरुषेस्तद्-बृद्ध्यपस्थापितमेकं रूपं सामान्यमुख्यत इत्यनेन सम्बन्धः । केषां सामान्यमुख्यते । बृद्धिपरिवर्थित्नामेव । एषां बृद्धिपरिवर्त्तिनामिति सम्बन्धः । स्वलक्षणान्यनुभूय यथानुभवमसौ शुक्लो घटः कृष्णोन्यो वेत्येवं विकल्पबुद्धिष्वस्पष्टाः घटाकारास्ते बृद्धिपरिवर्त्तिनो भावा ये तेषामेव सामान्यं सम्बन्धि । न स्वलक्षणानां सामान्यबुद्धाव-प्रतिभासनादसम्बन्धित्वाच्च । बृद्धिपरिवर्त्तिनामेव विशेषणं बिह्रिय परिस्कुरता-मिश्वित बहिरिव प्रतिभासमानानामित्यर्थः । बहिःस्फुरणे च कारणमाह । आकार-विशेषपरिग्रहादिति (।)

बाह्यार्थविकल्पसंस्थानस्य स्पष्टस्यानुकाराद् बाह्याध्यवसाय इत्येके।

एतच्चायुक्तं । न हि सादृश्यिनिमित्तो बाह्यत्वारोप इति निवेदितमेतत् । तस्मादाकारिवशेषो घटाद्याकारस्तस्य परिग्रहोनुभवस्तस्माद् बहिरिव परिस्फु<sup>4</sup>रणं ।

एतदुक्तम्भवित। घटाद्यनुभवाहितवासनासामर्थ्येन विकल्प उत्पद्यमानः स्वाकारं बाह्यघटाद्यभेदेनाध्यवस्यित न तु गृह्णाति (।) तेन शब्दविहितेर्थे क्वचित् संशयो भवत्यग्रहणात्। तत्र तु विकल्पः स्वहेतुत एव बाह्याभिन्नं स्वाकारम (ध्य) वस्यित । न तु सादृश्यात् सदृशस्यार्थस्याभावादग्रहणाच्च।

ननु बुद्धिपरिवर्त्तिनामिष स्वरूपे $^{5}$  व्यतिरेकेण कोन्य एव आकारः प्रतिभासते यत्सामान्यं स्यात् ।

सत्यं। तत्र नावत् केचिदाहुरेकज्ञानाव्यतिरेकादेकत्वन्तेषामिति। अन्ये त्वाहुः प्रत्येकन्तेषां स्वव्यक्त्यपेक्षया सामान्यरूपतेति (।) तदेतदुभयमप्ययुक्त-मेकप्रतिभासाभावात्। केवलमेकरूपतया तेषामध्यवसायात् परैः सामान्यमिष्ट-मिति तदभिप्रायादेव<sup>8</sup>मुच्यते। आ चार्यस्य तु समाना इति प्रतिभासोभिप्रेतो नैक इति तथा च वक्ष्यति।

अथवा(।) अस्तु ''प्रतिभासो धियाम्भिन्नः समाना इति तद्ग्रहणादि''-(१।१०६)ति। यदि बुद्धिपरिर्वात्तनामेव विकल्पबुद्धिसन्दर्शितं रूपं सामान्यन्तस्य च विधिरूपत्वात् कथिमदानीमन्यापोहः सामान्यमित्युच्यते। विकल्पानां प्रकृतिविश्वमात् वस्तुप्राहिणीव प्रतिभाति । सा हि तद<sup>्र</sup>म्यविवेकिषु भावेष्वेव भवन्ती विवेकविषयेति गम्यते ।

ननु बाह्या विवेकिनः। न च तेषु विकल्पप्रवृत्तिः। कथं तेषु भवतीति। व्याख्यातार<sup>4</sup> एवं विवेचयन्ति न तु व्यवहर्त्तारः। ते तु स्वालम्बनमेव अर्थिकया-योग्यं मन्यमानाः विकल्प्यार्थविकीकृत्य प्रवर्तन्ते। तदिभन्नाय<sup>5</sup>वजाव् एवमुच्यते।

642 स एवेति सिद्धान्तवादी । स एव विकल्पबुद्धि<sup>7</sup>व्यवस्थापितः प्रतिभासमा-नोऽन्यापोह उच्यते । अन्यविविक्तपदार्थदर्शनद्वारायातत्वात् ।

यदि विकल्पाकारः सामान्यं कथं बाह्मानां समानरूपतया प्रतीतिः। यदाह(।)

''अथ निर्विषया एता वासनामात्रभावतः।

प्रतिपत्तिः प्रवृत्तिश्च बाह्यार्थेषु कथम्भवेद्" (।)

इत्यत आह । तमेवेत्यादि । तमिति विकल्पबृद्धिप्रतिभासं गृह्धती सा विकल्पका बु<sup>1</sup>द्धिर्वस्तुपाहिणीव प्रतिभाति । कस्माद् विकल्पानां प्रकृतिविश्रमात् स्वभावेनेव स्वाकाराभेदेनार्थग्रहणविश्रमात् ।

कथन्तर्द्धपोहिविषयेत्युच्यत इत्याह। सा हि विकल्पिका बुद्धिरध्यवसाय-वज्ञात् तदन्यविवेकिषु भावेषु स्वलक्षणेषु भवन्ती विवेकविषयेति गम्यते। कार्यतो न तु विवेकस्वभावविषयीकरणात्।

परस्त्वविदिताभि श्रायः प्राह । तिन्वत्यादि । सामान्याद् बाह्याः स्वलक्षणानीत्यर्थः । एवं हि बाह्याध्यात्मिकानां संग्रहः कृतो भवति । विवेकितः परस्परविलक्षणा (।) त च तेष्विति स्वलक्षेणेषु (।) कथन्तेषु विकल्पबुद्धिभंवतीत्युच्यते ।
व्याख्यातार इत्यादिना परिहरति । ते हि यथाविस्थितम्बस्तु व्यवस्थापयन्त एविस्ववेचयन्ति । अन्यो विकल्पबुद्धिप्रतिभामो न्यत्स्व अक्षणमिति । त व्यवहर्त्तारः
एवं विवेचयन्ति । ते तु व्यवहर्त्तारः स्वालम्बनमेवेति विकल्पप्रतिभासमेवार्थक्रियायोग्यं बाह्यस्वलक्षणरूपम्मन्यमानाः । एतदेव स्पष्टयित (।) दृश्योर्थः
स्वलक्षणम्बिकल्प्योर्थः सामान्यप्रतिभासस्तावेकिकृत्य स्वलक्षणमेवेदिम्बकल्पबुद्धा विषयीकियते शब्देन चोद्यत इत्येवमधिमुच्यार्थिकि याकारिण्यर्थे प्रवर्त्तन्ते ।
तविभप्रायवशाद् व्यवहर्त्तृणामभिप्रायवशावेवमुच्यते विवेकिषु भावेषु विकल्पबुद्धभंवतीति दृश्यविकल्प्यावेकिकृत्य प्रवृत्तिप्रसङ्गात् । मरीचिकायां जलारोपादिव । नापि वाह्ये स्वाकाररोपः । आरोप्यमाणफलार्थित्वेनैव प्र वृत्तिप्रसंगात् ।
जलार्थिन इव जलभ्रान्तौ ।

तथा तत्कारितयाञ्जतकारिभ्यो भिन्नान् शब्देन प्रतिपादयन्तीत्युच्यते । तत्विचन-कास्तु प्रतिभासभेदादिभ्यो नाभेद<sup>6</sup>मनुसम्बले।

यदि प्रतिपत्त्रभित्रायोऽनुविधीयते, तदाऽन्यापोहोऽपि सामान्यं (मा) भूत्।

ननु दृश्यविल्पयोरेकीकरणं किमुच्यते । यदि दृश्यस्य विकल्प्यादभेदः बाह्येर्थे प्रवृत्तिर्न स्यात्। विकल्प्यस्य दृश्यादभेदः स्वलक्षणं शब्दार्थः स्यात्। न च दृश्यविकल्प्ययोरेकीकरणं प्रत्यक्षेण तस्य विकल्प्याविषयत्वात् (।) नापि विकल्पेन तस्य दृश्याविषयत्वात् । अतीतादौ च दृश्याभा<sup>6</sup>वात् कथन्तयोरेकीकरणं ।

अत्रोच्यते । अर्थानुभवे सति तत्संस्कारप्रबोधेन तदाकार उत्पद्यमानो विकल्पः स्वाकारम्बाह्याभिन्नमध्यवस्यति न त्वभिन्नं करोति । तेन विकल्पविषयस्य दृश्या-त्मतयाध्यवसायाद् दृश्यविकल्पयोरेकीकरणमुच्यते (।) दर्शनार्ही दृश्यः शक्यते वा द्रष्टुमिति विकल्पकदर्शनस्यापि<sup>7</sup> यो विषयः स दृश्यस्तेनानागतस्याप्यर्थस्या- 64b गमोपर्दाशतस्य दृश्यत्वं सिद्धन्तथाऽभावस्यापि। अत एवाभावः प्रत्ययः स्वाकार-म्भावरूपमपि पदार्थाभावाव्यतिरेकेणाध्यस्य प्रत्येतीत्यभावविषय उच्यते न त्वभावं गृह्णाति (।) सर्वविकल्पानां निर्विषयत्वात् ।

तत्कारितयेत्यादि । न केवलन्तदभिप्रायवशाद् विकल्पबुद्धः स्वलक्षणेषु विवेकेषु भवतीत्युच्यते। तथा तत्कारितया करणेनातत्कारिभ्यो भिन्नानर्थान् **शब्देन** वक्तारः प्रतिपादयन्तीत्युच्यते । व्याख्यातारोपि दृश्यविकल्पयोरैक्यं किमिति न प्रतिपद्यन्त इति चेदाह। प्रतिभासभेदाविभ्य इति दृश्यस्य हि स्पष्टः प्रतिमासो न विकल्पस्य । विकल्पानुबद्धस्य स्पष्टत्वायोगात् । आदिशब्दान्निरुद्धेपि दृश्ये विकल्पस्यानिरोधात्।<sup>2</sup> अर्थिकियायाः करणादकरणाच्च । तस्विधन्तका न्याया-नुसारिणः व्यास्यातारः (।) शेषषष्ठी चेयन्तत्त्वस्य चिन्तका इति । तत्त्वस्य ते चिन्तका नातत्त्वस्येति सम्बन्ध्यन्तरव्यवच्छेदमात्रापेक्षायां क्रियाकारकभावस्या-विवक्षितत्वात्। (।) चिन्तयतेर्वा पचाद्यजन्तस्य तत्त्वशब्देन षष्ठीसमासं कृत्वा स्वार्थिकः कन्प्रत्ययः कृतः । ततोत्र तुजकाभ्या वित्यादिना षष्ठी असमासप्रतिषेघो नाशंक्यः। नाभेवमनुसन्धत्ते । दृश्यविकल्पयोरिति प्रकृते ।

यदीत्यादि चोदकः । प्रतिपत्त्रभिप्रायोनुविधीयते बाह्येषु सामान्यव्यवस्थानं । तबाऽन्यापोहोपि सामान्यं मा भूत । कि कारणं (।) न ह्योबिमिति । अन्यापोहः शब्देन चोद्यत इत्येवं व्यवहर्त्तुणां नास्ति प्रतिपत्तिः। आचार्योपि तुल्यतां

<sup>1</sup> Pāṇini. 2: 2: 15.

न ह्येवं प्रतिपत्तिरित चेत्। न वै केवलं एवमप्रतिपत्तिः व्यक्तिव्यतिरिक्ताव्यति443 रिक्तैक<sup>7</sup>त्वव्यापित्वावि भिराकारैरिप नैव प्रतिपत्तिः। केवलं अभिमाकाराया
बुद्धेयं आभयः सोऽन्यापोह उच्यते। तस्य वस्तुषु सम्भवात्, अविरोधात् शब्दाश्रायव्यवहारस्य तथा दर्शनाच्च। यथेयं बुद्धिः प्रतिभाति, ततः न किचिद्धपि वस्तुभूतं सामान्यम्।।

ख्यापयन्नाह । न वे केव कि मित्यादि । एवमप्रतिपत्ति रित्यन्यापोहरूपेण । त्वया यथा व्यक्तिव्यतिरिक्तादिभिराकारै रिष्टं सामान्यन्तथापि नैव प्रतिपत्तिः । आश्रयाद् व्यतिरिक्तं वे शे षि का दीनामव्यतिरिक्तं सां ख्या दी ना मादिशब्दात् प्रत्येकपरिसमाप्तत्वादिपरिग्रहः । तत्र भेदस्तावत्सामान्यस्य न प्रतिभासत एव । इह सामान्यमिति बुद्ध्यनुत्पत्तेः अभेदेपि व्यक्तीनामेव प्रतिभासः स्यान्न सामान्यस्य । भेदाभेदे चीभयपक्षभावी दीषः स्यात् । नापि तत्प्रत्येकपरिसमाप्तं युज्यते । यत एकव्यक्तावेकसम्बन्ध्येव तत् स्यान्नानेकसम्बन्धि । न चैवं सामान्यमतेकसम्बन्धित्वादस्य समानानामभावः सामान्यमिति वचनात् ।

अथ व्यक्त्यन्तरेषु तस्य प्रत्यभिज्ञानात् तत्सम्बन्धित्वमेवमि भू<sup>6</sup>तगुण-वदेकमनेकसम्बन्धि स्यान्न प्रत्येकपरिसमाप्तं। एकैकस्यां व्यक्तावनेकसम्बन्धि-त्वेनाप्रतीतेः। प्रतीतौ वा तत्रानेकव्यक्तिप्रतिभासः स्यात्। अथ व्यक्त्यन्तरा-केऽप्रतिभासनात् प्रत्येकपरिसमाप्तन्तदुच्यत्ने। तत्किमेतावता तस्यानेकसम्बन्धित्व-मेकत्र सिध्यति। न च सामान्ये प्रत्यभिज्ञानं युज्यत इत्यप्युक्तं। तस्मान्न तस्य 652 प्र<sup>7</sup>त्येकपरिसमाप्तिनापि नित्यत्वमेकत्वं व्यापित्वं च प्रतिभासत इति स्थितं।

यदि वस्तुभूतस्य सामान्यस्यापोहस्य च तुल्यः प्रतिपत्त्यभावो व्यवहारे । कस्तह्यंस्या द्याश्य इत्यत आह । केवलमित्यादि । स्वलक्षणानां विजातीयरहितत्वमन्यापोहः सोऽभिन्नाकाराया बुर्ढेनिमित्तत्वेनोच्यते । कि कारणं (।) तस्य विजातीयविरहलक्षणस्या न्यापोहस्य भिन्नेष्विप सर्वत्र वस्तुषु भावात् तथाभूतस्य चान्यापोहस्य सामान्यबुद्धिहेतुत्वम्प्रत्यिवरोधात् । तथा हि यथैकम्बृक्षमवृक्षाद् व्यावृत्तं
पश्यत्येवमन्यमप्यतस्तत्रैकाकारा बुद्धिरुत्यद्यते । न चात्र बाधकं प्रमाणमस्ति ।

तृतीयकारणमाह । व्यवहारस्य चेत्यादि । तथा दर्शनादिति । अन्यापोह-निबन्धनत्वेन दर्शनात् । एतच्न तद<sup>2</sup>न्यपरिहारेण प्रवर्तते (?त इ)ति च ध्वनिरु-च्यत इत्यादिना प्रतिपादयिष्यते । यथेत्येकाकारा इयं विकल्प**बृद्धिः प्रतिभा**ति (।)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gcig-pa-dań-khyab-pa-ñid.

#### यस्माय्--

## व्यक्तयो (नानु)यन्त्यन्यदनुयायि न भासते।

न हि व्यक्तयस्ताः परस्परं अन्वा<sup>2</sup>विशन्ति । भेदाभावेन सामान्यस्यैवाभाव-प्रसंगात् । अन्यच्य ताभ्योऽन्यच्य व्यतिरिक्तं, तथा न किंचित् बुद्धौ प्रतिभासते । अप्रतिभासमानं च कथमात्मनाऽन्यं ग्राहयेद् व्यपदेशयेद् था ।

न च एकसम्बन्धत्वात् अपि सामान्यं स्याव् अतिप्रसंगादिति तैरुक्तम् । अभि-

तथा बाह्यन्तत्सामान्यन्तास्तीति वाक्यार्थः। ततो न वस्तुभूतं सामान्यं विकल्प-दर्शनाश्रय इत्यमित्रायः॥

सामान्याभावे च कारणमाह । यस्मादित्यादि । व्यक्तयः स्वलक्षणानि । नानुयन्ति न मिश्रीभवन्ति । एतेनाव्य<sup>3</sup>तिरिक्तसामान्याभ्युपगमो निरस्तः ।

व्यतिरिक्तिनराकरणार्थमाह । अन्यदनुयायीति । अनुयायि यदिष्टं भेदे-भ्योन्यत् सामान्यरूपन्तत्प्रत्यक्षबुद्धौ न भासते ।

ननु विकल्पप्रतिभासेपि सामान्ये भेदाभेदपक्षयोरयमनन्वयादिदोषस्तुल्य एवेति कथं सामान्यमिष्यते। समानाकारस्तावत् प्रतिभासत एव। यावदसौ न बुध्यते भेदाभेदरहित इति तावदस्याल द्वार एवावस्तुत्वप्रतिपादनाद् (।) अत एव यथाप्रतिभासं त्वसावस्तीत्युच्यते।

अन्वाविश्वन्ति मिश्रीभवन्ति । यदि परस्परमन्वावेशः स्यात्तदैकरूपापत्तेभेवा-भावः । तेन कारणेन सामान्यस्पैवाभावप्रसङ्गात् । तेन भेदानां समानानामेका-कारप्रत्ययनिबन्धनत्वं धर्मः सामान्यं । तद्भेदाभावेन भवेदित्यर्थः । अन्यक्वेति व्यक्तिभ्यः अन्य<sup>5</sup>दित्यस्य विवरणं व्यतिरिक्तमिति । तथा तेन रूपेण सामान्यसुद्धौ-(।)अनेनोपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य सामान्यस्याभावव्यवहारे साध्ये स्वभावानुपलम्भ उक्तः । न चानुपलब्धिलक्षणप्राप्तं सामान्यमभ्युपेयं । यस्मादप्रतिभासमानं च सामान्यं कथमात्मना स्वेन सामान्यरूपेण । अन्यमिति सामान्यवन्तं ग्राह्येत् । व्यप्तदेशयेद्धा । स्वेनि रूपेण । कथमन्यमिति प्रकृतेन सम्बन्धः । सामान्यवलाद् व्यक्तिष्विभन्नाभिधानज्ञानवृत्तिरिष्टा । तस्मात् सामान्यमुपलब्धिलक्षणप्राप्त-मेवेष्टमिति समुदायार्थः । एवन्तावद् ग्राह्यलक्षणप्राप्तस्यानुपलम्भान्नास्त्येकमनेकसम्बन्धि (।)

भवतु नामैकमनेकसम्बद्धन्तथापि सामान्यरूपता न युक्तेत्याह । न चेत्यादि । तैरिति व्यक्तिभेदैः उक्त<sup>7</sup>मिति द्वित्वादि । संयोगकार्यद्रव्येष्वपि सामान्यस्वभावत्वं 65b प्राप्नोतीत्यप्रसंगस्योक्तत्वात् । एकमनेकसम्बद्धमित्येव कृत्वा न सामान्यं किन्त्व-

न्नाभिषानप्रत्ययनिमित्तभूतमेकं सामान्यं न तु सर्वमिति चेत्। क्यमन्यतो विश्व प्रत्यय प्रत्यय कृति । तत्संबंधादिति चेत्। संख्याकार्यप्रव्यादौ सत्यि प्रसल्येत। असा-मान्यात्मकत्वादिति चेत्। कोऽयं सामान्यात्मिति तवेव न विचारितम् । तन्न सित सम्बन्धे प्रत्ययवृत्तिः। ततः सामान्यमिति उक्तम्। तत्र निमित्तसम्भवात अनेकसम्बन्धिद्रच्यादिभ्योऽपि प्रत्ययवृत्तिः। ततः सामान्यात्मता।

अन्ययाज्यत्रापि मा भूत्<sup>6</sup> । विशेषाभावात् । तथा च द्रव्यगुणसामान्यानां रूप-

भिन्नाभिषानप्रत्ययनिमित्तमेकसामान्यं न सर्वं द्वित्वाद्यपि । तस्य यथोक्तशब्द-ज्ञानानिमित्तत्वादिति चेत् । कथमन्यतः सामान्यादन्यत्र व्यक्तिभेदे सामान्येनैकरूप-तामनापादिते । प्रत्ययवृ<sup>1</sup>त्तिरेकाकारज्ञानवृत्तिः ।

तत्सम्बन्धादिति परः। ताभिर्व्यक्तिभः सम्बन्धादन्यतोपि सामान्यादन्यत्र प्रत्ययवृत्तिः।

संस्थेत्या चार्यः। भावलक्षणा चेयं सप्तमी। संख्यायां सत्यां कार्यद्रव्येऽवय-विनि सितः। आदिशब्दात् संयोगादिषु सन्तप्रत्ययवृत्तेस्तेषि सामान्यं प्राप्नुवन्तीति समुदायार्थः। असामान्यात्मकत्वात् संख्यादीनान्त²द्वलेन द्रव्ये नैकाकारप्रत्यय-वृत्तिरिति चेत्।

नन् स एवायं सामान्यात्मा विचार्यते (।) कीयं सामान्यात्मेति । संख्यादिभ्यो विवेकेन सामान्यलक्षणस्यैवाप्रतीतत्वात् । नैतद् व्यक्तमिति यावत् । तदेवाह । तत्रेत्यादि । तत्र कोयं सामान्यात्मेति पृष्टे त्वयोक्तमेकस्यानेकेन सित सम्बन्धे व्यक्तिष्वभिन्नप्रत्ययवृत्तिः । तत इति प्र<sup>3</sup>त्ययवृत्तेः कारणादनेकसम्बद्धमेकं सामान्यकिति सामान्यलक्षणं ।

अत्र सामान्यलक्षणेऽस्माभिरुच्यते। अनैकसम्बन्धिनो विद्यन्ते येषां कार्य-द्रव्यादीनां। आदिशब्दात् द्वित्वादिपरिग्रहः। तेभ्योपि तदाश्रयद्रव्येग्वेकाकार-प्रत्ययोत्पत्तिः स्यात्। किङ्कारणम् (।) निमित्तसम्भवात्। तथा ह्यनेकसम्बन्धा-देव निमित्ता<sup>4</sup>त् सामान्यादेकप्रत्ययोत्पन्तिरिष्यते (।) अस्ति चानेकसम्बन्धित्वमेक-प्रत्ययनिमित्तन्द्रव्यादिष्वपि। ततश्चेत्येकप्रत्ययप्रवृत्तेः संख्यादीनां सामान्यात्मता। अन्ययेति। यथोक्तसामान्यलक्षणयोगेपि संख्यादिषु सामान्यात्मता यदि नेष्यते। अन्यश्रापि सामान्याभिमते मा भूत्। कि कारणं। विशेषाभावात्। तथा च द्रव्यादी<sup>5</sup>नामपि सामान्यरूपतापत्तौ द्रव्यगुणावीनां रूपसंकरः। बृद्धेरेव प्रतिभास

<sup>1</sup> Dbyod-pa.

संकरः। तथा च तरि बुद्धेरेव प्रतिभासो अर्थज्ञानरूपत्वात् सत्तवा सामान्यमिति चेत् (।) तत्र । एवम् ।

ज्ञानाद्व्यतिरिक्तरूष कथमर्थान्तरं वजेत्।।७३॥

4442

क्रानस्य <sup>१</sup> रूपं कथं अथान्तराणां सामान्यं, तस्य तेव्वभावात् । तव्भावाष्यव-सायादिति । तथा भ्रान्त्या व्यवहार इति चेत् । तत्र तत्प्रतिभासो न्यन्तेः किमि-बन्धनम् । अनाभयस्योत्पत्तौ सर्वत्र स्यात् ।

(अथवा) एकाकारे एकज्ञानं अध्यतिरिक्तं कथं अन्यस्य पुनज्ञनस्य व्यवस्य-

इति विकल्पबृद्धेरेकाकारप्रतिभासः सामान्यमिति सम्बन्धः। स च ज्ञानरूपत्वात्। ज्ञानवत् सन्नेव। तदुक्तं (।)

> ''सामान्यं वस्तु रूपं हि बुद्धधाकारो भविष्यति । वस्तुरूपा च सा बुद्धिः शब्दार्थेषूपजायते । तेन वृस्त्वेव कल्प्येत वाच्यं बुद्धधनपोहकमि''ति ।<sup>8</sup>

तन्नेत्यादिना प्रतिषेधति । यत्तज्ज्ञानरूपं सामान्यमिष्यते । तज्ज्ञानावव्यतिरिक्तं ज्ञानस्वलक्षणवत् कथमथन्तरम्बाह्यं क्रजेत् । न तेषां सामान्यमिति यावत् (।)

तद् व्याचष्टे (।) ज्ञानस्येत्यादि । तस्य ज्ञानरूपस्य तेष्वर्थेष्वभावात् ।

सत्यं (।) न ज्ञानरूपस्य व्यक्तिष्वन्वयः किन्तु तस्मिन् बुद्धिप्रतिभासे तव्-भावाध्यवसायात्। वाह्यभा<sup>7</sup>वाध्यवसायात्। तथा भ्रान्त्या समानव्यवहार 66a इति चेत्।

एतच्चेष्टमेव सि द्वान्त वा दि नः । केवलं प्रकृत्यैककार्याः व्यक्तयोऽतत्कार्याद् व्यावृत्ताः । तथाभूताया विकल्पबुर्द्धीनिमित्तमित्यन्यापोहाश्रया सा बुद्धिरित्य-भिमतं शास्त्रकारस्य ।

परस्त्वेवंभूतं निमित्तं नेच्छति । अत एव सिद्धान्तवादी निमित्तमेव पर्यनु-युंक्ते (।) तत्रेत्यादि । तत्र व्यक्तिभेदेष्ववस्तुभूतेषु व्यक्तीनां च प्रकृत्या विजा-तीयव्यावृत्तानामेककार्यत्वानिच्छतचो (?तो) ज्ञानोत्यत्तेः किन्निबन्धनं । नैव किञ्चित् । तथा हि परो विजातीयव्यावृत्तानां भेदानामेकप्रत्ययहेतुत्वन्नेच्छति । न चास्ति वस्तुभूतं सामान्यं । अनाश्रयस्येत्यनिमित्तिस्य सामान्यज्ञानस्योत्यत्ती सर्वत्र स्यादिति गौरित्येकाकारः प्रत्ययो वृक्षेष्विप स्यात् ।

**ज्ञानादञ्यतिरिक्त**मित्यादेरपरमर्थमाह । अथवेत्यादि । पूर्वमर्थान्तरशब्देन

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Log-paḥi-phyir.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ses-pa-pohi.

न्तरभाविनो रूपम्। ततत्त्व ज्ञानान्तरात् व्यक्त्यन्तर<sup>व</sup>मविद्येषकं कथं सामान्यं भवेत्?

## तस्मान्मिथ्याविकल्पोयमर्थेष्वेकात्मताप्रहः।

त हि अर्थानां भेदेनाभेदेन वापि योग्यात्मनाऽपि केनिच्च तुल्यमिति तथैषां प्रहणविकल्पोऽपि मिथ्या ॥

### इतरेतरभेदोस्य बीजं संज्ञा यदर्थिका ॥७४॥

यस्येतरेतरभेदस्य प्रत्यायनार्थं अतत्साध्येभ्यो भिष्नसाध्यान् भावान् ज्ञात्वा तत्परिहारेण<sup>4</sup> प्रवर्त्तेति संकेतः क्रियते, सोऽयं तस्यैकात्मताप्रतिभासिनो मिष्या-

बाह्यमुक्तमधुना ज्ञानान्तरं निर्दिश्यते । अत एवाह (।) कथमन्यस्य पुनर्जानस्येति । किम्विशिष्टस्य ज्ञानस्य (।) व्यक्त्यन्तरभाविनः । एकस्यां गोव्यक्तौ यद्विकल्प-विज्ञानन्ततोन्यत्र गोव्यक्तौ यद्विकल्प-विज्ञानन्ततोन्यत्र गोव्यक्त्यन्तरेण समुत्पन्नस्य विकल्पज्ञानस्येत्यर्थः । तथा ह्यनेक-ज्ञानव्यापनाद्वा सामान्यम्भवेत् । बाह्यव्यक्तिव्या<sup>3</sup>पनाद्वा । ज्ञानप्रतिभासस्य तु द्वयमप्यसत् । तदाह । ततश्चत्यादि । व्यक्त्यन्तरमिति बाह्यं ॥

#### तस्मादित्युपसंहारः।

न होत्यादिना व्याचष्टे । केनचिदिति सामान्यरूपेण । तथेषां प्रहणमित्यर्थानां समाना इति ग्रहणं ॥

ननु सि द्धान्त वा दि ना प्यस्य विकल्पस्य निबन्धनं वाच्यमनाश्रयस्योत्पत्तौ सर्वत्र प्रसंगादित्याह । इतरेतरभेद इत्यादि । संझा संकेतिकिया यद्यधिका (।) य इतरेतरभेदः । अर्थः फलं प्रत्याय्यत्वेन यस्य इति कृत्वा स एवम्भूत इतरेतरभेदो भावानामन्योन्यव्यावृत्तिलक्षणोस्य मिथ्याविकल्पस्य वीजं संझा संकेतिकिया । यस्येतरेतरभेदस्य प्रत्यायनफला ।

यस्येत्यादिना व्याचष्टे। यस्येतरेतरभेदस्य प्रत्यायनार्थं संकेतः क्रियते। अतित्साध्येभ्य इत्यतत्कार्यभ्यो भिन्नासाध्यान्भावानभेदेन कात्वा तत्परिहारेण-त्येतत् कार्यपरिहारेण तत्कार्येषु प्रवसंतिति कृत्वा संकेतः क्रियते। सोयं यथोक्त इतरेतरभेदस्तस्यैकात्मताप्रतिभासिन एकाकारस्य मिथ्याविकल्पस्य बीजं कारणं। तमेव गृह्णकृति भेदं भिन्नमित्यर्थः। एतच्चाध्यवसायवशादुच्यते। न पुर्निवकल्पस्य वस्तुगृहणमस्ति(।) एव विकल्प इति सामान्याकारो विकल्पः स्ववासना<sup>6</sup>प्रकृतेरिति विकल्पवासनास्वभावात्। एवमित्येकाकारतया प्रतिभाति। (१७४॥)

**कथं पुर्नीभन्नानां** स्वलक्षणाना**मभिन्नं कार्य**मेकाकारविकल्पात्मकं ।

# विकल्पस्य बीजम् । तमेव गृह्धम् एष विकल्पः स्ववासनाप्रकृतेरे<sup>5</sup>वं प्रतिभाति ॥ (ख) भिन्नानामभिन्नं कार्यम्

कथं पुनिमन्नानामभिन्नं कार्यं, येन तदन्येभ्यो भेदात् अभेद इत्युक्यते । प्रकृ-तिरेव तादुशी भावानाम् ।

> एकप्रत्यवसर्शार्थज्ञानाचेकार्थसाधने । भेदेषि नियताः केचित् स्वभावेनेन्द्रियादिवत् ॥७५॥

यथेन्द्रियालोकमनस्कारा आत्मेन्द्रियमनस्कारा रूपविज्ञानमेकं जनयन्ति आत्मेन्द्रियमनोर्थतत्सिक्रकात्<sup>7</sup> वा, असत्यपि तद्भावनियते सामान्ये। शिश- 444b

येनेत्येककार्यत्वेन । तहन्येभ्योऽतत्कार्यभ्यो भेदाद्वेतोर्व्यक्तीनामभेद इत्युच्ते । एकासंसर्गस्तद्वचितरेकिणां समानतेति वचनात् ।

प्रकृतिरित्यादिना परिहरति । प्रकृतिः स्वभाव एकाकारं<sup>7</sup> प्रत्यभिज्ञान- 66b मेकप्रत्यवमर्शः । अनुभवज्ञानमर्थज्ञानं । एकप्रत्यवमर्शःचार्यज्ञानं चेति द्वन्दः । पूर्वनिपानस्थणस्य व्यभिचारित्वात् । अल्पाज्तरत्वे प्यर्थज्ञानशब्दस्य न पूर्वनिपानस्थणस्य व्यभिचारित्वात् । अल्पाज्तरत्वे प्यर्थज्ञानशब्दस्य न पूर्वनिपातः कृतः । ते आदी यस्येति विग्रहः । आदिशब्दाद् दहनगृहादिकार्यग्रहणं । एकप्रत्यवमर्शादिरेवैकोर्थं इति कर्मधारयः । तस्य साधने सिद्धौ भेदेषि नानात्वेषि नियताः केचित् । स्वभावेन प्रकृत्या । इन्द्रियादिवत् । अथवैकान्तेन भेदेषि स्वहेनतुभ्यः केचित् समाना उत्पन्नाः केचिदसमाना इत्येतच्चोक्तन्तत्र ये समाना उत्पन्नास्ते तेन स्वभावेनैकाकारं प्रत्ययञ्जनयन्ति विनापि सामान्येनेन्द्रियादिवत् । तत्रैकप्रत्यवमर्शज्ञानसाधने नियता इत्येतद् दार्ष्टान्तिकत्वेनोपन्यस्तमर्थज्ञानाद्येकार्यसाधन इत्येतत् दृष्टान्तत्वेनोभयसि<sup>2</sup>द्धत्वात् ।

अत एवादौ विभज्यते । यथेन्द्रियत्यादि । यथेन्द्रियालोकमनस्कारा रूपवि-क्रानमेकं जनयन्तीति सम्बन्धः । एनद्वस्तुबलिसद्धमुदाहरित । आत्मेत्यादि पर-सिद्धान्ताश्रयेण । नित्यमणु मनः शीघ्रं चेत्यणुस्वरूपम्मनः । तत्सिनिकर्षा-इत्यात्मेन्द्रियमनोर्थसिश्रकर्षाः । "आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेणेन्द्रियम-थेने"ति वचनात् । आत्मे निद्धयमनोर्थाश्च तत्सिनिकर्षाश्चेति द्वन्द्वः । आत्मे-न्द्रियमनोर्थाः । यथास्वं सिन्निकर्षसहाया विज्ञानं जनयन्तीति पराभ्युपगमः । असत्यिष तद्भावनियत इत्येककार्यत्वनियते । न हि चक्षुरादीनां चक्षुविज्ञानज-नकत्वं नाम सामान्यस्परेणेष्टं ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rims. <sup>2</sup> Pāṇini 2: 2: 34. <sup>3</sup> Nyāya-bhāṣya 1: 1: 4.

पावयो भिन्नाद्य परस्परानन्वयेऽपि प्रकृत्या एकाकारं प्रत्यभिन्नानं जनयन्ति, अन्यां वा वहन<sup>1</sup>गृहाविकां काष्ठसाध्यामधंकियां यथाप्रत्ययम्। न तु भेदाविक्षेषेऽपि जलावयः। श्रोत्रादिवव् रूपादिविज्ञाने।।

> ज्वरादिशमने काश्चित् सह प्रत्येकमेव वा। दृष्टा यथा वौषधयो नानार्थेऽपि न चापराः ॥७६॥

यथा वा गुडूचीव्यक्त्याबीनां सह प्रत्येकं वा ज्वरादि शमनादि अक्षणानां एककार्यक्रियाबत्। न तत्र सामान्यं अपेक्ष्यते। भेदेऽपि तत्प्रकृतित्वात्। न तविकाषेऽपि विध्वपुसावयः॥

तासु तथाभूतासु र (?) सामान्यमपि किंचित् अस्तीति चेत्। तत एव तदेकं

अधुना दार्ष्टीन्तिकम्ब्याचष्टे । शिंशपादय इति शिंशपाखिदरन्यग्रोधादयः परस्यरानन्वयेषि । वृ<sup>4</sup>क्षत्वसामान्यविरहेषि वृक्ष इत्येकाकारं प्रत्यिभिज्ञानं जन-पन्ति । प्रत्यिभिज्ञानादन्याम्बा दहनगृहादिकां काष्ठसाष्यामर्थिक्रियां शिंशपादयो जनयन्तीति प्रकृतं । यथाप्रत्ययमिति यावद् (।) अग्निसहकारिप्रत्ययलाभस्तदा दहनं जनयन्ति । गृहानुकूलप्रत्ययसंपाते गृहं । आदिशब्दाद् रथादिकार्यपरिग्रहः । न तु भेदाविशेषेषि जलादयः काष्ठसाध्यार्थिक्यासमर्थाः प्रकृत्या तेषामतत्कार्य-त्वात् । अत्रापि दृष्टान्तमाह । श्रोत्रादिवद् रूपज्ञान इति । यथा श्रोत्रशब्दादयो रूपविज्ञाने कर्त्तव्ये न समर्थाः । आदिशब्दाद् रसादिविज्ञाने ॥

स्यादेतद् (।) बहूनां प्रत्येकमेककार्यकर्त्तृत्वं सामान्यमन्तरेण न सिध्यतीत्यत आह । ज्वरादित्यादि । सहेति ेव्यक्त्यन्तरसहिताः । प्रस्येकमित्येकैकरूपा<sup>6</sup> ज्वरादिशमने एकस्मिन् कार्ये दृष्टा यथौषधयः । वा शब्दः पूर्वदृष्टान्तापेक्षया । न चापरा दिशत्रपुसा(?षा)दयः ।

यथेत्यादिना व्याचष्टे। न तत्र ज्वरादिशमने कर्नव्ये सामान्यमोषधित्वं नामापेक्षन्ते(?)। किङ्कारणं (।) भेवेपि तत्प्रकृतिकत्वात्। ज्वरादिशमनकार्य-स्वभावत्वात्। यदि भेदानामसामर्थ्य स्यात्। भवेत्सामान्यापेक्षा। न तदिव-672 शेवेपि भेदाविशेषेपि विधित्रपुतादयः। दध्येव मन्दजातन्दिधित्रपुतं। दिष च त्रपुत्तव्वेति द्वन्द्वमन्ये व्याचक्षते।।

नासु गुडूचीव्यक्त्यादिषु तथाभूतास्वेककार्यकारिणीषु । किंचिवित व्यति-रिक्तमव्यतिरिक्तं च । तदुक्तं (।)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rims.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ḥdi-sñam-du.

कार्यं स्पाद् (इति) मतं चेत्। व तदपुक्तं, अविशेषात् सामान्यं न तत्कार्यकृद् ।। श्वविशेषात्र सामान्यमविशेषप्रसङ्गतः । तासां क्षेत्रादिभेदेऽपि धौन्याक्षानुपकारतः ॥७०॥

सामान्यात् ज्वरादिशमनकायं कि स्यात् चेत्, तस्य विशेषाभावात् व्यक्तीनां क्षेत्राविभेदेऽपि शीझ्रशमनघटादेः विशेषो गुणस्य तारतम्यं च न स्यात्। अथ सामान्ये विशेषोऽस्ति चेत्, स्वभावभेवा द् स्वरूपहानम्। ध्रौव्याच्चानुपकारतः सामान्यं (न कार्यकृद्)। यदि हि तद् उपकुर्यात्, अनाधेयविशेषस्य अन्यानपेक-णत्वात् स्वकार्यं सर्वं सकुज्जनयेत् तज्जननस्वभावं वा न भवति। व्यक्तयस्तु 4452

''निर्वर्त्यमानं यत्कर्म जातिस्तत्रापि साधनं। स्वाश्रयस्याभिनिष्पत्त्ये सा कियायाः प्रयोजिके''ति।

तत एव सामान्यात् तदेकं ज्वरादिशम<sup>1</sup>नलक्षणः कार्यन्ततश्चामिद्धो दृष्टान्त इति भावः।

तदयुक्तिमिति सिद्धान्त वादी। अविशेषात् सामान्यस्थेति। एकत्वान्नित्य-त्वाच्च अविशिष्टं सामान्यन् (न)तत्कार्यकृदिति शमनकार्यकृत् । अन्यथा सामान्य-स्याविशेषात्तासां गडच्यादिव्यक्तीनां क्षेत्राविभेदेषि तस्यापि ज्वरादिशमनकार्य-स्याविशेषप्रसंगतः । विरशीश्रेत्यादि । विशिष्टक्षेत्रो<sup>2</sup>त्यन्नानां शीश्रप्रशमनं आदिशब्दाच्चिरतरशी घ्रतरादिपरिग्रहः। क्षेत्र-विपरीतानां चिरप्रशमनं। संस्कारादिभिन्नानां गृङ्च्यादीनाम्पयोगाद्देहे आरोग्यादिलक्षणस्य गुणस्य तारतस्यं च न स्यात्। सामान्यस्यैनयात्। अथ क्षेत्रादिभेदेन सामान्यस्य विशेष इष्यते। तदा विशेषे वा सामान्यस्येष्यमाणे स्वभावभेदः स्याद् विशेषलक्ष<sup>3</sup>णत्वाद् भेदस्य। ततश्च स्वरूपहानं। सामान्यस्वरूपमेकं हीयते। श्रीध्याच्च कारणात् सामान्यस्य व्यक्तिभ्योनुपकारतो न सामान्यं कार्यकृदिति वर्त्तते। यदि हि सामान्यमुपकुर्यात् तदा नित्यत्वात् सहकारिभिरनाधेयविशोषस्यान्यानपेक्षणत्वात् सहकार्यनपेक्षणात् तत् सामान्यं स्वकार्यं सकुरजनयेत्। अथ न जनयेत् तदा तज्जननस्वभावं न भ<sup>4</sup>वति । अजननावस्थाया अविशेषात् कार्यकालेपि न जनयेदिति यावत्। व्यक्तीनां त्वनित्यानां कार्यकृत्वे नायं दोष इत्याह। व्यक्तयस्त्वत्यादि (।) संस्कारो जलावसेकादि । विजिद्धा जन्मनिर्यासान्तास्तथा । विशेषोस्यास्तीति

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ḥgyur-ro-sñam-du-Sem-pas-na. <sup>2</sup> Dogs-dbyun-du-med-pa.

देशकालसंस्कारिकयासामर्थ्यात् विशिष्टोत्पित्तका विशेषवत् कार्यकारीति न विरोधः। तहत् तत्र केचित् च (स्व)भाव¹भेदेऽपि एकप्रत्यभिज्ञानादिकं अर्थ-क्रियाकरणे तदकारिभ्यो मेदाव् वा एकेन वा नानोत्पादेऽतज्जन्येभ्यो भेदाव् अभिन्ना इति।

कि पुनर् <sup>2</sup>भेद सक्षणेन सामान्येन स्वलक्षणं समानमिति प्रत्येयं, अथान्यदेवेति चेत्। किचातः। यदि स्वलक्षणं कथं विकल्पविषयः अन्यतो वा कब<sup>3</sup>मर्थक्रिया।

विशेषवत् कार्यं ज्वरादिशमनलक्षणं । न च तासु व्यक्तिषु यच्छी झकारित्वा-दिलक्षणमवान्तरसामान्यमवस्थि<sup>5</sup>न्तदेव विशेषवत् कार्यकारीति युक्तम्वक्तुं । ओषध्यनुपयोगेषि पुंसः तत्कार्योदयप्रसङ्गात् । तद्वविति विशिष्टव्यक्तिवत् । केचिदिति सजातीया एकप्रत्यभिज्ञानादिकं । आविशब्दाद् एकोदकाद्याहरणादि । तवकारिभ्य इति । प्रत्यभिज्ञानाद्यकारिभ्यो भेदावभिन्ना इत्युच्यन्ते । न त्वेकसामान्ययोगात् ।

कार्यद्वारेणाभेदं प्रतिपाद्य का<sup>6</sup>रणद्वारेणाह । एकेन वेत्यादि । यथा प्रयत्नेन घटभेदा अतरुजन्येभ्य इत्यप्रयत्नजन्येभ्यो भेदादिभिक्षा इत्युच्यन्ते । यद्यपि प्रति-घटं प्रयत्नस्य भेदस्तथाप्येकप्रत्यभिज्ञानहेतुत्वेन तस्याप्येकत्वं । एतच्चोत्तरत्र निश्चायिष्यते ।

किम्पुनिरत्यादि परः । भेदो व्यावृत्तिर्लक्षणं निमित्तं यस्य तेन सामान्येना-67b तत्कार्ये<sup>7</sup>भ्योऽतत्कारणेभ्यश्च व्यावृत्तं स्वलक्षणं समानिमिति प्रत्येयं । अन्ययान्यदेवेति स्वलक्षणादन्यद् विकल्पबुद्धिपरिवर्तिरूपमनर्थेकियाकारि । तेन भेदलक्षणेन सामान्येन समानिमिति प्रत्येयं ।

ननु तदेषां बुद्धिप्रतिभासमनुरुन्धानैर्बुद्धिविपरिवर्त्तिनामेव भावानामाकार-विशेषपरिग्रहाद् बहिरिव परिस्फुरतां सामान्यमुच्यत इति पूर्वमृ<sup>1</sup>क्तत्वात् सन्दे-हानुवृत्तिरेव।

सत्यं। किन्त्विधकस्य दोषस्य विघानार्थं उपन्यासः। दोषिवज्ञानार्थमाह। किचात इति। इतरो यदीत्यादिना प्रश्नाभिप्रायमाह। यदि स्वलक्षणं प्रत्येयं कयं विकल्पविषयः। तथा हि विकल्पबृद्धचिभिप्रायवशाद् भेदलक्षणं सामान्यं व्यवस्थाप्यते तस्या अभिप्रायवशात्। सामान्यं सत्प्रकीतितमिति वच²नात्। तथाभूतेन चेत् सामान्येन स्वलक्षणं समानं प्रत्येयं। तदा विकल्पस्य विषयः स्यात्। न चैतद् युक्तमथान्यदेव बुद्धिपरिवित्तं रूपं समानमिति प्रत्येयं। अत्रापि दोषमाह। प्रत्यते वा कथमथंकिया (।) न हि बुद्धिप्रतिभासिरूपाद् अर्थिकया सम्भवति।

स्वरूक्षणे वानित्यत्वाद्यप्रतीतेरताद्र्य्यं तेषां वावस्तुधमंता चेत्।

नैष दोषः । ज्ञानप्रतिभासिन्यथं सामान्यसामानाधिकरण्यधर्मधर्मिव्यवहाराज्ञंका । वस्तुस्वभावग्रहणेन अनुभवाहितवासनां आधित्य यदेतत्
विकल्पज्ञानं उत्पन्नं तच्च अतद्विषयमि तद्विषयमिव तदनुभवा<sup>5</sup>हितवासनाप्रभवप्रकृतेः अध्यवसिततद्भावं स्वभाववत्। अभिन्नकार्यपदार्थेभ्यः प्रसूतेरभिन्नार्थग्राहीव। परमार्थतस्तु तदन्यभेदसमाकारम्। तदन्यभेदस्य समानाकारः।

तत्र अर्थाकारुवच व्यवहारिणां तथाऽध्यवसाय प्रवृत्तेः, बाह्यत्वेनैकत्वेनार्थ-

ततक्वातत्कारिभ्यो भेदादभिन्ना इत्युच्यन्त इति कार्यद्वारेण सामान्यव्यवस्था न<sup>3</sup> घटते। यतक्व बुद्धिपरिवर्त्ति रूपं समानन्ततः स्वलक्षणे वानित्यत्वादिसामान्यस्याप्रतीतेरताद्रूप्यमनित्यादिरूपत्वं स्वलक्षणस्य न भवेत्। स्वलक्षणे चानित्य-त्वादीनामप्रतीतेस्तेषां वानित्यत्वादीनामवस्तुधर्मता।

नेत्यादिना परिहरति । बुद्धिप्रतिभासिन्येव रूपे सामान्यादिव्यवहार इत्ययं पक्षो गृहीतः । तदाह । ज्ञानप्रतिभासि<sup>4</sup>न्यर्थ इत्यादि ।

एतच्च ग्रहणकवाक्यं। अस्यैव व्याख्यानं। यदेतज्ज्ञानं विकल्पकिमत्यनेन सम्बन्धः। अतिष्टियमिष वस्तुस्वभाविषयमिष तिष्टियमिष स्वलक्षणिवष्यमिष । अध्यवसिततद्भावमारोपितबाह्यभावं स्वरूपं यस्य तत्तथा। यतश्चाध्यवसिततद्भावमतः स्वलक्षणिवषयमेवेति मन्यते। अध्यवसिततद्भावस्वरूपत्वमेवं कथिमिति चेदाह। तदनुभवाहितवासनाग्रभवप्रकृतेरिति(।)तस्य स्वलक्षणस्य योनुभवस्तेनाहिता वासना ततः प्रभव उत्पादस्तस्य सामान्यस्य सा प्रकृतिः स्वभावो येनाध्यवसितभावस्वरूपम्भवतीत्यर्थः। अभिन्नकार्या ये पदार्था घटादयः। एका-कारप्रत्ययज्ञानहेतवस्तेभ्यः परम्परया प्रसूतेरिभन्नार्थग्राहीव प्रतिभाति। न तु सामान्यवस्तु भूतं किचिद् व्यतिरिक्तमव्यतिरिक्तम्वाऽस्ति यत् तद् गृह्णीयात्। परमार्थतस्तु तदम्यभेदसमाकारं तेभ्यः सजातीयाभिमतेभ्योऽन्ये विजातीयास्तेभ्यो भेदः भिन्नः स्वभावः स एव परमार्थेन समान आकारो यस्येति विग्रहः। तत एव तस्योत्पत्तेस्तिन्वर्तनत्वाच्च तदन्यभेदस्तस्य समान आकारो इत्युच्यते।

तत्रानन्तरोक्ते ज्ञा<sup>7</sup>ने **एक इवे**ति सर्वव्यक्त्यनुगत इव। तत्कारीवेत्यर्थ- 682 क्रियाकारीव। कि पुनस्तथा प्रतिभातीति चेदाह। व्यवहारिणामित्यादि। तथाव्यवसायेति विकल्पांशमेव बाह्यत्वेनैकत्वेनार्थक्रियाकारित्वेनाध्यवसाय-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ñes-pa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ḥdogs-te.

445 कारित्वेनीत तत्कारित्वेन प्रतिभाति । अन्यया प्रवृत्तिनं युक्ता रस्यात् । तक्वार्थक्रियाकारितया प्रतिभासते । तदतत्कारिभ्यो भिन्नमिव । न हि तस्याऽपि
तत्त्वमिति वाच्यं परीक्षानङ्गस्यात् । बुद्धिस्थास्तेऽर्थास्तेन समाना इति गृह्यन्ते ।
कृत¹क्वित् व्यावृत्त (इव) प्रतिभासनात् । न च स्वलक्षणं, तत्राऽप्रतिभासनात् ।
त एव कृतक्वित् व्यावृत्ता अभिन्ना अपि व्यावृत्तिमननः प्रतिभान्ति । स्वयम-

भ्यवहारिणां प्रवृत्तेः। भ्यवहारिभिरित्यन्ये पठन्ति। भ्यवहारिभिरित्यध्यवसाये-त्यनेन पूर्वसम्बन्धात् तृतीयेव कृता। न तु षष्ठी। न लोकाव्ययनिष्ठेति<sup>19</sup>-षष्ठी प्रतिषेधात्। अन्यचेति यदि विकल्पांशे बाह्याध्यवसायो न भवेत्तदा तथा-भूते विकल्पे जातेष्यर्थकियाकारिणी प्रवृत्तिनं स्थात्। तदिप विकल्पप्रतिबिम्बकं व्यवहर्तृं पुरुषाध्यवसायवशावर्थकियाकारितया प्रतिभासते। ततस्व तवतत्का-रिभ्यो भिन्नमिव। विकल्पप्रतिविम्बकमेव तत्त्वं कस्मान्नेति चेदाह। न चे-त्यादि। तद्विकल्पप्र<sup>2</sup>तिविम्बकन्न तत्त्वं न वस्तु। किङ्कारणं (।) अनर्थकिया-कारित्वेन परीक्षाया व्यभिचारस्यानङ्गस्वात्। एतच्चानन्तरमेव प्रतिपादिय-ष्यामः।

तत्र ये स्वलक्ष (ण) द्वारा याता अर्थाकारा विकल्पबृद्धौ प्रतिभान्ति तेऽर्था विकल्पबृद्धिप्रतिभासिनस्तेन भेदलक्षणेन सामान्येन समाना इति गृह्यन्ते। कुतिक्व व्याकृता (इ) ति विजातीयव्यावृत्त्या। तथा हि (।) विक अल्पप्रतिभासिनोपि वृक्षभेदा अध्यवसितवाह्य रूपत्वाद् अवृक्षभ्यो व्यावृत्ता इव भासन्ते। तथान्येति। न स्वलक्षणन्तेन समानमिति गृह्यत इति लिङ्गवचन (वि)परिणामेन सम्बन्धः। किङ्गारणं (।) तत्र सामान्यप्रतिभासिनि विकल्पे स्वलक्षणाप्रतिभासनात्।

एवन्तावद् बुद्धिप्रतिभासिन्यर्थे सामान्यव्यवहार उक्तः। संप्रति सामाना-धिकरण्यव्यवहा<sup>4</sup>रमाह । त एवेत्यादि । त एव विकल्पप्रतिभासिनोर्थाः । कुतिक्रिचद् व्याकृत्ता इव सन्तो यथानुत्पलाद् व्यावृत्ता उत्पलभेदास्त एव पुनरन्यतोप्यनीलाद् व्यावृत्तिमन्तः प्रतिभान्ति (।) ततश्च व्यावृत्तिद्वयानुगतस्यैकस्यैव धीमणः प्रतिभासनात् सामानाधिकरण्यं ।

अयं चानन्तरानुकान्तो बुद्धिप्रतिभासिष्वर्थेषु सामान्यसामानाधिकरण्य-व्यवहा<sup>5</sup>रो मिथ्यार्थ एव कियते । कि कारणं (।) स्वयमसतामपि विकल्पाकारा-णान्तथा एकाकारानुगतत्वेन । व्यावृत्तिद्वयानुगतेन धर्मस्वरूपेण । विकल्प**बृद्धघोप-**

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pāṇini 2: 3: 69.

सतामिय बुद्धपा उपदर्शनात् । मिथ्या<sup>2</sup>यं एव सामान्यसामानाधिकरण्यस्यद्वहारः । सर्वदचायं स्वलक्षणानामेव दर्शनाहितवासनाकृतायासत्यात् । सत्प्रतिबद्धजन्मनां विकल्पानामतत्प्रतिभासित्वेऽपि<sup>3</sup> वस्तुनि प्रवृत्तिः, मणिप्रभायामिव मणिश्चान्तेः, नान्येषाम् । तद्भेदप्रभवे सत्यिप यथावृष्टिविशेषानुसरणं परित्यज्य किचित्साम्यप्रहणेनाऽन्यसमारोपात्<sup>4</sup> । वीपप्रभायामिव मणिबुद्धेः । तेन न विकल्प-बिषयेष्वर्षेकियाकारित्वम् ।

बर्जनात् । एकाकारेण प्रतिभासनात् सामान्यव्यवहारः । अनेकाकारेण चैकस्य प्रतिभासनात् सामानाधिकरण्यव्यवहारः ।

यदि मिथ्यार्थं एव सर्वो विकल्पः कस्मात् कृतकत्वादि<sup>6</sup>द्वारायाता अनित्यानात्मादिविकल्पाः प्रमाणं नित्या विकल्पास्तु नेत्यत आह । सर्वश्चायमित्यादि ।
सर्वो विप्लवं इति सम्बन्धः । विष्लवो भ्रान्तः । अयमिति सामान्यादिरूपः ।
स्वलक्षणानामेव यद्श्रानन्तेनाहिता या वासना तत्कृतः । परम्परया सर्वविकल्पानाम्वस्तुदर्शनद्वारायातत्वात् । तथा हि नित्यादिविकल्पा अपि<sup>7</sup> वस्तुदर्शनेनैवो- 68b
त्पन्नाः सदृशापरापरोत्पत्तिदर्शनायातत्वात् । तत्र तुल्ये सर्वविकल्पानाम्वस्तुदर्शनद्वारायातत्वे । तत्प्रतिवद्धजन्मनामनित्यादिवकल्पानामतत्प्रतिभासित्वेपि
स्वलक्षणाप्रतिभासित्वेपि वस्तुन्यविसम्वादः । अध्यस्तस्यानित्यादिरूपस्य वस्तुनि
विद्यमानत्वात् केवलं स्वलक्षणरूपेण न प्रतिभासत इति विकल्पो विभ्रम
उच्यते । मणिप्रभायामिव मणिभ्रान्तेमंणिस्वरूपाग्रहेप्यविसम्वादो मणिप्रभाया
मणौ प्रतिवद्धत्वात् । प्रभाश्रयेण च मणिश्रान्तेस्त्यत्तेः ।

न त्वेविन्नत्यादिविकल्पास्तेषाम्वस्तुदर्शनद्वारायातत्वेषि वस्तुन्यविद्यमानस्यैवाकारस्य समारोपात्। तदाह। नान्येषामित्यादि। अन्येषां नित्यादिविकल्पानां वस्तुनि सम्वाद इत्यने<sup>2</sup>न सम्बन्धः। तव्भेवप्रभवे सत्यपीति। अर्थाभेदाद् उत्पादेषि सतीत्यर्थः। यथा वृष्टो यो विशेषः क्षणिकत्वादिलक्षणस्तस्यामृसरणं निश्चयं परित्यष्य किञ्चित्सामान्यमिति व्यतिरिक्तस्याव्यतिरिक्तस्य
वा सामान्यस्य ग्रहणेन विशेषात्तस्य स्थिरत्वादेः समारोपात्। वीपप्रभायामिव³
भासुरत्वादिसाम्यात् प्रवृत्ताया मिणवृद्धेनं मिणवस्तुसम्वादः। पारम्पर्येणाप्यध्यवसिते मणावप्रतिबद्धत्वात्। यतश्च मिथ्यार्था एव विकल्पास्तेन न विकल्पविषयेष्वर्येष्वर्येष्कर्योक्कर्याकारित्यं (।) ततश्च यदुक्तमन्यतो वा कथमर्थक्रियेति तित्सद्धं
साध्यते।

कथन्तर्द्ध्यतत्कारिव्यवच्छेदलक्षणं सामान्यं विकल्पविषयेष्वर्थेषु व्यवस्थाप्यत<sup>4</sup> इति चेत्। न। बहिरिव परिस्फुरतामेकार्थक्रियाकारितया तदकारिभ्यो भिन्ना- नापि स्वलक्षणस्य अनित्यत्वाद्यभावः। एवं चलाव् वस्तुनो नानित्यत्वक्षाम<sup>5</sup> किचिवत्ति। क्षणस्यायित्वेन तथाभूतस्य ग्रहणाव् तेषां भवति 'अयं अनित्यः' 'अनित्यत्वमस्य'। तद्धर्मतामेवायतरन्तो विकल्पा नानेक<sup>0</sup>धर्मध्यतिरेकं दर्शयन्ति। न च ते निराभयाः। तद्भेवदर्शनाश्रयत्वात्। न चावस्तुधर्मता। तत्स्वभावस्यैव

नामिव प्रतिभासनात्। यच्चोक्तं (।) स्वलक्षणे चानित्यत्वाद्यप्रतीतेरताद्रूप्य-मिति तत्परिहारार्थमाहः। नापीत्यादिः। चलाव् वस्तुनो यस्मान्नानित्यत्वभाम किञ्चवस्तिः। येनासम्बद्धात् स्वलक्षणस्यानित्यत्वेनायोगः स्यात्। किन्तु चलमेव वस्तु नित्यं स्व<sup>5</sup>लक्षणस्यैवानित्यरूपत्वादेवमनात्माद्यपि द्रष्टव्यं। तेन प्रत्यक्षेण स्वलक्षणे गृह्यमाणेऽनित्यत्वं गृहीतमेव केवलं भ्रान्तिनिमित्तसद्भावादनिश्चितम् (।) अतस्तिन्निश्चयमात्रेऽनुमानव्यापारस्तेन तिन्नश्चय एव स्वलक्षणेऽनित्यत्व-प्रतीतिरिति सिद्धं।

यदि स्वलक्षणमेवानित्यं कथमनित्योयमर्थोऽनित्यत्वमस्येति वा धर्मिधर्म-रूपतया<sup>6</sup> प्रतीतिरित्यत आह । **क्षणे**त्यादि । स्वलक्षणस्य **तयाभूतस्ये**ति चल-रूपस्य क्षणाप्रत्युपस्थानतया । एक**क्षणस्यायित्वेन ग्रहणाद्** उत्तरकालमन्त्यक्षण-र्दाशनामेतदेवस्भवत्यनित्योयमित्यादि । भेदान्तराप्रतिक्षेपविवक्षायामनित्योयमिति 692 भेदान्तरप्रतिक्षेपविवक्षाया**मनित्यत्वमस्येत्ये**वं धर्मिधर्मभाव<sup>7</sup>प्रतीतिर्भवति ।

विकल्पकिल्पतत्वात् कथं बाह्ये धर्मधर्मिभाव इत्यत आह । तद्धमैतामित्यादि । तद्धमैतां स्वलक्षणधर्मतामेवावतरन्तः स्वलक्षणमध्यवस्यन्तो विकल्पा इत्यर्थः । व्यावृत्तिभेदे कृतसंकेतशब्दानुसारेण नानारूपा एकरूपाश्च धर्मास्ते च व्यतिरेक्षाश्चेति द्वन्दः । नानाधर्मान् अनित्यकृतकत्वादीन् । एकं धर्म बहूनां घटादीना-मिनत्यत्वं व्यतिरेकश्च घटादीनामिनत्यत्वमिति दर्शयन्ति । वस्तुनीत्यध्याहारः । न च विकल्पव्यवस्थापितन्नानैकधर्मादिकन्तत्त्वम्विकल्पस्यावस्तुग्राहित्वाद् (।) अत एवाह (।) दर्शयन्तीति ।

अवस्तुग्राहित्वार्त्ताहि ते निराभयाः प्राप्नुवन्तीति चेदाह। न च त इति । न इति नानाधर्मादिदर्शका विकल्पवस्तुभेदस्यानित्यादिरूपस्य स्वलक्षणस्य यद् दर्शनमनुभव²स्तदाश्रयत्वाद् विकल्पानां। नथा हि परमार्थतोऽनित्यादिरूपं स्वलक्षणं दृष्ट्वा दर्शनसामर्थ्यभाविनो विकल्पा दृष्टाकाराध्यवसायेन प्रवर्त्तन्ते। यतत्व यथादृष्टस्यैवाभिलपनेन प्रवर्त्तन्ते विकल्पा अनित्याकारा नार्थान्तरन्तित्य-त्वादिविकल्पवदनुसरन्ति। ततो यदुक्तं (।) तेषां चावस्तु धर्मतेति परिहृतस्भ-वतीत्याह। नेति। तेषामित्यत्वादीनां नावस्तुषर्मता। कि कारणं। तत्स्वभा-कस्यैव तथाऽनित्यादिधर्मतया ख्यातेः प्रतिभासनादध्यवसायादिति यावत्। यदि

तवा प्रतिभासनात् । वस्तुनस्तु नानैकव्यतिरेक<sup>7</sup>प्रहो विश्वमः । एककार्यकारिण- 446a स्तस्य तवा(भाव)जिज्ञासासु तथाभावक्यापनाय तथा व्यवस्थापितत्वात् । न वस्तुभेवात् । तस्यैवैकस्य अनेक<sup>1</sup>स्वायोगात् अनेकस्य जैकत्वायोगात्, व्यति-रिक्तस्य निवेधात् । तेषां प्रकृतेभेवात् यथावस्तु शब्दार्थाभ्युपगमे सामानाधिकर-प्यायोगात् ।

तदुपाधेरेकस्याभिधानात् अदोष इति चेत्। अनुपकारिणि पारतंत्र्यायो-

वस्तुधर्म एवानित्यत्वादिकं ख्याति। कस्तींह विकल्पकृतो विभ्रम इत्याह। वस्तुनस्तिवत्यादि । एकस्य वस्तुनो नानारूपेण ग्रहः । बहुनां चैकत्वेन । धर्मध-र्मिणोश्च व्यतिरेकेण पहो विश्वमो भ्रान्त इत्यर्थः। कि पुनः कारणमेकत्वादिग्रहो विभ्रम इत्याह। तस्यकानेकेत्यादि। एककार्यकारिणो घटादिभेदस्यैकोदकाद्याह-रणादिकार्यकारिण:। तथा भावजिज्ञासासु । एककार्यकर्त्तृत्वजिज्ञासासु । तथाभा-वरुपापनायैककार्यकारित्वख्यापनाय । तथाकृतस्थितित्वात् । घटादिना<sup>5</sup> एकरूपेण व्यवहारलाघवार्थम्व्यवस्थापितत्वात्। तथकस्याप्यनेकार्यकारिणः। यथा घटस्य चक्षुर्विज्ञानोदकधारणकादाचित्कज्ञानादिकार्यकारिणस्तथाभावजिज्ञासासु तथाभा-वख्यापनाय । अनेककार्यत्वस्थापनाय तथाकृतस्थितत्वात् । चाक्षुषपार्थिवानित्या-दिरूपेण व्यवस्थापितत्वात् । एवमन्यत्रापि यथायोगं वाच्यं । न वस्तुभेवाद् एकस्मिन् पदार्थेऽनेकधर्मव्यवस्थापन । कि**ङ्का**रणं (।) **तस्यैवंक**स्य वस्तुनो**ऽनेक-**त्वायोगात् (।) ततश्चैकस्यानेकत्वग्रहो विभ्रम इत्याख्यातं। तथानेकस्याप्येक-त्वव्यवस्थापनन्तदकार्यव्यावृत्तिद्वारेणैव न वस्त्वभेदादित्याह। अनेकस्य चैकस्या-योगादिति<sup>7</sup>। तथा चानेकस्यैकत्वग्रहो विभ्रम:। एवं धर्मधर्मिणोर्व्यतिरेकग्रहोपि 69b भ्रान्त एव। किङ्कारण (।) व्यतिरिक्तस्य च सामान्यस्य प्रागेव निषे<mark>धात्</mark>। व्यक्तयो नानुयन्त्यन्यवित्याविना।

धर्मिणः सकाशाद् व्यतिरिक्ता एव धर्मास्ततश्च यथावस्तु शब्दार्थो भिविष्यतीत्याह । तेषामित्यादि । तेषामित्यत्वादीनां धर्माणां प्रकृतेः स्वभावस्य भेषात् कारणाद् यथावस्तु शब्दा धर्मिन्युपगमे नीलोत्पलमित्यः शब्द इत्यादि सामानाधिकरण्यायोगात् । नीलादिगुणानामुत्पलादिजातीनाञ्च परस्परं स्वभाव-भेदात् । तद्वाचिनां शब्दानामेकस्मिन्नधिकरणे वृत्तिर्नास्तिति सामानाधिकरण्या-योगः । तस्मान्न यथावस्तु शब्दार्थव्यवस्थेति भावः ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De-har-bžag-paḥi-phyir.

गात् न विश्लेषः। पारतंत्र्येऽपि जन्यजनकभावेन सहानवस्थितेः द्वयोरनभिषानम्। बुद्धपा एकस्या<sup>९</sup>ध्याहारो न वस्तुविषयः शब्द(ार्षः)स्यात्। बुद्धिप्रतिभास-

तदुपार्षेरित्यादिना पराभिप्रायमाशंकते। ते नीलादयो धर्मा उपाधियंस्य द्रव्य²स्य तस्यैकस्य द्वाभ्यां गुणजातिभ्यामभिषानाद् अवोषः। सामानाधिकरण्याभावदोषो नास्ति। उत्तरमाह (।) अनुपकारिणीत्यादि। उपाधित्वेनाभिमतानां नीलादीनां धर्माणामनुपकारकन्द्रव्यं। न हि नीलगुणस्योत्पलत्वजातेर्वा द्रव्येणोपकारः किश्चद् क्रियते (।) ततश्चानुपकारिण द्रव्ये तदनाधेयवृत्तीनां नीलादीनां पारतन्त्र्यायोगात्। नीलादयो³ धर्मा अनुपाधिः। पारतन्त्र्याभावात्। अन्यथाऽस्याय-मुपाधिरित्येव न स्यात्। अथेष्यते द्रव्यविषयं पारतन्त्र्याभावात्। अन्यथाऽस्याय-मुपाधिरित्येव न स्यात्। अथेष्यते द्रव्यविषयं पारतन्त्र्यं धर्माणान्तदा पारतन्त्र्योप द्रव्यजन्यत्वमङ्गीकर्त्तंव्यमन्यथा द्रव्यपारतन्त्र्यायोगात्। जनकं च क्षणिकमेष्टव्यमक्षणिकस्यार्थिक्रयायोगात्। ततश्च कार्याभिमतानामुपाधीनां कारणाभिमतस्य च द्रव्यस्य सहानवस्थितेः कारणात्। द्वयोविशेषणविशेष्ययोवंस्तुरूपयोर्युगपदनिभधानं (।) कारणाभिमतस्य विशेषस्य तदानी निरोधात्। एकस्यति विशिष्टस्याप्युपाधिमतः। अध्याहार उपदर्शनन्तदा न वस्तुविषयः शब्दार्थः स्यात्। बुद्धचारोपितस्यैव विशेषस्य शब्देनाभिधानात्।

स्यान्मतं (।) यद्विनष्टं विशेष्यन्तद्विषयस्य शब्दस्य भवतु बुद्धिप्रति<sup>5</sup>भास-विषयत्वं (।) यः पुनः सन्तेवोपाधिस्तद्वाचिनः शब्दस्य वस्तुविषयत्वमेवास्त्विति चेदाह। बुद्धिप्रतिभासेत्यादि। बुद्धिप्रतिभासो विषयो यस्याभिधानस्य तत्त्रथा (।) तद्भावस्तिस्मन् सित सर्वं विशेषणविषयाभिमतमप्यभिधानन्त्रयैव विकल्पबुद्धिप्रतिभासविषयमेवास्तु । कि कारणं (।) तथा भिन्नोपाधिमतो नानाविशेषणवत एक स्य प्रहणे बुद्धावभासनात् । तथा ह्युपाधिमतो विनष्ट-स्याध्याहारिका विकल्पबुद्धिरङ्गीकर्त्तव्या (।) तदा चोपाधिमतोऽभावे उपाधे-रप्यभावः पारतन्त्र्याभावात् (।) भिन्नोपाधिमत एकस्याप्रतिभासने कुतः सामानाधिकरण्यं।

यदा तु विशेषणविशेष्ययोर्द्वयोरपि विकल्पबृद्धिप्रतिभासित्विमिष्टन्तदा 7०a कल्पित धर्मद्वयगृहीतैकध<sup>7</sup>र्मिप्रतिभासिन्येकैव बुद्धिर्जायत इत्यविरुद्धं सामाना-धिकरण्यं।

उपकार्येत्यादिना पराभिप्रायमाशंकते । अवीषो योयमेकस्य बुद्धधाध्याहार इत्यादिनोक्तः । उपाधिमता समकालस्य निष्पन्नरूपस्योपाधेः पारतन्त्र्याभावा-वनुपाधित्वं । प्राक् पारतन्त्र्यन्तदेवोपाधित्वमिति चेदाह । नेत्यादि । न ह्य- विवयत्वस्य एकत्वे सर्वं तर्ववास्तु । ग्रहणे तथा भिन्नोपाधिमत एकस्याभासनात् ।

उपकार्योपकारकयोख्पाधि तहतोरपि सहस्थितकत्वाददोष इति चेत्। त । निष्यसौ पारतन्त्रयाभावात् अनुपाधित्वम् । न चानिष्यसिः, स्वभावानिष्य-यात्<sup>5</sup>। सर्वेया पारतंत्र्यामावात् कल्पनयाऽऽरोप्य सर्वत्र व्यवहारे च सैव बुद्धिः किन्न अनुविधीयते ? वस्तुन एकेन शब्देन प्रमाणेन च विषयीकरणे वस्तुबलात् अशेषविशेषाक्षेपात्<sup>8</sup>, तदन्यवैयर्प्यं च न स्यात् । बृद्धिप्रतिभासस्य निर्वस्तुकत्वात् वस्तुसामर्थ्यभाविनामप्रसंगः। तदभिन्नं एकाकारस्य विषयीकरणेऽपि आका-रान्तरेऽनिष्ठचर्यात्<sup>7</sup>, आकारान्तरे साकांक्षया बुद्ध्या प्रह्माम् । भिष्ठस्य शब्दार्थस्य 446b

निष्पन्नस्य शशविषा<sup>1</sup>णतुल्यस्य पारतन्त्र्यमुपाधित्वम्वा (।) सर्वथा सतोऽसत-श्चासत्पारतन्त्र्यमिति हेतोः कल्पनारोपितमुपाधीनाम्पारतन्त्र्यं कृत्वा पारतन्त्रघ-व्यवहारे। सर्वेषेति सर्वेण प्रकारेण यथा पारतन्त्र्यव्यवहारे बुद्धिरन्विधीयते तथा विशेषणविशेष्यव्यवहारे सैवारोपिका बुद्धिः किन्नानुविधीयते । तदनुविधानं हि न्याय्यं बुद्धिसर्न्दर्शितार्थप्रतिभास<sup>2</sup>मनाश्रित्य व्यवहर्त्तुमशक्यत्वात् । वस्तुन एकेन शब्देन प्रमाणेन च विषयीकरणे वस्तुबलाद्वस्तुस्वभावभूताशेषधर्माक्षेपात् तदन्यस्य शब्दादेर्वेयथ्यं च यत्प्रागुक्तमेकस्यार्थस्वभावस्य प्रत्यक्षस्येत्यादि ।

व स्तु वा दि पक्षे तद्बुद्धिप्रतिभासानुरोधेन स्यात्। किं कारणं (।) बुद्धिप्रति-भासस्य निवंस्तुकत्वाद् वस्तुसामर्थ्यभाविनान्दोपाणामप्रस<sup>3</sup>ङ्कः । बहुवचनेनैतदाह । न केवलं तदन्यवैयर्थ्यदोषस्याप्रसङ्गस्तथा व्यतिरिक्तस्य सामान्यस्याभाव उपाधीनां च पारतन्त्र्यायोगात्।

विशेषणविशेष्यत्वाभावः भिन्नोपाधिमत एकस्य बुद्धावप्रतिभासनात् (।) सामानाधिकरण्याभावश्च य उक्तस्तेषामप्यत्र सम्भवो नास्तीति तदेवाह । तदिभ-म्निमत्यादि । तथा हि तद्बृद्धिप्रतिभासि रू⁴पमिभन्नम्प्रतिभाति । तस्मात् सामान्यं यथा प्रतीतिनं विरुध्यत इति वचनपरिणामं कृत्वा वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः। नील-मित्युक्तेऽनीलव्यावृत्त्या नीलत्वस्यैकस्याकारस्य विषयीकरणेपि विकल्पबृद्धचा तत्रैव नीलाकारे संशयव्यावृत्तिनिकारान्तरे (।) ततस्तद्बुद्धिप्रतिभासि रूपमनि-श्चिताद्याकारमन्त्यलव्यावृत्तोत्पलाकारस्यानिश्चयात्<sup>5</sup> । यस्मिन्नाकारे निश्चयो नोत्पन्नस्तदाकारान्तरन्तत्र साकांक्षयोत्पलशब्दप्रयोगाद् उत्पन्नया बुद्ध्या प्राह्यं प्रतिभातीति सम्बन्धः।

एतेन विशेषणविशेष्यभावस्य निमित्तमुक्तं (।) सामानाधिकरणस्याह। भिन्नेत्यादि । भिन्नस्य शब्दार्थस्य नीलोत्पललक्षणस्योपसंहारे प्रतिपादनेपि ।

प्रतिपादनेऽपि अभिन्नबृद्धौ प्रतिभातीति सामान्यविशेषणविशेष्यभावसामाना-धिकरण्यानि यथाप्रतीति न विश्वध्यन्ते। <sup>1</sup>धर्मधर्मिमेदोऽप्यस्य अनेकस्मादर्थाव् भेदे(ऽपि) तस्य एकस्माव् भेवस्य विधिन्नतित्वेधिज्ञशसाद्यां तदेव वस्तु-। प्रती-क्षिप्तभेदान्तरे धर्मशब्देन संचोद्यश्व तथा बुद्धेः प्रतिभासनात्। व्यतिरिक्त-धर्ममिव अविशेषेणा स्यापरं स्वभावं धर्मितया व्यवस्थाप्य प्रदश्यते। तन्मात्रेण

धर्मद्वयोपगृहीतमभिन्नमेकधर्मितया बुद्धिप्रतिभासरू<sup>8</sup>पं विकल्प**बुद्धौ प्रतिभातीति** कृत्वा सामान्यादीनि यथाप्रतीति न विरुध्यन्ते।

तेन यदुच्यते भ ट्टेन (।) ''अन्यिनिवृत्तिमात्रमपोहं गृहीत्वा अनीलादिव्यावृत्तावनुत्पलादिव्यावृत्तेरभावादनुत्पलादिव्यावृत्तौ चानीलादिव्यावृत्तेरभावाच्च
न विशेषणविशेष्यभावस्तयोर्घर्मयोस्तदभावाच्च न तदाभिधायकयोः 'शब्दयोः

70b शब्दयोरि विशेषणविशेष्य"भावः । नापि सामानाधिकरण्यं शब्दवाच्ययोभिन्नत्वात्(।) नापि यत्रार्षेऽपोहयोर्भावस्तद्द्वारकं सामानाधिकरण्यमवस्तुत्वेनापोहस्याघेयत्वाभावात्(।) न च स्वलक्षणं शब्दविषयोन्यच्चाधिकरणं नेष्यते । न च
स्वलक्षणेपोहयोर्भाविपि शब्दयोः सामानाधिकरण्यमेकविषयत्वस्याप्रतीतैरि"त्यपास्तं।

बाह्यभिन्नस्य स्वाकारस्य भव्दादिविषयत्वेनेष्टत्वा<sup>1</sup>त् तेन नीलोत्पलादिशब्देषु शब्दार्थाभिधायित्विमष्यत एवेति सर्वं सुस्थं।

षर्मधर्मिभेदोप्यस्य बुद्धिप्रतिभासस्य यथा प्रतीतिनं विरुध्यत इति वचन-परिणामेन सम्बन्धः। तमेवानेकेत्यादिनाह। अनेकस्मादर्थात् बुद्धिप्रतिभासस्या-लीकत्वात्। कृतोनेकार्थभेदः केवलं पुरुषाध्यवसायवशादेवमुच्यते। तस्य बुद्धि-प्रतिभासस्यैकस्मा<sup>2</sup>वर्थाद् यो भेवस्तस्य विधिप्रतिषेधिजज्ञासायां। किमनित्यः शब्दो भवति चाक्षुषो न भवतीति तवेव बुद्धिप्रतिभासभूतम्बस्तु प्रदश्यंत इति सम्बन्धः (।) केन प्रकारेणेत्याह। प्रतिक्षिप्तेत्यादि।

यद्वा धर्मधर्मिभेदोप्यस्य वस्तुनो न थिरुध्यत इति सम्बन्धः। कुत इत्याह । अनेकस्मादर्थाद् बाह्यस्य भेदसम्भवे सित तस्यैकस्माद् यो भेदस्तस्य वि<sup>3</sup>धि-प्रतिषेधिजिज्ञासायां किमिनित्यः शब्दो भवित चाक्षुषो न भवितीति तदेव बाह्यम्बस्तु प्रदश्येत इति सम्बन्धः। केन प्रदश्येत इत्याह । प्रतिक्षिप्तेत्यादि । धर्ममंशस्येन संखोद्य व्यतिरिक्तं धर्ममिव व्यवस्थाप्येति सम्बन्धः। तथा ह्यानित्यत्वन्न चाक्षुषत्विमिति धर्मशब्देन चोदने कृते व्यतिरिक्त इवानित्यत्वादिको धर्मो व्यवस्थापितो भव्येति । किक्क्षारणिमत्याह । तथा बुद्धेः प्रतिभासनात् । धर्म-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Blo-la,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bye-brag-tu-ma-phye-bar.

धर्मधर्मिणोर्भेदात् भेववतीव बृद्धिः प्रतिभाति, न वस्तुभेदाद्। तथाभूतानाः भेवानां बाहुल्यचोदनया साम्यसाधनभेवश्च।

्रिम्) अपोहस्य विजातीयव्यावर्त्तकत्वम् तत्स्वभावसमाभवैर्धमंत्रतिभासभेदैः तत्स्वभावप्रतिपत्तये क्रियते ॥ तत्स्वभाव(प्रहाद्वा) धीस्तद्रथेवाण्यनिर्धका । विकल्पिकाऽतत्कार्यार्थभेदनिष्टा प्रजायते ॥७८॥ तस्या यद्गुपमाभाति वाद्यमेकमिवान्यतः ।

शब्देन चोदने व्यतिरिक्तस्यैव धर्मस्य ग्राहिण्या बुद्धेः प्रतिभासनात् । अविशेषेणेति सर्वभेदाप्रतिक्षेपेणापरमस्य बाह्यस्याप्रतिक्षिप्तभेदान्तरं स्वभावं धर्मितया व्यवस्थाप्य शब्देन प्रदश्येते ।

एतदुक्तम्भवति । धर्मशब्देन संचोद्य व्यतिरिक्तं धर्मिमव प्रदर्श्व पुनर्द्ध-मिशब्देन संचोद्यापरं स्वभावं धर्मितया व्यवस्थाप्य तदेव बाह्यं वस्तु प्रदर्श्यते । अनित्यत्वं शब्दस्य न चाक्षुषत्वम् (।) अनित्यो न चाक्षुषः शब्द इति । भावभावा-ऽङ्शेनेति । भेदान्तरप्रतिक्षेपाप्रतिक्षेपेण धर्मधर्मिणोर्भेदाद् भेदवतीव बुद्धिविकत्पिका प्रतिभाति भिन्नाकारेव । न तु वस्तुनो भेदः । न वस्तुभेदाद् भेद<sup>6</sup>वती बुद्धः (।) कृतः (।) यथोक्तवोषाद् अनुपकारिणि धर्मिणि धर्माणां पारतन्त्र्यायोगात् ।

तथा साध्यमनित्यत्वं साधनं कृतकत्विमिति (।) साध्यसाधनभेदश्चेत्यत आह । तथाभूतेत्यादि । तथाभूतानाम्प्रतिक्षिप्तभेदान्तराणां धर्मभेदानाम्बाहृत्यचोदनया वचनभेदः साध्यसाधनभेदश्च कियत इति सम्ब<sup>7</sup>न्धः ।

तस्य ततस्ततो व्यावृत्तस्य वस्तुनः स्वभावः समाश्रयो येषान्तैर्द्धमंप्रतिभासभेवै-विकल्पबुद्धिप्रति (वि)म्बैर्द्धर्मात्मकैः प्रतिभासभेदैरित्यर्थः । किमर्थं क्रियत इत्याह । तत्स्वभावेत्यादि । तस्यैव व्यावृत्तस्य वस्तुस्वभावस्य प्रतिपत्तये प्राप्तये वा ।।

प्रणालिकया तेषाम्वस्तुप्रतिबन्धात् प्रकृतस्यैवार्थस्य सुखग्रहणार्थं संग्रह्क्लोक-माह । तत्स्वभावेत्यादि । तस्य वस्तुस्वभावस्यानुभवादूद्ध्वं या धीः प्रज्ञायते विक-ित्यका । अपिशब्दो भिन्नक्रमः । अनिधिकापि तदर्थेव । वस्तुविषयेव । अध्यवसा-यवशादतत्कार्येभ्यो यो भेवस्तिश्रष्टा । तदनुभवबलोत्पत्तेर्व्यावृत्तस्य च वस्तुनः सम्वादात्तन्निष्ठेत्युच्यते ।।

तस्यामित्यं भूतायाम्बुद्धौ योर्थाकारः दृश्यविकल्पयोरेकीकरणाद् **बाह्य-**भिव । सजातीयासु<sup>2</sup> व्यक्तिषु समम्प्रतिभासमानमेकभिवान्यतो विजातीयाद् व्या-वृत्तमिवाभाति । तत्तु व्यावृत्तमेव बुद्धिरूपस्यालीकत्वात् । तद्बुद्धिरूपं निस्तत्त्वं

71a

व्यावृत्तमिव निस्तत्वं परीक्षानक्षभावतः ॥७९॥ अर्था क्षाननिविष्टास्ते यतो व्या(वृत्तस्तिपणः) । (तेन भिक्षा इवाभान्ति) व्यावृत्ताः पुनरन्यतः ॥८०॥ त एवः तेषां सामान्यसमानाधारगोचरैः । ज्ञानाभिधानै(मिध्यार्थो व्यवहारः) प्रतन्यते ॥८१॥ स च (सर्वः) पदार्थानामन्योन्याभावसंश्रयः । तेनान्यापोहविष(यो वस्तना तस्य चाश्रयः ॥८२॥

447a

निःस्वभावं। किञ्कारणं (।) परीक्षानञ्जभावतः। अपंक्रियासमर्थमेव परीक्षा-ज्जमतः परीक्षानज्जभावेनार्थिकयां प्रत्यसमर्थत्वादित्युक्तम्भवति। यतश्च बृद्धि-प्रतिभासि रूपन्निस्तत्त्वमतस्तद्विष<sup>3</sup>यो व्यवहारो मिथ्यार्थं एव प्रवत्तंते इत्याह।।

अर्था इत्यादि । ज्ञानविशिष्टा इति विकल्पबृद्ध्यारूढास्ते ज्ञानविशिष्टा-स्सन्तः यतो विजातीयाद् व्यावृत्तिरूपिणो व्यावृत्तिरूपवन्तः । यथानृत्पलाद् व्यावृत्तिरूपिण उत्पलार्थाः । तेनेत्यन्ततो व्यावृत्तिरूपेणोत्पलत्वेनाभिन्ना इवाभान्ति न परमार्थतो बृद्धिरूपस्यालीकत्वात् । एतेन सा<sup>4</sup>मान्यव्यवहारस्य निमित्तमुक्तं । व्यावृत्ताः पुनरन्यतस्त एवेति (।) त एव ज्ञानविशिष्टा अर्था अन्यतो व्यावृत्तिरूपिणः सन्तः पुनरन्यतः सजातीयादिष व्यावृत्ता भान्ति । यथा त एव नीलभेदा अनीलात् । अतश्च व्यावृत्तिद्वयोपगृहीतस्यैकस्यार्थस्य भासनात् ॥

सामानाधिकरण्यबीजमुक्तं। तदेवाह। तेषामित्यादि। तेष्वामिति बृद्धि-प्रतिभासिनामर्थानां व्यवहारः प्रतन्यतः इति सम्बन्धः। तेषामिति व्यवहारापेक्षा कर्मणि षष्ठी। किविशिष्टो मिथ्यार्थः। कैः करणभूतैरित्याह। सामान्यत्यादि। समानाधारत्वं समानाधारः। भावप्रधानत्वान्निर्देशस्य। सामान्यविषयैः सामानाधिकरण्यविषयैश्च ज्ञानाभिधानैः सामान्यगोचरैः सामािक्य्यवहारः प्रतन्यते। इतरैः सामानाधिकरण्यव्यवहारः।।

यद्यपि शब्दज्ञानात्मक एवेह व्यवहारस्तथापि सव्यापारतामुपादाय ज्ञानशब्द-योः करणरूपता । तयोरेवार्थप्रकाशलक्षणा क्रिया व्यवहारत्वेन विवक्षितेत्यदोषः । यथा ज्ञानस्य प्रमाणत्वं फलत्वं वेति । स च सर्वः ज्ञानाभिधानलक्षणा व्यवहारः 71b पवा<sup>7</sup>र्थानां स्वलक्षणानां योग्योग्याभावः परस्परव्यच्छेदस्तत्संख्यः । व्यावृत्तपदार्था-नुभवद्वारेणोत्पत्तेः । तेनेत्यन्योग्याभावसंश्रयत्वेन स व्यवहारोग्यापोहविषय उच्यते न स्वन्यव्यावृत्तिविषयत्वात् । विधिविषयत्वादस्य व्यवहारस्य ॥ यत्रास्ति वस्तुसम्बन्धा) वयोक्तानुमिती यथा ।
नान्यत्र भ्रान्तिसान्येषि दीपतेजो मणी यथा ॥=३॥
(तत्रैककार्योऽनेकोऽपि तदकार्योग्यताभयैः) ।
एकत्वेनाभिधाज्ञानैक्येषद्वारं प्रतार्यते ॥८४॥
तथानेककृदेकोषि तद्भावपरिदीपने ।
धातकार्यार्थभेदेन (नानाधर्मा) प्रतीयते ॥८५॥
यथाप्रतीतिकथितः राज्यार्थोसावसभपि ।
सामान्याधिकरण्यश्च वस्तन्यस्य न संभवः ॥८६॥

वस्तुलाभस्य च वस्तुप्राप्तेश्वाश्ययो न भवित व्यवहारः। न च सर्वः किन्तु यत्र व्यवहारेऽस्ति पारम्पर्येण तथा भूतवस्तुसम्बन्धः। उदाहरणमाह । यथो-क्तानुमितौ यथेति। यथोक्तानुमितिः पूर्वोक्तानुमानविकल्पः। नान्यत्र स्थिरादि-विकल्पे तत्र पारम्पर्येणापि वस्तुसम्बन्धाभावात्। वस्तुनोऽस्थिरादिरूपत्वात्। अनुमानविकल्पस्येतरस्य च स्वप्रतिभासेनर्थेऽर्थाध्यवसायद् भ्रान्तिसाम्येपि। वीप-तेजो मणौ मथेति। यथा मणितेजसि म भणिवुद्धिभ्रान्ता। तथा वीपतेजस्यपि-तुल्येपि भ्रान्तत्वे मणिप्रभा मणित्वेन गृहीता मणाविधगन्तव्ये सम्वादिका। न प्रदुष्पेपतेजः। तद्वत् स्थिरादिविकल्पो सम्वादक इत्यर्थः।।

यदि ज्ञाननिविष्टानामेवार्थानां सामान्यादिव्यवहारः बाह्येष्वयेषु ति सामान्यादिव्यवहाराभावात् प्रवृत्तिनं स्यादित्यत आहं। तत्रत्यादि। तत्र शब्दो वाक्यो-पन्या<sup>3</sup>से। निर्द्धारणे वा। तत्र व्यक्तिष्वेककार्या व्यक्तयो निर्द्धार्यन्ते। अनेको-प्यक्कार्यो यथा घटभेदा एवोदकाहरणादिकार्यास्तदकार्याय तथाभूतकार्यनुकुवंते। तेभ्योन्यताव्यावृत्तिः सा आश्रयो येषां ज्ञानाभिषानातैरनेकोपि पदार्थं एकस्वेन व्यवहारस्प्रतार्थते। सामान्यव्यवहारं प्राप्यत इति यावत्।।

तथेत्यनन्तरसा<sup>4</sup>मान्यव्यपेक्षया । एकोप्यनेककार्यकृत् । यथा घटण्च चक्षुर्वि-ज्ञानोदकाहरणादिकार्यकृत् । तद्भाववीपने । अनेककार्यकर्त्तृत्वप्रकाशने । अत-त्कार्येभ्यो भेदेन हेतुना । नानाधर्मा घटण्चाक्षुषः पाधिव इत्यादि । तेन सामाना-धिकरण्यविशेषणविशेष्यभावव्यवहारण्च बाह्येष्वेव दर्शितः ॥

यदि बाह्येषु सामान्यादि<sup>5</sup> व्यवहारः पारमाधिकस्तिहि प्राप्त इत्याहः। **यथा-** प्रतीतिकथितः इति । विकल्पबृद्घनुरोधेन शब्दार्थः सामान्यलक्षणः परमार्थ- तोसावसन्निप यथाप्रतीतिकथितः । सामानाधिकरण्यं च यथाप्रतीतिकथितं । यस्माद् वस्तुन्यस्य शब्दार्थस्य सामानाधिकरण्यस्य च न सम्भवः ।।

धर्म्मधर्मिक्यवस्थानं (भेदोऽभेदश्च) यादृशः। श्रम्मधर्मिकतत्त्वार्थो यथा लोके प्रतीयते ॥८०॥ तन्तथैव समाश्रित्य साध्यसाधनसंस्थितिः। परमार्थावताराय विद्वद्भिरवकल्प्यते ॥८८॥ संसृज्यन्ते न भिद्यन्ते स्वतोर्थाः पारमार्थिकाः। रूपमेकमनेकञ्च तेषु बुद्धेरुपस्रवः॥८९॥ भेदस्ततोऽयं बौद्धेऽथें (सामान्यं) भेद इत्यपि। तस्यैव चान्यव्यावृत्या धर्मभेदः प्रकल्प्यते ॥९०॥ साध्यसाधनसंकल्पे वस्तुदर्शनद्दानितः।

भर्मधिमव्यवहारक्च ज्ञानप्रतिभासि<sup>व</sup>न्यर्थं इति यत् प्रकृतन्तत्संग्रहार्थमाह । भर्मेत्यादि । अयं भर्मोऽयं धर्मीति व्यवस्थानन्तयोक्च भेदोऽस्यायं धर्मः कृतकत्वा-दिलक्षणः । अभेदः कृतकोयिमिति यादृज्ञः । अयं च विकल्पारोपितत्वात् । असमी-भिततस्वार्थः । अनपेक्षितस्तत्त्वार्थो वस्त्वर्थो येनेति विग्रहः । यथा लोके 722 बुद्यारूढोप्यध्यवसिततद्भावतया प्रतीयते ।।

तं धर्मादिविभागन्तयैवेति यथालोकप्रतीतिः साध्यसाधनसंस्थितिविद्विभ-रवकस्प्यत इति सम्बन्धः। किमर्थं। परमार्थावतारायः। अनित्यादिवस्तुस्वभाव-स्यावगाहनायः॥

कि पुनः कारणमेकत्वादिव्यवहारस्य वस्तुन्यसम्भव इत्याह । संस्ज्यन्त इत्यादि । पारमाथिका अर्थाः स्वतो न संस्ज्यन्ते । ततो न सामान्यव्यवहारो वस्तुनि । न भिग्वन्ते कृतकत्वादिधर्मैः प्रत्येकं तस्य वस्तुनोमेकन्वायोगात् । अतश्च तेष्वर्षेषु बहुषु रूपमेकमेकस्मिन्नर्थेऽनेकं रूपं यदध्यवसीयते तद्बुद्धेविकल्पिकाया उपप्रवी भ्रान्तिः । यतश्च न संसुज्यन्ते न भिद्यन्ते पारमाधिका अर्थाः ॥

ततः कारणात् सामान्यमिदं बहूनां। तथा धर्माणां धर्मिणां च भेद इत्यिष् योयम्भेदो नानात्वव्यवहारः स बौ<sup>2</sup>द्धेचें। न बाह्ये स्वलक्षणे। बुद्धिप्रतिभासस्यान्लीकत्वात् (।) कथन्तिह तत्र स्वलक्षणे कृतकत्वादिधर्मभेद इति चेदाह। तस्यैव चेत्यादि। तस्यैव स्वलक्षणस्यान्यक्यावृत्स्या धर्मभेदः प्रकल्प्यते।।

कस्मात् कित्पनधर्मभेदद्वारेण गम्यगमकभावो न वस्तुदर्शनमात्रेणेत्यत आह । साध्येत्यादि । इदं साध्यमिदं साधनमित्यस्मिन् संकल्पे वस्तुव<sup>3</sup>र्शनहानितः । यद्वा प्रत्यक्षवदनुमानेन सामान्यविशिष्टं स्वलक्षणमेव कस्मान्न गृह्यत इत्यत आह ।

भेदः सामान्यसंसृष्टा प्राह्मा नात्र स्वलज्ञणम् ॥९१॥ समानभिनाद्याकारैनी तद् प्राप्त कथण्यन। भेदानां बहुभेदानां तत्रैकस्मित्रयोगतः ॥९२॥ तद् रूपं सर्वता भिन्नं तथा तत्प्रतिपादिका। न श्रुतिः कल्पना वास्ति सामान्येनैव वृत्तितः ॥९३॥ इति संग्रहश्लोकाः।

कि पुनः स्वलक्षणे शब्दा नियुज्यन्त इति चेत्।

साध्येत्यादि । साध्यसाधनसंकल्पे वस्तुदर्शनहानितः । कुतः स्वलक्षणस्य सामान्य-विजिष्टस्य ग्रहणं। भेदः सामान्यसंसुष्टो ग्राह्य इत्याचार्यं दिग्नाग प्रभृतिभिः सामान्यसंसुष्टस्य स्वलक्षणस्य ग्रहणं प्रतिज्ञातमित्या<sup>4</sup>श**ङ्का**मपनयन्नाह । **भेव** इत्यादि । भेदः सामान्यसंसुष्टः प्रतीयत इत्यन्नापि वचने ग्राह्यं न स्वलक्षणमेव निर्दिष्टमिति नैवम्बोद्धव्यमित्यर्थः। किन्तु बाह्या एव भेदास्तेनान्यापोहलक्षणेन सामान्येन संसुष्टा अध्यवसीयन्ते न त् गृह्यन्त इति तत्रापि बोद्धव्यं।

अन्ये तु भेदः सामान्यसंसुष्टो ग्राह्म इति पुल्लिङ्गे<sup>5</sup>न पठन्ति । तत्रायमर्थो भेद:। सामान्यसंसुष्टो ग्राह्म इत्यत्रापि वचने । न स्वलक्षणं बोद्धव्यं ॥

किम्पून. कारणन्तत्रैव बोद्धव्यमिति चेदाह। समानेत्यादि। अनेकस्मिन्ने-काकारः समानाकारः । एकस्मिन्ननेकधर्मत्विम्भन्नाकारः । आदिशब्दाद् धर्म-धर्म्याकारपरिग्रहः। न तत् स्वलक्षणं ग्राह्यं कथंचन। कि कारणं (।) तत्रैकस्मिन् स्वलक्षणे कृतकत्वानित्यत्वादिरूपेण बहुभेदानान्धर्माणां किम्विशिष्टानाम्भेदा-नाम्बस्तुरूपाणान्तत्रैकस्मिन् स्वलक्षणेऽयोगात्। न ह्येकस्य वस्तुरूपाणि बहुनि युज्यन्ते निरङ्शत्वात् स्वलक्षणस्य ॥

उपसंहरन्नाह। तद्र्पमित्यादि। तत्तस्माद कपं स्वलक्षणं सर्वतो भिन्न-मसाधारणन्तथा तेनासाधारणेन रूपेण तस्य स्वलक्षणस्य न<sup>7</sup> प्रतिपादिका श्रतः 72b शब्दो नास्ति । कल्पना वास्ति । नेति प्रकृतं । असाधारणेन स्वरूपेण स्वलक्षणस्य ग्राहको नास्तीत्यर्थः। कि कारणं (।) सामान्येनैव शब्दस्य कल्पनायाश्च वृत्तितः ॥

तत्प्रतिपादिका न श्रुतिरस्तीति बुवता स्वलक्षणे शब्दा न नियुज्यन्त इत्युक्त-मत्रचोदयति ।

किम्पुनरित्यादि । संकेतेन विषयीकृताः संकेतिनः । तमाहुः शब्दा (:।) व्य<sup>ा</sup>व-हाराय संकेतः स्मृतः। तदा व्यवहारकाले तत्स्वलक्षणक्षास्ति यत्र संकेतः कृतः।

# शब्दाः संकेतितं प्राहुर्व्यवहाराय स स्पृतः । तदा स्वतन्त्रणभास्ति सङ्केतस्तेन तत्र न ॥९४॥

न हि शब्दैः संकेतिलार्बप्रदर्शेने संकेतः । अपि नाम पश्चात्काले कृतः संकेतः 447b अस्माच्छब्दावेतवर्षप्रतिपत्तिः इति मत्त्वा भ्यवहारार्थं उपयुज्यत<sup>7</sup> इति चेत् । प्राक् स्वलक्षणे कृतसंकेतः शब्दः पश्चाद् योज्यत इति न युक्तम् । तस्य व्यक्तेर्देशकाल-भेदेष्वनास्कन्दात् । एवं चेत् स्वलक्षणे नास्ति संकेतकरणम् ।

अथ व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तव्यापि शब्दैषक्यते, तम्न व्यवहारकालाभावदोष इति चेत्। न। एवम्।

> चपि प्रवर्तेत पुमान् विज्ञायार्थिकयात्तमान् । तत्साधनायेत्यर्थेषु संयोज्यन्तेऽभिधायकाः॥९५॥

न सलु लोकोऽसंकेतयम् अब्दानप्रयुञ्जानो वा दुःख्तितः स्यात् व्यसना (पन्नः।) अय किमिति चेत्। सर्व एवावधेय आरम्भः फलार्थः। निष्फलारम्भस्य<sup>3</sup> उपेक्षणी-

एकस्यापि स्वलक्षणस्य क्षणिकत्वात् कालान्तरे तेनैव रूपेणानुगमो नास्त्यक्षणिकत्वे वा संकेतः ज्ञानाभावादेव तद्विषयत्वस्य कालान्तरेनुगमो नास्ति किमृत देशकाल-भिन्नेषु स्वलक्षणेषु । तेन कारणेन तत्र स्वलक्षणे संकेतो न क्रियत इत्यध्या<sup>2</sup>हारः । न हीत्यादिना व्याचष्टे ।

अपि नामेति कथन्तु नाम। प्राणिति संकेतकालकृतसम्बन्धस्य शब्दस्येति सम्बन्धः। एकत्रैकस्सिमन् स्वलक्षणे पश्चादिति व्यवहारकाले। किङ्कारणं (।) न युक्तमित्याह। तस्येत्यादि। तस्येति संकेतकालदृष्टस्य व्यवहारावस्थाना-दिषु देशकालभेवेष्यनास्कम्बनात्। अनुगमात्। न ह्योकत्र दृष्टो भेदोन्य<sup>3</sup>त्र सम्भवति ॥

व्यक्तिरिक्तमिति वै शे षि क दर्शनेनाव्यतिरिक्तं सां स्य दर्शनेन। समान-जातीयव्यक्तिव्यापनाव् व्यापि सामान्यं। तत्तस्मास व्यवहारकालाभाववोषः। व्यवहारकाले शब्दार्यस्याभावदोषो नास्ति। सामान्यस्य शब्दार्यत्वात्तस्यैवैकत्वेन संकेतव्यवहारकालयोविद्यमानत्वात्।

कथं नामेत्यस्मिन्नर्थे अपिशब्दः (।) व्यवहारकाले शब्दादुच्चरिता**दर्ध-**क्रियाक्षमान् अर्थान् विज्ञाय तत्साधनायार्थक्रियासाधनाय कथन्नाम प्रवर्त्तंत पुमानित्यनेनाभिप्रायेणार्थेषु संयोज्यन्तेऽभिषायकाः शब्दाः।

न खिल्वित्यादिना व्याचष्टे। फलनिरपेक्षं क्वचित् तात्पर्यं व्यसनं। यदयं लोको संकेतयन् संकेतमकुर्वाणः संकेतितेर्ये शक्दान् प्र<sup>5</sup>युङ्जानो वा। सर्व एवेति यत्वात्। तवयं वयचित् शब्यं नियुञ्जानः किचित् फलमेवेहितुं युक्तः। तच्चेत् सर्वमिद्धानिष्यप्राप्तिपरिहारत्वकाणम्। तेनायं इष्टा<sup>4</sup>निष्यसाधनासाधनं कृत्वा, तत्र प्रवृत्ति निवृतं वा कृयौं कारयेयं वेति नियोग आश्रियेत शब्दान् वा नियुंजीत। अन्यथोषेक्षणीयत्वात् तत्र<sup>5</sup> जातिरनर्थकियायोग्या।

न हि जातिर्वाहयोहायौ स्विचिद्य प्रत्युपस्थिता। न वा तादृशप्रकरणाभावे लोकस्यवहारेषु शब्दप्रयोगः। स्पन्तेरशस्यचोदनस्वात्<sup>6</sup> लक्षितलक्षणा जातिरुच्यत

शाब्दोन्यो वावधेयो ग्रहणार्ह आरम्भो व्यवहारः फलार्थः। न तु निष्फलः (।) कि-क्ट्रारणं (।) विष्फलारम्भस्य प्रेक्षापूर्वकारिभिष्येक्षणीयत्वादग्राह्मत्वात्। तिविति तस्मात्। अयं प्रतिपत्ता क्विबिविभमतेर्थे नियुष्टजानः संकेतयन् फलमेबेहितुं युक्त इति प्रयोजनमेवापेक्षितुमर्हतीति यावत् । तस्बेति फलिमष्टस्याप्तिलक्षणमिनिष्टस्य च त्यागलक्षणिमिति यथायोगं सम्बन्धः। येनेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहार- रूप एव पुरुषार्थोभिन्नेतस्तेनायं पुरुषस्तयोरिष्टयोः फलयोः साधनमसाधनं चार्यं ज्ञात्वा तन्नेष्टसाधने प्रवृत्तिमनिष्टसाधने च निवृत्ति कुर्यां कारयेयम्या परानित्यने- नाभिप्रायेण शब्दान्नियुङ्जीत प्रयोक्ता श्रोतापि नियोगे वाद्रियेत ।

गत्।

73a

युक्तन्तावत् परं व्यवहारयेयमिति शब्दनियोगः । शब्दनियोगस्य पराङ्गत्वात् । स्वयन्तु प्रवृत्तिनिवृत्तिकारणे कः शब्दस्योपयोगः ।

सत्यं (।) केवलं शब्दप्रयोगाभ्यासात् स्वयमि प्रतिपद्यमानः कदाचिदेवं प्रतिपद्यत इत्युपन्यासः कृतः । अन्यथोपेक्षणीयत्वादिति फलमन्तरेण शब्दिनयोग-स्योपेक्षणीयत्वात् । तत्रैवं व्यवस्थिते न्याये जाति रनर्थकियाबोग्याऽतो न शब्द-विषया ।

तद्वचाचष्टे न हीत्यादि। न जातिर्वाहदोहादिकं कर्त्तुं समर्था (।) ततक्च वाहदोहार्द्याथनो जातिचोदना निष्फलेति न तदर्थः शब्दप्रयोगः।

यापि स्वप्रतिपत्तिलक्षणार्थिकिया जातेरुपवर्ण्यते। न तदर्थम्पुरुषः प्रवर्तते शब्दप्रयोगादेव तस्याः सिद्धत्वात्। जातिमात्रप्रतिपत्त्यर्थं शब्दप्रयोगो भविष्यतीति चेदत आह। न बेस्यादि। तादृशमिति वाहदोहादिप्रकरणं निष्फलस्य शब्दप्रयोगस्योपेक्षणीयत्वादित्युक्तत्वात्। जातौ च वाच्यायां सत्यां। गामानयेत्यत्र वाक्येन वाक्यार्थप्रतीतिः स्यात्। गोत्वस्य क्रियात्वेन्वयाभावात्। नापि लक्षित्तलक्षणया वाक्यार्थप्रतीतिः स्यात्। गोत्वस्य क्रियात्वेन्वयाभावात्। नापि लक्षित्तलक्षणया वाक्यार्थप्रतीतिः प्रतीतेनं हि पदेभ्यस्तावत् सामान्यानां प्रतीतिः । पुनस्तेभ्यो विशेषाणां विशेषेभ्यश्चान्वयस्येत्येवं विलम्बितरूपा वाक्यार्थंप्रतीतिः।

नन्वपोहेपि वाच्ये कथं बाह्यार्थप्रतीतिर्नीरूपत्वादपोहस्य (।) न च ज्ञानांशे

इति चेत्। अशब्दाचोदिते सम्बन्धे सत्यपि कथं प्रवर्तते ? न हि कश्चित् दण्डं छिन्धी-4482 त्युक्ते दंडिनं छिनत्ति। नाऽपि असम्भवात् व्यक्ती प्रवृत्तिः। तथा हि असंबद्धप्रकापी

शब्दिनवेशो युक्तोऽनर्थित्रियाकारित्वात् (।)

सत्त्यं (।) केवलमर्थिकयाकारित्वेनैव प्रतिभासनात्तत्र शब्दिनिवेशो युक्त इति प्रतिपादियष्यते।

न त्वेवमपि तस्य ज्ञानाङ्शस्य स्वलक्षणत्वात् कथं शब्दवाच्यत्वं।

अत्रोच्यते । बाह्याभिन्नस्तावत् स्वाङ्शो विकल्पे प्रतिभासत एव (।) न तावदस्य विकल्प<sup>4</sup>ग्राह्यत्वात् प्रतिभासः सर्वात्मना निश्चयप्रसङ्गादनभ्युपगमा<del>ज्व</del> ।

नापि विकल्पेन बाह्यात्मतयाध्यवसाय एवास्य ग्रहणं यथाबस्थितेन स्वरू-पेणाग्रहणादग्रहणे च कथन्तत्र प्रतिभासः। ज्ञानस्वलक्षणत्वे तु स्वांशस्य सम्वित्स्व-भावत्वात् प्रतिभासो युक्तः। तेनाविद्यारूपस्य स्वांशस्य विकल्पस्य च यदि ज्ञान-स्वलक्षणत्वं नेष्यते तदा प्रतिभास एव न स्यादे<sup>5</sup>वमज्ञानरूपेण च विकल्पेन कथं स्वाङ्शस्य परिच्छेदोस्य ज्ञानधर्मत्वात्। तस्माज्ज्ञानस्वलक्षणत्वादेव स्वांशस्य विकल्पे प्रतिभासः स वाह्याभिन्नो विकल्पविषयो व्यवस्थाप्यते। तस्य सम्विदि-तरूपस्यव बाह्याभेदेन विकल्पेनाध्यवसीयमानत्वादत एव विकल्पः सामान्यविषय जच्यते न स्वलक्षणविषयोऽर्थस्वांशयोरेकस्यापि स्वरूपेणाग्रहणात्<sup>6</sup>। तेन स्वांशस्य ज्ञानस्वलक्षणस्यापि बाह्यात्मत्याध्यस्तस्य सामान्यरूपत्वं। तथा च वक्ष्यति।

> ''ज्ञानरूपतयार्थत्वे सामान्ये चेत् प्रसज्यते। तथेष्टत्वादपोद्वार्थरूपत्वेन समानते''ति। (प्र० वा० ३।६)

तस्य च शब्दवाच्यत्वं युक्तमेव।

लक्षितलक्षणेत्यादि परः। सत्यं न सामान्यमर्थिकियाकारि किन्तु व्यक्तिरेव 73 के केवलं व्यक्तेरशक्यकोदनत्यात् कारणात् सामान्ये नियुक्तः शब्दः सामान्यं लक्षयति (।) तेन सामान्येन शब्दलक्षितेन सम्बन्धाद् व्यक्तिरपि लक्ष्यत इति।

तदेतदप्रतीतिकं। न हि गोशब्दादुच्चरिताद् गोत्वं प्रतीयते गौरिप तु गौरे-वावसीयते। न नामैवन्तवाप्युच्यते। अज्ञब्दचोदितेत्यादि।

यदि नाम जातितद्वतोस्सम्बन्धस्तथाप्यशब्दचोदिते व्यक्तिविशेषे कथं प्रवस्ते (।) नैव। दण्डदण्डिनोस्सत्यपि सम्बन्धे न हि कश्चित् प्रे<sup>2</sup>क्षापूर्वकारी दण्डिन्द्विक्षनित् अशब्दचोदितत्वात्तया जातौ चोदितायां व्यक्तौ प्रवृक्तिनं युक्तेत्ययं:।

जातौ बाहदोहादीनामसम्भवादशब्दचोदितायामपि व्यक्तौ प्रवृत्तिर्भ-

स्यात्। न पुनस्ततोऽज्यत्र प्रवृत्तिः। वलीववंबोहबोबनावत्। न वार्यान्तरकोवने-ऽर्यान्तरं लक्यते। सत्यपि सम्बन्धे । शब्देन विष्वनो न प्रतीतिः। अनियतसम्बिद्धतात् तत्र प्रवृत्तिनं भवतीति चेत्। तत् तुल्यं कातावि। ध्यक्तीनां व्यंक्षने जातिः केवलं स्थित्यवी। भ्रात्राविश<sup>2</sup>क्वास्तु सम्बन्धिशक्तत्वात् आक्षियेयुः परम्। न तथा योत्वाविशक्वाः सम्बन्धवाचिनः। अपेतब्यक्तीनां जातीनामपि तच्छृतिभ्यो<sup>3</sup>

विष्यतीति चेदाह। नापीत्यादि। केवलमर्थान्तरसम्भवि कार्यमसम्भविन्यर्थे चोदयन् वक्ता प्रतिपाद्यस्यासम्बद्धप्रलापी स्थात्। न पुनस्ततोसमर्थाच्चोदितात् समर्थे प्रवृत्तिकंलीवदंदोहचोदनावत् (।) म हि केनचिद् बलीवदंन्दोग्घीत्युक्ते तत्र दोहासम्भवात्। बलीवद्दिन्यत्र सम्भवायां गवि दोग्धुं प्रवर्त्तते श्रोता (।) केवलन्तस्यैवम्भवत्य (सं)वद्धप्रलाप्ययं वक्तेति।

स्यान्मतं (।) वलीवर्दचोदने सम्बन्धाभावात् मा भूत् स्त्रीगव्यां प्रवृत्तिः। जातौ तु चोदितायां सम्बन्धात् तद्व्यक्तौ प्रवृत्तिर्भविष्यतीत्याह। न चेत्यादि। अर्था-न्तरस्य<sup>3</sup> सामान्यस्य सम्बन्धस्यापि चोदनेनार्थान्त(र)स्येति व्यक्तैः।

नन्वशब्दचोदिते सत्यपि सम्बन्ध इत्यादिनोक्त एवायमर्थः।

सत्यम् (।) अधिकविधानार्थन्तु पुनः प्रस्तावः। तदेव पूर्वपक्षयति । अनिय-तेत्यादि । अनियतः सम्बन्धो यस्य दण्डस्य स तथोक्तः। तथा हि दण्डिनमन्तरेणापि दण्डे विद्यते तद्भावस्तस्मात् । तत्रेति दण्डिनि । नेति चेदिति दण्डे चो<sup>4</sup>दिते प्रवृत्तिनं भवतीत्यर्थः। जातौ तृ चोदितायां नियतसम्बन्धादं व्यक्तौ प्रतीतिर्भवतीति भावः।

तिहत्यादि सिद्धान्त वादी। तिहत्यनियतसम्बद्धत्वं तुल्यं जाताविष।

कथमिति चेदाह। व्यक्तीमामित्यादि। स्यादेतद् (।) यथा भ्रात्रादिशब्दाः स्वार्थमभिद्याना द्वितीयमाक्षिपन्ति तथा जातिशब्दा इत्यत आह। भ्रात्रादिशब्दा-स्त्वत्यादि। आदिशब्दात् पुत्रादि<sup>5</sup>शब्दाः। सम्बन्धिशब्दवाच्यत्वात् सम्बन्ध्यन्तरापेक्षेव तेषां व्यवस्थापितत्वादिति यावत्। आक्षिपेषुः परमिति द्वितीयं भ्रात्रादिकं। आक्षेपश्च द्वितीयसम्बन्धाकारिवकल्पजननं। न तूपस्थापनमेव विनष्टिपि सम्बन्धिनि विकल्पोत्पत्तेः। न तथिति वैधर्म्यकथनं। यदि सम्बन्धिवाचिन्यः स्युस्तदायन्दोषः स्यादित्याह। अपेतेत्यादि। अपेता विनिष्टा व्यक्तयस्सम्बन्धित्वेन यासां पाण्ड वादि जातीनान्तासामपि तच्छ्रुतिभ्यो जातिवाचकभ्यः शब्देभ्यो नित्यमपेतव्यक्तिसम्बन्धित्वेनाप्यनुगमप्रसंगः। एवं ह्यपेतव्यक्तिसम्बन्धित्वेन तासामनुगमो यद्यपेतानामपि व्यक्तीनामनुगमः स्यात्। यद्वा जातीनां सम्बन्धिभ्यो या अपेता व्यक्तयस्तासौ तच्छब्देभ्यो नित्यमनुगमनप्रसङ्गात्।

#### नित्यमनुगमप्रसंगात्।

सर्वदा तत्सम्बन्धयोग्यताप्रतीतेरिष्टमेवेति चेत्। अश्व सर्वदा गोशब्दादप्रवृत्तिः। सहिता<sup>4</sup>सहितावस्ययोविशेषेणानाक्षेपात्। व्यक्तिसम्बन्धिन्या जातेदचीदनाद् अवोव इति चेत्। अथ सापि तद्विशेषणत्वेन आक्षिप्तैवेति<sup>5</sup> तद्वानिभषेयः स्यात्।

न च जातितद्वतोः सम्बन्धः कश्चित्, अन्योन्यं जन्यजनकत्वेनानुपकारात्।
ततो स्वक्षणमप्ययुक्तम्। एवं जातौ न शब्धयोगः फरु।भावात्। एवं तु—
नद्वानर्थिकियायोग्या (जातिः) तद्वानर्लं;

742 सर्वदेत्या<sup>7</sup>दि पर:। सर्वदेति व्यक्त्यपायानपायकालयोस्तत्सम्बन्धयोग्यता-प्रतीतेरिष्टमेव व्यक्त्यनुगमनिमिति चेत्। एतत्कथयति (।) यथा भ्रात्रादिशब्दाः स्वार्थमभिदधानाः सम्बन्धिनमविशेषणात् क्षिपन्ति तथा जातिशब्दा अपीति।

उत्तरमाह । सर्वदेति । सर्वदेति व्यक्त्यपायाऽनपायकालयोगेंजञ्बादप्रवृत्ति-र्वाहदोदादियोग्ये व्यक्तिविशेषे । किङ्कारणंमिति चेदाह । सिहतेत्यादि । सप्तमीद्विवचनमेतत् । जातेर्व्यक्तिसिहतासिहतावस्थयोविशेषेणार्थंक्रियाक्षमस्य विशेषस्यानाक्षेपात् । १ एतदुवनम्भवति । यथाऽतीतानागतव्यक्तेः शब्दार्थरूपतया जातिशब्देनाक्षेपस्तथा वर्त्तमानाया व्यक्तेरुभयत्र शब्दार्थरूपतया प्रतिभासनस्या-विशेषणादिति ।

व्यक्तिसम्बन्धिन्या जातेश्चोदनाद् व्यक्तौ प्रतीतिर्न प्राप्नोतीत्यय<sup>2</sup>मदोष इति चेत्।।

भवत्वेवं किन्तु सापि व्यक्तिस्तिद्विशेषणस्वेन जातिविशेषणत्वेन जाति-चोदनायामाक्षिप्तंवेति न जातिः केवलाभिथेया। किन्तु तद्वानभिषेयः स्यादिति पक्षान्तरपरिग्रहः स्यात्। तत्र चानन्तरमेव दोषम्बक्ष्याम इत्याकृतं॥

जातितद्वतोः सम्बन्धमभ्युपगम्यैतदुक्तं (।) सम्बन्ध एव तु नास्तीत्याह्। न चेत्यादि। कि कारणम् (।) अन्योन्य<sup>3</sup>म्परस्परमजन्यजनकत्वेनानुपकारात्। तत इति सम्बन्धाभावाज्जातिचोदनया व्यक्तेर्लक्षणमप्युक्तं। फलाभावादित्यर्थ-कियाया अभावात्।

व्यक्त्यभिन्तसामान्यवादिनोपि प्रत्यक्षवच्छान्दे ज्ञाने व्यक्तिप्रतिभासः स्यात् । भेदांशेन तु तस्यापि लक्षणमयुक्तं । एवमित्यादिना पक्षान्तरमाशङ्कते । तद्वानिति जातिमान् । अलमिति सम<sup>4</sup>र्थः । तत्रेति तद्वति । स चेति सि द्वान्त वा दी ।

अस्यैव व्याख्यानं स च शब्द इत्यादि । तत्रेति व्यक्ती किमन्येन सामान्येन

#### तत्र शब्दयोग इति चेत्---

सच।

### साज्ञान योज्यते कस्माद्;

ब्यक्ती शब्दबोगेन फलबज्वेत्<sup>7</sup>, स च शब्दः कस्माब् ब्यक्तिषु साक्षाम योज्यते । 448b तच किमन्येन व्यवधिना ?

# म्रानंत्याच्चेदिदं समम् ॥९६॥

स्यादेतत् । तद्वत्यो व्यक्तयो हि आनन्त्यात् शब्दाभिषानेऽसमर्थाः । एवं चेत् इदमानन्त्यं तद्वत्यपि समम् । जातिविशिष्टा व्यक्तय एव वक्तव्या इति अवश्यं (तत्र) सम्बन्धः करणीयः, अकृतसम्बन्धस्यानभिषानात् ।  $^2$  स च न शक्यः ।

तत्सम्बन्धिन करणात् तत्रापि कृत एवेति चेत् उक्तमत्र । सत्यपि सम्बन्धे एकत्र कृताव् अन्यत्राप्रतीतौ हि न च सम्बन्धोऽस्तीति ॥६६॥

अपि<sup>3</sup> च।

**व्यवधिना** व्यवधायकेन कल्पिनेन।

''ग्रानन्त्याच्चे''ति परः।

''इदमानन्त्यं सम''मित्युत्तरं।

एतदेव व्याचष्टे । स्यादेतिदित्यादिना । तद्वत्यपीति जातिमत्यपि । यस्मा-ज्जात्यादिविशिष्टाः सत्यो व्यक्तय एव वक्तव्या इति हेतोरव<sup>5</sup>श्यन्तश्रेति व्यक्तिषु शब्दस्य सम्बन्धः करणीयः (।) कस्माद् (।) अकृतसम्बन्धस्यानिभधानात् । कर्त्तरि षष्ठी । कृतः सम्बन्धो यस्य शब्दस्य । तेनानिभधानादित्यर्थः । कर्मणि वा पष्ठी । अकृतसम्बन्धस्य वार्थस्य शब्देनानिभधानात् । स चेति सम्बन्धः । तद्वता सह न शक्यं कर्त्तुमानन्त्यात् । तस्मादयुक्तोयम्पक्षः ।

तस्सम्बन्धिति । व्यक्तिसम्बन्धिति सामान्ये<sup>६</sup> शब्दस्य सम्बन्धकरणाद्धेतो-स्तत्रापि जातिसम्बन्धिभ्यां व्यक्तौ सम्बन्धः कृत एवेति चेत् ।

उक्तमत्रोत्तरं (।) सामान्यस्य सत्यिष सम्बन्धे एकत्र जातौ कृतात् संकेता-दन्यत्र व्यक्तावप्रतीतिनं च जातितद्वतोः सम्बन्धोस्तीत्येतच्योक्तं। न हि सत्यिष सम्बन्धे दण्डशब्दाद् दण्डिनि प्रतिपत्तिः(।) तथा न च जातितद्वतोः कश्चित्सम्बन्धो-स्तीति सम्प्रत्युक्तत्वात् ॥?

एवन्तावत् सर्वभावा इत्यादिना वा त्ति क का रः स्वाभिमतं विधिशब्दिलग- 74b विषयमाख्याय संप्रति येनाभिप्रायेणाचार्यं दिग्ना गे न भेदलक्षणं सामान्यमक्तन्त-

#### तत्कारिणामतत्कारिभेदसाम्ये न किं कृत:।

यामर्थिकपामिकृत्य अर्थेषु शब्दान् निर्युक्ते । तत्कारिणामर्थानानन्येभ्यो भेदात्, तेषां तत्रैयाभेद इति किस्र शब्दः प्रयुज्यते ? 4

तद्वदोषस्य साम्याच्चेदस्तु जातिरत्नं परा ॥९०॥

स्यावेतत् । अन्यस्माव् च्यावृत्तेऽपि शम्बार्षे न तद् (बत्)पक्षाव् विशेषो ज्या-वृत्तिविशिष्टस्य तद्वतोऽभिषानात् । को हि च्यावृत्तिजातिन्यावृत्तिजातिमदित्यत्र विशेषः ? तद्वव् बोषोऽपि स्याव् ।

अस्तु नाम जातिरन्या । जातिमपि हि अभ्युपगच्छताऽवश्यं वस्तूनि<sup>6</sup> अभ्युपगन्तव्यानि, तदभावेऽस्या अपि अभावप्रसंगात् । एकस्माव्

द्र्शियतुं पृच्छिति। अपि चेत्यादि। एवम्मन्यते। घथा गोशब्दादप्रतीयमाने गोत्वे गोशब्दः संकेत्यते तथा। तत्कारिणां विवक्षितार्थिकयाकारिणामतत्कारिभ्यो ये विवक्षितार्थिकियाकारिणो न भवन्ति तेभ्यो यो भेदस्तेन सामान्यं सर्वेषान्तत्का-रिणामतत्कारिभ्यो भिन्नत्वादतस्तिस्मन्भेदसाम्ये अन्यापोहलक्षणे किन्न कृतः कस्मात् संकेतो न कृत इति पृच्छिति परं। एतदेवाह। यामर्थिकियामित्यादि। दाहपाकादिलक्षणस्यार्थस्य कियां निष्यत्तिमिषकृत्याभिप्रत्यायं पुरुषोर्थेक्वभिप्रेतार्थिकियाकारिष शब्दाक्षियुङ्कते प्रयुद्धकते। तत्कारिणामभिप्रेतार्थिकियाकारिणामन्यभ्योऽतत्कारिभ्यो भेदात् कारणात् तत्कारिणः सर्वविजातीयव्यावृत्ता अभिन्ना भवन्ति। तत एषामर्थानान्तत्रवाभेद इति अन्यव्यावृत्तिलक्षणे किन्न शब्दः प्रयुज्यते। व्यावृत्ति-विशिष्टस्यापि संकेतवशात् प्रतीतिः स्यादिति प्रश्नाभिप्रायः।

तद्वित्यादि । जातिमत्पक्षे यो दोष आचार्य दिग्ना गे नो क्त<sup>3</sup> "स्तद्वतो नास्वतन्त्रत्वादि"त्यादिना यस्तद्वद्**वोष**स्तस्य साम्यात्तस्य दोषस्यावताराद् भेदेन्य-व्यावृत्तिलक्षणे शब्दो न नियुज्यते । अस्त्वयन्त्वोष इत्यभ्युपगच्छति । नैवायन्दो-षोस्तीति प्रतिपादितमभ्युगम्य त्वेवमुक्तं । जातिरलम्परा । जातिस्त्वन्या न युक्तेत्यर्थः ।

स्यादित्यादिना व्याचष्टे। अन्यस्माद् अतत्कारिणो व्यावृत्तेषि वस्तुनि शब्दा-र्थेभ्यु<sup>4</sup>पगम्यमाने। तद्वत इति व्यावृत्तिमतः। न सद्वत्यकादस्य व्यावृत्तिमत्पक्षस्य विश्लेषः। एतदेवाह। को होत्यादि। त्वया व्यावृत्तिरित्युक्तं परेण जातिरित्यादि। अत्र वाच्ये को विश्लेषः (।) नैव कश्चिदन्यत्र शब्दभेदात्।।

अस्तु नामेति सि द्धान्त वा दी । जातिरन्येति वस्तुभूता । किम्पुनस्तुल्ये दोषे व्यावृत्तिरङ्गीकियते न वस्तुभूता जातिरित्याह । जाति<sup>5</sup>मणि होत्यादि । तवभाव

भेदस्तदम्येषामभेदः, तद्विशिष्टेष्वर्येषु प्रतिपत्तिरस्तु। सर्वया दोषपरिहा<sup>7</sup>रस्य 4492 कर्त्तुमशस्यत्वात् अर्थान्तराभ्यूपगमे हि प्रयोजनाभावात्। तदर्थस्यान्येन सिद्धेः, तवभ्युपगमस्याऽपि अवदयंभावात्।।

अपि च।

तद्न्यपरिहारेण प्रवर्तेतेति च (ध्वनिः)। (जच्यते) तेन तेभ्यो(स्या) व्यवच्छेदे कथव्य सः ॥९८॥

शब्दं प्रयुंजान एवोऽयेंव् अनिष्टपरिहारेण (कथं) प्रवर्तेतत्यभिप्रायेण प्रयुंक्ते । तत्रान्यत्र च<sup>2</sup> प्रवृत्यनुज्ञायां, प्रवृत्तिनिवृत्त्यनुज्ञायां वा स्रिभानग्रहणवैयर्थ्य

इति व्यावृत्त्यभावे अस्या अपीति वस्तुभृताया जाते:। भावानां भेदाभावे सत्यनेकार्थसमवेतरूपाया जातेरभावात्। न च जात्याभेदः क्रियत इत्युक्तं। तस्मादवश्यमभेदोभ्यूपगन्तव्यः (।) स चैकस्मादतत्कार्या (तु ?) भेदस्तदन्येषान्त-स्मादतत्कार्यादन्येषान्तत्कार्याणामभेवस्ति हिशिष्टेष्वभेदविशिष्टेषु प्रति<sup>6</sup>पित्तरस्तु । प्रतिपत्त्यालम्बनत्वात् प्रतिपत्तिरित्युक्तः । न पुनः स एव प्रतिपत्तिः । करणसाधनो वा प्रतिपत्तिशब्दः प्रतिपद्यन्तेऽनया व्यावृत्त्या करणभृतया भावानिति कृत्वा।

सर्वयेति । यदि व्यावृत्तिविशिष्टो जातिविशिष्टो वार्थो वाच्यस्तद्वत्पक्षोदितो यथानन्त्यादिदोषस्तत्परिहारस्य कर्त्तुमशक्यत्वात् । तृत्यश्चेद्दोषो जातिरेव<sup>7</sup> कस्मान्नाभ्युपगम्यत इति चेदाह । अर्थान्तरेत्यादि । अर्थान्तरम्वस्तुभूता जाति: । 752 भिन्नेष्वभिन्नप्रत्ययजननं जातेः प्रयोजनिमति चेदाह । तदर्थस्येति जातिसाध्यस्य । अन्येनेत्यतत्कार्यव्यावृत्तिलक्षणेनाभेदेन (।) जात्यापि हि सोर्थः साध्यत इति कस्मा-ज्जातित्यागे व्यावृत्त्यभ्युपगम इत्यत आह । तदित्यादि । तदभ्युपगमस्येति व्या-वृत्त्यभ्युपगमस्य (।) त¹दनभ्युपगमे हि जातिकल्पनैव न स्यादित्युक्तं ॥

अधुना शब्देनावश्यं व्यावृत्तिश्चोदनीयेत्यत आह । अपि चेत्यादि । विवक्षि-तादर्थावन्यस्तस्य परिहारेण श्रोता प्रवर्तेतेति कृत्वा ध्वनिरुच्यते प्रतिपादकेन। चकार एवशब्दस्यार्थे भिन्नक्रमश्च तदन्यपरिहारेणेत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यं। तेनेति ध्वनिना । तेभ्य इत्यनभिमतेभ्यस्तस्याभिमतस्यार्थस्या<sup>2</sup> व्यवच्छेदेऽव्यवच्छेदेनाभि-धीयमान इत्यर्थः (।) कथं श्रोता प्रवर्त्तेतेति।

शब्दमित्यादिनैतदेव व्याचष्टे। एष वक्तार्थेष्वभिमतार्थिकयाकारिष्वनिष्ट-परिहारेणानभिमतार्थव्यवच्छेदेन प्रवर्त्तत कथं नाम श्रोतेत्यनेना**भिप्रायेण** प्रयुष्ट् वते ।

यदि शब्देनान्यव्यवच्छेदो न चोद्येत तदा तत्र प्रत्याय्याभिमते प्रत्यत्र चेत्यनिभमते

(प्रसंगा)त्। अन्यस्यावृत्त्यनिभधाने चैकचोदनानादरात्, अवचनमेव स्यात्।

तस्मादवश्यं <sup>8</sup>व्यवश्छेदोऽभिषेयः। स च तदन्येष्वभिन्नश्चेत्, जातिषर्मो-प्यस्ति । तं नियताभ्यपगमं नियतचोदनं जात्यर्थप्रसाधनं परित्यज्य<sup>4</sup> अर्थान्तर-कल्पनं केवलमनर्थनिबंन्ध एव यथा कल्पनमस्यायोगात्। न वे न क्रियत एव व्यच्छेदः। प्रवृत्तिविषयं क्रथयद्भिर्जातिस्वता।<sup>5</sup>

प्रवृत्तिरनुज्ञा<sup>3</sup>ता भवति । तस्यां च सत्यान्तस्याभिमतस्यार्थस्य यन्नाम प्रभिषान-न्तस्य **प्रहणवेयर्ध्यप्रसङ्गात्**। तथा ह्यानयेत्युक्ते वस्तुमात्रमाक्षिप्तन्तत्रानिभमत-व्यवच्छेदायाग्निशब्दः प्रयुज्यतेऽग्निमानयेति । यदि तु तस्मिन्नपि प्रयुक्तेऽनग्न्यानयनं न व्यवच्छिन्नन्तदाग्निशब्देनोच्चारितेन न किंचित् प्रयोजनं। आनयेत्यनेनाप्य-नानयनस्य<sup>4</sup> प्रतिक्षेपादानयनमनानयनं चानुज्ञातं स्यादतः प्रवृत्तिनिवृत्त्यानुज्ञायां च सत्यान्तन्तामग्रहणवैयर्थ्यप्रसंगादिति पूर्वेणैव सम्बन्धः। एवं एकस्याभिमतस्या-ग्न्यादेरेकस्य चानयनादिलक्षणस्यानुष्ठानस्य या बोदना तस्या अनादरादवचनमेव शब्दानां स्यात्। अन्यव्यावृत्त्यनिभधाने सति।

अथवा प्रवृत्तिनिवृत्त्यन्<sup>5</sup>ज्ञायामिति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धनीयं। यथोक्तवि-धिना प्रवृत्तिनिवृत्त्यनुज्ञायां **चैकचोदनाऽनादरात्।** एकस्य प्रवृत्तिलक्षणस्य निवृ-त्तिलक्षणस्य वा व्यापारस्य चोदनाऽनादरादिति (।) शेषं पूर्ववद् व्याख्येयं।

एवं च शब्दव्यवहारोच्छेदः स्यान्न चैवन्तस्मादवश्यमित्यादि। स चेत्यन्य-व्यवच्छेदः । तदन्येष्ठिवति तस्मादतत्कार्यादन्येष्ठवेककार्येष्वभिन्नः । सर्वेषामत-त्कार्याद् व्यावृत्तत्वात्। इति कृत्वानेकार्थव्यावृत्तित्वं जातिधर्मोप्यस्ति व्यवच्छे-दस्य । तिमिति व्यवच्छेदङिकिम्विशिष्टं नियतमभ्युपगमो यस्य स तथा । तदनभ्यु-पगमे जातेरभावप्रसङ्गात्। नियतं चोदनमभिधानं यस्य तत्तथा। तदचोदने शब्द-75b प्रयोगस्य नैष्फल्यं स्यात् । व्यक्तिषु बुद्धिशब्दयोर<sup>7</sup>नुगमलक्षणो जात्यर्थस्तस्य प्रसा-(भ)नं प्रसाध्यतेऽनेनेति कृत्वा । एवंभूतं व्यवच्छेदं परित्यज्यार्थान्तरस्य सामान्यस्य कल्पनं केवलमनथंनिर्वन्ध एवाऽवस्त्वभिनिवेश एव केवलं नान्यत् किञ्चित कारण-मस्तीत्यर्थः। किङ्कारणं। (।) यथा कल्पनं नित्यव्यापिताद्यकारैरस्य सामान्यस्या-योगादित्यन्यव्यावृत्त्यभिधानेऽयमभिप्राय आचार्य दि ग्ना ग स्य ॥

नेत्यादि पर:। न व न क्रियत एव शब्देन व्यवच्छेदः किन्तु क्रियत एव। किमर्थन्तिह जातिरुक्तेत्यत आह। प्रवृत्तीत्यादि अर्थिकियार्थिनो हि या प्रवृत्ति-स्तस्या विषयो जातिः। तं कथयदिभरस्माभिर्जातिरुक्ता।

व्यवच्छेनेत्यादि सि द्धा न्त वा दी । अस्य शब्दस्याभिषेयो व्यवच्छेनोस्ति चेत्।

#### ञ्यवच्छेदोस्ति चेदस्य नन्वेतावत् प्रयोजनम् । शब्दानामिति किं तत्र सामान्येनापरेण वः ॥९९॥

नन् प्रवृत्तिविषयं प्रतिपाद्यते इत्युक्तम् । तव् वचनमुक्तवाऽपि नोक्ता जातिः । तथा<sup>6</sup> हि सा न प्रवृत्तियोग्येति निवेदितमेतद् । तद्द्वारेण अचोदिते प्रवृत्तिरप्य-पोदिता<sup>व</sup> । तद्वच्चोदने हि व्यवधानम् ।

जातितद्वतोः प्रवृत्तिविषयत्वे<sup>7</sup> व्यावृत्तितद्वन्तौ किन्नेष्येते । व्यावृत्तेरवस्तु- 449<sup>b</sup> त्वेनासाधनत्वान्नेति चेत् । तवेतञ्जातेरपि तुल्यम् । तद्वतः साधनात् दोषो न

अस्य वा जातिमतो व्यवच्छेदः शब्दवाच्योस्ति चेत् । नन्वेतावदन्य<sup>2</sup>व्यवच्छेदे-नेष्टप्रवर्त्तनं प्रयोजनं शब्दानामिति कृत्वा । तत्रोति व्यवच्छेदेनेष्टप्रवर्त्तने कर्त्तव्ये । तत्र वा प्रवृत्तिविषये कि सामान्येनापरेण वः प्रयोजनं ॥

निवत्यादि परः । उक्तमित्या चार्यः । तथा हीत्ययुक्तत्वप्रतिपादनं । सेति जातिः । अर्थिकयां प्रत्यसामध्यां प्रवृक्तियोग्या जातिः । नापि गोशब्दाज्जातिः प्रतीयते । निवेदितमेत<sup>3</sup>दिति "तत्रामधंकियायोग्या जातिरि" (प्र. स.)त्यादिना । जातिद्वारेण च द्रव्येऽर्थिकियासमर्थे पुरुषस्य प्रवृक्तिभविष्यतीति चेदाह । तद्द्वारेणेत्यादि । अशब्दचोदिते सत्यपि सम्बन्धे कथं प्रवर्त्तेतत्यादिना । जातिद्वारेण तद्वानेव चोद्यत इति चेदाह । तद्वच्चोदन इत्यादि । व्यवधान-मुक्तमिति लिङ्गपरिणामेन सम्बन्धः । सामान्येन तत्र व्यवधानमि त्युक्तं । स च साक्षान्न योज्यते कस्मात् (।)किन्तत्रान्येन व्यवधानेत्यादिना ।

स्यान्मतं (।) न जातिः केवला व्यक्तिर्वा शब्दाश्रयाः प्रवृत्तेराश्रयः केवलाया जातरेर्थिक्रियायामसामर्थ्यं । व्यक्तेश्च केवलाया अशक्यचोदनत्वात् । तस्माज्जाति-तद्वन्तौ सहितौ प्रवृत्तिविषयस्तयोरेव समस्तयोः शब्दार्थत्वमित्यत आह । जाति-तद्वतौरित्यादि । प्रवृत्तिविषयत्व इति शब्दाश्रयायाः प्रवृत्तेविषयत्वेभ्युपगम्य-माने । व्यावृत्तितद्वन्तौ किन्नेष्येते प्रवृत्तिविषयत्वेनेत्यध्याहारः । प्रमाणसिद्धौ हि व्यावृत्तितद्वन्तौ विश्वयः । व्यावृत्तेः शब्दभूतायाः बुद्धिपरिकल्पितत्वाववस्तुत्वमतो वाहदोहाद्यर्थिक्रयांप्रत्यसाधनत्वान्न प्रवृत्तिविषयत्विमित चेत् । तदेतदसाधनत्वं जातेस्तुल्यं सापि वाहदोहादावसमर्था ।

तद्वत इति जातिमतोर्थिकियासाधनात् प्रवृत्त्यभावलक्षणो **दोषो न भवती**ति चेत्।

<sup>1</sup> Gsal-zin-te.

भवतीति चेत्, तुल्यं तब्ब्यावृत्तिमतो 15पि।

व्यावृत्तिवादिनामिव शाब्दप्रत्ययः अवस्तुप्राही । स विश्वमवशात् अकारकेऽिप कारकाध्यवसायी । वस्तुसंवादो त²त्प्रतिबन्धे सित स्यात्, वस्तृत्यत्याऽन्यथा नैव । वस्तृत्यत्तेरश्चान्तिरिति चेत् । नैतदेवम् । अतत्प्रतिभासिनस्तवध्यवसायाच्च । प्रभायां मणिश्चान्तिः प्रतिभासात् श्चान्तेः । यिवि श्चान्तेः संवादो नेति चेत् । न । यथोक्तवदेव व्यभिचाराःस्यात् । वितथप्रतिभासो हि श्चान्तिलक्षणम् । तन्नान्तरीयकत्या हि संवादो न प्रतिभासापेक्षी व।

तुल्यमित्यादि सि द्धा न्त वा दी । तदिति अर्थिकयासाधनत्वं ।

एवन्तावत्प्रतिबन्धकन्यायेनाविद्यमानायः अपि व्यावृत्तेः सद्भावमभ्युपगम्य कृब्दार्थत्वमुक्तमाचार्यं दि ग्ना गेनेति व्याख्याय पुनर्विधिमेव शब्दार्थमाह । अव-762 स्तुपा ही चेत्यादि । यद्यवस्तुविषयः कथमर्थिकियार्थिनं पूरुषं प्रवर्त्तयतीति चेदाह । स विभ्रमेत्यादि । स इति शाब्दप्रत्ययः । विभ्रमवशात् पूरुषं प्रवर्त्तयति । विभ्रम एव कथमित्याह(।)अकारकेपि स्वप्रतिभासेर्थिकियायोग्यत्वात् कारको बाह्योर्थस्तवध्य-वसायी यतः । कथन्तर्ह्यानुमानादेवंस्त्सम्वाद इत्यत आह । वस्तुसम्वाद इत्यादि । तस्मिन् साध्ये प्रतिवान्धे सित(।)प्रतिबन्ध एव कृत: । वस्तूत्पत्त्या साध्यवस्तू-त्पत्त्या हेतुभूतया अन्ययेत्यसित प्रतिबन्धे । नैवास्ति सम्वादः शब्दादेः प्रत्ययस्य । वस्तूरपत्तेरभ्रान्तिरिति चेत् । स्यादेतद् यदि वस्तूनक्चोत्पद्यते यस्तुसम्वादि शाब्दा-दिज्ञानमिति व्यापकविरुद्धोपलिब्धिम्मन्यते । नैतदेवं । सत्यपि वस्तूत्पत्तावतत्प्रति-भासिनो वस्तुरूपाप्रतिभासिनस्तदध्यव²सायाद् वस्त्वध्यवसायाद् भ्रान्तित्वं। ततो वस्तुरूपोत्पत्तिभ्रान्त्योविरोधाभावात् सन्दिग्धव्यतिरेकिता हेतोरिति भावः। मणिप्रभावास्मणिभ्रान्तिर्मणि सम्वादयत्येव । व्यभिचारमेव समर्थयन्नाह । वितथेत्यादि । एतदाह(।) यदि भ्रान्तेः सम्वादस्य च विरोधः स्यात् तदा भ्रान्तेर-वस्तुसम्वादनं साध्यं प्रत्यव्यभिचारः स्यात्। स च नास्ति। 4 यस्माद् वितथ-प्रतिभासो भ्रान्तिलक्षणं न विसम्वादने । तभान्तरीयकतयेति वस्तूनान्तरीयकतया तत उत्पत्तेरिति यावत् । अयं सम्वादो न प्रतिभासापेक्षी । न वस् गतमप्रति-भासमपेक्षते । वस्तुप्रतिबद्धत्वेनैवातत्प्रतिभासस्यापि सम्वादात् ।

तस्मात् स्थितमेतद् वितयप्रतिभास्यपि शाब्दः प्रत्ययः सति वस्तुप्रतिबन्धे तस्य सम्वा<sup>5</sup>दक इति ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ji-skad-bśad-pa-lta-bu-kho-nas.

वस्तुनि ययाभावं अपितचेतसः प्रवृत्तौ प्राह्यस्य सामान्यस्यानर्यक्रियायोग्यत्वात् अप्रवृत्तिः तस्मिन् । अन्यत्रापि प्रवृत्तौ अतिप्रसंगः। तद्वव्यहणे<sup>5</sup> च सामान्यवैयर्ध्यादयः प्रोक्ताः। जातिप्रहणेऽपि सम्बन्धात् विरुष्टाभासा बुद्धिः प्रवर्त्तमतीति चेत्। तस्यै-कस्यापि स्वभावस्थित्यप्रहणात् न जातिर्न<sup>6</sup> तद्वामिति परवाव एवाधीयते ॥ ६६॥

(घ) सामान्याभावे प्रत्यभिज्ञासंगतिः

एवं हि अन्वियनोऽप्यभाषात् स्वभावेन भिन्नार्थेषु सैवैषेति प्रत्यभिज्ञाऽपि न स्यादिति चेत्। •

नैव दोष? एवं---

4502

अथ पुनर्ययावस्त्वेव शाब्दः प्रत्यय इप्यते । तदा वस्तुनि बाह्ये । यथाभावं यथा-वस्तु अपितचेतसः आरोपितज्ञानस्य शब्दबलाद्यन्यथा वस्तूत्पन्नज्ञानस्येति यावत् । एवं प्रवृत्तावभ्युपगम्यमानायान्तस्य शाब्दस्य ज्ञानस्य सामान्यं ग्राह्ममेष्टव्यं स्वलक्षणे शब्देन चोदनाभावात् (।) तस्य च ग्राह्मस्य सामान्यस्यातर्यक्रियामोग्यत्वाद्वेतोरप्र<sup>6</sup>-वृत्तिस्तिस्मिन् विकल्पविज्ञानविषये सामान्ये । अन्यत्रेति सामान्यादन्यत्र व्यक्ताव-शब्दचोदितायामि प्रवृत्तावतिप्रसङ्गः । गोशब्दादश्वव्यक्ताविप प्रवृत्तिः स्याद् गोत्वसामान्यस्याश्वव्यक्तेश्च सम्बन्धाभावान्नैविमिति चेन्नाशब्दचोदिते सत्यिप सम्बन्धे प्रवृत्त्ययोगादित्याद्युक्तं ।

अथ न केवला जातिः शब्देन चोदितेति किन्तु तद्वानिति (।) तदा तद्व<sup>7</sup>- 76b द्**ग्रहणे चा**भ्युपगम्यमाने सामान्यवैयर्थ्यादयः प्रोक्ताः। व्यक्तिष्वेव साक्षान्छब्दो नियुज्यतां कि सामान्यनेति सामान्यवैयर्थ्यमुक्तं। आदिशब्दाद आनन्त्यादिदोष-परिग्रहः। जातिरेव शब्देन चोद्यते। सा तु जातिर्व्यक्तिसमवेतत्वान्न शक्यते केवला गृहीतुमतो व्यक्तिरूपेणैकीभूता गृह्यते (।) तदेवाशक्तते। जातीत्यादि। शिलब्दाभासेति स्वसामान्यलक्षणांभ्यां सम्भिन्नाभासा वृद्धिर्थिक्रयाकारिण्यां व्यक्तौ प्रवर्त्तयतीति चेत्। तदा न जातिर्ने तद्वान्। स्वेन रूपेण गृह्यत इत्यध्याहारः। किङ्कारणम्(।) एकस्यापि सामान्यस्य तद्वतो वा या स्वभावस्थितिरसंसृष्टं रूपं तस्य शिलष्टाभासया भ्रान्तया बृद्धाः। अषहणात्। ततश्च भ्रान्ताया बृद्धेः प्रवृत्त्यभ्यामगात् परवाद एवान्यापोहवादिदर्शनमेव।।

एवमि<sup>2</sup>त्यादि परः। अन्विधन इत्यनेकव्यक्तिगम्यस्य सामान्यस्य।

नैष बोष इति सि द्वा न्त वा दी। आदिशब्दादुदकाहरणान्तान्ताम्भेवेषि परस्पर-ब्यावृत्तत्वेषि वस्तुधर्मतया तां तां ज्ञानाविकां सदृशीमर्थिकियां कुर्वतो वृष्ट्वा तदन्ये-भ्योतत्कार्येभ्यो यो विक्लेषो विच्छिन्तः स्वभावः स विषयो येषां ध्यनीनान्तैर्ध्वनि-

## ज्ञानाधर्थिकियान्स्तांस्तां दृष्ट्वा भेदेपि कुर्वतः । (ज्ञर्थान् तद)न्यविऋषविषयैर्ध्वनिभिः सह ॥१००॥

उक्तमेतव् । वस्तुमेवेऽपि सदृशार्षिक्रयया चक्षुरादिविविति चेत् । ज्ञानाद्यर्थिक्रयामेकां तेषु पश्यतोऽन्येभ्यो भिक्षा वस्तुषर्मतयेव तवेश्वेवितिति प्रत्ययं तव्व्यावृत्तिविषयञ्चिनसंसृष्टं स्वानुभववासनाप्रवोधात् जनयन्ति । अन्यथा न भेवसंसर्गवती बुद्धिः स्यात् । यथा विष्वषु वण्डः । तत्र एकेन वण्डेन युक्ता अपि अन्यत्र स एवेति न (भवति) प्रतीतिः, अपि तु तविहेति । नैवं प्रत्यिभ-

भिरन्तर्जल्परूपैः सष्ट संयोज्यार्थान् स<sup>3</sup> एवायमिति कुर्यादिप पुमान् । किष शब्दो भिन्नक्रमोन्यदर्शनेपीत्यर्थः । पूर्वदृष्टादर्थादन्यस्य विलक्षणस्य दर्शनेपि सदृशार्थिकयाकारित्वेन विप्रलम्भादेकत्वमारोप्य प्रत्यभिक्तानं कुर्यादिति समुदायार्थः ।

कथं पुर्नाभन्ना अभिन्नामर्थिकियां कुर्वन्तीत्यत आह । उक्तमेतदित्यादि । ''एकप्रत्यवमर्शार्थंज्ञानाद्येकार्थंसाधने'' (१।७५)

इत्यादिना<sup>4</sup> प्रागुक्तत्वात् । एकामिति सदृशीम्तेष्विति भिन्नेष्वन्येषु पश्यतः पुंसः । अन्येभ्य इत्यतत्कारिभ्यो व्यावर्त्तमाना भावा वस्तुधर्मतयेव वस्तुस्वभावे-नैव । तदेवेदमित्येवमाकारं मिथ्याप्रस्ययं जनयन्तीति सम्बन्धः । किम्बिशिष्ट-मित्याह । तदित्यादि । तेभ्योऽतत्कार्यभ्यो या व्यावृत्तिरेकार्यक्रियाकारिणाम-र्थानां सा विषयो यस्य ध्वनेस्तेन संसुष्टं संस<sup>5</sup>क्तं साभिस्नापमिति यावत् ।

यदि वस्तुधर्म्मतया जनयन्ति किन्न सर्वदेत्याह । स्वानुभवेत्यादि । तेषामभावानां यः स्वोनुभवः पूर्वमृत्पन्नस्तेन या प्रत्यभिज्ञानोत्पत्तये वासना शिकतलक्षणादिता । तस्याः प्रबोधः कार्योत्पादनंप्रत्याभिमुख्यन्तस्याश्च प्रबोधः पुनस्तज्जातीयपदार्थानुभवात् । एवंलक्षणश्च प्रबोधो न सर्वकालमतो न सदा प्रत्यभिकज्ञानसम्भव इति । संसृष्टभेविमिति पूर्वपदचाद्दृष्टयोर्व्यक्त्योभेदः मंसृष्ट एकीकृतो
येन स तथा । अन्ययेति यद्येककार्यत्वेन सादृश्येनैकत्वमारोप्य भिन्नेष्विप भ्रान्तं
प्रत्यभिज्ञानं नेष्यते (।) अपि त्वेकसामान्ययोगात् तदा न भेवसंसर्गवती । भेदानां
774 संसर्ग एकक्ष्यतापादनन्तद्वती बुद्धिनं स्यात् । बहुष्वेकक्ष्या वृद्धिनं स्यादित्यर्थः ।7

न होकेन वण्डेन युक्ता अपि दण्डिन एकत्वेन गृह्यन्ते। तदेवाह (।) यथा दण्डिविति। न हीत्येतदेव व्यनिक्त। तत्रेति दण्डिषु। अन्यत्रेति एकस्माद् दण्डिनोन्यस्मिन् दण्डिनि। तद्दण्डद्रव्यं यदेकदण्डिनि दृष्टन्तदिह द्वितीये दण्डिनीत्येवं स्यात्। न तु तद्द्वारेण स एवायन्दण्डीति। यद्वा यथा बहुष्वेकदण्डयोगात्। प्रत्येकमयमपि दण्डस्तथा स एवायन्दण्डिति। यत्रा मति प्रतीतिस्तद्वत्। व्यक्ती-

क्रातम्। तदेवेदिमित्यथं कथम्? अन्यदस्ति। ततः एकं अनेकत्र परयती ऽिष भेदसंसर्गवत् न युक्तम्। विश्वमवशात् तथा प्रतिभासने हि अविरोधः। 4निमित्ताभावात् विश्वमो न युक्त इति चेत्। त एव तदेकार्थकारिणो भावा अनुभवद्वारेण <sup>5</sup>प्रकृत्या विश्वमफलाया विकल्पवासनाहेतुत्वात् निमित्तम्। मरीचिकाविषु जलाविश्वान्तेर् भिन्नाविष अभिन्नाकारस्य परामक्षंप्रत्ययस्य

नामप्येकसामान्ययोगान्न स एवायमिति प्रतीतिः स्याविप तु तिबहेति।

भवत्वेविमिति चेदाह। नैविमित्यादि। तिवित्यादिनोपसंहारः। एकमिति समानमनेकत्र व्यक्तिषु पद्मयतोऽिष पुंसो भेदसंसर्गवत्। भेदानां संसर्ग एकाकारता तद्वज्ञानं न युक्तं। अन्यापोहवादिनस्त्वयमदो²ष इत्याह। विश्वमेत्यादि। श्रान्तिसामर्थ्यादित्यर्थः। तथेत्येकरूपतया वस्तुभूतमेकं सामान्यं प्रत्यभिज्ञानस्य निमित्तन्तस्याभावाद् विश्वमो न युक्तमिति चेत्। त एवेति व्यावृत्ता भावास्तस्य ज्ञानादेरेकस्यार्थस्य कारिणः करणशीलाः। अनुभव एव द्वारं हेतुस्तेन प्रकृत्या स्वभावेन विश्वमफलाया श्रान्तिफलाया हेतुस्वान्निमत्तं।

ननु मरीचि<sup>3</sup>कादिषु जलादिश्रांतेः सादृश्यमन्तरेणोत्पत्तावतिप्रसंगः। सादृश्यं चेदिप्यते सामान्यमपि कस्मान्नेप्यत इत्याह। मरीचिकादिष्वित्यादि। प्रथमेनादिशब्देन रज्वादिपरिग्रहः। द्वितीयेन सर्पादिश्रान्तेः। तावेवेति जल-मरीचिकारूपौ भावो अभिन्नाकारस्य तदेवेदं जलमित्येवं रूपम्परामर्शप्रस्ययस्य निमित्तभृतो यो<sup>4</sup>नुभवस्तस्य जनकौ कारणं भिन्नाविप।

एतदुक्तम्भवत्यसदृशानान्तावन्न सादृश्यमस्ति । सदृशानामिष सदृशमेव स्वरूपं भ्रान्तिनिमित्तं । न तु सादृश्यं । तथा हि जलानुभवज्ञानन्ताव (त्) जलाकार-परामर्शवासनामाधत्ते । सा च वासना यथा पुनर्जलस्वलक्षणानुभवेन प्रबोध्यते । तथा मरीचिकाल्यपदार्थानुभवेनािष<sup>5</sup> प्रकृत्या । तस्य तत्स्वभावत्वात् । ततो यथा जलानुभवाज्जलाकारपरामर्शप्रत्यय उच्यते । तथा मरीचिकानुभवादिष । अतश्च तौ जलमरीचिकाल्यौ भावानुभवद्वारेण जलभान्तेनिमित्तं भवतः । न चातिप्रसङ्गः । तुल्येप्यजलरूपत्वे मरीचिकास्वरूपस्य स्वहेतुभ्य एव सादृश्योत्पन्तत्वान् तु सादृश्ययोगात् सदृशो भवितिति सामान्यप्रस्तावे न्यायस्थोक्तत्वात् ।

एवन्तावद् उद्योत करा दिमतं निराकृत्य मी मां स कमतं निराकर्त्तुमाह । न हीत्यादि । तथा हि जलज्ञाने द्वयं प्रतिभासते जलसामान्यन्तस्य च देशादिस-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sñam-paḥi-śes-pa.

निमित्ता<sup>6</sup>नुभवजनकौ कारणम्। न तत्रान्यदेव किंचित् सामान्यं तथा प्रत्यय-भूतम्। सस्वे वा सवर्षप्राहिणी बुद्धिः आन्तिनं स्यात्।

450b अभूताकारसमारोपा<sup>7</sup>ब् भ्रान्तिरिति चेत्। न। तत्सामान्यप्राहिणी सा भवति। यमेव चाकारमियं आरोपयति, स एव तस्य विषयः। अविषयीकृतस्य समारोपो ऽसामर्थ्यात्। आकारान्तरवत्। स च तत्र नास्त्यतः सामान्यं न विद्यते।

म्बन्धित्वन्ततो नेति बाधके प्रत्यये न देशादिसम्बन्धित्वं बाध्यते न जलसामान्यमतो 77<sup>b</sup> जलज्ञानं सामान्यालम्बनमेवेत्यत उच्यते<sup>7</sup> । न तत्र मरीचिकासु अन्यदेवेति भिन्नं किचित् सामान्यं जलसामान्यन्तयेति जलरूपेण । सत्त्वे वा जलसामान्यस्याभ्यु-पगम्यमाने वस्तुभूतसामान्यग्राहित्वेन सवयंग्राहिणी वृद्धिः ।

अथ स्याद्(।)अन्यदेशाद्यवस्थितजलसामान्यालम्बिकेव जलबुद्धिर्न भ्रान्तिस्त-दुक्तं (।)

"सर्वत्रालम्बनं बाह्यं देशकालान्यथात्मकमि"ति । १

कथन्तर्हि मरीचिकायां<sup>1</sup> जलप्रतीतिभ्रोन्तिरन्यदेशाद्यवस्थितस्य जलसामान्यस्य तत्र समारोपादिति चेत्। एतदेवाह। **अभूते**त्यादि। मरीचिकास्वविद्यमानस्य जला**कार**स्य स**मारोपा**द् **भ्रान्तिः**।

नेत्यादि सिद्धान्त वादी। तस्सामान्यग्राहिणी अन्यदेशावस्थितजलसामान्य-प्राहिणी सा जलबुद्धिनं भवति। कस्मादित्याह। यमेव चेत्यादि। यमेवाकार-मित्यभूतं²जलाकारिमयं जलबुद्धिस्तत्र मरीचिकास्वारोपयिति। आरोप्यमाण-स्यापि कस्माद् विषयत्विमित्यत आह। अविषयीकृतस्येत्यादि। एतदाह (।) विकल्पोत्पत्तिकाले यत्सामान्यं न विषयीकृतन्तेन न तस्य समारोपः। आकारा-न्तरवत्। न ह्याकारान्तरमग्न्यादि तत्र समारोप्यते तस्य तदानीमविषयत्वात्। यश्चाकारो बाह्याभेदेनारोप्य³ते तस्यव विषयत्वेन प्रतिभासनं। स चेत्यारोप्यमाणो जलाकारस्तत्र मरीचिकासु नास्ति वाध्यमानत्वादतो सामान्यं जलज्ञानन्न विद्यते सामान्यमस्येति कृत्वा। तथा मरीचिकावत् सत्त्यजलेष्विप जलाकाराध्यारोपकं जलज्ञानमसामान्यं।

सतीत्यादि परः । अन्यदेव जलसामान्यं सित तस्य प्रहे तदारोपो जलारोपः नान्यथा<sup>4</sup>(।) यदि जलसामान्यमन्तरेण सत्यजले जलारोपः स्यात् तदाऽतिप्रसंगः । अग्न्यादाविप जलारोपः स्यात् ।

¹ Ślokavārtika, निरालम्बन् 108

सति सामान्यप्रहे तवारोपो नाग्यया, अतिप्रसंगःस्याविति । सति एककार्यकारिणां प्रहे किसोध्यते । बृष्टे सामान्येऽबहयं च व्यक्तीनां स्वार्थे अननशक्तिरम्युपेया ।

ततस्त एवान्येभ्यो भिन्ना ताबुशं ज्ञानं जनयन्तीति चेत्, तत्र सामान्येन कि कर-णीयम् ? यथाभावं असंसृष्टभेद एव किन्न प्रत्येति अविद्याप्रभवात् वि<sup>3</sup>कल्पानां न च बाह्यार्थमनपेक्ष्य विश्वमो भवति, अपि तु आन्तरं विष्लवम् । यथा केशादि-

सतीति सि द्वा न्त वा दी । **एकं कार्यं** पानावगाहनादि तत्करणशीलानां सत्त्य-जलानां प्रहे सित किन्नेष्यते जलारोपः । सामान्यमन्तरेण भिन्नानामेककार्यकरण-शक्तिरेव नास्तीति चेदाह । अवश्यं चेत्यादि । प्रतिपादि<sup>5</sup>तं चैतद् (।)

''एकप्रत्यवमर्शार्थज्ञानाद्येकार्थसाधन'' (३।७२)

इत्यत्रान्तरे।

अन्ये तु न हि तत्रान्यदेव किचित् सामान्यमस्तीत्यादिकं ग्रन्थं सामान्यशब्दं सादृश्यार्थं कृत्वा व्याचक्षते। तत्तेषां व्याख्यानन्नातिक्ष्णिष्टं यत्तथा प्रतीयत इत्या-देरवाचकत्वात्। न हि सादृक्यं जलरूपतया प्रतीयत इति।

तत इत्येककारणशक्तेः। त एवेति यथोक्त<sup>6</sup>शक्तिषु युक्ता व्यक्तय एव न तु सामान्यं। अन्येभ्य इत्यतत्कार्येभ्यः। तादृशमित्येकाकारं। यथाभावमिति पदार्थावतिवत्तावन्वयीभावः। यथा स्वलक्षणं सामान्यविरहि तदतिवृत्त्या किन्त प्रत्येति विकल्पप्रत्ययः (।) कस्मात्तत्राभूतं सामान्यमारोप-यथाभाविमत्यस्यैवार्थीसंसुष्टेत्यादि । असंसुष्ट एकरूपतामना<sup>7</sup>- 78a भेट: परस्परं विशेषो यस्य भावस्य स तथा । रेषा । यथावस्थितग्रहणंत्रति विकल्पानां । कस्मात् अविद्याप्रभवात् । भूता-र्थग्रहणं विद्या। तद्विरोधाद् विकल्प एवाविद्या। प्रभाव एव प्रभवशब्देनोक्तः। विकल्पसामर्थ्यादित्यर्थः। यथास्थितवस्त्वग्रहणं हि विकल्पस्य स्वभावः प्रकृत्या भ्रान्तत्वात् तस्य<sup>1</sup> वस्तुभृतं सामान्यं विनाश एव विकल्पस्य विभ्रमो न युक्त इति चेदाह । न चेत्यादि । विकल्पस्वरूपमेवात्रान्तरो विष्ठव उक्तः । विकल्पस्यैव तत्स्वरूपं येनासौ बाह्यसाधर्म्यमनपेक्य विश्रमो भवतीत्यर्थः। केशाद्याकारा भ्रान्तिः केशादिविभ्रमः (।) स यथा बाह्यार्थानपेक्षः सन्तभृताकारोपग्रहणमान्तर-म्बिप्लवमाश्रित्य भ्रान्तो भ<sup>2</sup>वति । तद्वद् विकल्पोप्यभूतसामान्याकारग्रह-णादित्ययमत्रार्थोभिप्रेतः। भ्रान्तिबीजमान्तरो विप्लवस्तस्मादृत्पत्तेरित्यय-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lhuń-ba-la brgyus-pa-dug.

विश्वमः । अविद्योद्भवाद् विष्लव<sup>4</sup>स्व चक्षुरादिष्वपि प्रसंग इति चेत् । न । तस्या विकल्पलक्षणत्वात् । विकल्प एव हि सा (अविद्या) । स्वभावेनैय तानि विपर्य-स्तानि <sup>९</sup> । नैवमिन्त्रियज्ञानानि विकल्पकानि । न वा तेष्वपि एव दोषः, अद्वयानां

न्तावदर्थीत्र नाभिप्रेतः। एतच्चोत्तरत्र व्यक्तीकरिष्यते।

चोदकस्त्वविद्याप्रभवादित्यत्राविद्याशब्देनाप्रहीणावरणसन्ततौ द्वयिनर्भास-बीजमेवोक्तं। ततदचोद्भव उत्पत्तिस्तथा आन्तरोपि विष्ठवस्तदैव बीजमे<sup>3</sup>वं-भूतं चाविद्योद्भवत्वं सर्वविज्ञानानामस्तीत्यत आह। अविद्योद्भवाद् विष्ठवस्व इत्यादि। अविद्याया उद्भवादुत्पादाद् विष्ठवत्वे भ्रान्तत्वे चक्षुविज्ञानाविष्वपि विष्ठवप्रसंगः। नेत्यादिना स्वाभिप्रायमाह। तस्या इत्यविद्यायाः सामान्याकारारो-पकं ज्ञानम्विकत्पस्तल्लक्षणत्वात्। तदाह। विकल्प एव हीत्यादि। सेत्यविद्या। स्वभावे<sup>4</sup>नेति प्रकृत्या। नैविमित्यादिना प्रसंगं परिहरति। तेषां स्वलक्षणाकार-त्वेनाविकल्पकत्वात्। तस्मान्न तानि विकल्पवत् स्वभावेन विपर्यस्तानि इन्द्रि-यादिविकारेण तु केषांचिद् भवति भ्रान्तता।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stram-pa-yin-no.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In the margin, illigible.

द्वयत्रतिभासात् इति वाच्यम्। सर्वेषां विष्कवत्वे च प्रमाणतवाभासयोध्यंवस्था हि आश्रय<sup>6</sup>परावृत्तेः, अर्थकियायोग्याभिमतसंवादनात्। भिष्यात्वेऽपि प्रश्न-मानुकूल्त्वात् । मातृसंज्ञादिवत् । मरीचिकासु जलसंज्ञा, अन्यस्य च भिन्न-भाबोत्पत्तेः विश्रमस्य चाविशेषेऽपि अभिप्रेतार्थिश्रयायोग्यायोग्यात्पत्तेः यया- 4512 कमं संवादेतरी । अयोग्यात् उत्पत्तेरिति चेत् । विकल्पानां अर्थप्रति-

(।)अत एव द्वयनिर्भासवतां स्वसंवित्तेः प्रत्यक्षत्वेपि न तत्त्वदर्शित्वं व्यवस्थाप्यते प्रमाणाप्रमाणविभागः। कथमिति चेदाह। सर्वेषामित्यादि। विष्ठवो भ्रान्त-त्वं। तदाभासः। प्रमाणाभासः। तयोर्व्यवस्थाविभागः। आश्रयो अान्तिबीज-मालयविज्ञानन्तस्य परावृत्तिरावरणविगमः। आङ् मर्यादायाम् (।) आश्रय-परावृत्तेः सर्व<sup>1</sup>दार्थिकयायोग्याऽभिमतसम्बादनात् प्रामाण्यव्यवस्थेति सम्बन्धः। अर्थिकया दाहपाकादिनिर्भासविज्ञप्तिलक्षणा। तस्यां योग्यं च तदिभमतं पुरु-षस्येष्टत्वात्। तस्य सम्बादनादिति विग्रहः। अभिमतस्येव सम्वादनादित्यव-धारणं न पुनस्सम्वादनादेवेति प्रमाणादिप कदाचित् प्रत्ययर्वकल्येन सम्वादास-म्भवात् । अर्थिकियायोग्याभिमतसम्वाद<sup>2</sup>नादित्युपलक्षणं (।) तथाभिमतासम्वा-दनादित्यपि द्रष्टव्यं ।

एवं हि प्रमाणाभासव्यवस्थायाः कारणमुक्तम्भवेत्। विज्ञानवादे बाह्या-कथमर्थिकयायोग्याभिमतसम्वादनं । नायन्दोषोग्निर्जलिभिर्मासस्यैव ज्ञानस्य दाहपाकादिनिर्भासज्ञानोत्पादनसमर्थस्य योग्यशब्देनाभिधानात् । न्तावच्चक्षुरादिविज्ञानस्य धूमादिलिङ्गजन्यस्य चाग्न्यादि<sup>3</sup>निर्भासिनः प्रमाण-व्यवस्थोक्ता। कृतकादिलिङ्गजन्यस्य त्वनात्मादिज्ञानस्याह। मिण्येत्यादि। सामान्याकारारोपप्रवृत्तत्वादनात्मादिज्ञानस्य मिथ्यात्वं। तथापि प्रश्नमानुकूल-त्वात् प्रामाण्यं प्रशमो रागादिप्रहाणं। अनात्मादिसामान्याकारेण वस्तु गृहीत्वा भावयताम्भावनानिष्यत्तावनात्मादिस्वलक्षणप्रत्यक्षीकारेण रागादिप्रहाणात् । कस्य पु<sup>4</sup>र्नामध्यात्वेपि प्रशमानुकूलत्वं दृष्टमित्यत आह । **मातृसंज्ञे**त्यादि । अमा-तरि मातृसंज्ञा मिथ्यापि सती। रागानुत्पत्तिकारणं। इयता च साधर्म्येणायं दृष्टान्तः। न तु मातृसंज्ञादिकं प्रमाणं। आदिशब्दाद् भगिन्यादिसंज्ञापरिग्रहः। षष्ठचर्थे चायम्वतिः।

बाह्यार्थदर्शनेपि वस्तुभूतसामान्याभावाद् यदि सर्वो विकल्पो भ्रान्तस्तत्र यथा जलसामान्यरहित<sup>5</sup>ात् (म)रीचिस्बलक्षणादुत्पन्नो जलविकल्पो भ्रान्त-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ḥgal-ba-med.

बन्धा<sup>1</sup>नियमात् न हि विकल्पा उत्पद्यन्ते। सति मरीचिकादशेने तदुः ब्रुवा जल-भ्रान्तिरिति अजलविवेकिनार्थेन स्वभावा<sup>2</sup>नुकारापंणेन जननात् न यथा-स्वभावम् । तु सा विश्लेषस्थाणायाटवात् प्रस्थयापेक्षिणा वा स्ववासनाप्रबोधेन जन्यते। तस्मार् भिन्नभावजन्मा विकल्पविश्वमो श्रान्त्या<sup>3</sup> स एवायमिति प्रत्यभिज्ञानम्, न व्यतिरिक्तस्य सामान्यस्य दर्शनात्, न व्यतिरिक्तोस्य, व्यक्ति-वदनन्वयात् ॥१००॥

अपि च।

स्तथा सत्त्यजलादपि जलत्वशुन्याज्ञातो जलविकल्पस्तस्याप्यतस्मिस्तद्ग्रह-प्रवृत्तत्वाद् भ्रान्तत्वं । तत्कृत एतदेकस्यार्थसम्वादो परस्य नेत्याह । मरीचि-केत्यादि । अन्यस्य चेति सत्त्यजले जलज्ञानस्य जलत्वसामान्यस्याभावान्मरीचयो जलं च भिन्नो भावस्तत उत्पत्तिस्तस्या अविद्योषेपीति सम्बन्धः। वि<sup>6</sup>भ्रस्मय चाविक्षेषेपीति जलरिहते मरीचिद्रव्ये यथा जलसामान्याध्यारोपाज्जलविकल्पो सत्त्यजलेपि तस्याप्यतस्मिँस्तद्ग्रहरूपत्वादनभिन्नेतार्थिकया पानादिः। तस्यां योग्यं जलस्य स्वलक्षणमयोग्यं मरीचिकानां। तत उत्पत्तेर्हेतोः 79a सत्त्यजले मरीचिकासु च जलविकल्पस्य । यथाक्रमं सम्वादेतरी<sup>7</sup> इतर इत्यसम्वादः । अयोग्यमरीचिकास्वलक्षणात्। न ह्यजलरूपं जलाकारस्य योग्यमिति मन्येत ।

**विकल्पे**त्यादिना परिहारः। अर्थप्रतिबद्धोर्थाकारानुविधानेनोत्पत्तिः। तदेव व्याचष्टे। न हीत्यादि। यथार्थमिति पदार्थानतिवृत्तावव्ययीभावः। एव-काररच भिन्नकमः। नैव हि पदार्थानुरूपं ग्राहकमुत्पद्यत इत्यर्थः॥

कथन्तर्हि जलज्ञान¹स्य मरीचिकाभ्य उत्पत्तिरुक्तेति चेदाह। सतीत्यादि। मरीचिकासु चक्षुविज्ञानादौ भ्रान्तमुपजायते तस्मिन् सत्यनुभ्ताकार।ध्यारोपिणी जलभान्तिरिति पारम्पर्येण तदुव्भवा मरीचिकोद्भवेत्युच्यते । यथास्वभाविमिति पूर्ववदव्ययीभावः। जलभ्रान्तिजननासमर्थं घटाच्यजलमित्युक्तं। ततो विवेकिना जलभ्रान्तिजननसमर्थेनेति याव<sup>2</sup>त्। एवंभुतेन मरीचिकाख्येनार्थेन। न यथा-स्वभावं जननात् तदुद्भवेत्युच्यते इति सम्बन्धः। यथा स्वभाविमत्यस्गैवार्थः (।) स्वभावानुकारेत्यादि । स्वभावमनुकरोतीति स्वभावानुकारः । स्वलक्षणानुरूपं प्रतिविम्बकन्तस्यापंणेन ज्ञाने समारोपणेन। सा पुनः केन साक्षाज्जन्यत इत्याह। सा स्वित्यादि। सेति जलभ्रान्तिर्जलात् मरीचिकाया यो वि<sup>3</sup>शेषस्तस्य लक्षणम्भेदेनावधारणन्तत्रापाटवाद्धेतोः। स्ववासना । जलभ्रान्तिबीजन्तस्याः प्रबोध आनुगुण्यं तेन जन्यते । किम्विशिष्टेन प्रत्ययापेक्षिणा प्रत्ययो मरीचिका-दर्शनं जलसाधर्म्यस्मरणं च। तस्मादित्युपसंहारः। विजातीयाद् भिन्नो भावः

संयोज्य प्रत्यभिक्षानं (कुर्याद्ण्य)न्यदर्शने ।
परस्वापि न सा बुद्धिः सामान्यादेव केवलात् ॥१०१॥
त हि परस्यापि सा बुद्धिः केवलात् सामान्यात् जन्यतः इति कथनं युक्तम् ।
नित्यं तन्मात्रविक्षाने व्यक्त्यज्ञानप्रसङ्गतः ।
यद्यनया बुद्धचा नित्यं सामान्यं गृह्यते, अनेन ज्ञानेन व्यक्तिरनित्येव स्यात् ।४

(ङ) तद्वत्तानिश्चयः

तदा कदाचित्संबद्धस्यागृहीतस्य तद्वतः ॥१०२॥ तद्वत्तानिश्चयो न स्याद् व्यवहारस्ततः कथम् ।

यदा सामान्याप्राहि विज्ञानं न भेदोपलम्थाबुपयुक्तं, तदा न तौ कदािचदिष सम्बन्धाप्रतिपत्तौ<sup>6</sup> इदमस्य सामान्यम् । न चेदं तद्वत् इति । तथा च तत्प्रतिपत्त्या तद्वति न प्रवृत्तिः, अर्थान्तरवद् ।

स्वलक्षणमात्रन्ततो जन्म यस्य विकल्पविश्वमस्य स तथा विकल्प एव विश्वम इति विग्न<sup>4</sup>हः। न व्य**तिरिक्तस्य सामान्यस्य दर्शनात्। इहे**ति प्रतीतिप्रसङ्गात्। नाव्यतिरिक्तस्य सामान्यस्य दर्शनात्। प्रत्यभिकानमिति प्रकृतेन सम्बन्धः। व्यक्तिववनन्वयादिति। व्यक्त्यात्मके तद्वदेव तस्यानन्वयात् सामान्यरूपमेव नास्तीति।।

परस्येति सामान्यवादिनः। सेति सामान्याकारा। केवलादिति व्यक्ति-निरपेक्षत्वात्। (।१०१॥)

न हीत्यादि विव<sup>5</sup>रणं।

कस्मान्नाहेतीत्याह । नित्यमित्यादि । तन्मात्रविज्ञान इति सामान्यमात्रग्रहे । यदीत्यादिना व्याचष्टे । अनयेति सामान्याकारया । अनेन ज्ञानेनेति सामान्यालम्बिना ।

तदेति व्यक्तेरग्रहे। सम्बद्धस्य सामान्ययुक्तस्य तद्वतः सामान्यवतः।।
तद्वता सामान्यवत्ता। यदि सामान्यन्तदाश्रयश्च तेन ज्ञानेन गृह्येत तदोभयग्रहण<sup>6</sup>पूर्वकस्तद्वत्तानिश्चयो (न) भवेत्। ततः सामान्यग्रहाद् व्यवहारो व्यक्तौ
प्रवृत्तिः कथन्नैव।

यदेत्यादिना व्याचष्टे । न ताबिति सामान्यतद्वन्तौ । इदमस्य भेदस्य सामा-न्यं । तथा चेति सामान्यतद्वतोः सम्बन्धाप्रतिपत्तौ । तत्प्रतिपत्त्या सामान्यप्रति-पत्त्या । तद्वति सामान्यवति । अर्थान्तरबदिति न ह्यश्वप्रतिपत्तिकाले तदूपेणा- स्यावेतव् ।

## एकवस्तुस(हायाखेद् व्यक्तयोर्ज्ञानकारराम्) ॥१०३॥

451b स्यादेतव्। व्यक्तयस्तदुपलम्भवस्तुकारणं, न केवलाः, यवा तस्य एकं सह-कार्यस्ति तदा तत्सहितग्रहणात्।

> तदेकं वस्तु किं तासां नानात्वं समपोहति । नानात्वाच्चैकविज्ञानहेतुता तासु नेष्यते ॥१०४॥

तदेकं तासां व्यवहारसमय इति । किमिति नानात्वं तदेकविज्ञानानुत्पादे-कारणमुच्यते ।

श्रनेकसपि यद्येकमपेच्याभिश्रद्युद्धिकृत्।

न च भेदात् अनेका जनयत्येवैकं विज्ञानमिति उक्तं। न भेदाजननिवरोधीः। किं पुनः? सम्बन्धात् विरोधः। तेनैकमेव सहकारीति चेत्। एवं तु—

79b गृहीते गोद्रव्ये<sup>7</sup>ऽरुवप्रतिपत्त्या प्रतिपत्तिरस्ति । एकवस्तुसहाया इति सामान्य-सहायाः।

स्यादेतदित्येतस्यैव व्याख्यानं । तस्येति ज्ञानस्य । एकं सहकार्यस्तीति सामान्यं सहकारि भवतीत्यर्थः । तदा तत्सिह्ताः सामान्यसिहताः । एवं च सामा-न्यतद्वतोद्वंयोर्थहणात् सामान्यप्रतिपत्त्या तद्वति प्रतिपत्तिः सिद्धेति भावः ।।

तिव्या चा र्यः। एकम्बस्तु सामान्यन्तासां व्यक्तीनां मानास्वं समयोहत्य-पनयति। कि पुनस्तासां नानात्वापोह इष्यत इत्याह। नानात्वाच्चेत्यादि। ह्यर्थः च शब्दः। तास्विति व्यक्तिषु। किमित्यादिना व्याचष्टे। तेनैकेन सामान्येन। भेदेषु यस्नानात्वन्तदेकविज्ञानाकारणत्वे भेदानां कारणमुच्यते। नानात्वाद्वय-क्तयो नैकं विज्ञानं जनयन्तीति। एकसामान्यसम्बन्धेपि यदि भेदानान्नानात्वा-दप्रच्युतिनं तेष्वेकाका²रं विज्ञानमिति पूर्ववद्वचक्तीनामग्रहणं।।

अनेकमिप व्यक्तिरूपं। एकमिति सामान्यं। नेत्यादिना व्याचष्टे। यदि भेदाजननिवरोधी स्यात तदा सत्यपि सामान्ये भेदानन जनयंत्येवैकं विज्ञानं।

ताभिरिति व्यक्तिभिः (।) कि पुनः समस्ताभिरेव विना। नेत्याह। प्रत्येक-मिति। तथा हि शावलेयाभावे बाहुलेये गोबुद्धिस्तथा तदभावेन्यत्राप्येव-म्प्रत्येकं सर्वा<sup>3</sup>सां व्यक्तीनामभावेषि । तेनैकेन सामान्येन क्रियमाणां िघयं

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bral-bas.

# ताभिर्विनापि प्रत्येकं क्रियमाणां धियं प्रति ॥१०५॥ तेनैकेनापि सामर्थ्यन्तासां नेत्यप्रहो (धिया ॥

कथं तत्र तब्ध्यक्तीनां सामध्यं प्रतीयते । तबभावाव् ताभिः प्रत्येकं विनाऽपि-असित सामान्येऽभावात् इतरथा च भावात् ।

नैव दोवः । यथा नीलादीनामेकैकापायेऽपि चक्ष्यिकानमृत्यस्रते तेवां समूहे-ऽपि नासामर्थ्यं, तथेहापि एकैकापायेऽपि जननात् न सर्वदा ऽसामार्थ्यमिति चेत्। विवम उपन्यांसः । एवम्—

> नीलादेनेंत्रविज्ञाने पृथक् ) सामर्थ्यदर्शनात् ॥१०६॥ शक्तिसिद्धिः समृहेपि नैवं व्यक्तेः कथञ्चन ।

प्रत्यभिज्ञानात्मिकां प्रति **सामर्थ्यन्तासां** व्यक्तीनां नास्ति । इति हेतोर<mark>प्रहो धिया</mark> सामान्यज्ञानेन तासां व्यक्तीनां ।

तदेवाह (।) कथिमत्यादि । तत्र ज्ञाने सामान्याकारे । तद्भावादिति सामान्यप्रत्ययस्य भावात् । एतेन व्यतिरेकाभाव उक्तः । प्रयोगस्तु यो यदभाविपि भवति न तत्तिन्निमि<sup>4</sup>त्तं यथा शालिबीजाभावेपि भवन् यवाद्ध-कुरः । भवति च प्रत्येकं शावलेयाद्यभावेपि बाहुलेयादौ गोबुद्धिरिति व्यापक-विरुद्धः । तन्तिमित्ततायास्तदभावेन व्याप्तत्वात् । सामान्यस्य तु तत्र शक्ति-रित्याह । असतीत्यादि । असति सामान्ये सामान्यबुद्धेरभावात् । अनेन व्यतिरेक उक्तः । इतरथा चेति सति सामान्ये सामा<sup>5</sup>न्यबुद्धेर्भावात् । अनेनान्वय उक्तः ।।

यदि सामान्यसिंहतानामेव व्यक्तीनां सामान्यबुद्धि प्रति सामर्थ्यमिष्यते। तदा तथोक्तन्यायेन सामान्यस्यैव शक्तिनं व्यक्तीनामिति।

नैष बोषु इत्याह परः। एकापायेपीत्येकैकस्यापायेपीत्यर्थः। तथा हि यथा नीलादिसमुदायालम्बनं चक्षुविज्ञानमुत्पद्यते। तत्र चैकैकस्मिन् नीलादावपनीते भव<sup>6</sup>त्येव परिशिष्टे च वर्ण्यसम्मूहे चक्षुर्बुद्धिनं चेयता नीलादीनामसामर्थ्यः समूहे किन्तु सामर्थ्यमेव। प्रत्येकं नीलादीनां समूहज्ञाने। तथेहापि व्यक्तिष्वेकै-कापायेपि भवति सामान्यविज्ञानमिति। नेयता प्रत्येकं सर्वदा व्यक्तीनामसा-मर्थ्यमिति सम्बन्धः। ततश्च यो यदभावेपि भवतीत्यादि प्रयोगेऽनेकान्त इति।

विषम इत्या चा र्यः । उपन्यस्यत इत्युपन्यासो नीलादिदृष्टान्तस्तस्य प्रका- 802 न्तेन साम्यन्नास्तीत्यर्थः । नैवं व्यक्तेः कथंचनेति । न प्रत्येकं समस्तानां व्यक्तीनां सामर्थ्यमित्यर्थः ।

इन्द्रिया (?नीला) दीनां चकुर्विज्ञानस्य प्रत्येकं सामर्थ्यं दृष्टमिति समूहे ऽपि शक्तिरविरुद्धा । तथा व्यक्तयो सामान्यमनपेक्य न कदाचित् अन्ययिज्ञानजनिकाः । तस्मादसमर्था एव व्यक्तयस्तत्रेति तेन न गृह्येरन् ।

4523 तासामन्यतमापेत्तं तत्रेच्छकं न केवलम् ॥१००॥

अय कुविन्वस्य वेमाभावे पटाकरणम्। कुविन्वः प्रत्येकं वेमाभावे तत एव कुविन्वाव् न पटोत्पत्तिः।

तथा च व्य<sup>1</sup>क्तीनां प्रत्येकं व्यक्तिविज्ञानजननेऽपि न सामान्यं केवलं तब्। स्यादेतत्। अथ किम्। व्यक्तीनाम्मध्ये कामप्येकामपेक्ष्य विज्ञानं जन्यत इति। एवं सति।

तद्याचष्टे। नीलादीनामित्यादि। प्रत्येकमिप सामर्थ्यं दृष्टिमिति। नीलादयो हि यथा स्वेन स्वेन रूपेण भिन्नास्तद्वच्चक्षुविज्ञानान्यि। स्वाकारभेदात्। तत्र नीलसहिते<sup>1</sup>न समूहेन यज्जन्यते चक्षुविज्ञानन्न तत्तद्विक-लेन यच्च तद्विकलेन न जन्यते तदन्यदेव। तस्मात् समूहाकारोपरक्तस्य विज्ञानस्य प्रत्येकन्न नीलादीन्प्रत्यन्वयव्यतिरेकानृविधानाद् गम्यते तेषां प्रत्येकं सामर्थ्यमिति समूहेपि शक्तिरिबद्धा। तथेति नीलादिवत्। न कदाचिदिति प्रत्येकं संहता वा।

एतदाह । यदि शावलेयसिहतसामान्यजन्यं गोज्ञानमन्यद<sup>2</sup>न्यच्च बाहु-लेयसहायजन्यं स्यात्(।)तदा व्यक्तीनां प्रत्येकं स्वाश्रयद्वारभाविज्ञाने शक्तिर्गम्येत । किन्त्वेकमेव सर्वासु व्यक्तिषु प्रत्यभिज्ञानन्तस्य सर्वत्रैकाकारत्वात् । प्रत्येकं व्यक्तीनां चाभावेपि सामान्यादेवास्योत्पत्तेः । तस्मावसमर्था एव व्यक्तयस्तत्र सामान्य-ज्ञाने । इति हेतोस्तेन सामान्यज्ञानेन न गृह्योरन् ॥

तासाम्ब्यक्तीनाम्मध्येऽन्यतमापेक्षमि<sup>3</sup>ति कांचिद्यक्तिमपेक्ष्येत्पर्थः । तदिति सामान्यं केवलं व्यक्तिनिरपेक्षं ।

अथेत्यादिना व्याचष्टे । कुविन्दस्तन्तुवायः । बहूनां वेमानाम्मध्ये प्रत्येकं वेमाभावेष्येकेनान्यतमेन पटं करोतीति (।) यद्यपि सर्वेषां व्यभिचारस्तथापि न तत एव कुविन्दादेव वेमरहितात् पटोत्पत्तिः शक्या वक्तुं । यस्मान्न वेमरहितः कुविन्दः पटं करोति केवलस्य पटकरणाशक्तेः । तथा च न सामान्यं केवलन्त- केविज्ञानहेतुः ।

एवनि त्या चा र्यः । तासामन्यतमापेक्षं सामान्यं शक्तमिति बुवता व्यक्त्यु-पकार्यं सामान्यमिष्टमनुपकारिण्यपेक्षायोगात् ॥

#### तदेकमुपकुर्युस्ताः कथमेकां थियस्त्र न।

भिन्नार्थानां एकार्थयोगिवरोधात् सर्वोयं आरम्भः चेत्<sup>व</sup>। यदि ता व्यक्त-योपि एकं सामान्यं उपकुर्यः, आसां विज्ञानेन कोऽपराधः<sup>3</sup> कृतः ? तत्र किमन्तर्गडुना सामान्येन कार्यम्।

यया भिन्नानामपि तासामेकसामान्योपकारशक्तिरस्ति, एवन्तदेकमेव विज्ञानं कुर्वन्तु<sup>३</sup> ।

अपि चा।

कार्यश्च तासां प्राप्तोसौ जननं यदुपिकया ॥१०८॥ न हि पूर्ववद् अनितश्चयात्मानं विश्वतोऽस्य कश्चिदुपकारकः, अतिप्रसङ्गात्।

एवं चे**त्तदेकं** सामान्य**मृपकुर्युस्ता** व्यक्तयः **कथमेकां धियं च न ।** एवशब्दार्थे चशब्दः । एकां प्रत्यभिज्ञानात्मिकान्धियमेव कथं नोप<sup>5</sup>कुर्यस्तामेवोपकुर्युरिति यावत् ।

भिन्नत्यादिना व्याचष्टे। भिन्नानां विलक्षणानामेकार्थोपिकिया। प्रत्य-भिज्ञाद्येकार्थिकयाविरोधिन्यसित सामान्य इति सर्वोधं सामान्यसिद्ध्यं ग्रारम्भः। आसामिति व्यक्तीनां विज्ञानेन प्रत्यभिज्ञानाख्येनापराधः कृतो यत् तिद्वज्ञानन्न कृवंन्ति (।) न कश्चित्कृतस्तस्मात्तदेव कुवंन्तीति भावः। तथा च किम<sup>6</sup>त्रान्त-गंडुना। घंटामस्तकयोरन्तरालवर्त्ती मांसिपण्डोन्तगंडुस्तेन तुल्यस्तथोक्तः। तद्वन्निष्फलेनेत्यर्थः।।

स्यान्मतं (।) भिन्नानामेकसामान्योपकारशक्तिरस्त्यतस्ते सामान्यमेव साक्षा-दुपकुर्वते न तु विज्ञानमित्यत आह । यथेत्यादि । एवन्तदेकमिति सामान्यजन्यं यिद्वज्ञानन्तदेव कुर्वन्तु । कि सामान्योपकारेण निष्फलेन । एवम्म<sup>7</sup>न्यते (।) विज्ञाने <sup>80</sup>b व्यक्तयो न स्वाकारोपधानेन व्याप्रियन्ते (।) सामान्यज्ञाने स्वलक्षणस्याप्रतिभा-सनात् । कित्वाधिपत्यमात्रेण (।) तच्च यथा सामान्ये तथा तद्विज्ञानेपि तुल्यमिति ।

किं च यदि व्यक्तयः सामान्यमुपकुर्वते तदा तासां व्यक्तीनां कार्यश्चासी सामान्यात्मा प्राप्तः। यस्माज्जनमधेयोपकियाः।।

तदेव स्फुटयन्नाह । न हीत्यादि । अतिशयो विशेषस्तदभावादन<sup>1</sup>तिशय-मात्मानं स्वभावमस्य । सामान्यस्योपकारकासन्निधेः पूर्ववदुपकारकसन्निधाने-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Btsams-pa-yin-la.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rag-mod.

अर्थान्तरेण जनने हि तस्य कि तेन कियते। तस्य तदाश्रयत्वेऽनुपकारिणः क आ-श्रया<sup>5</sup>श्रयिभावः अतिप्रसङ्घगो वा। उपकारेऽपि तत्रैव तत्प्रतिबन्ध इति तत्करणात् तस्योपकारी किमन्योऽपेक्यते? तदपेक्षस्याश्रयस्य । तदुपयोगेऽनुपंकार्यत्वे केयं ग्रपेक्षा<sup>6</sup> नाम? तदुत्पत्तिधमंभावप्रतिबन्धत्वादपेक्षते नाम। ग्रनाथेयातिक्षयत्वेऽपि ग्रपेक्षते च परानिति च्याहतमेतत्।

पि विश्वतः किच्चुपकारको न हीति सम्बन्धः। अतिप्रसङ्गात्। एवं हि सर्वः सर्वस्योपकारकः स्यात्। तस्मादुपकारकेणैवोपकार्यस्यातिशयो जन्यत इत्य-भ्युपेयं । स चातिशय उपकार्यस्यात्मभूत इति जननमेवोपिक्रया । सामान्याद-र्थान्तरभूत एवातिशयो<sup>2</sup> व्यक्तिभिर्नान्यत इत्याह। अर्थान्तर इत्यादि। तस्यो-पकार्यस्य सामान्यस्य किन्तेनार्थान्तरेणोपकारेण क्रियते। तस्य चोपकारस्या-र्थान्तरस्य किन्तेन सामान्येन येन तस्य सामान्यस्यासावृपकारसम्बन्धी स्यात्। सामान्यस्य सम्बन्धिन उपकारस्य करणाद् व्यक्तयोप्युपकारिण्यः स्युः। उपकारस्य सामान्यमाश्रयस्तत आश्रयाश्रयिभावलक्षणः स<sup>3</sup>म्बन्धस्तयोरित्यत आह । तस्ये-त्यादि । तस्योपकारस्य तदाश्रयत्वे । तत्सामान्यमाश्रयो यस्येति कृत्वा । तस्य वा सामान्यस्य तदाश्रयत्वे । तस्योपकारस्याश्रय इति कृत्वा । उपकरोतीत्यु-पकारी तदभावादनुपकारि सामान्यमुपकारः सामान्यकृतोऽस्त्यस्योपकारस्येत्यु-पकारी । तत्प्रतिषेधादनुपकारी । अनुपकार्य इत्यर्थः । अर्थद्वयं चैतत्त<sup>4</sup>न्त्रेणोपात्तम् (।)तेनायमर्थः(।)अनुपकारकस्य सामान्यस्यानुपकार्यस्य चोपकारस्य यथाकमं क आश्रयाश्रयिभाव इति । अतिप्रसङ्को वेति । अनुपकारिण आश्रयाश्रयिभावे सर्वत्र तत्त्रसङ्गात्। उपकारे वा सामान्यकृते उपकारस्याभ्युपगम्यमाने। तत्रैव सामान्ये तस्योपकारस्य प्रतिबन्ध इति किमन्यो व्यक्तिभेदस्तस्योपकारस्य करणात् तस्य सामा<sup>5</sup>न्यस्योपकारी नैवेति चेत्। तदपेक्षस्येति व्यक्त्यपेक्षस्याश्रयस्येति सामा-न्यस्य । उपकारं प्रत्याश्रयत्वात् । तद्वपयोगे तस्मिन्नुपकारे । उपयोगे कल्प्यमाने नित्यत्वादनुपकार्यत्वे सामान्यस्य केयं व्यक्तिं प्रत्यपेक्षा नाम । नैव । कस्तर्ह्यपे-क्षत इत्यत आह । तवुत्पत्तीत्यादि । तस्मादपेक्षणीयादुत्पत्तिः सा धर्मः स्वभावो यस्य स तद्दर्शात्तभ्र<sup>6</sup>म्मंभावः। स्वभावस्य प्रतिवन्भादायत्तत्वादपेक्षते नाम उपकारिणं(।) नामशब्दः प्रसिद्धेर्चोतकः । अनुत्पत्तिधर्मकमपि सामान्यमपेक्षत इति चेदाह । अनाधेयेत्यादि । यत्तैरुपकारकैरनाधेयोनुत्पाद्य आत्मातिशयो यस्य स एवंभूत आत्मीयस्येति पुनर्बहुन्नीहिरेवम्भूतस्वे (?) सामान्यपदार्थः? तथा ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Illigible.

तस्माव् यः किव्य<sup>7</sup>त् क्वचित् प्रतिबन्धः स सर्वो जन्यतायामेबोव्भ- 452b वति। परभावजनमे हि तवनुपकारात्, श्रकिञ्चित्करस्यानुपकारात्। तस्माव् उपकारक-सामान्यविज्ञानजनने व्यक्त<sup>1</sup>मस्य तत्कार्यता।

केवलस्य हि सामर्थ्ये क्वचिविष य(?म्र)त्र सामर्थ्यासिद्धेरग्राह्यत्वं व्यक्तीनाम्। विज्ञाने प्रतिभासनात् व्यक्तयः समर्था इति चेत्। म्रसिद्धो-पकाराणां<sup>2</sup> कथं प्रतिभासः ? स एव सामान्याभ्युपगमे चिन्त्यते ।

यस्माद् अनुपकारकस्याविषयत्वं, अतिप्रसङ्गात् । नाविषयस्य विज्ञाने

अपेक्षते च परानिति भ्याहतमेतत् । व्यापकविरुद्धोपलब्ध्या । तथा ह्यपेक्षाधेया- 812 तिशयत्वेन व्याप्ता । तद्विरुद्धमनाधेयातिशत्वमिति ।

यः किव्वद् भावः प्रतिबन्धः कस्यचिद् वस्तुनः विविदाश्रये स सर्वो जन्यतायां कार्यतायामेवोद्भवित । आश्रयेणाश्रितस्यानात्मभूत एवोपकारः क्रियत इति चेदाह । परभावेत्यादि । तदनुषकारात्तस्योपकार्यस्या नुपकारात् । न ह्यन्यस्मिन्नुपकृतेन्य उपकृतो नाम । तस्य तदाश्रयत्वेऽनुपकारिणः कोयमाश्रयाश्रयिभाव इति सर्वम्वाच्यं ।

न च पौनरुक्त्घदोषः। पूर्वं सामान्यतद्वतोरुपकार्योपकारकभावद्वारे-णोक्तमधुना सर्वेविषयं वास्तवं सम्बन्धमुपादायेति। तस्मादर्थान्तरकरणादार्थ-याभिमतोकिचित्करः (।) तथाभूतोप्युपकारक इति चेदाह<sup>2</sup>। अकिञ्चित्क-रस्येत्यादि। यत एवन्तस्माद् विज्ञानजनन इत्यन्वयिविज्ञानजनने। श्यक्त-गवश्यमस्य सामान्यस्य। तत्कार्यता व्यक्तिकार्यता (।)

यथोक्तदोषभयात् केवलस्य व्यक्त्यनपेक्षस्यान्ययिविज्ञानजननं प्रति सामर्थ्येन्यपुपगम्यमाने व्यक्तीनां क्विचिद्दिषि काले । अत्रेत्यन्वियिविज्ञाने सामर्थ्यासिद्धेः-कारणादग्राह्यत्वं व्यक्तीनां । अकारणस्य विषयत्वायो³गात् । विज्ञाने प्रतिभासनस्तान्तिति । न ह्यसमर्थस्य शशिवषाणादेरन्वियिवज्ञाने प्रतिभासनमस्ति । व्यक्तयस्तु प्रतिभासने (।) तस्मात् सामान्यवत्ता अपि समर्था इति । असिद्धः सामान्यविज्ञाने उपकारो यासां व्यक्तीनान्ता असिद्धोपकारास्तासां कथं सामान्यविज्ञाने प्रतिभासः (।) नैव । उपकार एव कथमसिद्ध इति चेदाह । स एवेत्यादि । स इक्त्युपकारः सामान्याभ्युपगमे हि तस्यैव तत्र सामर्थ्यन्न व्यक्तीनां । यथोक्तं ।

''ताभिवनापि प्रत्येकं कियमाणां धियं प्रती''त्यादि (१।१०५)।

ं माभूद् व्यक्तीनामुपकारः सामान्यविज्ञाने प्रतिभासस्तु कस्मान्न भवतीत्याह । यस्मादित्यादि । अतिप्रसंगादिति । अनुपकारकस्य विषयत्वे सर्वस्य विज्ञानस्य

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bsam-par-bya-ba.

प्रतिभासनम् । अनुपकारकस्याविषयस्वे प्रतीताबीनामविषयता, असतां अनुपका-रित्वाविति इति चेत्। भवन्तु तद्विषयाणि निर्विषयाणि। निर्विषयत्वेऽपि तत्रूपानुभवाहितवासनाया उत्पद्यमानत्वात्, सं आकारो विज्ञानस्यास्मभूत एव। भावाभावानुविधानात् सामर्थ्यं न तु प्रतिभासनात्। अप्रतिभासिनोऽपि सामान्यप्रतिभासिनां विप्तवाः केशावयः, तेषां निष्कियत्वात्।

सर्वो विषय: स्यात् । माभूद् विषय: प्रति भा (स) स्तुकस्मान्नेति चेदाह । नावि-षयस्येत्यादि । अनुपकारकस्येत्यादि । अनुपकारस्येति पाठान्तरं । तत्र न विद्यते विज्ञानकार्यस्योपकारो यस्मादर्थात् सोनुपकार इति व्याख्येयं। तस्याविवयस्वेऽ-तीतानागतादीनां । आदिशब्दात् प्रधानेश्वरादीनां यथागमकं कल्पितानां ग्रहणं । असतामित्यसामान्यहेतु:। भवन्त्वत्यादिना सि<sup>6</sup>द्धसाध्यतामाह । तिहृषयाणी-त्यतीतविषयाणि (।) निविषयत्वे कथन्तेष्वन्तर्भविष्यति चेत्येवमाद्यर्थान्-कारी प्रतिभास इत्यत आह । निर्विषयत्वेपीत्यादि । तवनुपकारीति योसावर्थी-न्भृतोऽतीतश्च तदन्(प)कारी। अस्पष्टेन रूपेणातीतस्यैवार्थस्यानुकारान्नातीता-81b दिकन्नाम किञ्चिदस्ति यस्य रूपमनुकुर्यात् । स च प्रतिभासो<sup>7</sup> विज्ञानस्यात्म-भृत एवास्पष्टरूपस्य बहिरविद्यमानत्वात् । तद्रूपानुकारित्वे कारणमाह । तद्रू-पानुभवेत्यादि । यदूपो वर्त्तमानार्थानुभवो जातस्तेन या वासना ग्राहिता तत उत्प-द्यमानं ज्ञानमनुभूतार्थाकारेणोत्पद्यत इत्यर्थः। युक्तमतीते तद्रुपार्थानुभवोत्पत्तिर्वतं मानावस्थायामर्थस्यानुभूतत्वाद् अनागतादौ कथं। न हि तत्रानुभवो¹स्ति। तत्रा-प्येवम्भृतोर्थो भविष्यतीत्येवंभृताच्छब्दाद् योभिलापसंसुष्टो विकल्पः स एव स्वसं-विदितत्वात् तद्रपोनुभवस्तेनाहितवासनोत्पत्तेरदोषः।

एवं प्रधानादिविकल्पेष्विप यथागमं शब्दार्थाकारिविकल्पानुभववासनो-त्पत्तिर्व्याख्येया। एवमतीतादीनामिविषयत्वे प्रसङ्गादनुपकारको विषय इति यदु-क्तन्तदैकान्तिकमेव। तथा व्यक्ती<sup>2</sup>नामसिद्धोपकाराणामविषयत्वान्नास्ति सामान्यज्ञाने प्रतिभासः। ततश्च यदुक्तं(।) समर्था व्यक्तयो विज्ञाने प्रतिभासना-दिति (।) तस्यासिद्धत्वमुक्तं।

अधुना प्रतिभासमञ्ज्ञीकृत्यानैकान्तिकत्वमाह । भावाभावेत्यादि । अर्थभावे भावस्तदभावे चाभावो विज्ञानस्य भावाभावानुविधानं । तस्माद्धेतोरर्थस्य विज्ञाने सामर्थ्यं गम्यते । न तु प्रतिभासनात् । यस्माद् वस्तुस्थित्या सामान्य-स्यासत्यिप प्रतिभासने विकल्पविज्ञाने सामर्थ्यभ्युपगमात् । तदेवाह (।) अप्रति-भासिनोपीत्यादि । न हि व्यक्तिव्यतिरेकेण सामान्यं प्रतिभासते । यदिष सामान्य-

### अभिन्नप्रतिभासा धीर्न भिन्नेष्वित चेन्मतम्।

नानेकस्मात् एककार्यकरणमिति वाष्यम् । ग्रय चेत् भिन्नेषु ग्रथेषु तव्यवस्थानं, भीरभिन्नप्रतिभासिनी च न हि स्यात् । न सामान्यप्रतिभासिनीषु स्वलक्षणप्रतिभासः । तवभाषेऽपि तासां भावात्, ग्राकारान्तरेण स्वविज्ञाने प्रतिभासनात्, एक-

प्रतिभासि विकल्पविज्ञानन्तदिप वर्ण्णसंस्थानाद्याकारमेव। न हि तत्रापि वर्ण्णा-द्याकारविविक्तोम्यः सामान्याकारो लक्ष्यते। न च वर्ण्णसंस्थानाद्यात्मकं सामा-न्यं। तस्मान्न वस्तुस्थित्या सामान्यं प्रतिभासते (।) तथापि तस्याप्रतिभासिनो भवन्मतेन भावात्। विज्ञाने सामर्थ्यात्। भाव्यते जन्यते कार्यमनेनेति भावः सामर्थ्यमुच्यते। सत्यपि च प्रतिभासने नास्ति सामर्थ्यमिति दर्शयन्ताह। प्रति-भासिनामित्यादि। विष्लवन्ते वस्तुत्वादपगच्छन्तीति विष्लवाः केशादय एव<sup>5</sup>(।) विष्लवा इति विग्रहः। ते हि तैमिरिकादिदर्शने प्रतिभासन्ते तथापि तेषामभावात्। पूर्ववद् भावशब्दव्युत्पत्तेरसामर्थ्यमभावशब्देनोच्यते। विज्ञानजननं प्रत्यसामर्थ्य-मित्यर्थः। तदेव सामर्थ्येपि प्रतिभासदर्शनात् प्रतिभासनात् सामर्थ्यमित्यस्याने-कान्त उक्तो भवति।

''तदैकमुपकुर्युस्ताः कथमेकान्धियं च ने''ति (१।१०७)

यदुक्तन्तत्र परस्योत्तरमाशंकते । अभिन्नेत्यादिना । अभिन्नप्रतिभासा एकाकारा । भिन्नेषु स्वलक्षणेषु । तेषां स्वलक्षणानामाकारस्तदाकारः सोपित आहितो यस्याम्बुद्धौ सा तथा (।) एवंभूता चासावभिन्नप्रतिभासिनी च न हि स्याद् यदि विलक्षणेभ्य एवोत्पद्येत । भवति चाभिन्नप्रतिभासिनी । तस्मान्न विलक्षणेभ्य एवोत्पद्येते किन्तु सामा नियायोदिति ।

82a

नेत्यादिना प्रतिविधत्ते। एतत्कथयित (।) यदि स्वलक्षणानि स्वाकारा वा (?)तेन सामान्याकाराणां बुद्धीनां जनकानीष्यन्ते तदेतद् युज्यते। भिन्नेषु कथमभिन्नप्रतिभासा बुद्धिरिति। तच्च नास्ति यतो न सामान्यप्रतिभासिनीषु बुद्धिषु स्वलक्षणप्रतिभासः। यस्मात् सामान्यप्राहिणीषु बुद्धिषु स्वलक्षणप्रतिभासः। साभ्युपगमे तिस्रः कल्पानाः। (१)येन रूपेण चक्षुरादिबुद्धिषु व्यक्तयो भासन्ते तेनैव सामान्यबुद्धिष्विषि (२) सामान्यबुद्धौ वा यदूपमाभाति तदेव स्वलक्षणानां। (३) रूपद्वयं वा एकस्य भेदस्याभ्युपगन्तव्यं। येन केन चक्षुरादिबुद्धिषु भासते-जन्येन विकल्पबुद्धिष्विति।

(१) तत्राद्ये पक्षे चक्षुरादिबुद्धिवत् स्वलक्षणाभावे सामान्युबुद्धीनामप्य-भावः स्यान्त चैवं। त**दभावेपि** तस्य<sup>2</sup> स्वलक्षणस्याभावेपि **तासां** सामान्यबुद्धीनां

#### स्मिन्ननेकाकारायोगा (दतिप्रसंगा) च्छ ।

453<sup>2</sup> तस्मान्नेयं<sup>7</sup> तदुब्भवा भिन्नार्थग्राहिणी ग्रभिन्ना भाति। ग्रतत्प्रतिभासिन्यपि ग्रध्यवसायविश्वमात् व्यवहारयति लोकम्। स तु तस्यां प्रतिभासमान ग्राकारो नार्थेष्वस्ति, ग्रन्यत्र भैदाभेदिनः<sup>1</sup>। स चारूप एव। तमेवाकारं गृहीत्वा तथा विप्लवत इत्युक्तं प्राक्।

भावात् । (२) द्वितीयस्य पक्षस्याभावमाह । आकारान्तरेत्यादि । सामान्या-कारादाकारान्तरेणासाधारणेन स्वज्ञाने चक्षुरादिज्ञाने प्रतिभासनान्न सामान्या-कार एव रूपं व्यक्तीनां । (३) तृतीयम्पक्षं निराकर्त्तुमाह । अनेकाकारायोगादिति । एकस्यानेकत्वमयुक्तमेकानेकत्वयोर्विरोधात् । अतिप्रसङ्गा<sup>3</sup>च्चेत्येकस्यानेकत्वकल्प-नायां न क्वचिदेकत्वं स्यादित्यर्थः । स्वलक्षणं च सामान्यबुद्धौ न प्रतिभासते ।

यत एवन्तस्मान्नेयं सामान्याकारा बुद्धिः । भिन्नार्थपाहिणी (।) आहितस्वल-क्षणाकारा सत्यभिन्नाकारा भाति । तदुव्भवा भिन्नपदार्थोद्भवा । किन्तु स्वल<sup>4</sup> क्षणग्राहिणोनुभवेनाहितां वासनामाश्रित्य प्रकृत्या भ्रान्तैवयमुत्पद्यते । पारम्पर्ये <sup>4</sup>-च व्यक्तयस्तस्याः कारणं कथ्यन्ते ।

यदि सामान्यबृद्धिर्ने स्वलक्षणप्रतिभासिनी कथं स्वलक्षणे लोकं प्रवर्त्तय-तीति चेदाह । अत्तरप्रतिभासिन्यपीत्यादि । अस्वलक्षणप्रतिभासिन्यपि स्वप्रति-मासेऽनर्थेऽअर्थाध्यवसायविश्वमाद्धेतोव्यंवहारयति लोकं दृश्यविकल्प्यावेकीकृत्य प्रवर्त्तेयतीति यावत् । यदि सामान्यबृद्धिः सामान्याकारा स एव पारमाधिकन्तिहि सामान्यस्भविष्यतीत्याह । स तु तस्यामित्यादि । स प्रतिभासमानः सामान्याकारो नार्येष्वस्ति । तस्य व्यतिरिक्तस्य व्यतिरेकेणानुपलस्भनात् । अव्यतिरिक्तस्य च व्यक्तिवदनन्वयात् ।

कथन्तर्हि व्यक्तिष्वभिन्नाकारप्रतिभास इत्याह । अन्यत्र भेदादभेदिन इति । भेदोन्यापोहः स एव प्रतिव्यक्त्यभेदी । तथा हि यथैका गोव्यक्तिरगोव्यावृत्ता त-थान्यापि । तदनेन प्रकारेण स्वलक्षणान्येव विजातीयव्यावृत्तान्यभेदीनि भेद-इत्युच्यन्ते । अन्यत्र शब्दश्चायम्बिभक्त्यन्तप्रतिरूपको निपातः । अन्यशब्द-समानार्थः । त त्वयन्त्रल्प्रत्ययान्तः सप्तम्यर्थस्याविवक्षितत्वात् । तेनायमर्थो यथोक्तेन प्रकारेण स्वलक्षणात्मकाद् भेदादभेदिनोन्यः प्रतिभासमान आकारो-82b र्थेषु नास्ति किन्तु स्वलक्षणात्मक एव भेदो विजातीयव्यावृत्तेरभेदी सर्वत्र विद्यतेऽ-भेदाध्यवसायात् । अभेदाध्यवसायस्य च स एव भेदः पारम्पर्येण निमित्तं ।

ननु बुद्धावभिन्नाकारः प्रतिभासते कथमर्थेषु नास्तीत्युच्यत इत्याह । स चा-रूप इति (।) ह्यर्थे च शब्दः । स हि विकल्पप्रतिभस्याकारो निःस्वभावस्तत्त्वा- द्वपि च सामान्यवस्तुवाहिवदिष व्यक्तीनां भेद एव कर्च तत्र बुद्धा-कारभेद<sup>2</sup> इति तुल्यं चोद्यम्। न तुल्यं, तत्र सामान्याभेदादिति खेत्। ननु तत्र तस्य सतोऽपि द्वाभासो न सक्यते, सा हि बुद्धिवर्णसंस्थानवती विभाष्यते। न वेवृशं सामान्यम्। न च ततोऽन्यत्र <sup>3</sup> द्वभेदाकारोऽपि क्षचित्।

षाकृतिसामान्यवादिनोऽपि स तथा विशेषवत् तस्य ग्रन्थतिरेकात् श्रर्थावृत्ति-रिति भेदात् नाभिन्नः प्रतिभासो युज्यते ।

न्यत्वेन परमार्थतो व्यवस्थापयितुमशक्यत्वादिति संप्रत्येवोक्तत्वात् । तमेवा-कारङ्गृहीतबुद्धिस्तदाकारोत्पत्तिरेवास्याः ग्रहणन्तथेत्यरूपस्याकारस्य ग्रहणाद् विष्लवते भ्रान्ता भवतीत्युक्तम्प्राक् । अशक्तिरेषा विकल्पानामविद्याप्रभवत्वा-दिनोक्तत्वात् ।

दोषस्य परिहारमुक्तवाऽधुना तुल्यदोषतामापादयन्नाह। अपि चेत्यादि। न तुल्यमिति परः। तत्रेति भिन्नासु व्यक्तिषु तत एव सामान्यात्तुल्याकाराद् बुद्धि-रिति न तु<sup>2</sup>ल्यं चोद्यं।

निवत्यादि सि द्धा न्त वा दी। तत्र व्यक्तिषु तस्य सामान्यस्य सतोष्या (?प्या) भास आकारो न लक्ष्यते। यद्धा तत्रेति विकल्पिकाविकल्पिकायां बुद्धौ। स्यादेतद् (।) विकल्पिकायान्तस्याभासोस्तीत्याह। सा हीत्यादि। सा हि विकल्पिका बुद्धिवंण्णंसंस्थानवती विभाग्यतेऽनुभूयते। वण्णीद्याकारमेव सामान्य-मिति चेदाह। न चेत्यादि। ई<sup>3</sup>वृशमिति वर्ण्णंसस्थानाकारं गुणत्वाद् वर्ण्णं-संस्थानादेः सामान्यस्य च गुणव्यतिरेकात्। न च तत इति वर्ण्णंसंस्थानादेः।

एवं तावद् भिन्नं सामान्यं निराकृत्याभिन्नं निराविकीर्षन्नाह । आकृती-त्यादि । स्वलक्षणानामात्मभूतमेव सादृश्यमाकृतिस्तदेव सामान्यन्तस्य वादः स यस्यास्ति । तद्वा विदतुं शीलं यस्य सां ख्य स्य स तथा । विशेषवित् स्वलक्षणवत् तस्य सामान्यस्य स्वलक्षणावव्यतिरेकाद्वेतोर्थान्तरे द्वितीयादिव्यक्तिष्व-वृत्तिः । इति हेतोस्तदिप सामान्य स्वलक्षणमेव जातन्ततो भेवाद्वेतोर्विद्यमानस्य नाभिन्नः प्रतिभासो युज्यते व्यक्तिष्वत्यघ्याहारः ।

तदेवमु द्यो त क रा द्यभिहितमभिन्नप्रतिभासमभ्युपगम्य व्यतिरिक्तस्याव्यति-रिक्तस्य च सामान्यस्यायो<sup>5</sup>गाद् भ्रान्तिरेवायं व्यक्तिष्वेकाकारप्रतिभास इत्युक्तं।

¹ Bām-po bži-pa = चतुर्थमाह्निकम्

द्मथवा। धस्तु बुद्धेः प्रतिमासः— "द्मभिन्नप्रतिमासाधीनं भिन्नेव्वित"

प्रतिभासो घियां भिन्नः समाना इति तद्प्रहात् ॥१०९॥

श्रस्तु प्रतिभासो थियां भिन्नाः समाना इति तासां ग्रहणात् । नैव तासु श्रभिन्नः प्रतिभासः समाना इति ग्रहणात् । न हि एकप्रतिभासे समाना इति युज्यते । किन्तीह ? तदेवेदमिति ।

द्वयस्य $^5$  सम्बन्धादिति चेत्। न स्रप्रतिबद्धस्य सम्बन्धायोगात्, स्रिति-प्रसङ्गाच्च। ताः समाना इति चेत्, कथमन्योन्यस्य साम्यम् ? तत्सम्बन्धादिति चेत्। न। $^6$ 

अधुनास्त्येकप्रतिभासो व्यक्तिष्वित्याह । अथवास्त्वित्यादि । यदुक्तम् (।) अभिन्नप्रतिभासा धीर्न भिन्नेष्वित्येतदस्तु । इष्टमेवैतदित्यर्थः । यतः प्रति-भासो धियां सामान्यबुद्धीनां भिन्नः । किङकारणं (।) समाना इति तासां व्यक्तीनां प्रहणात् ।

नैवेत्यादिना व्याचष्टे । तास्विति सामान्यबुद्धिषु<sup>8</sup> अभिन्न इत्येक (ः) प्रतिभा-सोस्ति (।) किं कारणं (।) तासां व्यक्तीनां समाना इति ग्रहणात् ।

ननु समाना इति ग्रहे सत्येकप्रितिभासः कस्मान्न युज्यत एवेत्यत आह । न ही-त्यादि । किन्तिह तदेवेति यत्पूर्वदृष्टन्तदेवेदन्दृश्यत इत्येवं स्यान्न तु पूर्वेणदं समान-मिति भेदाधिष्ठानत्वात् समानव्यवहारस्य । द्वयस्येत्यादि । यदि सामान्यमेव 832 केवलन्ता<sup>7</sup>भिर्बुद्धिभिर्गृह्मते तदा भवेदयं दोषः । किन्तु सामान्यं विशेषश्च द्वयमिप सामान्यबुद्या गृह्मते । ततो द्वयस्य ग्रहणाददोषः । यतस्तेनैव सामान्येन युक्ता विशेषाः समाना इति गृह्मन्त इति ।

तथापीत्या चा र्यः । द्वयस्य ग्रहणेषि कल्प्यमाने तिदिहेति स्यात् । तत् सामान्यं यत्पूर्व व्यक्तौ दृष्टन्तदिह व्यक्त्यन्तरे दृश्यत इत्येवं स्यान्न तु समान इति व्यक्तिभ्य ए कान्तिभिन्नत्वात् सामान्यस्य । तदेवेत्यर्थान्तरभूतं गोत्वादिकं तासां व्यक्तीनां साम्यं येन तास्समाना इति चेत् । अन्यः सामान्यात् साङ्ग्यस्य स्वलक्षणस्य कथं केन प्रकारेण साम्यं । न केनचिदित्यभिप्रायः । तथा हि व्यक्तिरूपानुकारात् सामान्यं व्यक्तीनां साम्यं कल्प्येत (।) तच्च नास्ति व्यक्तिभ्योऽत्यन्तंविलक्षणन्वात् सामान्यस्य । नाप्यनेनान्ये समाना येन तत्साम्यं स्यात् । न हि व्यक्ति-रूपानुकारादिना साम्यं किन्तु तत्सम्बन्धात् । व्यक्तिभिः सम्बन्धात् । सामान्यं व्यक्तीनां सामान्यमिति चेन्नैतदेवं । किङ्कारणम् (।) अप्रतिबद्धस्य व्यक्ताव-

कवन्ता भिष्मधीपाद्याः समाश्चेदेककार्यता । सादृश्यं ननु थीः कार्य तासां सा च विभिद्यते ॥११०॥

ग्रहणदर्शनात् । ग्रासु ग्रभिन्नप्रतिभासः।

ननु ग्रास्वभिष्रप्रतिभास, न तब्<sup>7</sup>वर्शने भेदाभेदप्रतिभासात् न समानाः 453b

नायत्तस्य तामिरनुपकृतस्येत्यर्थः। समवायलक्षणेन सम्बन्धेन सम्बन्धात् सामान्यस्य साम्येभ्युपगम्यमाने **ऽतिप्रसं**गः संख्यासंयोगकार्यद्रव्याणामपि सामान्यरूपता स्यात् ।3 ततरच तत्सम्बन्धात् संख्येयादिषु समानप्रतिभासः स्यात् ।

कथिनत्यादि परः। समाना इति ग्रहणाद् व्यक्तिषु प्रतिभासभेदः साध्यते (1) तच्चैतद् विरुद्धं । यस्मात् समाद्येता व्यक्तयः कथिमनन्नधीप्राह्या एवेति सावधारणं । अभिन्नधीग्राह्मा अपि प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । तथा हि यत्र किञ्चित् सामान्यं किवच्च विशेषस्तत्र समाना इति ग्रहणं युक्तमन्यथा<sup>4</sup> घटपटादिव-दभेदप्रतिभासः स्यान्न समाना इति।

तद्वयाचष्टे । नन्वित्यादि । आसु व्यक्तिष्वित्यनेन विशेषरूपमाह । अभिननः प्रतिभासः सिद्ध इत्यध्याहार्यः।

अनेन च सामान्यस्य रूपम्क्तं।

तदेवं साधारणाऽसाधारणरूपग्रहणाद् व्यक्तयः समाना गृह्यन्त इति समु-दायार्थः। तत्कि समानेष्वेकानेकप्रतिभासो विद्यते येनैवमुच्यते।<sup>5</sup> यदि स्यादि-हेति बुद्धिः स्यादित्युक्तं । सामान्यात्मकत्वाद् विशेषाणां समाना इति प्रतिभास इति चेत्। नन्वनुगतप्रतिभासाभावे सामान्यमस्तीति कृतः। न च समानरूपान्य-थानुपपत्त्या सामान्यकल्पना युक्ता। स्वहेतुभ्य एवं केषांचित् समानामेबोत्पत्तेः केषांचिदसमानां। न च सामान्यात् तेषां समानरूपता युज्यत इत्युक्तं।<sup>6</sup>

तेन यदुच्यते भट्टेन ॥

"न चाप्रसिद्धसारूप्यानपोहविषयात्मना। शक्तः कश्चिदपि ज्ञातुं गवादीनविशेषतः॥ अथासत्यपि सारूप्ये स्यादपोहस्य कल्पना। गवाश्वयोरयं कस्मादगोपोहो न कल्प्यते॥ शावलेयाच्च भिन्नत्वं बाहुलेयाश्वयोस्समं। सामान्यं नान्यदिष्टं च क्वागोपोहप्रवर्त्तनं ॥ अपोद्यानपि चाश्वादीनेकधर्मान्वयाद ते।

83b

प्रतीयन्ते इति चेत् न हि एककार्य(ता)साबृश्येनैव । अर्थकाने द्वावाकारी वृष्टी। अवृष्टे यथा अर्थद्वयकल्पनेन स्वयमेव <sup>1</sup>एककार्या व्यक्तयः कल्पनाविषयतां उपगताः। तस्मावनया व्यभिचारेण तथा ऽऽरोप्यत इति न दोषः।

धीः कार्यं तासां सा च विभिद्यते। तहत् प्रतिष्ठव्यं तत्प्रतिभासिनोपि ज्ञानस्य (ध्यक्ति)<sup>2</sup>भेदात् कथ

न निरूपियतु शक्यस्तदपोहो न सिध्यती<sup>2</sup>ति" (।) १

अपास्तं । सामान्यमन्तरेणापि स्वहेतुभ्य एव गवादीनां समानामृत्पत्तेर्यदि नाम सारूप्यमर्थान्तरभूतं नेष्यते सरूपास्त्विष्यन्त एव ते। एवंरूपाश्च येन भव-न्त्यश्वादयस्ते सर्वेऽविशेषेणागोरूपतया निषिध्यन्त इति न काचित् क्षतिः।

आ चा र्यस्तु ''न नाम स्वहेतुभ्यः समाना उत्पन्नास्तथापि न सा<sup>1</sup>मान्यबलात् समाना इति प्रतीतिरिं ति दर्शयन्नाह । नेत्यादि । तद्दर्शन इति व्यक्तिग्राहिणि ज्ञाने । सामान्यज्ञाने वा । भिज्ञाभिश्वयोरिति विशेषसामान्ययोः । एककार्यतासादृश्य-मिति । एककार्यतैव सादृश्यं साम्यं तेनैच समाना व्यक्तयः प्रतीयन्त इत्यर्थः । न तु पारमाथिकेन सामान्येन । तेनैककार्यता सादृश्यं येषान्त एवापोह<sup>2</sup>विषया येषां त्वेककार्यता नास्ति तेऽपोह्या इति सिद्धं । यथा चैकान्तभिन्ना अप्येककार्यं कुर्वन्ति तथोक्तं प्राक् ।

कस्मान्न सामान्येन समाना प्रतीयन्त इत्याह । त हीत्यादि । अर्थकान इत्य-नुभवज्ञाने द्वावाकारौ भिन्नौ । अर्थद्वयकल्पनेत समानासमानकल्पनेन । कल्पना-विषयतामित्येकत्वारोपविकल्पविषयतां । तथैति समान<sup>3</sup>रूपतया । ग्रनया विकल्पबुद्धचा ।

नन्वित्यादि परः।

तासां व्यक्तीनां धीः कार्यं सा च विभिद्यतः इत्येतावान् कारिकाभागः। प्रतिभावमित्येतदपेक्ष्य पठितः। एवम्भावं प्रति। तद्ववित्यादि विवरणं। तत्प्रतिभासिनोपि व्यक्तिप्रतिभासिनोपि ज्ञानस्य। तद्वद्वचितभेदात्। कथमेक-कार्या व्यक्तयो नैव। (१११०॥)

स्यादेतत् (।) नानुभवज्ञानेनैककार्याः व्य<sup>4</sup>क्तयः किन्तु यत्तद्विकल्पकमेक-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ślokavārtika.

एककार्याः ? तद्धि तासां कार्यं भिष्यते । घटादेः उवकाहरणादि व्यवेककार्यं तदिष प्रतिद्रव्यं भेदात् भिष्यत एवेति । भिष्मानां नैककार्यता इति चेत् । नार्यं बोषः । एवम्—

एकप्रत्यवमर्शस्य हेतुत्वाद् धीरभेदिनी । एकघोहेतुभावेन व्यक्तीनामप्यभिन्नता ॥१११॥

निवेदितमिबं यथा वस्तूनां न स्वभावसंबन्धः । तत्र एकाकारा बृद्धि-भ्रान्तिरेव। तां क्रमेण भेदिनो विकल्पहेतवो भवन्तः पदार्था न

रूपाध्यारोपेण तदपेक्षयेत्यत आह । तद्धीत्यादि । तद्धधनुभवज्ञानन्तासां व्यक्तीनां कार्यं न विकल्पविज्ञानन्तस्य व्यक्त्यभावेपि भावात् । तस्यैव च विकल्पस्य समाना इत्येवमुत्पद्यमानस्य व्यक्तिषु किं साम्यं । पटादीनां शीतापनयनमित्येवमादिपरि-ग्रहः । प्रतिद्वव्यमित्यव्ययीभावात् षष्ठिया अम्भावः । ह द्रव्यस्य द्रव्यस्य यो भेदस्त-स्माद् भेदात् कारणभेदाद् भिद्यत इति यावत् ।

नेस्या चा यै:। एकप्रस्थवमर्शस्येति स्विविषयस्यैकाकारप्रत्ययस्य हेतुस्वाद् धीर्निविकित्पका सिवकित्पका वाऽभेदिनी भाति। एकधीहेतुभावेनेत्यध्यवसितैक-रूपाया बुद्धेर्हेतुत्वेन व्यक्तीनामभिन्नता भाति।

एतदुक्तम्भवति । प्रत्येकं यद्यपि व्यक्तिस्वरूप<sup>7</sup>ग्नाहिण्यो धियो भिन्नास्त- 842 थापि प्रत्यभिज्ञया तासामेकत्वमध्यवसीयते । अनेन चैककार्यतासादृश्येन व्यक्ती-नामेकत्वं । न त्वेकपरामर्शहेतुत्वेनानुभवज्ञानानामेकत्वमुपचर्यते । नापि तथा-भूतानुभवज्ञानहेतुत्वेन व्यक्तीनामेकत्वमुपचर्यते । स्खलितप्रत्ययविषयत्वा-भावादुपचरितोपचाराभावाच्च । वृत्त्यर्थानुरूपश्च कारिकार्थो न व्याख्यातः स्या<sup>1</sup>त् । (1१११॥)

ननु यद्येककार्यतासादृष्येन व्यक्तीनामेकत्वाध्यवसायः कथर्न्ताह बुद्धीना-मेकत्वाध्यवसायः । एककार्यत्वाभावात् । अथ ताः स्वभावत एकत्वावसायं जनयन्ति व्यक्तयोप्येवम्भविष्यन्तीति किमेककार्यतासादृष्ट्येन ।

सत्त्यम् (।) आचार्यं दिग्ना गा भिप्रायेणैवमुक्तमित्यदोषः। तस्मादेकत्वा-ध्यवसादेकत्वमिष्यते। न परमार्थत इत्यत आह<sup>2</sup>। निवेदितमित्यादि। "सर्वभावाः स्वभावेन व्यावृत्तिभागिन" (प्र० वा० १।४२) इत्यत्रोक्तत्वात्। तत्रेत्यसंसर्गिषु भेदेषु। एकाकारा वृद्धिरतस्मिस्तद्ग्रहाद् श्रान्तिरेव।

अथ स्यात् (।)सामान्यमन्तरेण भ्रान्तरेवायोग इत्यत आह । **तान्त्वित्यादि ।** ताम्भ्रान्तिम्भेदिनः **पदार्था व्यावृत्तानि** स्वलक्षणानि क्रमेण जनयन्ति न साक्षात् ।

84b

जनयन्तीति निवेदितम्। स त्वेषामिममोऽतत्कारिस्वभावविवेकः, 5 इति ज्ञानादेः कस्यविवेकस्य करणात्।

तविष प्रतिव्रष्यं श्रभिन्नम् प्रकृत्या श्रभेदावस्कन्दिनो हेतुस्वात् श्रभिन्नं स्याति । तथाभूतहेत्वभेवाध्यवसायस्य ज्ञानाद्यर्थस्य हेतुस्वात् , स्यस्तयोषि । प्रकृत्या 45325 एकं प्रस्ययं संसृष्टाकारं स्वभावभेवपरमार्थानुपचरितं जनयन्तीति श्रसकृष्ठिनेवितम् ।

एवं चेत् एककार्यवस्तुभेदः।

स्वभाव (त) इति प्रकृत्या । चकारो निवेदितमित्यस्या नुकर्षणार्थः । एतदिष तत्रैव प्रस्तावे निवेदितं । कमेणेति यदुक्तन्तस्य व्याख्यानं विकल्पहेतवो भवन्त इति । विकल्पकारणत्वादनुभवज्ञानम्विकल्पः । विकल्पहेतोरनुभवज्ञानस्य हेतवो भवन्त इत्यर्थः । व्यक्तयोनुभवज्ञानं जनयन्ति तच्वैकाकारा भ्रान्तिमित्ययं कमार्थः ।

स त्वेषामित्यादिना का रि का र्थमाह । सर्वेषाम्भावानाम्भेदोन्या पोहः । कि स्वभावोऽतत्कारिविवेकः स एषामिभन्न इत्युच्यते । कस्माद् (।) झानादेरर्थ-स्येन्द्रियस्योदकाहरणादेश्च कस्यचिदित्यात्मानुरूपस्यैकस्य करणात् ।

यद्वा (।) ननु बुद्धेरैवायमभिन्नाकारः कथं व्यक्तीनामित्यत आह । स स्वाकार एवां बाह्यानामभिन्नस्तयैव प्रतीतेः (।) प्रतीतिरेव कुतः । ज्ञानादेः कस्यचिदेकस्य करणात् (।) स चाका रो भेदोन्यापोह इत्युच्यते न सामान्यं । किङ्कारणम् (।) प्रतास्कारिस्वभावविवेको यतः ।

एतदुक्तम्भवति । प्रतिव्यक्तिर्गोर्गेारिति प्रत्ययेनातत्कारिस्वभावविवेको-तत्कारिस्वभावविविक्त एव स्वभावो विषयीक्रियते । न त्वर्थान्तरभूतं सामान्यन्तेन भेद इत्युच्यते । एतत्पश्चार्ढस्य व्याख्यानं ।।१११।

ननु कथं ज्ञानादेरेकत्विमत्याह । तवपीत्यादि । पूर्वार्द्धस्यैतद् व्याख्यानं । तविष ज्ञानादिकार्यमभिननं ख्यातीति सम्बन्धः । प्रकृत्येति स्वभावेन । अभेदावस्कन्ति इत्यभेदाध्यवसायिनः । तथाभूतेत्यादिना व्यक्तीनामिष विकत्यं प्रति पारम्पर्येण कारणत्वमाह । अभेदावसायो विद्यते यस्मिस्तस्य ज्ञानादे-रित्यनुभवज्ञानस्योदकाद्याहरणादेश्चार्यस्य हेनुत्वात् कारणा<sup>7</sup>त् क्रमेण व्यक्त-योप्येकं प्रत्ययं जनयन्तीति सम्बन्धः । किम्विशिष्टमित्याह । संसृष्टाकारमित्यादि । संसृष्टो व्यक्तिष्वारोपित एक आकारो येन स तथा । स्वभावभेदोन्य-व्यावृत्तं रूपं स एव परमार्थोनुषवरित्योऽस्येति विग्रहः । पारम्पर्येण व्यावृत्तस्वलक्षण-द्वारायातत्वाद् विकल्पस्य ।

ननु च तान्तु भेदिनः पदार्था इत्यादिनाऽयम<sup>1</sup>र्थोऽनन्तरमेवोक्तः।

#### सा चातत्कार्यविश्लेषः, एव ।

तदन्यस्यानुवर्त्तिनः।

**घर**ष्टेः प्रतिवेधाच्चः;

न हि दृश्यं विभागेन न प्रतिभासत इति $^1$ । सित वा श्विचद् धनाश्रितं कयं ज्ञानहेतुरित्येतदप्युक्तम्। संकेतोपि न युक्तः। तस्मात्—

संकेतस्तद्विद्धिकः ॥११२॥

एव युक्तः। योयं ग्रन्योन्यं विवेकः भावानां तत्त्रतीतये संकेतोऽपि

सत्त्यं (।) किन्तु क्रमेण विकल्पहेतवो भवन्त इत्याद्यस्यैवार्थोऽनेन स्फुटीकृतः। एककार्यभेदवस्तुभूतं सामान्यम्भविष्यतीत्यत आह । सा चैत्यादि । सा चैककार्यता । अतत्कार्यम्यो विश्लेषो व्यावृत्त एव स्वभावो न वस्तुभूतं सामान्यं। कि कारणन्त-वन्यस्य स्वलक्षणादन्यस्यानुर्वात्तनोन्वियनो वस्तुनो व्यक्तिव्यतिरेकेणा²वृष्टेः प्रतिषेधाच्य पूर्वोक्तात्।

न हीत्यादिना व्याचष्टे । बृश्यमुपलिश्वलक्षणप्राप्तं विभागेन व्यक्तिभ्यो भेदेन । सित वा सामान्ये नित्यत्वादनाधेयातिष् (?श)यत्वेन क्वचिंब् व्यक्तधन्तरे स्नाश्चितं कर्षं ज्ञानहेतुः । नैव । आश्चयव्यंग्यस्य तस्य ज्ञानहेतुत्विमष्टिमत्य-भिप्रायः । एतदप्युक्तमित्यनेन सम्बन्धनीयं । अस्यापि प्रागुक्तत्वात् ।

यत<sup>3</sup> एवम्भूतं सामान्यं नास्ति । तस्मात् संकेतोपीत्यादि । तिवत्यन्यापोर्हः सम्बध्यते । तस्यास्यापोहस्य विकल्पेन स्वाकाराभेदेनाध्यस्तस्य वित् ज्ञानं । तत्पूर्वको लाभश्च । तिद्वत् । सैवार्थः फलमिति विशेषणसमासः । (स)मयस्यास्ति संकेतस्येति मत्वर्थीयष्ठन् । विकल्पाध्यवसितबाह्यार्थप्रतिपत्त्यर्थमिति समुदायार्थः । सर्वश्चारम्भः फलार्थ इ<sup>4</sup>ति विदिलीभार्थोप्याक्षिप्त एवान्यथा संकेतकरणस्य वैयर्थ्यात् ।

नन् तिद्वदर्थो यस्येति बहुबीहिणा भवितव्यं लाघवात् । बहुबीहिणोक्तत्वान्म-त्वर्थस्य तिद्वभा(गा)नृत्पत्तिर्लाघवत्वं । तथा च भाष्य पक्तं ''कर्मधारयाद् बहुवीहिर्भवतीत्यादि''।

नैष दोषः। इदमपि तत्रोक्तं <sup>च</sup> "क्वचित्कर्मधारय एव सर्वसाधनाद्यर्थं" इति। आकृतिगणत्वाच्च स<sup>5</sup>र्वसाधनादेस्तत्रायन्तद्विर्दाधकशब्दो द्रष्टव्यः। (।११२॥)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vyākaraņa-mahābhāşya.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid.

कियमाणोऽतत्कारिविवेकेन प्रवृत्या एव शोभते। अतत्कारिविवेकेन प्रवृत्त्यर्थतया श्रुति:।

यदि तत्प्रतीत्पर्थो न संकेतः, तस्य व्यवहारकालेऽपि असंस्पर्धाभान्य-परिहारेण प्रवर्त्तेत<sup>3</sup>। न हि तेषां तेभ्यः स विवेकः शब्देन चोद्येत।

साच श्रुतिः---

श्रकार्यकृतितत्कारतुल्यरूपावभासिनी ॥११३॥ धियं वस्तु(पृथग्भावमात्रबीजामनथिकाम्)।

योपमित्यादि विवरणं । अन्योन्यं विवेकोन्यव्यावृत्तः स्वभावो भावानान्त त्प्रतीतये तन्निश्चयार्थं स्वप्रतिभासेऽध्यवसितबाह्यरूपे संकेतोपि क्रियमाणः शोभेत युक्तियुक्तत्वात् (।) किंमर्थं क्रियत इत्यत आह । अतत्कारीत्यादि । विवक्षितार्थं क्रियाकारिणो ये न भवन्ति तेषां विवेके न परिहारेण प्रवृत्त्पर्यतया । अतत्कारिषु-प्रवृत्तिर्माभूदित्यर्थः ।

अमुमेवार्थं व्यतिरेकमुखेण(?न) द्रढयन्नाह । यदीस्यादि । तस्यान्य-परिहारस्य प्रतीस्यर्थो यदि न संकेतस्तत्कारिणी तदन्यपरिहारस्य व्यवहारकाले-प्यसंस्पर्शात् । यद्वा यदि न तत्प्रतीत्यर्थः संकेन इति विजातीयव्यावृत्तस्वभाव-852 प्रतीत्यर्थः संकेतः(।)तदा तस्यान्य<sup>7</sup>व्यावृत्तस्य स्वभावस्य व्यवहारकालेपि न केवलं संकेतकालेऽसंस्पर्शाच्छव्देनाविषयीकरणान्नान्यपरिहारेण प्रवर्तेत ।

एतदुक्तम्भवति । यदा विधिरूपेणान्यव्यावृतोर्थो विषयीकृतस्तदान्यव्यव-च्छेदः प्रतीयेत । एतदेवाह । न हीत्यादि । विवेक इति विविक्तः स्वभावः । तेषान्तत्कारिणान्तेभ्य इत्यतत्कार्येभ्यः । यदि हि तस्य विविक्ता स्य स्वभावस्य प्रतीतये संकेतः कृतः स्यादेवं व्यवहारेपि शब्देन चोद्येत (।) तथा चान्यपरिहारेण प्रवर्तेतित संकेतोपि तद्विदिश्वक एव युक्तः ।

ननु च शब्दजनिता बुद्धिः स्वाकारमेव बाह्यतयाध्यस्य ग्रहणादलीका। नतश्च तज्जनकस्य शब्दस्य कथम्बस्तुसम्बादः कथं चान्यापोहविषयत्विमित्यत आह।

सा चेत्यादि। अन्यापोहप्रति<sup>2</sup>पत्त्यर्थं या संकेतिका। सा च भ्रुतिः। वियं जनयन्त्यपीति सम्बन्धः। किम्बिशिष्टाम् (।) अकार्यकृति। अवाद्यरूपे स्वाकारे। तत्कारि वुल्यरूपेणार्थिकयाकारि बाह्यैकरूपेणावभासोध्यवसाय इति तृतीयासमासः स यस्या विद्यत इति पश्चात् मत्वर्षीयः।

जनयन्त्यप्यतत्कारिपरिद्वाराङ्गभाव<sup>4</sup>तः ॥११४॥ वस्तुभेदाश्रयाच्चार्थे न विसंवादिका मता । ततोऽन्यापोहविषया तत्कर्जाश्रितभावतः ॥११५॥

एकं तमाकारमारोप्यार्थेषूत्पद्यमानां मिष्यावभासित्वात् ग्रकार्यकारिण-मिष<sup>5</sup> कार्यकारिणमिवाध्यवसन्तीं वस्तुपृथग्भावमात्रक्षेजां समानाध्यवसायां मिष्यां जनयन्त्यपि श्रुतिः तदन्यपरिहाराङ्गभावात्, परमार्थतः तद्व्यतिरे-

एतदुक्तम्भवति । स्वाकारमबाह्यं बाह्यमिवाध्यवस्यन्तीमिति यावत् । एतेन प्रवृ<sup>3</sup>त्त्य (र्थ)त्वं श्रुतेराख्यातं ।

वस्तुभूतसामान्यमन्तरेण कुतस्तस्या उत्पत्तिरिति चेदाह । वस्तिकत्यादि । वस्तुनाम्पृथाभाव इतरेनरभेदस्तन्मात्रं बीजङकारणं पारम्पर्येण यस्याः सा तथो-क्ता । यतश्चानुगतं रूपं व्यावृत्तं चैकीकृत्य गृह्णात्यतोनिर्धकां जनयन्त्यपि श्रुतिरर्थे न विसम्वादिका । कस्माद् (।) अतत्कारिपरिहाराङ्गभावतः । विजाती वियाव्यवच्छेदहेतुभावतः ।

एतदुक्तम्भवति । यद्यन्यव्यावृत्तवस्त्वध्यवसायिनी बुद्धि जनयेच्छ्रृतिस्तदा तदन्यव्यावृत्त एव स्वलक्षणे पुरुषं प्रवर्त्तयतीति सम्वादिका स्यात् । संकेतकाले च श्रुतेरितरेतरभिन्न एव स्वभाव आश्रयस्तत्रास्याः संकेतितत्वात् । तदेवम्पारम्प-र्येण वस्तुभेदाश्रयाच्च कारणावर्षे । न विसम्वादिका मता । व्यवहा<sup>5</sup>रकाले-प्यन्यव्यावृत्तस्यैव वस्तुनः प्रापणात् ।

ननु विधिरूपेण वस्त्वध्यवसायात्कथं श्रुतेरन्यापोहिवषयत्विमित्यत आह । ततः इत्यादि । यतश्चातत्कारिपरिहारांगभावतः श्रुतेर्वस्तुभेदाश्रयत्वं च ततः कारणादन्यापोहिवषया । एतदेव द्वयमाह । तत्कर्त्राक्षितभावतः इति । तिस्मिन्नपोहे कर्त्तृभावतः । आश्रितभावश्च स्वार्थाभिधानद्वारेणार्थादतत्कारिपरिहाराङ्गभाव-तस्तिस्मिन्नपोहे कर्त्तृभावः श्रुतेः । व्यवहारकाले संकेतकाले च वस्तुभेदाश्रयद्वारेण प्रवृत्तेस्तिस्मिन्नपोहे श्रुतेराश्रितभावः ।

एकेत्यादिना कारिकार्थमाह। तिमत्येकमाकारं स्वप्रतिभासिनमारोप्यार्थेव्वध्यस्योत्पद्यमानां। स च स्वप्रतिभासो? मिष्यावभासित्वादकार्यकारी। तमेवंभूतमिप कार्यकारिणमिवाध्यवस्यन्तीं। अनेनाकार्यकृतंत्यादि व्याख्यातं।
वस्तुपृवन्भावसात्रमन्यव्यवच्छेदमात्रं यस्या बुद्धेरिति विग्रहः। मिष्याबुद्धि जनयन्त्यपि श्रुतिः (।)कस्मान्मिथ्याबुद्धिरित्यत आह। समानाध्यवसायामेकाकारा-

#### किषु धर्षेषु<sup>6</sup> न विसंवादिकेति।

तथा हि तेषु स व्यतिरेको भूतः, सर्वथाऽभ्युपगमनीयत्वात्। व्यतिरि454 क्तस्याव्यतिरिक्तस्य च सर्वथाऽयोगात्। तस्य वस्तुनि निवेशने शब्बज्ञानाभ्यां<sup>7</sup>
दूरोत्सृष्टमेव वस्तु स्यात् तद्विषयाभिमतस्य तत्स्वभावात्, ग्रन्यस्य वस्तुः
धर्मस्यापि क्वचिवसंस्पर्शात्। तत एव सा श्रुतिरन्यापोहविषयेत्युच्यते।

ध्रन्यब्यावृत्तेव्वर्थेषु व्यावृत्तिभेवं<sup>1</sup> विशेषेणोपादाय निवेशनात्, व्यवहा-

ष्यवसायां । तदन्यपरिहाराङ्गभावात् । विवक्षितादर्था दिन्यस्य परिहारांगभावतया व्यवच्छेदाश्रयभावतः । परमार्थतो वस्तुतः । तद्वचितरेकिष्वतत्कार्यव्यतिरेकिषु न विसम्बादिकेत्युच्यते । तथा ह्यनित्यकृतकादिश्रुतयो यथाभूतस्य नित्यादि-व्यावृत्तस्य वस्तुनो व्यावृत्तिमुपादाय संकेतितत्वाद् व्यवहारेपि तथा भूतस्यान्यपरिहाराङ्गभावेन प्राप्तिहेतवो भवन्ति । तेन यथार्थदर्शना व्यायातत्वाच्छ्रतेरपि सम्बादः ।

यद्वा यथाभूते व्यवच्छेदे सा श्रुतिः संकेतिता तस्य परमार्थतोस्ति वस्तुषु सद्भाव इतीयता लेशेनाविसम्वादित्वं न तु धूमादिवच्छब्दानामावश्यको वस्तुनि प्रतिबन्धस्तेषामिच्छामात्रप्रतिबद्धत्वात्।

अविसम्वादित्वमेव समर्थयन्नाह । तथा हीत्यादि । तेषु भावेषु स व्यतिरेको व्यवच्छेदो भूतः सत्यः (।) कृतः (।) सर्वथा सामान्याभ्युपगमेप्यवदयं व्यवच्छे-दस्याभ्युपगमनीयत्वादन्यथा व्यवच्छिन्नस्वभावाभावे सामान्यस्यैवाभावप्रसङ्गा-दित्युक्तं । सामान्योक्तापि तत्र भूत इति चेदाह । नैक इत्यादि । एकः सामान्यपदार्थो व्यक्तेव्यंतिरिक्तो वै शे षि का दीनामव्यतिरिक्तः सां ख्या नां न तेषु भूत इति सम्बन्धः । कस्मात् (।) सर्वथा व्यतिरिक्तस्याव्यतिरिक्तस्य च प्रमाण-वाधितत्वेनायोगादसम्भवात् । बाधकम्प्रमाणं प्रागुक्तं वक्ष्यते च ।

यदि पुनर्यथा प्रतिभासमि सामान्यं शब्देन चोद्येत तदा तस्य सामान्यस्य वस्तुन्यविद्यमानस्य समावेशने शब्देन विषयीकरणे। तस्य वा सामान्यस्य प्रमाण-बाधितस्य वस्तुनि बाह्यं निवेशनेऽभ्युपगम्यमाने इरोत्सृष्टमेवात्यन्तविष्ठकृष्ट-मेव वस्तु स्यात्। कृतः (।) शब्दशानाभ्यां शब्दात् तदुक्ताच्च ज्ञानादित्यर्थः। यद्वा शब्दज्ञानाभ्यां दूरमृत्सृष्टं त्यक्तं स्यात्। कृतः (।) तद्विषयाभिमतस्य शब्दादि-विषयाभिमतस्य । तस्येति सामान्यस्य वस्तुस्वभावात्। अन्यस्य सामान्यव्यतिरिक्त-स्य वस्तुष्वमंस्य वस्तुस्वभावस्य स्वलक्षणस्यासंस्य क्षित्रहणात्। यतश्च स्वलक्षणन्य गृह्णात्यथ च स्वाकाराभिन्नमध्यवस्यति। ततः एव सा भृतिरन्यायोहिवषयस्युच्यते।

रेज्यन्यपरिहारेच प्रवर्तनाच्च। डाब्रुक्चव्यतिरेकेण वृज्ञार्थप्रह्णे द्वयम् । डान्योन्याश्रयमित्येकप्रहाभावे द्वयाप्रहः ॥११६॥ संकेतासंभवस्तस्मादिति<sup>2</sup> केचित् प्रचन्नते । यदि एको वृजोऽवृक्षेभ्यो भिन्नः तस्य श्रवृक्षाग्रहणे तथा ग्रहणासामस्यात्,

ननु विधिरूपेण बाह्यस्यैवाध्यवसायात् कथमन्यापोहविषयेत्युच्यत इत्याह । अन्यत्यादि । विजातीयव्यावृत्तेष्वर्येषु व्यावृत्तिभेदिम्वजातीयव्यिच्छन्नस्वभाव-मिवज्ञेषेणेपादाय विजातीयव्यावृत्तमात्रं रूपमाश्चित्य सजातीयव्यक्तिषु शब्द-स्य निवेशनात् संकेतकरणादित्यर्थः । अनेनान्यापोहाश्चितत्वं श्रुतेराख्यातं । अन्य- 862 परिहारेण प्रवर्त्तनादित्यन्यापोहं प्रति कर्त्तुंभावः श्रुतेरुक्तः । (।११४॥)

अवृक्षेत्यादिना परस्य चोद्यमाशंकते (।)अन्यापोहवादिनः किल न विधिक्ष्येण वृक्षार्थस्य ग्रहणं नाप्य वृक्षार्थस्य । किन्त्वन्योन्यव्यवच्छेदेन (।) तत्र (।)अवृ-भग्यतिरेकेण पृक्षार्थग्रहणे वृक्षशब्दस्य योर्थस्तस्य ग्रहणेऽभ्युपगम्यमाने । द्वयं वृक्षावृक्षग्रहणमन्योन्याश्रयं। तथा ह्यवृक्षार्थव्यवच्छेदेन वृक्षार्थग्रहणे सत्यवृक्ष-ग्रहणपूर्वकं वृक्षग्रहणमंगीकृतं । अगृहीतस्यावृक्षस्य व्यवच्छेतुमशक्यत्वात् । अवृ-क्षस्यापि ग्रहणं वृक्षार्थव्यवच्छेदेनेति तत्रापि वृक्षग्रहणपूर्वकमवृक्षग्रहणमापिततं । वृक्षमगृहीत्वा तद्वभवच्छेदेनावृक्षार्थस्य व्यस्थापियतुमशक्यत्वात् । एवं वृक्षावृक्ष-योर्मघ्ये एकस्य वृक्षस्यावृक्षस्य वा ग्रहाभावे द्वयाग्रहः ।

यतश्च द्वयोरप्यग्रहस्तस्मात् कारणादन्यव्यवच्छिन्नेर्थे शब्दस्य यः संकेत उक्तस्तस्यासम्भव इति केचिवाचक्षते । तथा चाहो द्यो त क रः । "स यावच्चा-गान्न प्रतिपद्य³ते तावदगिव प्रतिपत्तिर्न युक्ता । यावच्च गान्न प्रतिपद्यते तावद्ग्यवीत्युभयप्रतिपत्त्यभाव" इति ।

एतमेवार्थ म्भ ट्टो प्याह।

"सिद्धरुचागौरपोद्धोत गोनिषेधात्मकश्च सः। तत्र गौरेव वक्तव्योनन्यो यः प्रतिषिध्यते। स चेदगोनिवृत्त्यात्मा भवेदन्योन्यसंश्रयः। सिद्धश्चेद् गौरपोद्धार्थं वृथापोहप्रवर्त्तनं। गव्यसिद्धे त्वगौर्नास्ति तदभा<sup>4</sup>वेषि गौः कृत" <sup>९</sup> इति।

तस्माद् वस्तुभूतं सामान्यमेष्टव्यं। तत्र विधिरूपेणैव संकेत इति ते मन्यन्ते।

¹ "प्रकल्पनाम" also

ग्रविज्ञातवृक्षेण तद्व्यवच्छेदरूपस्य प्रवृक्ष(स्य) प्रपि अपरिज्ञानाच्य बुद्धावनारूढेऽथें संकेतो न समर्थ इति मे (जोडयन्ति),

तेषामष्ट्रज्ञास्संकेते व्यवच्छित्रा न वा यदि ॥११०॥

घय ।

व्यवचित्रमाः कथं ज्ञाताः प्राग् वृत्तप्रह्णाहते ।

न हि तदा प्रतिपत्ता बृक्षमपि न वेत्ति श्रवृक्ष<sup>5</sup>मपि न वेत्ति, तज्ज्-ज्ञानायेव तद्यायतया उपगमात्। स च तदजानानः कथं संकेतेऽवृक्षक्य-

यदीत्यादिना व्याचष्टे। तस्येत्यवृक्षभेदलक्षणस्य वृक्षस्य। एवन्तावन्न वृक्षस्य ग्रहणं नाप्यवृक्षस्येत्याह! (।) अविज्ञातेत्यादि। अविज्ञातो वृक्षो यस्य पुंतस्तेन तह्यवच्छेदरूपस्य वृद्धावनारूढेषं इति (।) यदि वृक्षावृक्षौ वृद्धावारूढेषे स्यातां तदाऽवृक्षपरिहारेण वृक्षे संकेतः स्यात्। अनारूढे च वृक्षेऽवृक्षे चार्ये कथं संकेतः (।)

तेषामित्यादिना परस्याप्ययन्दोषस्तुल्य इत्याह ६ ततश्च यस्तस्य परिहारो ममापि स एवेति भावः । (।११६॥)

य एकमित्यादिना व्याचष्टे । अन्यव्यवच्छेदेन सकेते क्रियमाणे ये वादिन एकम्बस्तु सामान्यमभ्युगम्येतरेतराभयदोषं चोदयन्ति । तेषान्तत्रापि वस्तु-भूते सामान्ये वृक्षत्वलक्षणे संकेते क्रियमाणे द्वयी कल्पना अवृक्षा व्यवच्छिन्ना न वेति । (११७॥)

यदि व्यविश्वक्षास्तदा ते ज्ञाता अङ्गीकर्त्तव्या । अज्ञातानां व्यवच्छेदाभावात् । तच्च ज्ञानन्तेषु न युज्यते । तदाह । कथिमत्यादि । कथं ज्ञाता वृक्षाधं प्रहणाद् ऋते । 86b इत्येतावान् कारिकाभागः । प्राक्छब्दस्तु मिश्रकव्याख्यानेनोपात्तः । वृत्यक्षाधं प्रहणम्बना प्राग् वृक्षार्थप्रहणादवृक्षाः । कथं ज्ञाता इत्यर्थः । ये तु प्राक्शब्दं का रि का यां पठन्ति तैर्र्यशब्दो न पठितव्यः । न ह्यवृक्षनिश्चयकाले वृक्षार्थप्रहणपूर्वकत्वात् वृक्षप्रहणस्य (।) न च वृक्षनिश्चयमन्तरेण वृक्षार्थयहणपूर्वकत्वात् । एतदेवाह । न हीत्यादि । तक्ति संकेतकाले प्रतिपत्ता । यस्मै संकेप्तः क्रियते । कस्मान्त वेत्तीत्याह । तक्तित्यादि । तस्य वृक्षावृक्षस्य ज्ञानायंव तर्वाधत्या संकेतार्थितयोषगमाद्वित संकेतान्ति संकेतोत्तरकालं वृक्षावृक्षौ ज्ञास्यामीति । यद्वा तर्वाधतयोपगमादिति संकेतार्थितया प्रवृतेः । अतो नास्ति संकेतकाले वृक्षावृक्षज्ञानं प्रतिपत्तः । स च वृक्षावृक्ष-

वन्सेवं प्रतिपद्येत । सप्रतिपत्तौ च परिहृततवन्त्रनिवेशशम्बात् । स्मिनराकरणे तेषां सङ्केते ज्यवहारिगाम् ॥११८॥ न स्थान् तत्परिहारेण प्रवृत्तिर्वृत्तभेदवत् ।

न हि संकेतकालः परार्थव्यवच्छेदेन निवेशिताच्छव्यात् व्यवहारकाले स्रवृक्षपरिहारे<sup>7</sup>ण प्रदृत्तिनं युक्ता, शिशपाविभेदवत्। स्रथ।

455a

अविधाय निषिध्यान्यत् प्रदश्यैकं पुरः स्थितम् ॥११९॥

मजानानः कथमवृक्षव्यवच्छेदं प्रतिपद्ये तसंकेते । नैव प्रतिपद्येत । अवृक्षव्यवच्छे-वाप्रतिपत्तौ च सत्यामपरिहृतो न व्यवच्छिन्नस्तवन्यस्तस्माद् वृक्षादन्यो यस्मिन् वृक्षार्थे सो परिहृततदन्यस्तिस्मिन्निवेशस्संकेतः । सप्तमीति योगविभागात् समासः । स यस्मिन् शब्देस्तीति मत्वर्थीय इति । अपरिहृततदन्यन्निर्देष्टुं शीलमस्येति णिनिर्वा । अवृक्षादव्यवच्छिन्नेर्थे संप्रमुग्धरूपे संकेतितादिति या<sup>3</sup>वत् ।

अपरः प्रकारः । वृक्षादन्यस्तदन्यस्तस्मिन्निवेशः संकेतः । अपरिहृतश्चासौ तदन्यनिवेशश्चेति कर्मधारयः । स यस्यास्ति वृक्षशब्दस्येति पूर्ववत् । अवृक्षादव्यक्र-च्छिन्नत्वाद् वृक्षार्थस्य । तत्र संकेत्यमानस्य शब्दस्यावृक्षेपि निवेशः प्रसक्तः । वृक्षभेदेष्विवेति समुदायार्थः । (।११८॥)

तस्मादेवंभूताद् वृक्षशब्दाद् व्यवहारिणां पुंसां व्यवहारका के तत्परिहारेणा-वृक्षपरिहारेण नियते शाखादिमति प्रवृत्तिनं स्यात् । किन्त्वविशेषेण वृक्षावृक्षयोः प्रवृत्तिर्भवेत् । किम्वत् । वृक्षभेदवत् । न हि वृक्षशब्दात् प्रकरणादिरहिताद् वृक्षविशेषे खदिरादौ तदन्यवृक्षपरिहारेण प्रवृत्तिर्भवति । संकेतकाले तेषामध्य-वच्छेदात् ।

न हीत्यादिना व्याच्छ्टे । संकेतकालः संकेतशब्देनोक्तः परार्थव्यवच्छेदेनेति परस्मादवृक्षाद् वृक्षाद् वृक्षार्थस्याव्यवच्छेदेने । द्वितीये तु व्याख्याने (।) परिस्मन्नवृक्षे वृक्षशब्दस्य संकेताव्यवच्छेदेनेति व्याख्येयं । तिविशितादिति संकेतितात् । तत्यिरहारेणावृक्षपरिहारेण वृक्षवित्यस्य व्याख्यानं शिशपादि-भेवविति । शिशपादय एव भेदा इति विशेषणसमासः वितः सप्तम्यर्थे । सूत्रे तु वृक्षभेदा इति षष्ठीसमासः । शिशपादयो हि भेदा वृक्षस्य भेदा भवन्तीत्यनुरूपैव वृत्तिः तेषु च यथा वृक्षशब्दान्त परस्परव्यवच्छेदेन प्रवृत्तिस्तया सूत्रविभाग एव व्याख्यातं ।

अवेत्यादिना पराभिन्नायमाशंकते । अविवायानिविष्यान्यदिति प्रतिषेषद्वयं

वृज्ञोऽयमिति संकेतः कृतः तत् प्रतिपचते । व्यवहारेऽपि, तेनायमदोष¹ इति चेत्;

न हि वस्तुसामान्यवादिना किंचिव् विधीयते। ग्रथ किञ्चित् पुरःस्थितं वस्त्वेकं प्रदर्श्य वृक्षोथ्यमिति संकेतः क्रियते। तेन संकेतकाले तथावृष्ट-मेवार्थं तत्संविधनं वा व्यवहारकालेऽपि प्रतिपद्यत इति तुल्यः प्रसंगः स्यादिति चेत्। न हि तुल्यः। एवं तत्रापि—

तरुः ॥१२०॥

श्रयमप्य<sup>3</sup>यमेवेति प्रसंगो न निवत्तते ।

एकं प्रदर्श्य प्रयमिष वृक्षोऽयमेव वृक्ष इति वाद्यपि प्रयमपीति वा प्रयमेवेति प्रकारद्वयेन, तयोश्च स एव वोषः। वृष्ट<sup>4</sup>विपरीतस्य सुज्ञा-

केचित् पठन्ति । संकेते विषयमभिधायातोन्यच्चानिषिध्येति । तच्चायुक्तिमव दृष्यते विधिप्रतिषेधौ मुक्त्वा शब्दप्रवृत्त्यसम्भवात् । एकस्य हि प्रदर्शनमभिदधता विधेरङ्गीकृतः । ततश्चाविधाय प्रदर्श्येतिपदद्वयं व्याहतं स्यात् । तस्मादविधायेत्यत्रैव नञ् द्रष्टव्यः । अविधाय निषिध्यान्यविति पाठः । निषिध्यान्यत् पूर्वन्तद्वधवच्छेदेना-परं संकेतिविध्यमविधाय । प्रतिषेधपूर्वकं विधिमकृत्वा विधिमात्रमेव केवलं कृत्वेत्यर्थः अत । एव प्रवर्धेकमिति वृत्तावि न कस्यचिद् व्यवच्छेदेन किचिद् विधीयत इत्यन्यनिषेधपूर्वकमेव विधानं प्रतिषेधति । केवलस्तु विधिरगीकृत एव । एकमिति सामान्यं । एतेन सामान्यं संकेतकरणात् सर्वव्यक्तिषु कृत इत्याचष्टं (१११६॥)

वृक्षोयमिति सं<sup>2</sup>केतस्वरूपन्दर्शयति । यद्वस्तु प्रदर्श्यं संकेतः कृतस्तत् प्रतिपद्यते व्यवहारेपि (।) तेन कारणेनायमनन्तरोक्तो वस्तुसामान्यवादिनोऽदोषः । तथा दृष्टमेवार्थमिति सामान्यं यत्र संकेतः कृतः । तत्सम्बन्धिनं वेति सामान्यसम्बन्धिनमाश्रयं । तत्रापीति विधिना केवलेनापि संकेते क्रियमाणे द्वौ विकल्पौ वृक्षोयमिति संकेतं कुर्वाष्ट्राः तरुर<sup>3</sup>यमपीति विदधीत । तरुरयमेवेति वा । आद्ये पक्षे तरुत्वमन्यस्याप्यनिषद्धमिति व्यवहारे नियमेन प्रवृत्तिनं स्यादिति स एव प्रसङ्गः । अथ तरुरयमेवेति तदा स एवातरुरव्यवच्छेदोङ्गीकृतः । तत्रश्च संकेतकाले प्रतिपद्यमानेन कथं वृक्षावृक्षौ ज्ञाताविति तदवस्थः प्रसङ्गः । तदाह (।) प्रसंगो न निवर्त्तत इति ।

एकमित्यादि<sup>4</sup>ना व्याचष्टे। अयमिष वृक्षोऽयमेव वृक्ष इति। गतिमिति प्रकारं। तयोदचेति द्वयोरिप प्रकारयोः। न दोष इत्यादि परः। दृष्टोपटाकारो-नुभूतस्तद्विपरीतस्य ततो विलक्षणस्य सृज्ञानत्वातु। नत्वाबदोष:। एकं(हि)किंबिड् पश्यतोऽन्यत्र तदाकारविवेकिनीं बुद्धिमनुभवतः यथानुभवं ततोऽन्यो वैधर्म्यनिक्षयः। तव्<sup>5</sup>विवेचने ततः स स्रयमेव वृक्ष इति प्रदर्श भ्युत्पादितः। यत्रैव तं न परयति तमेवावृक्षं स्वयं प्रतिपद्यते।

नेदं संभवति व्यवच्छेदवादे । एकत्र दृष्टस्य कपस्य क्वचित् झनन्वयात् । बुष्टप्रतिपत्तौ अन्यस्मित्र स्यात् तथा प्रतीतिरिति चेत्।

एवं तर्हि तत्रापि तुल्यमेतव्। यस्माव्---

एतदेव ग्रहणकवाक्यमेकं हीत्यादिना व्याचष्टे। एकं हि किचित् सामान्यं वृक्षत्वादिकम्परयतोन्यत्र तत्सामान्यरहिते विलक्षणे वस्तुनि<sup>5</sup> तदाकारविवेकिनी यथा परिदृष्टाकारविलक्षणाकाराम्बुद्धिमनुभवतः पुंसो यथानुभवन्ततो यथा परि-दृष्टादन्यदित्येवंरूपो वैधम्यंनिक्चयो वैलक्षण्यनिक्चयः।

एतेन वैधर्म्यनिश्चयस्य स्वभाव उक्तः।(।१२०॥)

तिहवेचन इति व्यापारः (पूर्वदृष्टादृष्टार्थविवेचनः) पृथग्भावस्य व्यवस्था-पयति । ततोन्यदित्यनेनैव तद्वि<sup>6</sup>वेचने सिद्धे यत्पुनस्तद्विवेचनग्रहणन्तत्स्पष्टार्थे । तत्रैतस्मिन् क्रमे सति यथानुभवम्वैधम्यंनिश्चयवान् स प्रतिपना । यं शाखादि-मन्तमर्थम्विशिष्टसामान्यवन्तमाकारान्तराद् विवेचयति । वृक्ष इति प्रवर्श्य व्यूत्पावितः संकेतं ग्राहितो । यत्रैव तं संकेतानुरूपं सामान्यात्मानन्न पत्रयति । तमेवावृक्षं स्व<sup>7</sup>यमेव शब्दव्यापारम्विना प्रतिपद्यते । तदेवमाकारान्त- 87b रात् स्वयमेव विवेकेनावधारितं सामान्यात्मानमुपादाय संकेते कृते सर्वासु सजातीय-व्यक्तिषु कृतो भवति । सामान्यस्य सर्वत्रान्वयात् । अयमेवेति चावधारणात् संकेते कृते दृष्टविपरीतस्य सुज्ञानत्वात्। ततोन्यत्रावृक्ष इति निश्चयो भवतीति न यथोक्तदोष: ।

अन्यापोहवादिनोप्ये<sup>1</sup>विमिति चेदाह । नेदिमित्यादि । एकत्र संकेतकाले वृष्ट-स्यासाधारणस्य रूपस्य स्वचिव् व्यक्त्यन्तरेऽनन्वयादनन्गमात्। ततश्च संकेत-काले यो वृक्ष इत्येवं गृहीतो भेदस्तस्यान्यत्र दर्शनन्नास्ति। तत्र संकेतकाले दृष्टे पश्चाद् बृश्यमाने च स्वलक्षणे यद् भिन्नप्रतिभासि दर्शनमुत्पन्नन्तेन हेतुना । वृक्षा-वृक्षयोः प्रतिपत्तौ त्रियमाणायां व्यक्त्यन्तरे व्यन्यस्मिन् वृक्षभेदेषि न स्यात्तया वृक्ष इति प्रतीतिः। तथा हि यो वृक्षभेदः संकेतकाले दृष्टस्तस्माद् घटादयो विलक्षणास्त्यान्योपि वृक्षभेदः। तत्र यथा घटादिषु वृक्ष इति प्रतिपत्तिनं भवति तथा वृक्षभेदेपि न स्यात् किन्स्ववृक्ष इत्येव प्रतिपत्तिर्भवेदित्यर्थः।

एवन्तर्हीत्या चार्यः तत्रापीति विकल्पाकारोपि सामान्ये संके<sup>3</sup>ते क्रियमाणे

# 455b एकप्रत्यवमर्शश्चेज्ञान एकत्र हि स्थितः ॥१२१॥<sup>7</sup> प्रपत्ता तहतद्धेतृनर्थान् विभजते स्वयम् ।

तुल्यमेतदितीतरेतराश्रयप्रतिविधानं ।

एतदुक्तम्भवति । सर्वभावाः स्वहेतुतो मिन्ना इति पूर्वमेव प्रतिपादितं । तेन वृक्षा अवृक्षाश्च भिन्ना एव निर्विकल्पके ज्ञाने प्रतिभासन्ते (।) वृक्षेषु च विधि-रूपेणैव वृक्षविकल्प उच्यते । तथाऽवृक्षेषु वृक्षनिषेधेनावृक्षविकल्प उत्पद्यत इति कृत इतरेतराश्रयत्वं ।

ननु य<sup>4</sup>द्यपि विधिरूपेण वृक्षविकल्पस्य प्रतिपत्तिस्तथाप्यवृक्षादिव्यावृत्तिद्वारे-णोत्पद्यमानत्वादवृक्षादिप्रतिपत्त्यपेक्षत्वन्ततक्ष्य स एवेतरेतराश्रयदोषः।

नैतदस्ति । यतोऽवृक्षादिव्यावृत्तिर्वृक्षादिस्वरूपमेव तदनुभवद्वारेणैव वृक्षादि-विकल्प उत्पद्यते न त्ववृक्षादिप्रतिपत्त्यपेक्ष इति कृत इतरेतराश्रयत्वं । तत्र वृक्ष-विकल्पे प्रत्येकं शिशपाद्यभेदेन वृक्षाकारोऽभिन्नः प्रतिभासते । स च संकेतात् पूर्वं स्वसम्वेदनप्रत्यक्षसिद्धः ज्ञानरूपत्वादतस्तत्रैव शब्दः संकेत्यते ।

तेन यदुच्यते भट्टेन ॥

"संकेतात् पूर्वमिन्द्रियैरन्यापोहो न गम्यते । नान्यत्र शब्दसंकेतः किन्दृष्ट्वा स प्रयुज्यतां ।। अन्वयेन विमुक्तत्वान्नानुमाप्यत्र विद्यते । सम्बन्धानुभवो<sup>6</sup>प्यस्य तेन नैवोपद्यत" इति

निरस्तं।

कस्मादितरेतराश्रयप्रतिविधानन्तुल्यमित्याह । यस्मादित्यादि । सजातीयव्यक्तिष्वेकाकारम्प्रत्यभिज्ञानमेकप्रत्यवमर्शन्तथाऽख्या संज्ञा यस्य ज्ञानस्य तत्तथा ।
अनेन भिन्नास्विप व्यक्तिष्वेकाकार प्रत्यभिज्ञानमेकत्वमारोपयतीत्युक्तं । ततश्च
882 विकल्पविज्ञानारोपितैकत्वासु व्यक्तिषु यत्र क्वचित् संकेतः कृतः सर्वत्र कृतो भवतीत्यस्य बीजमाख्यातं । एकत्र हीत्यनेन विजातीयपदार्थपरामर्शशून्याकारन्तेन
परामर्शस्य प्रतिनियताकारत्वमाह । विजातीयपदार्थाकारव्यावृत्त्या सजातीयेषु
सर्वेषु यदेकप्रत्यवमर्शज्ञानन्तत्र स्थित इत्यर्थः । एतेनापि सजातीयाऽसजातीयावस्तुविभागबीजमुक्तं । अत एवाह । तदित्यनेनैकः परामर्शो गृह्यतेऽतच्छब्देन
तद्विपरीतः । सं चासश्च तदतौ । तयोर्हेतवस्तवस्त्वतेवः । तान् विभजते । एक-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ślokavārtika.

प्रागिप निवेबितमेतत् भावाः प्रकृतिभेबिनः केचिवेव ज्ञानादिकं फलं कुर्बन्ति नान्ये । तान्<sup>1</sup> स्वयमेव विभज्य तबतद्धेतृंश्च प्रत्येति । तस्य—

तद्बुद्धिवर्त्तिनो भावान् भातो हेतुतया धियः ॥१२२॥ श्रहेतुरूपविकलानेकरूपानिव स्वयम् । भेदेन प्रतिपद्येतेत्युक्तिभेंदे नियुज्यते ॥१२३॥ (तं तस्याः प्रतियतो धोर्भ्राक्त्ये)कं वस्त्विवेच्चते ।

शास्त्रादिमदाकारपरामर्शहेतून् तद्विपरीतांश्च पृथक् करोति स्वयमेव संकेतात् (।) प्रागिप निवेदितमेतद् (।) ''एकप्रत्यवमर्शार्थज्ञानाद्येकार्थसाधनं'' (१।७५) इत्यत्रान्तरे। व्यतिरिक्तस्याव्यतिरिक्तस्य च सामान्यस्य निषेधान्निषेत्स्यमान-त्वाच्च। भावाः प्रकृतिभेदिनः स्वभावेनैव विलक्षणाः (।) ज्ञानादिकमित्यादि-शब्दाद् उदकाद्याहरणादिकं केचिदेव कुर्वन्ति नान्ये (।।१२१॥)

प्रकृत्या तदतज्जननस्वभावत्वात्तेषाः। तान्भावानयं प्रतिपत्ता स्वयमेव शब्द-व्यापारं विना विभन्य विभागं कृत्वा तद्धेतृनतद्धेतृंदच प्रत्येति। तेन कृत इतरेतरा-श्रयत्वदोषः। यो हि तद्धेतृनतद्धेतृंदच भावात्स्व³यमेव प्रतिपद्यते। तस्य प्रति-पत्तुस्तद्बुद्धिपरिवर्तिन इत्यादि कर्मपदं प्रतिपद्येतेत् क्रियापदापेक्षं। अतद्धेतु-भ्यस्तद्धेतुन् विभज्य स्थापयित या बुद्धिः सा (।) तद्बुद्धिस्तत्परिवर्तिनस्तदा-रूढान्। विकल्पिकाया थियो हेतुतया भातो भासमानात्।

इव शब्दस्य वक्ष्यमाणस्य सम्बन्धाद्धेतुत्तयेवेति द्रष्टव्यं न तु ते विकल्पप्रति-भासि<sup>4</sup>नो हेतवस्तेषां बहिरसत्वात् । केवलम्प्रतिपत्तुस्तथाध्यवसायादेवमुच्यते । अहेतुरूपविकलान् भात इत्यत्राभिसम्बन्धः। इव शब्दयोगश्च पूर्ववत् । एका-कारपरामर्शबृद्धेर्ये न हेतवस्तेषां रूपेण विकलानिव । दृश्यविकल्पयोरेकीकरणाद् बाह्मेन सहैकरूपानिव भात इत्यत्राभिसम्बन्धः । स्वयं संकेतादुत्तरकालमिपि<sup>5</sup> । अतत्कारिभ्यो भेवेन तान् भावान् प्रतिपद्येतेति कृत्वा । उक्तिः शब्दो भेवे विजातीय-व्यावृत्ते स्वभावे विकल्पेन स्वाकाराभेदेनाध्यस्ते नियुज्यते संकेत्यते । तम्भेदं यथोक्तं । तस्याः श्रुतेः मकाशाद् व्यवहारे प्रतियती प्रतिपद्यमाना परिधीर्म्नात्या एकम्बस्त्विकते । सजातीयव्यक्तिषु तिम्बजातीयव्यावृत्तं स्वभावं स्वाकाराभेदेन प्रतियती धीरेकिमिव वस्तु प्रेक्षत इत्यर्थः ।

ततः सर्वेष्वेकपरामशंहेतुषु वृक्ष इति प्रतिपत्तिरतो यदुक्तं दर्शनेन प्रतिपत्तौ व्यक्त्यन्तरेषि न स्यादिति तदपास्तं।

यच्चाप्युक्तम्भ ट्टे न ॥

88b

तेवां प्रकृत्येव प्रत्ययवद्यात् तथाभूतस्य विकल्पस्य कारणानामन्वयात्, तब्द्रब्ट्रुर्बुद्धो विपरिवर्त्तमानान् तज्ज्ञानहेतु<sup>3</sup>तया तदग्यव्यावृत्या च ग्रतथा-भूतानपि तथाष्यवस्तितान्, श्रविभक्तबाह्याष्यात्मिकभेवान् विकल्पव्यवस्थया

> "गोशब्दानभिषेयत्वमश्वादीनां हि ते कथं। न दृष्टस्तत्र गोशब्दः संकेतसमये यदि। एकस्मात्तिहि ते पिण्डाद्यदन्यत् सर्वमव तत्। भवेदपो हामित्येवं नहि सामान्यवाच्यते"ति (।) प

तदिप निरस्तं । एकव्यक्तौ गोशब्दस्य संकेते विषयस्य व्यक्त्यंतरेनुगमात् स एवायं गौरिति प्रतीतेरिति । तथापि (।)

तेषां निजातीयवस्तुविवेकिनामर्थानां प्रकृत्या तथाभूतविकल्पकारणानामन्वयादिति सम्बन्धः। प्रकृत्या स्वभावेन न पुनरेकसामान्ययोगात्। सर्वे तर्हि परामर्श्व कस्मान्न जनयन्तीत्याह। प्रत्ययव-शादिति। अनुभवजानं प्रत्ययस्तद्द्वारेण तेषां विकल्पजननात्। तथाभूतस्यैकप्रत्यवमर्शात्मकस्य विकल्पस्य कारणानामन्वयात् सद्भावाद् (।) यथैको वृक्षभेदः प्रकृत्या तथाभूतविकल्पहेतुभूतस्तथा द्वितीयादिरपीत्यनेनाकारेणान्वयो न पुनरेकम्बस्तु सामान्यात्मकमस्ति। तस्मावन्वश्याद्धेतोरेककार्यवस्वेनैकाध्यवसाययोग्यानिति वाक्यशेषः।

तद्बष्ट्रिति व्यक्तिष्वेककार्यकरणस्य द्रष्ट्र्बृंद्वौ विपरिवर्समानानारूढान्। तस्माद् द्रष्ट्रिति भवितव्यं। "कर्तिर चे"ति पष्ठीसमासप्रतिषेधादिति चेन्न। शेषषष्ठिया विवक्षितत्वात्। द्रष्टृशब्दस्य चातृन्प्रत्ययान्तत्वात्। तत्र तृन्निति पष्ठी प्रतिषेधात्। तच्छब्दस्य द्वितीया³न्तस्य साधनं कृतेति समासः। अन्ये तृ तत्प्रयोजक इत्यादिनिर्देशात् प्रतिषेधसूत्रस्यानित्यत्वं ज्ञापयन्ति। एवमन्येष्विप निर्देशेष्वेवं-जातीयेष्वेवंरूपाः परिहारा वक्तव्याः। तज्ज्ञानहेतुत्या तस्य विकल्पज्ञानस्य हेतुत्या। तवन्यव्यावृत्त्या चेत्येकाकारप्रत्यभिज्ञानहेतुभ्यो येऽन्ये तथाभूतिव-कल्पाऽहेतवः। तभ्यो व्या⁴वृत्त्या च। अत्याभूतानिप न हि ते विकल्पारूढुास्तद्वेत्तवो बहिरविद्यमानत्वात्।, अत एवाहेतुरूपविकल्पत्वमप्यसत्तेषामवस्तुसत्त्वात्। तथाध्यवसितान्। तज्ज्ञानहेतुतया तदन्यव्यावृत्त्या चारोपितान्। अनेन भातो-हेतुत्या थियः। अहेतुरूपविकलानिवेति व्याख्यातं।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ślokavārtika.

प्रतिपश्तिमनुसूत्य एते वृक्षा इति स्वपर<sup>4</sup>विकल्पषु एकप्रतिभासान् ग्रावश्य तिव्रज्ञानहेतुन् भेवेन प्रतिपद्यतिस्यभित्रायेण ग्रतद्वतुभ्योऽभिन्ने नियुङ्क्ते। ततः तमध्यस्य प्रतिपद्यमाना बृद्धिः व्यभिचारवशावेव<sup>5</sup> एकवस्तुग्राहिणीव प्रतिभाति। तेवां भिन्नानां वर्शनेऽपि यस्य वर्शनावर्शनाभ्यां बृक्षावृक्षविभागं कुर्वतिति

अविभक्तबाह्याध्यात्मिकभेदानित्यनेनैकरू<sup>5</sup>पानित्येतद् व्याचघ्टे । अविभक्तो बाह्याध्यात्मिकभेदौ येष्विति विग्रहः । दृश्यविकल्पयोरेकीकरणेन गृहीतानित्यर्थः । यस्मै संकेतः कियते स प्रतिपत्ता । प्रतिपत्तिमनुसृत्य । संकेतकाले यादृशी तस्य प्रतिपत्तिः । अहेतुरूपविकला एककार्या भावा एकरूपा येष्वयं वृक्षशब्दः संकेतितस्त एवामी (।) तस्माद् वृक्षा इत्येवमाकारा । तामनुसृत्य । तां स्मृत्वा । विकल्पविज्ञाने स्थितस्सन् । तान् यथोक्तान् भावान् तिह्वानहेतूनतिहपरीतेभ्यो भेदेन । एते वृक्षा इति व्यवहारकालेपि वृक्षशब्दश्रवणात् कथन्नाम प्रतिपद्यतेत्यमेनाभिन्नप्रयोणाक्तमतद्वतुभ्यो भेदव्यविद्यत्रे स्वभावे विकल्पेन विषयीकृते नियुङ्कते संकेतस्य कर्त्ता । (।१२३॥)

ननु व्यावृत्तस्य स्वलक्षणस्य व्यवहा<sup>7</sup>रकालेनुगमो नास्ति (।) नापि विकल्प- 892 प्रतिभासिनः सामान्याकारस्य स्वज्ञानाभिन्नत्वाद् विकल्पान्तरेन्वयोस्ति । नापि वक्तृसम्बन्धिनस्तस्य श्रोतुः श्रोतृसम्बन्धिनो वा वक्तुः प्रतीतिरन्यचेतोधर्मत्वेना-तीन्द्रियत्वात् । न चाप्रतिपन्ने समं प्रतिपाद्यप्रतिपादकाभ्यां संकेतः सम्भवतीत्याह । स्वपरेत्यादि । स्वस्य प्रतिपादकस्य परस्य च प्रति¹पाद्यस्य विकल्पेष्वेककार्यकरण-लक्षणेन भ्रान्तिनिमित्तेनेकप्रतिभासान् भावान् संकेतिविषयांनादृश्यं ।

एतदुक्तम्भवति । यथैकस्तैमिरिको द्विचन्द्वन्द्वृष्ट्वान्यतैमिरिकायोपदिशन् स्वदृष्टमेवोपदिशति न परदृष्टमप्रत्यक्षत्वात् । अथ च तस्यैवम्भवत्ययमेव मया परस्मै प्रतिपादित इति । परोपि च स्वसन्तानभाविनमेव द्विचन्द्रा²कारम्प्रतियन् य एव प्रतिपादिक न मम प्रतिपादितस्स एव मया प्रतिपन्न इति मन्यते । तद्वत् प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोर्बुद्धचाकारस्याध्यवसितबाह्यरूपस्य भेदेप्येकत्वाध्यवसायात् संकेत-करणं व्यवहारकाले च तस्यैव प्रतीतिरेकत्वाध्यवसात् । तमित्यन्यव्यवच्छिन्नं स्वभाव स्वाकारेणाभिन्नमध्यस्य प्रतिपद्यमाना³ बुद्धिः । तस्या इति श्रुतेः । एकवस्तु-प्राहिणीव प्रतिभाति ।

तेन यद्च्यते भट्टेन॥

"न चान्वयविनिर्मुक्ता प्रवृत्तिः शब्दलिङ्गयोः।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tha-dad-par-ḥgyur-ba.

न युज्यते । तस्य व्यतिरिक्तस्य शासाविप्रतिभासस्य<sup>6</sup> वण्डवद् वण्डिन ग्रप्रह-णात् । ग्रपरस्मात् प्रविभागेनागृहीतस्य ग्रनुपलक्षणात् ।

456a झाकृतेरेकत्र वृष्टाया झप्यन्यत्र द्रष्टुमशक्यत्वात्, तदतद्वतो वृक्षावृक्षत्वे<sup>7</sup> व्यक्तिरेकंव वृक्षः स्यात्।

"भवतु नाम घटादिशब्दे ग्रर्थान्तरव्यवच्छेदः। न ह्यानेयमित्यादिवास्ये तथा।

ताभ्यां न विनापोहे धीर्न चासाधारणेन्वयः। अपोहश्चाप्यप्रसिद्धोऽव्यभिचारः क्व कथ्यतां। तस्मिन्नविद्यमाने च न तयोः स्यात्प्रमाणते"ति (।) <sup>६</sup>

अपास्तं। यत एकस्मिन्नन्यव्यावृत्ते स्वलक्षणे शब्दिलङ्गाभ्यां स<sup>4</sup>म्बन्धमप्रति-पद्यमानोप्यन्यत्राप्येवंरूपेषु सम्बन्धं प्रतिपद्यत एवैकत्वाध्यवसायादिति कुतोन्वयर-हितत्वादिदोष इति। वस्तुभूतन्तु सामान्यमाश्रित्य वृक्षावृक्षविभागो न घटते। तदाह (।) न पुनिरित्यादि। एकम्बस्तु सामान्यं दृश्यमुपलब्धिलक्षणप्राप्तन्तत्र स्वलक्षणेष्वस्ति। यथा वृक्षभेदेभ्यो घटादयो भिन्नास्तया धवादयोपि<sup>5</sup> (।) परस्परन्तेषाम्भिन्नानवर्शनेषि यस्य सामान्यस्य दर्शनादर्शनाभ्यां वृक्षावृक्षविभागं कुर्वीत यत्रेदं सामान्यं दृश्यते स वृक्षो यत्र न दृश्यते सोऽवृक्ष इति।

कस्मान्नास्तीत्याह । तस्येत्यादि । सामान्यस्य व्यतिरिक्तस्य शाखादिप्रतिभासाद् विभागेनाप्रहणात् । न हि वृक्षादिषु द्वौ प्रतिभासावुपलभ्येते । एकः शाखा<sup>6</sup>द्याकारोऽपरदचाशाखाद्याकारः । न च शाखाद्याकार एव सामान्यं प्रतिभासत इति
शक्यम्वक्तुन्तस्य शाखाद्याकारत्वात् । दण्डवद्दण्डिनीति वैधर्म्यदृष्टान्तः । यथा
दण्डिनि दण्डस्य भेदेन ग्रहणं । नैवं सामान्यस्य । अपरस्माच्छाखादिमतः प्रविभागेनागृहीतस्य च सामान्यस्य व्यक्तिष्वनुपलक्षणात् । स्वरूपेण परस्योपल<sup>7</sup>म्भनमुपलक्षणन्तच्च स्वयमगृहीतस्य कथम्भवेत् । अनर्थान्तरसामान्यवादिनस्त्वाकृतेरेकत्र व्यक्तौ वृष्टायाः स्वलक्षणादव्यतिरेकात्तद्वदेवान्यत्र व्यक्त्यन्तरे द्रष्टुमशक्यस्वात् । ततश्च तद्वतद्वतोरिति संकेतकालपरिदृष्टैकवृक्षाकृतिर्यस्यास्त स तद्वान् ।
पश्चाद् व्यवहारकाले दृश्यमानो वृक्षभेदः पूर्वदृष्टवृक्षाकृतिरहितोऽतद्वान् । तयोर्यथा न वृक्षावृक्षत्वे न्यायप्राप्तत्वे सति व्यक्तिरेकैवेति संकेतकाले दृष्टिय वृक्षाः
स्यान्न तु व्यवहारकाले दृश्यमाना । संकेतकाले दृष्टाया आकृतेरन्यत्रादर्शनात् ।

अन्यापोहे शब्दार्थपरैरव्यापित्वं चोदितं तत्परिजिहीर्षवान् पूर्वपक्षदिग्मात्र-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ślokavārtika.

यतौ न व्यवच्छेखते ज्ञेयत्वं हि किञ्चि<sup>1</sup>द्<sup>1</sup> । ततौ भेदविवयीकरणं तस्य ज्ञेयस्वादि"ति चेत् । नैष दोषः । एवं—

किषिभवेशनायार्थे विनिवर्त्यं कुतश्चन ॥१२४॥ बुद्धेः प्रयुज्यते शब्दस्तदर्थस्यावधारणात् । व्यर्थोऽश्न्यथा प्रयोगः स्यात् तज्ज्ञेयादिपदेष्विप ॥१२५॥ व्यवहारोपनीतेषु व्यवच्छेदो रेऽस्ति कश्चन ।

न्तावत् करोति । भवतु नामेत्यादि । कस्मात्तत्रार्थान्तरव्यवच्छेदो नास्तीत्याह । न ह्यनेयमित्यादि । यत इ<sup>2</sup>त्यज्ञेयात् । अज्ञेयं कस्मान्नास्तीति चेदाह । ततः इत्यादि । अज्ञेयाद् विज्ञेयस्य भेदेन विषयीकरणमञ्जीकर्त्तव्यमन्यव्यवच्छेदवादिना- उन्यथा कथमज्ञेयात् ज्ञेयस्य व्यवच्छेदः । ततःश्चाज्ञेयात् ज्ञेयस्य भेदेन विषयीकरणे सत्येव तस्याज्ञेयाभिमतस्य ज्ञेयत्वात् । न ह्यविषयीकृताद् व्यवच्छेदः शक्यो दर्शयितुं । आदिशब्दात् स<sup>3</sup>र्वसमुदायद्वचादिशब्दानां ग्रहणं ।

तदुक्तम्भ ट्टो द्यो त क रा भ्यां । अन्यापोहरच शब्दार्थं इत्ययुक्तमव्यापकत्वात् । यत्र दैराश्यम्भवति तत्रेतरप्रतिषेघादितरः प्रतीयते यथा गौरिति पदेऽगोः प्रतिषेघेन गौः प्रतीयते ।

न पुनः सर्वपद एतदस्ति । न ह्यसर्वश्नाम किचिदस्ति यत्सर्वशब्देन विनिवर्त्यते । अथ मन्यसे एकाद्यसर्वं तन् सर्वशब्देन निवर्त्यते । तत्र स्वार्थापवाददोषप्रस-क्षात् । एवं हि सत्येकादिव्युदासेन प्रवर्त्तमानः शब्दः । अङ्गप्रतिषेघादञ्जव्यति-रिक्तस्य चाङ्गिनोनभ्युपगमादनर्थकः स्यात् । एवं सर्वसमुदायशब्दा एकदेश-प्रतिषेधरूपेण प्रवर्त्तमानाः समुदायिव्यतिरिक्तसमुदायानभ्युपगमादनर्थकाः प्राप्नुवन्ति । द्वधाविशब्दानां च समुच्चयविषयत्वादेकादिप्रतिषेधे प्रतिषिध्यमानानामसमुच्चयत्वात् । द्वधादिशब्दानामनर्थकत्वमिति ।

नैष दोष इत्याचार्यः। यस्मादाकांक्षावतीं बुद्धि कुतिविचिन्निवर्त्यं तस्या युद्धेः क्विचिद्वितियतेऽर्थे निवेशनायाका क्रक्षावतः पृंसः किष्चच्छाद्धः प्रयुज्यते प्रतिपाद-यित्रा। क्विचिन्निवेशनायेत्यनेनान्वय उक्तः। कृतिविचिद्विनिवर्त्येत्यनेन व्यतिरेकः।

किङ्कारणं कुतिश्चिन्निवर्त्यं क्विचिन्निवेश्यते शब्द इत्यत आह । तदर्थस्यत्यादि । शब्दार्थस्यावघारणात् । अन्यया यदि तेन शब्देन न कश्चिदर्थो व्यविष्छद्येत व्यर्थः शब्दप्रयोगः स्यात् । यत एवन्तस्माज्कनेयादिपदेष्वित्यादिशब्दात् सर्वविश्वादिप-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cuń-zad-kyań.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P.V. व्यवच्छेद्यो०।

शब्बं हि सर्वः ग्रन्थयव्यतिरेकाभ्यां नातिवर्त्तते। तस्य प्रवृत्ति<sup>3</sup>निवृत्तिफलत्वात्। यदि ग्रयं कस्यचिद् कुतश्चिद् बृद्धि न निवर्त्तयेत्,
ग्रनिवर्त्यं च यथाऽनुशानात् सर्वव्यवहारेषु न किष्टिचद् व्यवहरेत्, व्यवहारस्यावधारण्<sup>4</sup>नाम्तरीयकत्वात्। यथा घटेनोदकमानये इति। यदि घटेन
सह उदकस्य कथमपि ग्रवश्यं ग्रानयनिमञ्जेत्। उदकमानयत्येव वाच्यं स्यात्।
न घट्टेनेति<sup>5</sup>। तथाऽञ्जलिनाऽन्येनापि कथिञ्चदानयनमिन्नेतं स्यात्।
ग्रानयेत्यनाक्षिप्तकरणकर्मकमेव वाच्यं स्यात्।

एतदुक्तम्भवति । यत्परश्च शब्दः स शब्दार्थं इति विधायकस्यापि वाक्यस्य व्यवच्छेदपरत्वाद् व्यवच्छेदोपि शब्दार्थं उच्यते इति न काचित् क्षतिः।

शब्दं हीत्यादिना व्याचष्टे । सर्वः पुमान् लौकिकः परीक्षाको वा कस्मान्नाति-वर्त्तत इत्याह । तस्येत्यादि । तस्य शब्दस्य प्रवृत्तिनिवृत्तिफलत्वादिति कुतश्चिन्निः वस्यं क्वचित् प्रवृत्त्यर्थत्वादित्यर्थः । इतरथा शब्दप्रयोगो विफलः स्यात् । तदाह । यदीत्यादि । अयम्वक्ता कस्यचित् प्रतिपाद्यस्य कुतिश्चदनभिमतान्न निवर्त्तयेद् बृद्धिमनिवर्त्याभिमते च क्वचिन्न प्रवर्त्तयेन् तदा यथाभूतानुज्ञानादिति शब्दप्रथ्योगात् पूर्वं प्रतिपत्त्यंथा संप्रमुग्धरूपोर्थस्तथाभूतस्य शब्देनाननुज्ञानात् । यथाकथिवद् यादृशस्य तादृशस्यानुज्ञानादित्यर्थः । सर्वव्यवहारेषु न किचिद्वचनं व्यवहरेदुच्चा-रयेत् । किङ्कारणं (।) शब्दव्यवहारस्यावधारणनान्तरीयकत्वात् ।

एतदेव साध्यसाह । यथेत्यादि । "अत्र ह्युदकमानवे" त्युक्ते श्रोतुः करण - विशेषेऽवश्यमाकां भा भवित तत्र च नियमार्थं "घटेने" त्युच्यते । सीयं घटो नेति शब्दः स्वार्थाभिधानपुरस्सरमेव करणान्तरव्यवच्छेदाक्षेपात् फलवान् भवत्यन्यथा सन्त्यिष घटशब्दप्रयोगे यदि नाञ्जलिना तथान्येनापि करणेनोदकानयनं यथाकथंचिदि-ति । अल्पप्रमाणं बहुप्रमाणं वा जलानयनमि भेप्रेतिमित्यर्थः । उदकशब्दोपि कर्मान्त - त्य्यवच्छेदेन यदि विशिष्टे कर्मणि न प्रवर्त्तकस्तदा तस्यापि प्रयोगोनर्थक इत्याह । तथेत्यादि । आनयेत्येव केवलम्बचनं स्यात् (।) किभूतमनाक्षिप्तकरणकर्मके । अनाक्षिप्तविशेषणानाश्रितं करणं घटाख्यं कर्मं चोदनाख्यं यस्मिन्नानयेत्येतावित वचने तत्त्रयोक्तं । तथानयेत्यस्मिन् व्यापारिभेम्बुखीभूतः पुमान् । आनयेत्यने न यद्यान्यनादन्यस्माद् व्यापारान्न व्यवच्छिद्येत तदाऽनयेत्यपि न वाच्यं स्यात् ।

<sup>902</sup> देषु । िकम्बिशिष्टेषु (।) व्यवहारोपनीतेषु । विधिप्र तिषेधलक्षणः शाब्दो व्यव-हारस्तदर्थमृपनीतेषु । लौकिकप्रयोगस्थेष्विति यावत् । तेषु व्यवहाराङ्गेषु यथा-कथंचिद् व्यवच्छेद्योस्ति किश्चत् ।

एवं श्रानयनं श्रन्थद् वा<sup>6</sup> ऽनुष्ठानाननुष्ठानं किञ्चिद् यद्यभिमतं स्थात्। तदा श्रानयेत्यपि न भूपात् शब्दार्थाभावात्। तथा सेयाविशस्त्रानां व्यवहारो-पनीतानामपि केनिषद् व्यवच्छेदोन<sup>7</sup> भाष्यम्। श्रनन्याशंकायां प्रयोगायोगात्। 45<sup>61</sup> तत्र हि यदेव सूद्रमतेराशंकास्थानं तदेव निवर्त्यम्। श्रनाशंकमानो वा श्रोता किम्पदेशमपेक्षते। अभूतं च<sup>1</sup> वचनं कुर्वाणः वक्ता कथं नोत्मत्तः स्थात्।

एतदेवाह ।, एवमानयनिस्यादि । अन्यद्वा किञ्चिबनुष्ठानिस्ति । आनयना-दन्यत् । किम्(।) भोजनाद्यनुष्ठानं । अननुष्ठानं चेति व्यापाराकरणमनानयनं च यद्यभिमतं स्यात्तवा कियापदमानयेत्यपि न बूयात् । नयनमन्यद्वेति क्वचित् पुस्तके पा<sup>6</sup>ठः स स्व(?त्व) युक्तः । आनयनशब्दस्य प्रकान्तत्वात् । तस्माद् व्यवहारो-पनीतानां घटादिशब्दानामस्ति व्यवच्छेद्यो यथा तेषान्तया व्यवहारोपनीतानां केयादिशब्दानां केनचिद् व्यवच्छेद्योनात्रेयादिना ।

अनन्याशक्षकायामित्यज्ञेयत्वादेराशङ्काऽन्याशङ्का। तदभावोनन्या शंका। असत्यामज्ञेयत्वाद्याशङ्कायामित्यर्थः। तथा ह्यनित्यादि स्पेणाज्ञेयः शब्द इत्या- 90b शंकायामिदं प्रयुज्यतेऽनित्यादिनाकारेण ज्ञेय इति। तत्रानित्याद्याकारेण यदज्ञे-यत्वमाशंकितं तदेव व्यवच्छिद्यते। एवं ज्ञेयास्सर्वगदार्थास्सर्व (ज्ञ) ज्ञानस्येत्यत्रापि म वं ज्ञ ज्ञानापेक्षया यदज्ञेयत्वमाशंकितन्तदेव व्यवच्छेद्यं। तथा किश्चदाहा निरुपाल्यानामभावात्तत्र ज्ञानस्य वृत्तिनीस्ति तस्मादज्ञेयास्त इति। अत्राप्यज्ञेयत्व-मारोपितन्तदेव व्यवच्छेद्यं। सर्वाभावो न भवतीत्येवमभावस्यापि विषयीकरणात्। एवमन्यत्रापि ज्ञेयशब्दप्रयोगे वाच्यं। तथा प्रमेयशब्दे। तथा "क्षणिकास्सर्वे संस्कारा" इत्यत्रापि सर्वस्य दीपादेरेव क्षणिकत्वं कैश्चित् कल्पितन्न सर्वस्य (।) तद्वचवच्छेदेन सर्वसंस्काराणामित्यत्वं। एवं कश्चिदागतः किम्वा सर्थे एवत्याशङ्कायां सर्वो ग्राम आगतः। इति कस्यचिदेव यदागमनमाशंकितन्तदेव व्यवच्छेदं। तथा समुदाया-लम्बनाः पञ्च विज्ञानकाया इति चैकदेशालम्बना इत्येकदेशालम्बनत्वं निषिध्यते। एवमन्येष्वपि द्वधादिशब्देषु व्यवहारोपनीतेषु प्रकरणवशाद् यथायोगं व्यवच्छेदो वक्तव्यः।

अयमत्र समुदायार्थः (।) न वस्तुभूतं प्रति<sup>3</sup>योगिनिम्भन्नबृद्धिग्राह्यं राशिद्वये-ऽवस्थाप्याऽन्यापोहः शब्देन चोद्यत इत्युच्यते। किन्तु यः श्रोत्रा तथाभूतेप्यतथाभूत आकार आरोप्यते सोपि व्यवच्छेद्य एव शब्देनेति।

एतदेव स्फुटयन्नाह । तत्र हीत्यादि । यदेव मूढमतेः प्रतिपाद्यस्याशंकास्थान-माशंकाविषयः । तदेव ज्ञेयादिशब्दानां निवस्यं । श्रोत्रा नैव कश्चिदाशद्धिकं<sup>4</sup>त इति चेदाह । अनाशकुमानो वेत्यादि । यद्यसौ न किञ्चिदाशद्धकते । यथाभूत- तत्संस्कारायैव शब्दानां कृतसंकेतत्वात् । त्रेयादिशब्दाश्चाव्यवहारानुपनीता न किञ्चिद् । वाक्यगतस्य तदर्थप्रतिपादकत्वात् । स्व<sup>2</sup> तत्प्रयोग इति चेत् प्रयोग-विषयचिन्तायां श्रन्यापोह इत्युष्यतेः । श्रनिर्विष्टप्रयोगमित्यादिश्रेयशब्दस्य कोर्थ (इति) प्रक्तस्य न कश्चिद्यदर्थः । ततः स्वविदिष न प्रतिपत्तः । तया

निश्चयवान् तदा परस्माद् वक्तुः किमुपवेशमपेक्षते । नैवेत्यभिप्रायः । आकांक्षाप-नयनं श्रोतृसंस्कारस्तद् यत्र वचने नास्ति तदा श्रोतृसंस्कारं तथाभूतं च वचनं कुर्वाणो वक्ता कथं नोत्मतः स्यात् । तस्माद् वक्ता श्रोतुराकांक्षावतः सस्कार-मेवाधित्स<sup>5</sup>मानः शर्व्दं प्रयुक्ते । कि कारणं (।) तत्संस्कारायैव श्रोतृसंस्कारायैव शक्तानां कृतसंकेतत्वात् ।

भवतु नाम वाक्यस्थानां व्यवहारार्थंमुपनीतानां ज्ञेयादिः व्दानां यथोक्तं व्यवच्छेदां। ये त्वव्यवहारोपनीताः केवला एव ज्ञेयादिशब्दास्तेषु कथं। न हि तत्र प्रतिपत्तुराशक्षकास्थानमस्तीत्यतः आहः। अव्यवहारोपनीताश्चेत्यादि। वा<sup>6</sup> क्येष्वनन्तर्भूतो वाचकः शब्दो नास्तीत्यर्थः। यतो वक्ता फलार्थी प्रथमन्ताव-दिममर्थम्विशिष्टिकियासम्बद्धमनेन शब्देनास्मै प्रतिपादयामीत्यभिप्रायेण "देव-दत्त गामानये"त्येवं प्रयुक्ते। तेन क्रियान्वितानामेव पदार्थानामभिभानं। न त्व-912 भिहितानाम्पदार्थानामपश्चादन्वयः। गामित्यादौ कर्मादिविभक्तेरनृत्पादप्रगैनंगात्। तस्माद् वाक्यस्थानामेव प्रयोगः। तदेवाह। वाक्यगतस्येत्यादि। तस्यैवार्थ-प्रतिपादकत्वादिति भावः।

ये तु वै या कर णैः सर्वविश्वेत्यादिगणेषु पठचन्ते। प्रकृतिप्रत्ययविभागेन वा मंस्क्रियन्ते। तथा नि रु क्त कारैः(।)तेषि रेखागवयस्थानीया वाक्यस्थानामेव प्रति-पत्युपाया द्रष्टव्या न तु तेषां लौिककः किश्चदर्थोस्ति। तस्मात् वाक्यस्थानामेव पदानामर्थवत्ता। तत्रैव चावस्थितानामर्थचिन्ता क्रियते। तदाह। क्व पुनिर्त्यादि। एत इति ये वाक्यस्थाः प्रयोगिविषयिक्तायां प्रवर्त्तमानायामन्यापोहः शब्दार्थ उच्यते। अन्योऽपोह्यतेऽनेनेति कृत्वा। ये त्वप्रयोगस्था ज्ञेयादिशब्दास्तेषामर्थानसम्भवाच्विन्तैव नास्तीत्याह। अनिविष्टप्रयोगिमत्यादि। निर्दिष्ट उपात्तस्तथा चासौ प्रयोगश्चेति कर्मधारयः। पश्चान्नज्ञा सहाभावार्थेऽव्ययं विभक्तीत्यादिना-ऽव्ययीभावः। ततश्च सप्तम्यास्तृतीया सप्तम्योबंहुल भित्यम्भावः। उपात्तप्रयोगाभावे सति वाक्येनुपनीतस्य केवलस्य ज्ञेयशब्दस्य कीर्थं इति प्रकृत इत्यर्थः।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Panini.

घटाविद्यान्वा<sup>3</sup>नाम<sup>3</sup>वि न किन्निद् । प्रकरणे श्रवणादेव यापि प्रतिपक्तिः साऽपरि-समाप्ततवर्षा वृष्टप्रयोगविषयानुसारेण साकांक्षत्वात् । तवर्थविप्तवः घटावि-पदप्रहात्<sup>4</sup> । तावृशो ज्ञेयाविद्यान्वेष्वपि यथावर्शनं भ्रस्त्येव । तस्मात् सर्व-

क्रियाविशेषणमेतिदित्यपरे । प्रश्निक्रया हि विशेष्या । क्रियाविशेषणानाञ्च कर्म-त्विमिति । अत्र च यदि कर्म्मधारयसमासस्तस्य स्वपदार्थवृत्तित्वात्कथन्तेन प्रश्निक्याविशेषितेति वक्तव्यं ।

अथानिदिष्टः प्रयोगो यस्मिन् ज्ञेयशब्द इति बहुज्ञीहिस्तदापि शब्दो विशेषितो न किया। यदा त्वेविन्वप्रहोऽनिदिष्टः प्रयोगो यस्मिन् प्रश्न इति तदा भविति कियाविशेषात् तदापि प्रश्नशब्दसामानाधिकरण्यात् सप्तम्येव युक्ता कियाविशेषात् तदापि प्रश्नशब्दसामानाधिकरण्यात् सप्तम्येव युक्ता कियाविशेषात् तदापि प्रश्नशब्दसामानाधिकरण्यात् सप्तम्येव युक्ता किति इति हिष्ट-प्रयोगे प्रश्न इति। किङ्कारणं केवलस्य ज्ञेयशब्दस्यार्थो नेति चेदाह। तत इति (।) ततो ज्ञेयशब्दात् किविद् (अपि न) वस्तुप्रतिपत्तेः। विधिप्रतिषेधफले व्यवहारे च केवलस्य ज्ञेयशब्दस्य प्रयोगाभावात् कुतोर्थप्रतिपत्तिः। यदादिशब्दोऽनित्यादिक्ष्पेण कि ज्ञेयो भवत्यथाज्ञेय इत्येवं प्रकान्ते ज्ञेय इति केवलः प्रयुज्यते। तदापि यार्थप्रति पत्तिः सा प्रकृतं शब्दादपदमपेक्ष्य भवन्ती वाक्यादेव जायते। पदान्तर-सिहतस्य पदस्य वाक्यत्वात्। तस्मान्नास्ति पदान्तरनिरपेक्षात् पदार्थप्रतिपत्तिः। यथा ज्ञेयादिपदानां केवलानां न किचिद्वाच्यं स्था घटादिशदश्वानामपि केवलानां।

ननु च कि घटेनोदकमानयाम्यथाञ्जिलनेति प्रस्तावे। घटेनेति प्रयुंक्ते। तत्र च यः प्रकरणं न ज्ञातवान् तस्यापि प्रतिपत्त् घंटेनेति केवलशब्दश्रवणाद् घटा-कारा प्रतिपत्तिरुत्यद्यत एवेति कथमुच्यते केवलाच्छब्दात् न प्रतिपत्तिरुत्याह। यापीत्यादि। अपरिसमाप्तः स जिज्ञासितोर्थो यस्यां प्रतिपत्तौ साऽपरिसमाप्त-तदर्था। कथमपरिसमाप्ततदर्थतेत्याह। वृष्टप्रयोगानुसारेणेति। यावत्सु नयना-नयनादिश्रियाचोदना पृत्रवृत्तेषु। तेन घटशब्दस्य प्रयोगो वृष्टस्तवनुसारेण तावत्सु पूर्ववाक्येष्वाकांक्षायती प्रतीतिर्भवति किमयमर्थो विवक्षितः किम्वायमित्येवं साकांक्षत्वादुपप्लवमानं रूपत्वेनासमाप्तार्था विप्लवभ्रान्तिरेव। एतत्कथयति (।) नैव केवलशब्दमात्रश्रवणादर्थप्रतिपत्तिरस्ति किन्तु वाक्येषूपलब्धस्यार्थवतः पदस्य सादृश्येनो पहृतवुद्धेः केवलशब्दश्रवणादर्थप्रतिपत्त्यभिमान इति। यथा दृष्टप्रयोगानुसारेण केवलशब्दादिपदश्रवणादर्थप्रतिपत्तिवप्त्वस्तावृत्यो क्रेयादिशब्देष्विण (।) यथादर्शने । यथाप्रयोगोपलम्भं। यावत्सु वाक्येषु ज्ञेयशब्दः प्रयुज्यमानो दृष्ट-स्तदनुसारेण केवलज्ञेयशब्दश्रवणादस्योवार्थप्रतिपत्तिविप्लवः। अनेन संविण घटा-दिशब्दीर्शेयादिशब्दानान्तुल्यतामाह।

यच्चाप्युक्तृम् (।) "एकादिव्युदासेन प्रवर्त्तमानः सर्वशब्दाङ्गे प्रतिषेधादङ्गव्य-

शब्बप्रयोग कुतिश्वत् निवस्यं कुत्रचित् निवेशनात् अर्थवसा, तत्साफल्यात् । निवेशनं च यो यस्माद् भिद्यते विनिवत्यं तम् ॥१२६॥ तद्भेदे भिद्यमानानां समानाकारभासिनि । स चायमन्यव्यावृत्या गम्यते तस्य वस्तुनः ॥१२०॥

तिरिक्तस्य चाङ्गिनोनभ्युपगमादनर्थकः स्यादि''ति।

तदयुक्तं। यतोन्य एवैकादिबुद्धिविषयाभावा अन्ये च समुदायादिबुद्धिविषयाः प्रतिभासन्ते। ये च विशिष्टावस्थाः समुदायादिबुद्धिविषयास्त्र<sup>4</sup> एवाङ्गिन उच्य-तेन्यस्याङ्गिनो निषेधात्। यादृग्भूताश्च ते परेण समुदायादिधर्मारम्भका इष्यन्ते तादृग्भूता एवास्माभिः समुदायबुद्धिजनकत्वेन तदालम्बना इष्यन्ते विरोधाभावात्। तेम सर्वसमुदायद्वित्वादिशब्दानामेकादिनिषेधो घटत एव।

तस्मादित्यादि । यतः सर्व वाक्यं सावधारणम्वाक्यस्थानामेव पदाना<sup>०</sup>मर्थ-वत्ता । तस्मात् सर्वशब्दप्रयोग इत्युपसंहारः । तत्साफल्यात् तस्य शब्दप्रयोगस्य साफल्यात् । एवं सर्वशब्दानां यथोक्तविधिनाऽन्यापोहे वाच्ये ।

यदुक्तम्भ १ट्टो द्यो त क रा भ्यां।

"अन्यापोह्हच किम्बाच्यः किम्बाऽबाच्योयमिष्यते। वाच्योपि विधिरूपेण यदि वान्यनिषेधतः।। विध्यातमनास्य वाच्यत्वे त्याज्यमेकान्तदर्शनं। किस्वाय्यनिषेधोयं शब्दार्थं इति विण्णतः।। अन्योह्य्यदासेन यद्यपोहोभिधीयते। तत्र तत्रैविमच्छायामनवस्था भवेत्तव।। अथाप्यवाच्य एवायमन्यापोहस्त्वयेष्यते। तेनान्यापोहकुच्छब्द इति बाध्येत ते वचः।। यस्माद् येष्वेव शब्देषु नञ्योगस्तेषु केवलः। भवेदन्यनिवृत्त्यंशस्स्वात्मैवान्यत्र गम्यतं इति।।

तदयुक्तं। विधेः शब्दार्थस्यार्थादन्यनिषेधस्याभ्युपगमात्। यदि तिहि विधिरेव शब्दार्थोर्थादन्यनिषेधः (।) कथन्तह्याचार्यं दि इना गे न

''शब्दोर्यान्तरव्यावृत्तिविशिष्टानेव भावानाहे''त्याद्युक्तं (।)

न विरुध्यत इत्यत आह । **निवेशनं चे**त्यादि । अनेन चैतद्दर्शयति (।) संके-तेपि तावद् विधिरूपेण शब्दः प्रवक्तंते कि पुनर्व्यवहार इति । **यो वृक्षा<sup>2</sup>र्थो यस्मा**-

922

<sup>1</sup> Ślokavārtika.

## कश्चिद् भाग इति प्रोक्तं रूपं नास्यार्ऽपि किञ्चन । तद्गतावेष शब्देभ्यो गम्यतेऽम्यनिवर्त्तनम् ॥१२८॥ न तत्र गम्यते कश्चित् विशिष्टः केनचित् परः ।

दवृक्षाद् घटादेशिकाते विनिवस्येत स वृक्षन्त्यक्त्वेत्यर्थः। निवेशनं संकेतकरणं वक्षशब्दस्य द्रष्टव्यं। तिम्विनवृक्ष्येत्यनेनावृक्षे वृक्षशब्दो न संकेत्यत इत्युक्तम्भ-वित । क्व पुनर्स्तिन्निवेशनिमत्याह । भेदे भिष्ठमानानां वृक्षाणां यस्तद्भेदस्तस्मा-दवृक्षाद् भेदः । अवृक्षाद् भिन्नः स्वभावः । यथैव ह्येको वृक्षविशेषस्त<sup>3</sup>स्माद् वृक्षाद् भिन्नस्तथा सर्वे वृक्षभेदाः ।

ततस्तेष्वसौ तद्भेदो विकल्पबृद्धघा सर्वेष्वेकत्वेनारोप्यत इति समानाकारभासी भवति । तस्मिन् समानाकारभासिनि तद्भेदे भिन्नस्वभावे निवेशनं शब्दस्य । स वायमिति चशब्दोवधारणार्थः । स एवायम्विकल्पप्रतिभास्याकारो बाह्याभिन्नः ।

यद्वा स एव तद्भेदोऽवृक्षाद् भिन्नस्वभावलक्ष<sup>4</sup>णः प्रोक्त आचार्य दि इस् ना गे न । कथं प्रोक्त इत्याह । अन्यक्यावृत्त्या गम्यते तस्य वस्तुनः कश्चिव् भाग इत्यनेन । अस्य चार्थम्वृत्तौ व्यक्तीकरिष्यामः।

नन्वन्यव्यावृत्त्या विशिष्टो वस्तुभागः परमार्थत एव कस्मान्न गृह्यत इत्याह । **रूपं स्वभावो नास्यापि** भेदस्य **किञ्चन** निवृत्तिरूपस्य भेदस्यासत्त्वात् । विकल्प-प्रतिभासिनश्च बुद्धिवि<sup>5</sup>भ्रमात् ।

यदि भेदस्य न रूपं किञ्चन कथन्ति शब्दोन्यव्यावृत्तिविशिष्टानेव भावाना-हेत्युच्यत इत्यत आह । **तब्गतावि**त्यादि । तस्य यथोक्तस्य भेदस्य विजातीय-व्यावृत्तस्य स्वभावस्य विधिरूपेण गतावेव शब्देभ्यो गम्यतेन्यनिवर्त्तनं । (।१२७।)

\*तथा हि वृक्ष इत्युक्तेऽर्थादवृक्षनिवर्त्तनं प्रतीयते । एतावन्मात्रेण चान्यव्यावृ<sup>6</sup>-त्तिविशिष्टत्वमुक्तं । न तु परमार्थतो विशेषणविशेष्यभावः । तदाह । नेत्यादि । तत्रेत्यन्यापोहे शब्दार्थे आ चार्य ग्रन्थे वा । कश्चित् पर इत्यन्यस्माद् व्यावृत्तोर्थः । केनिबदन्यव्यावृत्तिलक्षणेन विशिष्टो न गम्यतः इति ।

तेन यदुच्यते भट्टेन।

"न चासाधारणम्बस्तु गम्यतेऽपोहवत्तया । कथं वा परिकल्प्येत सम्बन्धो<sup>7</sup> वस्त्ववस्तुनोः ।। स्वरूपसत्त्वमात्रेण न स्यात् किञ्चिद्विशेषणं ।

92b

457a

न चापि शब्दो द्वयक्तदन्योन्याभाव इत्यसौ ॥१२९॥ श्रक्तपो रूप'वस्त्वेन दर्शनं बुद्धिवसवः।

निवेश्यमानः शब्द माक्षिप्ततदन्यव्यावृत्तिरसावि यस्माद् भिद्यते तिन्नवर्त्य भिद्यमानानां समानरूपप्रतिभासी भेदो निविष्टः। ग्रर्थान्तर<sup>1</sup>व्यावृत्यातस्य

स्वबुद्धधा रज्यते येन विशेष्यन्ति द्विशेषणं ॥
न चाप्यश्वादिशब्देभ्यो जायते अपोहबोधनं ।
विशेष्यबुद्धिरिष्टेह न चाज्ञाति विशेषणा ॥
न चान्य रूपमन्यादृक् कुर्याज्ज्ञानि विशेषणं ।
कथं चान्यादृशे ज्ञाने तदुच्येत विशेषणं ।
अभावगम्य रूपे च न विशेष्येस्ति वस्तुता ।
विशेषितमपो हेन वस्तु वाच्यं न तेस्त्यत (:॥)"

#### इत्यपास्तं ।

नन्वेकस्य शब्दस्य कथ विधिप्रतिषेधलक्षणं व्यापारद्वयम् (।) आह ।
न चापि शब्दो द्वयकृत् । स्वार्थाभिधानमन्यव्यावर्त्तनं च द्वयं करोति (।)
किङकारणम् (।) अन्योन्याभाव इति । इतिशब्दो हेतौ । यस्मादवृक्षभेदाभावो
वृक्षार्थस्तदभावश्चावृक्षार्थं इतरेतराभावत्वेन । तस्माद् वृक्षशब्दाद् वृक्षार्थप्रतिपत्त्यैवार्था<sup>2</sup>द् अवृक्षनिवृत्तिप्रतिपत्तिरिप भवतीति न द्वौ व्यापारौ साक्षाच्छब्दस्य । तेन ।

"यदि गौरित्ययं शब्दः समर्थोन्यनिवर्त्तने । जनको गवि गोबुद्धेमृं ग्यतामपरो ध्वनिः ॥ न च ज्ञानफलाः शब्दा न चैकस्य फलद्वयं । अपवादविधिज्ञानं फलमेकस्य वः कथम् (।)"

#### इति निरस्तं।

यदि शब्दवाच्यो भेदस्सर्वत्रानुयायी तदेव तर्िह पारमायिक सामा<sup>3</sup>न्यम्भविष्य-तीत्यत आह । असाविति शब्दविषयोनुयायी भेदः अरूपो निःस्वभावः । तस्मिन्न-रूपे दृश्यविकल्पयोरेकीकृत्य वक्तृश्लोत्रोर्यद्भपवस्थेन वर्शनन्तद्बृद्धिविष्ठवो भ्रान्ति-रित्यर्षः ।

निवेश्यमान इत्यादिना व्याचष्टे। यस्माद् भिद्यते वृक्षादिकोर्थस्तिश्रवस्यं

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ślokavārtika.

बस्तुनो भागः कविषव् गम्यत इति शब्दोर्थान्तरनिवृत्तिविशिष्टानेव भावानाहेत्यादिना निर्दिष्टः। स हि तं भेदं कथयन् प्रयन्तिरव्यवं<sup>2</sup>च्छोद-माक्षिपन्नेव वर्त्तते। एकगतभेदचोदनाया हि तदन्यव्यावृत्तिनान्तरीयकत्वात्। स एव भेदः तब्ध्याबृत्या गतो भागः । तब्गतेः तदुपाधित्वात् । स विशिष्टो<sup>3</sup>

तत्त्यक्त्वा निवेश्यत इति सम्बन्धः। कुत्रेत्याह। भिष्ठमानानामित्यादि। एतच्च कारिका व्याख्याने विभक्तार्थं। आक्षिप्ता तदम्यव्यावृत्तिर्येन शब्देनेति विग्रहः। स एव चायं समानरूपप्रतिभासी भेवो निर्दृष्ट आचार्य दि इ. ना गे न । कथमित्याह । अर्थान्तरच्यावृत्त्या तस्य वस्तुनः किश्चिद् भागो गम्यत इति । तथा शक्बोर्थान्तरनिवृत्तिविशिष्टानेव भावानाहेत्यादिना । आदिग्रहणाच्छब्दार्थान्नरा-पोहं कुर्वती श्रुतिरभिध<sup>5</sup>त्त इत्यादि परिग्रहः।

स हीत्याद्यस्यैव समर्थनं । स हि वृक्षशब्दस्तम्भेदमवृक्षव्यावृत्तं स्वभावं कथ-यन्नार्थान्तरस्यावृक्षार्थस्य व्यवच्छेदमाक्षिपन्नेव वर्त्तते । कि कारणम् (।) एकगत-भेवस्येत्यादि । यथा हि वृक्षभेदा एव खदिरादयः स्वभावेनैवावृक्षभ्यो भिन्ना एवम-वृक्षा अपि वृक्षेभ्यः भेदस्य द्विष्ठत्वात्। तत्र वृक्षशब्देनैकगतस्य वृक्षा<sup>6</sup>र्थगतस्य भेवस्य भिन्नस्य स्वभावस्यैकाकारप्रतिभासिनो या चोवना तस्यास्तवन्यव्यावृत्ति नान्तरीयकत्वात् । तस्माद् वृक्षार्थादन्यस्यावृक्षस्य या व्यावृत्तिस्तन्नान्तरीयक-त्वात्। एवं ह्यवृक्षाद् व्यावृत्तरूपो वृक्षार्थोऽभिहितः स्याद् यद्यवृक्षार्थस्य तत्र निवृत्तिर्गम्येत । स एवान्यस्माद् भिद्यमानस्य विकल्पबुद्धिप्रतिभासी भेवो भि<sup>7</sup>न्नः स्वभावः। तद्वचावृत्त्याऽर्थान्तरव्यावृत्त्या यथोक्तन्यायेनार्थाद् गम्यमा- 932 नया। गतो च बुद्धो भागो वस्तुन इत्युक्त इत्यध्याहार:। व्यावृत्तवस्तुदर्शन-द्वारायातत्वाद् वस्तुरूपत्वेनाध्यवसायाच्च वस्तुभागो गत इत्युच्यत इत्यभिप्रायः।

एतदुक्तम्भवति (।) अनत्परामर्शजननेभ्यो व्यावृत्तरूपन्तत्परामर्शजननेष्वा-रोपितैकत्वं विकल्पबुद्धिप्र¹तिभासनमेवाकारमविभक्तवाह्याध्यात्मिकभेदं शब्दः प्रतिपादयति शाब्दे ज्ञाने तस्यैव प्रतिभासनात्। तञ्च प्रतिपादयन्नन्यव्यावृत्ति-मर्थादाक्षिपति(।)अतोनेनाभिप्रायेणोक्तमा चा र्ये णान्यव्यावृत्त्या गम्यते तस्य वस्तुनः कश्चिद् भाग इति । न पुनरन्यव्यावृत्त्या शब्दार्थभूतया विशेषणरूपया बाह्यस्य वस्तुनः कश्चिव् भागो गृह्यतेऽन्यव्या²वृत्तरेवाभावादिति । एवन्तावदन्य-व्यावृत्त्या गम्यते तस्य वस्तुनः कश्चिद् भाग इत्येतत्सर्माथतं।

अधुना शब्दार्थान्तरनिवृत्तिविशिष्टानेव भावानाहेत्येतत्समर्थयन्नाह । तब्-गतेरित्यादि । तब्गतेरन्यनिवृत्तिगतेस्तदुपाधिस्वादिस्त भेदोपाधित्वात् (।) स एव

गत इत्यर्थे कस्मिश्चिव् नार्थान्तरच्यावृत्तिः यया विशिष्टा ये शब्दैश्चीयन्ते विश्ववत् निमित्तभूता । भिद्यमानयोद्वंयोभेवस्य उभयगतस्यात्, एकगतभेवा-भिधानेऽपि नान्तरीयकस्तवन्याक्षेपो भवति । तस्मात् न तयोविशेषण-विशेष्यभावः । एकभेवाभिधानेऽपि अन्यय्यावृत्तिगतिः । अन्वयय्यतिरेकचोवनया

#### मेदस्ति शिष्टो गत इत्युच्यते । आ चा र्ये णेति ।

यद्वा (।) तस्य यथोक्तस्य वस्तुभेदस्य शब्दाद् गतेः प्रतिपत्तेः सावधारणत्वेन तदुपा<sup>3</sup>धित्वात् । सा तदन्यनिवृत्तिरुपाधिरर्थाक्षेपाद् यस्यास्तद्गतेः सा तथोक्ता । तदन्यनिवृत्तिनान्तरीयकत्वभेव तदुपाधित्वं ।

एतदुक्तम्भवति । यार्थान्तरब्यावृत्तिरर्थाद् गम्यते तम्नान्तरीयकत्वात्स एव भेदः शब्दाद् गम्यमानोन्यव्यावृत्त्या विशिष्टो गत इत्युच्यत आ चार्ये णेति ।

नन्वर्थान्तरव्यावृत्तिः शब्दप्रवृत्तिनिमित्तमूता। यया विशिष्टा बाह्या अर्थां गवादिशब्देश्चोखन्ते अप्रतीतेः। विष्ठवदिति वैधर्म्यदृष्टान्तः। यथा दण्डद्वारेण तद्वान् दण्डीत्युच्यते। नैवं व्यावृत्तिद्वारेण व्यावृत्तिमानिति। कस्माद् व्यावृत्तिर्यात्रमानयोगि भेदस्तस्योभयगतत्वात्। वृक्षावृक्षगतत्वाद् वृक्षावृक्षभिन्नस्वभावत्वादित्यर्थः। तेनैकग्रव्तभेवाभिधानेषि। अवृक्षापेक्षया वृक्षगतो यो भेदः। भिन्नः स्वभावस्तस्य शब्देनाभिधानेषि नान्तरीयकस्तवन्याक्षेषो भवति। अवृक्षापेक्षया वृक्षगतस्य भेदस्यावृक्षनिवृत्तिलक्षणस्य वृक्षापक्षयाप्यवृक्षगतस्य वृक्षनिवृत्तिलक्षणस्य वृक्षापक्षयाप्यवृक्षगतस्य वृक्षनिवृत्तिलक्षण-स्याक्षेपो भवति। इतिशब्दो हेतौ। अस्माद्वेतोस्तदुपाधित्वात् तद्विशिष्टो गत दिशेष्यभावः।

कः पुनरयमेकगती भेदः का च तदन्यव्यावृत्तिर्येनान्यव्यावृत्तिनान्तरीयक-स्यैकगतभेदस्य शब्दात् प्रत्ययो भवतीति चेत्।

उच्यते । वृक्षशब्दवाच्यस्तावद् विकल्पबुद्धिप्रतिभासी शाखादिमदाकारः सर्व-93b वृक्षेष्वभिन्नरूप इवातद्रूपेभ्यो भिन्न इव भा<sup>7</sup>समान एव गतो भेदो भिन्नः स्वभाव इत्यर्थः । एवं घटादिशब्दवाच्योप्येकगतो भेदो द्रष्टव्यः । तम्भेदं च प्रतिपादयन् शब्दो विजातीयनिवृत्ति प्रसज्यप्रतिषेघलक्षणामर्थाद् गमयति सा तदन्यव्यावृत्तिः ।

ननु यद्यन्यव्यावृत्तिविशिष्टो वस्तुभागो न गम्यते किमर्थन्तर्ह्यान्यव्यावृत्ति-विशिष्ट इत्याद्युक्तमित्याह । एकमेदाभिषान इत्यादि । यदचायं यथा विभक्त एकग<sup>1</sup>तो भेदः स एव शब्देन चोद्यते (।) तत्प्रतीतिरेवान्वयगतिः (।) या त्वर्षाव् व्यवहाराङ्गतां शक्यानां दर्शयन् "तद्व्यावृत्या गम्यते। "इत्यतोऽपि व्यतिरेक उक्तः। सत एव शब्दे तदम्यव्यावृत्तिः स्वार्थाभिधानं<sup>6</sup> च न स्यापारद्वयम्। स्वार्थस्याभिधानावेष तदन्यव्यावृत्तिगतिः स्वार्थस्य भेदरूपत्वात्। न ह्यन्व-योऽन्यावृत्तिमतो नाप्यनन्वियनो व्यावृत्तिः। एकान्वयस्य परिहार्याभावे, तथैक- 457b

अन्यव्यावृक्तिगतिः सा व्यतिरेकगतिः (।) एवमन्वयव्यतिरेकाभ्यां शब्दोर्थवान् भवति (।) तेन्मन्वयव्यतिरेकचोदनयान्वयस्य साक्षादर्थातु व्यतिरेकस्य चोदना द्रष्टव्या। तया चोदनया व्यवहाराङ्गतां शब्दानां दर्शयन्नाचार्यं दि इ. ना ग आह "तद्वचावुरुया गम्यते वस्तुभाग" इति । तथा तद्विशिष्टो वेत्याह । वयावृत्तिशब्देन व्यतिरेक उक्तः। वस्तुभागशब्देनान्वयः। अनेनैतदिप व्याख्यातं शब्दान्तरापोहं कुर्वन्ती श्रुतिः स्वार्थमभिषत्त इत्यर्थः । तत्र योसावेकगतो भेदो विकल्पबुद्धिप्रतिभासी व्याख्यातः स एव स्वार्थस्तत्रार्थान्तरव्यावितरर्थान्तरापोहः प्रसज्यप्रतिषेघलक्षणस्तं कुर्वतीत्यर्थाद् गमयन्तीत्यर्थः।

यदि चान्यनिवृत्तिपुरस्सरैव वृक्षादिशब्दप्रवृत्ति<sup>3</sup>स्तदान्वयव्यतिरेकचोदनयेत्या-दिव्याख्यानं व्यर्थं स्यात्।

तस्माद्रिधिरेव शब्दार्थः।

यत एवैकभेदाभिधानेऽर्थादन्यव्यावृत्तिगतिरत एवेत्यादि । स्वार्थस्य भेवरूप-त्वादिति । यो वृक्षशब्दस्यार्थः शाखादिमदाकारः । विकल्पप्रतिभासी स भेदरूपः । भिन्नस्वभावोऽभेदाकारव्यावृत्तत्वात् स्वयं । अतो भेदरूपस्य स्वार्थस्याभिधाना-वैवार्यादन्यव्यावृत्ति<sup>4</sup>गतिरेवं ह्यवृक्षाद् भेदरूपस्यैव वृक्षार्थस्य गतिर्भवेत्।

यद्यर्थात् तत्र वृक्षनिवृत्तिर्भवतीति । तस्मात् स्वार्थाभिधानमेव शब्दस्य व्यापारोन्यव्यावर्त्तनन्त्वर्थाविति न शब्दस्य व्यापारहृयं।

नन् विधायकेन वाक्येनान्वयमात्रम्प्रतिपाद्यते नान्यस्य विधानं प्रतिषेघो वा। निषेधकेनापि निषेधमात्रमेव केवलं प्रतीयते नान्यस्य विधानं प्रतिषेधो वेत्यत आ<sup>5</sup>ह ।

न ह्यान्वय इत्यादि । प्रतिनियतस्यार्थस्य विधानमन्वयो यथा वृक्षच्छिन्धीति । तत्रावृक्षस्यार्थान्निवृत्तिर्व्यतिरेकः। स यत्र न विद्यते सोव्यतिरेक एवं भृतोन्वयो न मे स्ति । किन्तु सर्व एव स व्यतिरेकः।

तेन यद्च्यते भद्रो द्योत कराभ्यां (।)

"विधिरूपश्च शब्दार्थो येन नाभ्युपगम्यते। न भवेद व्यतिरेकोपि तस्य तत्पूर्वको ह्यसावि"ति १

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ślokavārtika.

परिहारस्यापि श्वचित् स्थित्यभावे निष्फलचोदनत्वात्। स चायं भेदोऽरूपः। रूपवत्वेन केवलं दर्भनं बुद्धिविप्लवः।

निरस्तमिष्टत्वात् । अ<sup>6</sup>नन्वयो वान्वयरिहतो वा व्यतिरेको न हीति सम्बन्धः । तत्र विशेषस्य प्रतिषेधो व्यतिरेकः । तत्रार्थाच्छेषगतिरन्वयः । एकान्वय इत्यादि-नैतदेव समर्थ्यते । एकान्वयस्येत्येकस्य विधानस्य परिहार्याभावे व्यवच्छेद्याभावे निष्फलचोदनत्वात् ।

यदि वृक्षिञ्छन्धीत्युक्तेर्थादवृक्षस्य न तत्र व्यवच्छेदस्तदा वृक्षशब्दप्रयोगे।

94a निष्फलः स्यात्। यद्वा किम्वृक्षिञ्छनद्वि उतान्यमिति श्रोतुर्जिज्ञासायां सत्यां वृक्षिञ्छन्धीत्युक्तेन्यनिषेधः प्रतीयत एवान्यथा परिहार्याभावे निष्फलमभिधानं स्यात्। तथा यदाप्याकांक्षारिहतः श्रोता वृक्षिञ्छन्धीति शब्देन चोद्यते तदापि वृक्ष एव प्रवर्त्तते नान्यत्र (।) वक्ता हि वृक्ष एवायं प्रवर्त्तते नान्यत्रेत्यनेनाभिप्रायेण शब्दं प्रयुद्धकते। विवक्षानुगमनं च ध्वनेः। तस्मान्ना मित्र व्यतिरेकरहितोन्वयस्त्ययंक-परिहारस्येत्येकप्रतिषेधस्य प्रतिषेधस्य त्रेत्वेकस्येत्यर्थः। क्विचिविति प्रतिषेधेन विषयीकृते वस्तुनि स्थित्यभावे निष्फलचोदनत्वात्। तथा हि सुराविषयस्य पानस्य प्रतिषेधे। यदि सुराया अन्यत्रापि पानस्य नावस्थानं स्यात्। तदा सर्वस्मिन् विषये निषिद्धस्य पानस्य विशेषे प्रतिषेधोनर्थंकः। तत्र सुरा(ऽ)पेयेति सुरापानमात्रस्य प्रतिषेधे चरिन्तार्थत्वाद् वाक्यस्य यद्यप्युदकादिपानं शब्देन न विधीयते। तथापि सुराया अन्यत्र पानस्यावस्थानन्न निवार्यत इत्यर्थादन्वयगितरन्यथा सुराग्रहणमनर्थकं स्यात्। यद्वा किम्वकादिवत् सुरा पातव्या किम्वा नेति प्रश्चे सुरा न पातव्यत्युक्ते सुरैवेति प्रतीतेर्नोदकादिपानविधानं प्रकृतिन्नष्वेष्यते (।) तेन सर्वत्र विधिग्रतिषेधरूप-स्यैव शब्दार्यत्वे।

कस्तर्हि विधिप्रतिषेधपर्युदासवाक्यानाम्भेदः । महान्भेदः । विधायकं हि वाक्यम्विधि प्राधान्येनाभिधायान्यनिषेधकमर्थात् । निषेधकं च निषेधं प्राधान्येनाभिधायार्थादन्यविधानमाह । पर्युदासप्रतिपादकन्तु वाक्यं प्रतिषेधपूर्वकमन्यविधानं प्राधान्येनाहेत्यस्त्येव विशेष इति ।

ननु यद्यन्यनिवृत्तिर<sup>4</sup>र्थात् प्रतीयते सैव तिह पारमाधिकी भावानामस्ति यया विशिष्टा गृह्यन्त इत्येवं कस्मान्नेष्यते (।) किं पुनरेवन्तद्गतेस्तदुपाधित्वात् तिद्विशिष्टो गत इति व्याख्यायत इत्यत आह । स वायमित्यादि (।) यो भेदो व्यावृत्तिलक्षण आचार्यं दि इता गेन विशेषणत्वेनाभिमतः स वायमक्ष्यो निःस्व- तेनैवापरमार्थोसावन्यथा न हि वस्तुनः ॥१३०॥ व्यावृत्तिर्वेस्तु भवतिः भेदोस्यास्मादितीरणात् ।

रूपं हि परमार्थः स भेदो यदि रूपं स्थात् तद्रूपं ग्रतद्रूपं वा। ताद्रूप्य नान्यस्ततो भिद्यते। न च तस्य रूपं ग्रन्यस्य स्थात्।

भावः। नास्य व्यतिरिक्तमव्यतिरिक्तम्वा रूपमस्तीति कृत्वा। कथ् न्तर्हि भावानां विजातीयाद् भेदं इति प्रतीतिरिति चेंदाह। रूपवस्त्वेन भावसम्बन्धित्वेन तस्य भेदस्य कैवलन्दर्शनम्प्रतीतिविष्लवो भान्तिः (।) केवलमिति तथाभूतबाह्यनिर-पेक्षं (।) कारिकाया मध्येवं व्याख्यानं द्रष्टव्यं।

नन् यदि रूपवत्त्वेन दर्शनं कथं बुद्धिविप्लव इत्यत आह । तेनैवेत्यादि । रूपवत्त्वेन भावसम्बन्धित्वेन यहर्शनम्भेदस्य तेनैवाप<sup>6</sup>रमार्थो न वस्तुभृतो-ज्सत्त्वात् । असाविति भेदः प्रसज्यरूपः। अन्यभेत्येवमनिष्यमाणे। न हि वस्तुनः स्वलक्षणस्य सम्बन्धिनी व्यावृत्तिवंस्तु भवति । कि कार्ण (।) भेदोस्यास्मावि-तीरणात् ।

एतदुक्तम्भवति। यदि हि सा वस्तुभूता स्यान् तदा वृक्षेभ्योऽवृक्षव्यावृत्तिर-भिन्ना भिन्ना वा स्यात्। यद्यभिन्ना। अस्मादवृक्षाद् वृक्षस्य भेद इति व्यतिरेक<sup>7</sup>- 94b प्रतीतिर्न स्यात्। पलाशाच्चैकस्मादवृक्षव्यावृत्तेरभिन्नत्वात्। धवादीनामवृक्ष-व्यावृत्तिर्न स्यात्। पलाशवत् तत्स्वभावाया व्यावृत्तेस्तेप्वननुगमात्। अथ पलाशाद् भिन्ना सा । तत्राप्यवृक्षव्यावृत्तेः सकाशात् पलाशस्य व्यावृत्तिः स्यादवृक्ष-व्यावृत्तेश्च व्यावर्त्तमानस्य पलाशस्यावृक्षरूपता स्यादवृक्षवत्। ततश्चास्माद-वृक्षादस्य वृक्षस्य भेद इति प्रतीतिर्न स्यादिष्यते । तस्मात्तद्व्यावृत्तिनं वस्तु। भे**बोस्यास्मावितीरणा**दुच्चारणादित्यर्थः। उपलक्षणं चैतत् प्रतीतेरपि ग्रहणं।

रूपं हीत्यादिना व्याचष्टे । हि यस्मात् । रूपं किमुच्यते परमार्थः । वस्तु-स्वभावः। भेदोन्यच्यावृत्तिर्याद रूपं स्याद् यदि स्वभावो भवेत्। तदित्यवृक्षाद् व्यावृत्तिरूपं । तद्रुपमिति यत्तद्वचावृत्तं पलाशस्वलक्षणं तदात्मकं । अतद्वपं वेति ततोन्यदित्य<sup>2</sup>र्थः । वस्तुनस्तत्त्वान्यत्त्वानतिक्रमादित्यर्थः ।

ताबुप्य इत्यादिना प्रथमपक्षे दोषमाह । ताबुप्ये पलाशादन्यस्वे यया व्यावृत्त्या सामान्यभूतया सर्वे वृक्षभेदाः व्यावृत्ता दृष्टास्तस्यास्ताद्र्प्ये पलाशादनन्यत्वेभ्युप-गम्यमाने तदेव पलाशस्वलक्षणमेव व्यावृत्तिरिति कृत्वा पलाश एवावृक्षाद् भिन्नः प्राप्नोति नान्यो धवादिः। तत इत्यवृक्षाद् भिष्येत। किङकारणमित्याह। न ही-त्यादि । अवृक्षाद्धि व्यावृत्तिः पलाशस्यैव रूपं । न च तस्य रूप<sup>9</sup>मन्यस्य धवादेः

न तदेव भेदस्य रूपं चेत्। ग्रन्यदेव रूपं स्यात्। ततःच भावस्तस्माव् ध्यावस्ति। ततः तस्य भेदो न स्यात्। यो यञ्जूदाव् ध्यावसंते तत् तदेव भव-तीति सोस्य भेद इति च न स्यात्। न ह्यन्योन्यस्य भेदो भवति सम्बन्धी। सति वा सम्बन्धित्वे कार्यकारणभावात् तज्जनितं रूपं भेद इति ग्रविद्योषात् स्वकारणानां कार्याण सर्वाण ध्यावृत्तयः स्युः। भेदस्यार्थान्तरत्वे च ततोऽप्यस्य भेदोस्ती<sup>6</sup>ति भेदोपाधित्वात् व्रध्यान्तरवत् न भेदः स्यात्।

स्यात् ।

त तदेवेत्यादिना द्वितीयपक्षोपन्यासः। त तदेव पलाशस्वलक्षणमेव तस्य भेवस्य रूपं (।) रूपं च स्वभावश्चासौ भेव इच्यते। ततोन्यदेव पलाशाद् व्यावृत्ति-रूपं स्यात्। यद्वा रूपं चान्यदेव भेदस्य स्यात्। ततः चान्यत्वात् कारणात्। भावः पलाशात्मकस्तस्माववृक्षव्यावृत्तिरूपाद् व्यावर्त्तेतः। ततः कारणात्। अञ्भावित्यवृक्षात् तस्य पलाशस्य भेव इति त स्यात्। यस्माद् यत् खलु वस्तु । यतो भेवो यद्भेदस्तस्माद् व्यावर्त्तते। तत्तदेव भवति । अवृक्षव्यावृत्तेर्भवति । अवृक्षव्यावृत्तेर्भवति । अवृक्षव्यावृत्तेरवृक्षिनिवृत्तिरूपाया निवर्तमानस्पलाशस्वलक्षणमवृक्षमिव स्यादवृक्ष-वत्। मा वा भूद् वृक्षावृक्षयोरेकत्वन्तथापि सोस्य भेव इति च त स्यात्।

यदि चायमवृक्षाद् भेदः पलाशादन्यः स्यात्तदयम<sup>5</sup>वृक्षाद् भेदोस्य पलाशस्य सम्बन्धीत न स्यात्। न हीत्याद्यस्येव समर्थनं। अन्यः स्वतन्त्रोन्यस्य सम्बन्धी भेदो धर्मरूपो भवति। सित वेति सम्बन्धिस्वेभ्युपगम्यमाने वा। सम्बन्धः कार्य-कारणभावोङ्गीकर्त्तव्यः। भिन्नयोः कार्यकारणमन्तरेण सम्बन्धायोगात्। तत्र व्यावृत्तिमान् कारणं व्यावृत्तिः कार्यं। इति हेतो रूपं वस्त्वन्तरमेव त<sup>8</sup>ज्जनितन्तेन व्यावृत्तिमता स्वलक्षणेन जनितं भेद इति। पादा(? पदा)र्थान्तरस्य नाम कृतन्तस्मात् कार्यत्वेनाभिमताद् भेदाख्यात् पदार्थाद् अविशेषादन्यत्रापि कारणानां यानि कार्याण तानि सर्वाण व्यावृत्तयो भेदाः स्युः। न चैवं। तदान्यत्रापि भेदाभिमते भेद इति व्यादेशो मा भृतु।

95a अथ कार्यं भेद इति नोच्यते किन्तु भेदः कार्य इत्युच्यते । तदाप्याह । अर्थान्तरत्वे च भेदस्याभ्युपगम्यमाने । ततोषि व्यावृत्तिमतोष्यस्य भेदस्य भेदोस्ति ।
अन्यथा भेदस्यार्थान्तरत्वमेव न स्यात् । ततश्च पलाशस्यावृक्षाद् यो भेदस्तस्य
भेदस्य पलाशाद् भेद इति कृत्वा स भेदो भेदोपाधिः स पलाशाद् भेदः ।
उपाधिविशेषणं यस्य भेदस्य स भेदोपाधिस्तद्भावस्तस्वन्तस्मादसाववृक्षाद्
भेदः पलाशस्य न भेदः स्या<sup>1</sup>त् । द्वव्यान्तरवत् । यथा हि द्वव्यान्तरं घटादिक-

## न हि भेदोपाधिवदेव भेदः अयमत इति विशेषनिर्देशात्। ततश्चोपा-ध्यभावे भेदस्यैवाभावः स्यात्। ततो नान्यस्वम्। नाप्यस्यधाऽभावात्, भावे

मप्यघटापेक्षया यो भेदस्तदुपाधित्वान्न पलाशस्य भेदस्तद्वत् । स्वतन्त्रत्वादित्यभि-त्रायः।

ननु यदि नाम भेदोपाधिर्भेदस्तथापि किमिति पलाशस्य भेदो न भवतीत्यत आह । न हीत्यादि । अयमत इति विशेषिनिर्देशात् । अयमवृक्षाद् भेदः । अत इत्यवृक्षात् । अस्येत्येतदपेक्षणीयं । अस्य² पलाशस्यायं भेदोऽस्मादवृक्षादित्येवं विशेषिनिर्देशात् पारतन्त्र्येण निर्देशात् पलाशस्य सम्बन्धी भेदो धर्मः सिध्यति । पारतन्त्र्येण च निर्देशो भेदस्याभेदे सित सिध्यति भेदान्तरप्रतिक्षेपेण । न त्वर्थान्तरत्वे भेदस्य । अर्थान्तरत्वे हि भेदोपाधित्वाद् घटवन्न पलाशस्य भेदः स्यात् । ततश्चास्मादस्य भेद इति विशेषनिर्देशो न स्यात् । तदेवं व्यतिरेकपक्षेऽवृक्षाद् भेदस्यापि पलाशाद् यो भेदः सोपि रूपवानिति तस्यापि स्वाश्रयाद् भेदेन भवितव्यं । तथा च सर्वभेदानां भिन्नस्वभावतया भेदोपाधित्वेन स्वयन्न रूपभेदतेति न किष्चद् भेदः स्यात् ।

एतदेवाह । ततश्चित्यादि । उपाध्यभाव इति व्यावृत्तिलक्षणस्य धर्मभूतस्यो-पाधेरभावे सर्वस्य स्वभावान्तरत्वेन धर्मित्वाद् भेवस्ये<sup>4</sup>वाभावः स्यात् तस्य धर्मि-रूपत्वात् ।

योपि मन्यते (।) यदि रूपवती व्यावृत्तिः स्यात् स्यात् तत्त्वान्यत्वपक्षभावी दोषो यावता नीरूपा सास्ति तया च भावा विशिष्टा गृह्यन्त इति।

तदयुक्तं ।

''तद्गतावेव शब्देभ्यो गम्यतेऽन्यनिवर्त्तनं।

न तत्र गम्यते कश्चिद्विशिष्टः केनचित्पर(:"।। प्र. वा. १।१२८) इति ग्रन्थविरोधात्। नीरूपस्य चास्तित्वविरोधाच्छशविषाणवत्। नीरूपत्वा<sup>5</sup>-देव च न तस्याः प्रत्यक्षं ग्राहकं नाप्यनुमानं। सम्बन्धाभावात्।

नापि नियतरूपान्यथानुपपत्त्या तत्कल्पना सम्बन्धाभावादेव । स्वहेतुभ्य एव च नियतरूपाणामुत्पन्नत्वादिति "सर्वभावा स्वभावेन व्यावृत्तिभागिन" (१।४२) इत्यत्रान्तरेऽभिहितत्वात् ।

नापि च साऽप्रतिपम्ना विशेषणम्भवितुमहित । न हि दण्डाप्रतीतौ दण्डीति प्रती-तिर्भवित । है नापि सा क्वचिदाश्विता नीरूपत्वात् । न चासम्बद्धम्विशेषणम्भवित । नाप्यन्यनिवृत्तिग्रहणपुरस्सरं वृक्षादिषु वृक्षशब्दः प्रवर्त्ततेऽप्रतीतिरित्युक्तत्वात् । निवृत्तेनीकृत्यतयाऽप्रतिपन्नत्वेन संकेतस्याप्रवृत्तेश्च । कथं शब्दविषयत्वन्तस्मा- परमार्थः। कथर्न्ताह ग्राभिन्नस्य वस्तुनः शब्देन चोवने तस्यैवान्यतो भेवात्, 458a श्रनंशस्य एकस्य भेदस्य चोवने सर्वभेवगतेः, तत्र कथं शब्दप्रमाणान्तरणि व्यर्थानि न स्युरिति चेत्। नैय बोधः। यस्मात्—

एकार्थरलेषविच्छेद एको व्याप्रियते ध्वनिः ॥१३१॥ लिङ्गं वा तत्र विच्छिन्नं बाह्यं वस्तु न किञ्चन । यस्याभिधानतो वस्तुसामर्थ्यादिखले गतिः ॥१३२॥

दनुभवद्वारेण वृक्षोऽयं नावृक्ष इत्येवं निश्चय उत्पद्यते । तेनान्यनिवृत्तिः प्रतिषेध-95b विक<sup>7</sup> स्पेन किल्पता । यथासंकेतं च वृक्षादौ शब्दः प्रवर्त्तमानोर्थादन्यनिवृत्तिमाक्षि-ति । अन्यनिवृत्तिविकल्पमाक्षिपतीत्यर्थः । तेनान्यनिवृत्त्या विशिष्टो । वस्तुभागो गम्यत इत्युच्यत इति ।

यदि व्यावृत्तयः सामान्यभूता बहिर्वस्तुत्वेन नेष्यन्ते। नापि परपरिकल्पितं सामान्यभेवं सित बाह्यम्वस्त्वेव वाच्यमापिततं। तत्र च दोष इत्याह। कथन्तर्हीति। अभिन्नस्य निरंशस्य वस्तुनः शब्देन चोवने उपलक्षणं चैतत् लिंगेन प्रतिपादने। तस्यवाभिन्नस्य वस्तुन एकस्माद् भिन्नस्य पुनरन्यतोषि भेदात्। तथा हि येन स्वभावेन न शब्दोऽकृतकाद् भिन्नस्तेनैव मूर्त्तानित्यत्वाच्च। तस्यानंशत्वात्। अनंशस्य च वस्तुनः कृतकशब्देनैकस्याकृतकाद् भेदस्य भिन्नस्य स्वभावस्य चोवने। तथा लिंगेन प्रतिपादने सर्वभेथे भिन्नस्य स्वभावस्य चोवने। तथा लिंगेन प्रतिपादने सर्वभेथे भिन्नस्य स्वभावस्य प्रतिपत्तेः। तत्रानंशे वस्तुनि कथं शब्दप्रमाणान्तराणं व्यथानि न स्यः। एकेन शब्देन चोदने शब्दान्तराणां वैयथ्यं स्यात्। एकेन लिङ्गेन प्रतिपादने प्रमाणान्तराणां वैयथ्यं स्यात्।

यस्मादित्यादिना परिहरति । तस्माद् यो येन धर्मेण विशेषः संप्रतीयत (११४४) इत्यादिना प्रागेवेदं चोद्यम्परिहृतम् विशेषः विशेषः संप्रतीयत (११४४) इत्यादिना प्रागेवेदं चोद्यम्परिहृतम् विशेषकिविधानार्थन्तु पुनरुपन्यासः । अर्थेष्वाकारान्तरसमारोपोर्थक्ष्यः (१) स च प्रतिपत्तिभेदेनानेकः । तत्रेति बृद्धि-प्रतिभासिनि धर्मिणि बाह्यभिन्नतयाऽख्येयास्ते । बाह्यतयाध्यस्तस्यैव बृद्धधाकारस्य शब्दवाच्यत्वात् । न पुनर्बाह्यम्बुद्धधाकारो वा केवलः शब्दवाच्यः स्वलक्षणत्वात् । तत्र धर्मिणि विधिरूपतया स्वार्थप्रतिपत्तिद्वारेणैकार्यक्षेत्रस्यविच्छेदेऽपनयन एको ध्वनिक्यांत्रियते । (११३०॥)

लिङ्गं चैकार्थश्लेपविच्छेदे व्याप्रियते। तत्र स्वार्थाभिधानद्वारेण समारोप-व्यवच्छेदे शब्दप्रमाणान्तराणां साफल्यमिति यावत्। न पुनर्ज्ञानाद् व्यतिरिक्त-म्बाह्यम्बस्तु स्वलक्षणं (।) स्वलक्षणाद् वा व्यतिरिक्तम्बाह्यम्बस्तु सामान्यलक्षण-म्बाच्यं किञ्चनास्ति। यस्य वस्तुनोऽभिधानतोऽखिले वस्तुस्व<sup>5</sup>भावे गितृभंबेत्।

## कुर्वन्नानाफलः शब्द एकाधारो भवत्यतः।

यथा बाह्यान्तभेवसंसृष्टया बृद्धचा स्वस्येव धर्यं क्रियायोग्यमध्यवसाय शब्दार्थ उपयुज्यतं इति पूर्वोक्तवत्। तेस्ते भ्रान्तिकारणः संसृष्टरूप इव प्रतिभासमाने यथासंकेत व्यवच्छेवार्थं तत्रेव ते व्याप्रियन्ते। न ह्येकसाध्यमिष व्यवच्छेवमन्यः करोति संकेतप्रतिनियमात्। नैव विच्छिन्नं किञ्चिव् वस्तु ध्राक्षिप्यते। यस्याभिष्ठानात् वस्तुबसेन सर्वया गतिः स्यात् शब्दानां। बृद्धि-विषयत्वात् । '

तत्र च ग्रवस्तुनि वस्तुसामर्ग्याभावात्। तथाभूतेनायं व्यवहारः सम्यग्-

वस्तुसामर्थ्याव् वस्तुवशात् । यतश्च शब्दः स्वाभिधानद्वारेण व्यवच्छेदं करोति ततः कारणात् तं तं व्यवच्छेदं कुर्वन्नानाफलः शब्दो भवत्येकाधारश्च । कथं । अर्थिन्नयायोग्यमध्यवसाय । अनर्थिन्नयाकारिणापि स्वाभासमर्थिन्नयाकारित्वेन स्वलक्षणरूपस्वेनाध्यस्येत्यर्थः । तत्रैवेति बुद्धिप्रतिभासे बाह्य<sup>7</sup>तयाध्यस्ते । किभूते । 96.1 तस्तैभ्रान्तिकारणैः संसृष्टरूप इव भाति । (११३१॥)

सदृशापरोत्पत्त्यादिभिश्वान्तिहेतुभिनित्याद्याकारेण संसृष्टरूप इव प्रतिभास-माने । तेऽनित्यादिशब्दाः यथासंकेतं यस्य यस्य समारोपस्य व्यवच्छेदार्यं। स्वप्रतिभासे संकेतः कृतः। तस्य तस्य प्रतियोगिनो व्यवच्छेदाय व्याप्रियन्ते। सकेतानुरूपमेव प्रतिपाद¹यन्नाह। न चेत्यादि। ह्यर्थे चशब्दः। यतो यथासंकेतं व्यापारस्ततो न ह्येकशब्दसाध्यं व्यवच्छेदमन्यः शब्दः करोति। किङ्कारणं(।) संकेतप्रतिनियमात्। एकैकव्यवच्छेदार्थम्बुद्धयाकारोऽविभक्तबाह्यरूपे शब्दिनवेश-नात्। व्यवहारकालेपि स्वार्थाभिधानद्वारेण तन्तमेव व्यवच्छेदं प्रत्याययतीत्यर्थः। शब्दप्रहणमपलक्षणमेवं लिङ्क²मपीति द्रष्टव्यं।

नन्वध्यवसितबाह्यस्पत्वाच्छब्दार्थस्य ततश्च शब्देनन्यलक्षणस्य सर्वातमना विषयीकरणात् कथं न शब्दान्तराणाम्वैयर्थ्यमित्याह् न चेत्यादि । अवधारणश्च शब्दः । ग्रेव विच्छिन्नं ज्ञानांशाद् भिन्नं किञ्चिद् वस्तु । स्वलक्षणं स्वलक्षणाद् व्यतिरिक्तं सामान्यलक्षणमन्यनिवृत्तिलक्षणं वाक्षिप्यते गृह्यते शब्देन लिङ्गेन वा । यस्या भिष्यानाद् वस्तुवलेनेति वस्तुग्रहे निरंशत्वाद् वस्तुनः सर्वथा गितः स्यात् । धर्माणान्ततो व्यतिरेकात् । व्यतिरेकेप्युपाधीनां नानोपाध्युपकाराङ्गशक्त्यभिन्नात्मनो ग्रह (१।५४) इत्यादिना सर्वथाग्रहणस्योक्तत्वात् । कस्माच्छब्दैविच्छिन्न-वस्तुनाक्षिप्यत इत्यत आह । शब्दानामित्यादि ।

एतदुक्तम्भवति । यतो बुद्धचाकारमबाह्यम्बाह्यमध्यवस्य⁴िन्त शब्दास्ततो

भूतेन नानैकथर्मभेदाभेदाः। प्रतिभातः विप्लवानुसारीति तस्य तत्प्रतिबन्धभृते ऽपितथा तदव्यभिचारः। ततो वितथात् प्रवृत्तस्यान्ते तथाभृतएव वस्तुनि ज्ञानसंवा-बात्। न पुर्नाभक्षाकारपाहिनां ज्ञानं शब्दा<sup>6</sup>नामेकवस्तुविषयत्वात्। नानाफलः शब्द एकाघारी नास्ति व्याघातात्। यथार्वाणते बुद्धिप्रतिभासाभये न बोषः।

विच्छिन्नवस्तुग्राहका इव भवन्तीत्पर्थः। बुर्ह्धविष्ठवश्च बुद्धचाकारस्य बहीरूपतया ग्रहः। तद्विषयत्वाच्छन्दानां। बृद्धिविष्लवेपि वाच्यवस्तुसामथ्यादिखले गतिः। किन्नेति चेदाह । तत्र चेत्यादि । तत्र बृद्धिविष्लवेऽवस्तुनि वस्तुसामध्याभावात् ।

यद्यपि बुद्धचाकारो ज्ञानस्वलक्षणत्वाद्वस्तु । तथाप्यसौ शब्दैविकल्पैर्वा बाह्या<sup>5</sup>-भिन्नतयाध्यस्तोऽवस्त्वेव । तेन शब्दो विकल्पो वा न स्वलक्षणविषयो यथावदेक-स्यापि बाह्यस्य ज्ञानाकारस्य वाऽग्रहणादिति।

यदि बुद्धिविष्लवंविषया एव सर्वशब्दाः कथं कृतकानित्यादिशब्दानान्तथाभूते वस्तुन्यव्यभिचार इत्यत आह। तथाभूतेत्यादि। ततस्ततोऽकृतकनित्यादेभिन्नस्या-र्थस्यानुभवद्वारेणेत्यर्थः । अयं व्य<sup>8</sup>वहार इति सम्बन्धः । किम्भूतः (।) नानैकेत्यादि । नाना एकश्च नानैकं। तच्च धर्मश्चेति कर्मधारयः। ततो भेवाभेदशब्दाभ्यान्त्रिपदो द्वन्द्व:। नानैकथर्मभेवाभेदा एव बुद्धौ प्रतिभासन्त इति प्रतिभासास्त एव विष्लवो 96b भ्रान्तत्वात्। तदनुसारी तेनाकारेण प्रवृत्तः। इति हेतीस्तस्य व्यवहारस्य तत्प्रतिबन्धे? तिमँस्तथाभूते स्वलक्षणे पारम्पर्येणोत्पत्तिप्रतिबन्धे सित तदम्यभिचारः। वस्त्वव्यभिचार:। यथा हि कृतकाद्याकाराः शब्दा विष्लवास्त्रथ।वस्तूनामपि कृतकादिरूपेण परमार्थतोवस्थानमित्यनेनाकारेणाव्यभिचारो द्रष्टव्यः।

एतदेवाह । ततोपीत्यादि । ततो बुद्धिविप्लविवषयाच्छब्दाद् व्यवहारात् परार्थानुमानलक्षणा<sup>1</sup>द् वितथादिति भ्रान्तात्। प्रवृत्तस्यान्ते प्रवृत्तिपरिसमाप्तौ तथाभृत एव कृतकादिरूप एव वस्तुनि नत्वकृतकादिरूपे। अनेनाव्यभिचारस्वरूप-मुक्तं । ज्ञानसम्बादात् स्वलक्षणग्राहिजानोत्पत्तेः शब्दस्य वा ज्ञानस्य सम्वादात् ।

अस्मिन्नेवान्यापोहे शब्दार्थे सामानाधिकरण्यं सिध्यति न तु वस्तुनीत्याह । न पुर्निभन्नेत्यादि । भिन्ना आकारा जाति<sup>2</sup>गुणादयः शब्दप्रवृत्तिनिमिन्तभूताः । तद्ग्राहिणां ज्ञानशब्दानामेकवस्तुविषयत्वात् । शब्द एकाधार इति सम्बन्धः । यदि हि भिन्नाकारं ज्ञानमेकवस्तुविषयम्प्रवर्त्तेत ततस्तदनुसारेण शब्दोपि तथा स्यात्। तथा च नानाफलः शब्द एकाघार इति भवेत्सामानाधिकरण्यं तच्च नास्ति व्याचातात्। तथा हि नीलोत्पलशब्दयोरेकं वा<sup>8</sup> वस्तुवाच्यं स्यादनेकम्वा। आद्ये पक्षे एकेनैव शब्देन निरंशस्य वस्तुनः सर्वात्मनाभिधानात्। द्वितीयस्य शब्दस्याप्रवृत्तिः स्यात् प्रवृत्तौ वा पर्यायतेति न नानाफलत्वं। द्वितीये पक्ष एकाधारता नास्ति।

विच्छेरं सूच्यमेकमप्रतिनिष्य<sup>7</sup> वर्तते ॥१३३॥ यदान्यं तन स व्याम एकखेन च मासते। सामाबाधिकरण्यं स्थात् तदा बुद्ध्यनुरोधतः ॥१३४॥ वस्तुधर्मस्य संस्पर्शो विच्छेदकरणे ध्वनेः। 458b

#### घटपटादिशब्दवन्नानाविषयत्वात् ।

अथ मर्त (।) नीलशब्दो नीलगुणविशिष्टन्द्रव्यमाह । उत्पलशब्दोप्युत्पल-जातिविशि<sup>4</sup>ष्टन्तदेव द्रव्यमाह । अतो विशेषणयोर्भेदान्नानाफलः शब्दो विशेष्या-भेदादेकाघार इति ।

तदप्यसत् । यतो नीलगुणेन विशिष्टद्रव्यभीलशब्देनाभिधीयमानं सर्वात्म-ताभिधीयते निरंशत्वात् । ततः कोपरो द्रव्यस्योत्पलजातिविशिष्ट आत्मानिभ-हितोस्ति यदुत्पलशब्देनाभिधीयेतेात (।) तथैव पर्यायता स्यादथ विशेषणभेदाद् वि<sup>5</sup>शेष्यद्रव्यस्य भेदस्तदाप्येकाधारता न स्यात् । अपोहवादिनस्त्वयमदोष इत्याह । यथार्वाण्णतः इत्यादि । वृद्धिप्रतिभास आश्रयो यस्य शब्दार्थस्य स तथोक्तः ।

यथा च न दोषस्तथा प्रतिपादयन्नाह । विष्केदिमित्यादि । एको नीलशब्द एकं व्यवच्छेदमनीलव्यवच्छिन्नं नीलस्वभावं सूच्यन्नन्यमनुत्पलव्यवच्छिन्नमुत्पल-स्वभावमन्नतिक्षप्य<sup>6</sup> वस्तंते न निराकारोतीत्यर्थः । (।१३२॥)

स इत्यनुत्पलब्यविच्छन्नः स्वभावः । तेन नीलशब्देन व्याप्त आकान्तः आक्षिप्तः सम्भुत्पलशब्दप्रयोगे बुद्धावेकत्वेन प्रतिभासते । एकस्यैव धीमणः व्यवच्छेदद्वया-यातनीलोत्पलधर्मद्वययुक्तस्य विकल्पबुद्धौ प्रतिभासनात् । यदा चैवन्तवा सामा-नाधिकरण्यं स्याद् बुद्धयनुरोधतः ।

एतदुक्तम्भव<sup>7</sup>ित (।) नीलशब्दप्रयोगाद् बुद्धिप्रतिभासी धर्मी नीलरूप एव 972 प्रतिभासते। तत्रार्थादनीलं व्यावृत्त्यंते न त्वनुत्पलव्यविच्छन्नः स्वभाव उत्पल-शब्दप्रयोगादप्युत्पलरूपतया प्रतीयमानोनृत्पलं व्यावर्त्यते न त्वनीलव्यावृत्तः स्वभावः। शब्दद्वयप्रयोगे तु नीलोत्पलधर्मद्वययुक्तैकधर्मिप्रतिभासिनी विकल्पबुद्धि-रूत्यवे ततो नानाफलः शब्द एकाधारो भवतीति भवेद् बु(द्)ध्यनुरोधेन सामा-नाधिकरण्यमिति।

तेन यदु द्यो त क रे णोच्यते (।) ''यस्य चान्यापोहः शब्दार्थस्तेनानीलानुत्पल-व्युदासी कथं समानाधिकरणाविति वक्तव्यं। यस्य पुर्नीवधीयमानः शब्दार्थस्य जातिगुणविशिष्टं नीलोत्पलशब्दाभ्यां द्रव्यमभिधीयते जातिगुणौ च द्रव्ये वर्त्तेते। (स्यात् सत्त्यं स हि तत्रेति) नैकवस्त्वभिधायिनि ॥१३५॥ बुद्धावभासमानस्य दृश्योस्याभाविनश्चयात् ।

इति संग्रहक्लोकाः।

तेनान्यापोहविषयाः शब्दाः सामान्यगोचराः ॥१३६॥

शब्दाश्च बुद्धयश्चैव वस्तुन्येषामसम्भवात्।

यदि हि वस्त्वेद विधिरूपेण शब्दविकर्त्यः विषयोक्तियेत, सोयमिह सर्वार्थानां सर्वेणाकारेण प्रतीतिप्रसंगः। न च सामान्यादि चिन्तियस्वा न्यायशास्त्रप्रणेत्राऽन्यापोह<sup>3</sup>विषयावेतौ निर्दिष्टौ।

कि च पुनः (।) शब्बस्य स्वार्थाभिधानद्वारेण समारोपव्यवच्छेदकरणेभ्युपगम्य-माने। यद्वा व्यवच्छेदकरणे व्यवच्छिन्नस्वभावविषयीकरणे। लेशतो वस्तुधर्मस्य वस्तुस्वभावस्य विजातीयव्यावृत्तस्य संस्पन्नः स्यात् प्राप्तिलक्षणः (।) कि कारणं (।)सस्य<sup>3</sup>मिति विद्यमानः स ह्यध्यवसीयमानः व्यवच्छिन्नः स्वभावः। तत्र वस्तुनीति कृत्वा नैकवस्त्वभिधायिनि शब्देभ्युपगम्यमाने वस्तुधर्मस्य संस्पर्शः सामान्यस्यैव वस्तुनोऽभावात्।

कथमिति चेत्। बृद्धावित्यादि। उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलम्भादसत्त्वमिति यावत्। यत एवम्बस्तुनि शब्दार्थे दोयस्तेन कारणेनान्यापोहविषया विकल्प<sup>4</sup>-बुद्धिप्रतिभासविषयाः शब्दा बुद्धयश्च प्रोक्ता आचार्यदि इना गेन। किम्भूता बुद्धयः सामान्यगोचरा विकल्पिका इत्यर्थः। बुद्धीनामेवैतद् विशेषणं न तु शब्दा-नान्तेषां सामान्यविषयव्यभिचारात्। किङकारणं। वस्तुन्येषां शब्दानां विकल्पानां च सम्भवात्।

यदि हीत्यादिना व्याचष्टे । वस्त्वेव यदि विषयीक्रियेत गृह्येत न तु विधिरूपे<sup>5</sup>-णाध्यवसीयेत । सोयमित्यनन्तरोक्तः सर्वार्थानां सर्वेणाकारेण वस्तुसामध्यीत् प्रतीतिप्रसंगः । आदिशब्दाद् अविशेषणविशेष्यभावप्रमाणान्तराप्रवृत्त्यादिपरिग्रहः । प्रणेता आचार्यं दि इ. ना गः । एताविति बुद्धिशब्दौ । अन्योपोह्यतेनेनेति विकल्पाकार उच्यते तद्विषयौ । तथा भिन्नाकाराभिर्बुद्धिभरेकम्बस्तु यदि विषयीक्रि<sup>6</sup>येत । तथा भिन्नाकाराभिर्बुद्धिभरेकम्बस्तु यदि विषयीक्रि<sup>6</sup>येत । तथा विषयी स्थान्यात् स्यात् स्यात् सामानाधिकरण्यमेतत् न सम्भवति । तथा हि तच्छब्दवाच्यं सामान्यं स्वलक्षणाद-

न पुनरनीलानुत्पलव्युदा<sup>2</sup>सौ । तस्मात् समानाधिकरणार्थो नास्ती''ति <sup>९</sup> निरस्तं । विधीयमानस्य शब्दार्थस्याभ्युपगमात् । (।१३३॥)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nyāyavārtika,

एवं बेत्। एकत्वाद् वस्तुरूपस्य भिन्नरूपा मतिः कृतः ॥१३०॥ श्रम्बयञ्यतिरेकी वा नैकस्यैकार्थगोचरी ।

तदेकमनंशं वस्तु चेत् कयं बुब्ध्याकार<sup>4</sup>भेदैविषयीक्रियते। भिन्नाकारत्वं भेदाश्रयादेव। तदिष ग्रभेदात् सामान्यस्य। तदात्मनोऽपि तदेकयोगक्षेमत्वात्। तद् ग्रयं न श्रन्योन्यार्थपरिहारे<sup>5</sup>ण एकविषययोर्बृत्यसम्भवात्।

न च सामानाभिकरण्यावि स्यात्। न चैकस्मिन्नेव वस्त्वात्मिन वृत्यवृत्ती युक्ते व्याघातात्। न च ग्रन्यत्र ग्रवृत्तिरपि सामान्यं स्यात्<sup>6</sup>।

भिन्नं भिन्नम्वा स्यात्। तत्राद्ये पक्षे। एकत्वाद् वस्तुरूपस्य भिन्नरूपा सामान्य-विशेषाकारा भिन्ना मितः कुतः। (।१३६॥)

स्वलक्षणाच्य सामान्यस्याव्यतिरेके । शावलेयात्मको<sup>7</sup> भेदो यतो बाहुले- 97<sup>b</sup> यात्मकाद् भेदाद् व्यावर्त्तते । बाहुलेये शावलेयात्मकं गोत्वमन्वेतीत्येकस्यार्थस्यै-काधिकरणावन्वयव्यतिरेकौ प्राप्नुतः । तच्चायुक्तमित्याह । अन्वयव्यतिरेका-वित्यादि । एकोर्थो गोचरो विषयो वयोरन्वयव्यतिरेकयोस्तौ तथोक्तौ ।

तवेकमित्यादिना व्याचष्टे। एकत्वादेवानंशमेकस्यांशाभावात्। आिक्यत इत्याकारो बुद्धिप्रति<sup>1</sup>भासः। तस्य भेदस्तदाश्रयाद् भेदस्य। वस्तुनानात्वस्य। यदि भिन्नाकाराभिर्बुद्धिभिर्गृद्धोत भिन्नं स्यात्। न चैवन्तस्य चाभावाद् वस्तुनः। सामान्यविशेषोभयात्मकत्वाद् वस्तुन एकस्यापि भिन्नाकारबुद्धिग्राह्मत्वमिति चेदाह। तदात्मनोपीत्यादि। स्वलक्षणात्मनस्तवेकयोगक्षेमत्वात्। स्वलक्षणेनैक-योगक्षेमत्वात् तद्वदेवाभिन्नत्वं। तदिति तस्मावयं सामानाधिकरण्यादिनं स्यादिति सम्बन्धः। कि कारणम् (।) अन्योन्यार्थपरिहारेण परस्परार्थपरिहारेण भिन्नप्रवृत्तिनिमिन्नत्वेनेति यावत्। शब्दयोरेकविषययोरेकद्वव्याधारयो-वृंस्यसम्भवात्।

अन्वयेत्यादि इलोकभागं न खेत्यादिना व्याचष्टे । यदैक एव वस्त्वात्मा स्वल-क्षणं सामान्यं च तदा शावलेयस्वलक्षणस्य गोत्वसामान्यात्मक<sup>3</sup>त्वात् । तत्रैव बाहु-लेये वृत्तिः पुनः स्वलक्षणात्मकत्वात् तत्रैवावृत्तिस्तिस्मन् काले प्रयुक्ता । सा चायुक्ता । व्याघातात् । प्रमाणबाधितत्वात् । स्वलक्षणादिभिन्नत्वाद्भव सामान्य-मन्यत्र वर्त्तते । ततो नैकस्यैकत्र वृत्त्यवृत्ती इति चेदाह । न खेत्यादि । सामान्यस्ये-त्यादि । ततो नैकस्य वृत्त्यवृत्ती इत्यभिन्नायः।

नेत्या चार्यः सामान्यविशेषयोः सां रूया विदर्शनेन भेदाभावात् । तिवत्याद्य-

न सोमान्यस्य वृत्तिविशेष इति चेत्। न। भेदाभावात्। तद्धि एकरूपं सामान्यं वा भवेद् विशेषो वा। न ह्यसित रूपभेदेऽयं प्रविभागो युनतः; सित वा 4592 ग्रव्यतिरेको<sup>7</sup> न स्यादित्युन्तम्। तद् ग्रयमविभागो निरम्बयोऽपि न सान्वयः।

> योपि सामान्यं भिन्नमेवाह तत्रापि— अभेदञ्यवहाराश्च भेदे<sup>1</sup> स्युरनिवन्धनाः।

यथास्वं शब्दानां भिन्नार्थाभिषाने कथं एकार्थबुद्ध्याश्रयाः स्युः! अर्थान्तराभिषायिनश्च निराकांक्षत्वात् ग्राकांक्षाभावे कथं विशेषणविशेष्य² भावः?

स्यैव समर्थनं । तिद्ध वस्त्वेकक्ष्पभेकात्मकं सत् । सामान्यम्बा भवेष् विशेषो वेति । सामान्याद् विशेषस्याव्यतिरेकात् सामान्यमेव स्यात् । विशेष एव वा विशेषा-द्य्यतिरेकात् सामान्यमेव स्यात् । विशेष एव वा विशेषा-द्य्यतिरेकात् सामान्यस्य । न त्वेकं द्विरूपं । यतो न ह्यसित रूपभेवेऽयं प्रविभाग इति सामान्यं विशेष इति च । सित वा प्रविभागे सामान्यविशे ष्योरव्यतिरेको न स्यादित्युक्तं प्राक् । तदिति तस्मादयम्बस्त्वात्मा । अविभाग इत्यनंशः ।

यदि सामान्यमेव तदान्वियाद् व्यक्त्यक्तरङ्गच्छेत्। अथ विशेषात्मक एव। तदा न वान्वियात्। एकस्य तु विरुद्धधर्मद्वयासम्भव इति यावत्। तदेवाह (।) न पुनिरित्यादि।

योपीति वै शे षि कादिः । द्रव्याद् भिन्नमेव सामान्यं शब्दवाच्यमाह । व्यक्तेः सामान्या<sup>6</sup>नाम्भेदेऽभ्युपगम्यमानेऽभेदव्यवहाराः सामानाधिकरण्यादिव्यवहाराः स्युरनिबन्धनाः । यथास्वमिति । वीप्सायामव्ययीभावः । तथा हि नीलोत्पलादिशब्दा यथास्वन्नीलोत्पलादिम्परस्परभिन्नं सामान्यमाहुः । यदापि नीलशब्दो नीलगुणाभि- १८८ धायीष्यते तदापि भिन्नार्थाभिधानमस्त्येव । एको धर्मी अर्थो विषयो यस्या बुद्धेस्सा (।) एकार्था चासौ बुद्धिश्चेति कर्मधारयः पुम्वद्भावश्च । अस्या आश्रयाः कारणं कथं स्युः । ततश्च सामानाधिकरण्यं न स्यादिति भावः ।

यदि नीलोत्पलादिशब्दा विशेषणद्वययुक्तैकर्धामविषयां बुद्धि जनयेयुः। तदैकार्थप्रतिपादनेन स्यात् सामानाधिकरण्यन्तच्च नास्ति। व्यक्तेरर्थान्तरं सामान्यन्तदिभधायिनश्चानाक्षेपकास्तद्गतानां भेदानान्तदपरि<sup>1</sup>त्यागेन वृत्तिराक्षेपः न तथा।
कस्मात् (।) निराकांकात्वात्। यदा वृक्षशब्दो वृक्षत्वमेवाभिषत्ते। तदा तस्य
निविशेषणत्वात् तावतैवासौ निराकांक्ष इति कथन्धवादीनाक्षिपेत्। अनाक्षिप्तार्थंच
कथं वृक्षशब्दार्थस्य भेदा धवादयोऽतद्भेदत्वाच्च कथं वृक्षः किशपेति विशेषणविशेष्यभावः। तदाह। कथिमत्यादि। सामान्यविशिष्टस्य द्रव्यस्याभिषा<sup>2</sup>नान्न

सर्वत्र भाषाद् ज्यावृत्तेनैते दोषाः प्रसंगिनः ॥१३८॥

यंथा हि एकः तस्माद् भिन्नः तथाऽन्योपीति भेदस्यासामान्यदोषो नास्ति । परिशिष्टाभावः प्रागेव उक्तः।

ग्रिप च।

एककार्येषु भेदेषु तत्कार्यपरिचोदने ॥१३९॥ गौरवाशक्तिवैफल्याद् भेदाख्यायाः समा श्रुतिः । कृता बृद्धैरतत्कार्यक्यावृत्तिविनिबन्धना ॥१४०॥

ययोक्तो दोष इति चेन्न । उक्तोत्तरत्वात् । विशेषणविशिष्टस्यापि द्रव्यस्याभिधाने वस्तुसामर्थ्यादेकस्मादपि शब्दादिखलगतेः शब्दान्तरस्य तत्राप्रवृत्तिः प्रवृत्तौ चापर्या-यतेति । तदेवं वस्तुशब्दार्थवादिनो न कथंचित्सामानाधिकरण्यादिसम्भवः ।

सामान्यमि तेषां न सम्भवतीत्युक्तं । तथा हि यदा तावत्स्वरुक्षणादव्यतिरि-रिक्तं सामान्य<sup>3</sup>न्तदा स्वलक्षणवद् व्यक्त्यन्तराननुगमादसामान्यं (।) व्यतिरेकेपि कथमन्यस्य समान्यमितप्रसङ्गादित्यादि प्रागुक्तं ।

व्यावृत्तिवादिनस्त्वयमदोप इत्याह । सर्वत्रेत्यादि । एते दोषा इति सामान्य-सामानाधिकरण्याभावादयः । यथा हीत्यादि । एको गोभेदः शावलेयस्तस्माद-गोस्वभावाद् भिन्नस्त्रयान्योपि बाहुलेयादिः (।) अतो विजातीयव्यावृत्तः स्वभावः सर्वत्र तुल्य इति भेवस्य विजातीयभिन्नस्य स्वभावस्य विकल्पबुद्धचा सर्वत्र स्वाकारा-भेदेनाध्यस्तस्यासामान्यदोषो नास्ति । परिशिष्टाभाव इति सामानाधिकरण्याच-भावः प्रागेवोक्तः । 'विच्छेदं सूचयन्नेकमप्रतिक्षिप्य वर्त्तत' (१।१३३) इत्यादिना ।

एवन्तावद् विजातीयष्यावृत्तं स्वभावं सर्वत्र बुद्ध्या स्वाकाराभेदेनाध्यस्तमेकं शब्दाभिष्येयं प्रति<sup>5</sup>पाद्याधुनाऽभिन्नाकारमन्तरेणाप्येककार्येषु भावेष्वेकः शब्दो नियुज्यत इत्याह । अपि चेत्यादि । तत्कार्यपरिचोदने एककार्यतापरिचोदनार्थं । यद्वैककार्याणां परिचोदनार्थं । एककार्येषु भेवेष्वेकस्य भावरहितेष्वपि समा एका श्रुतिः । कृता संकेतिता । वृद्धैर्व्यवहारज्ञैः । तत्कार्याणाम्भेदानामतत्कार्येभ्यो या यावृत्तिस्तिभवन्धना<sup>6</sup> विजातीयव्यावृत्ततयैककार्येष्वेका श्रुतिनिबध्यत इत्यर्थः । (१३६॥)

ननु यदि न सामान्ये शब्दनिवेशः स्वलक्षणे तर्हि शब्दनिवेशः स्यादन्यस्याभा-वात्। न च स्वलक्षणं शब्दवाच्यं।

नैतदस्ति । यतः प्रतिपादकस्तावत् त्रिकालस्थान् भावान् एककार्यात् संकेत-करणाभित्रायेण विषयीकृत्य तेष्वेव संकेतं करोति व्यवहारकाले परिचोदनार्थं । न भावे सर्वभावानां स्वस्वभावञ्यवस्थितेः ।
यद् रूपं शावलेयस्य बाहुलेयस्य नास्ति तत् ॥१४१॥
अतस्कार्यपराष्ट्रसिद्धेयोरपि च विद्यते ।
अर्थाभेदेन च विना शब्दाभेदो न युज्यते ॥१४२॥
तस्मात् तत्कार्यतापीष्टाऽतत्कार्यादेव भिन्नता ।
चचुरादौ यथारूपविज्ञानैकफले कचित् ॥१४३॥
अविशेषेण तत्कार्यचोदनासंभवे सति ।
सन्कत् सर्वप्रतीत्यर्थे कश्चित् साङ्केतिकीं श्रुतिम् ॥१४४॥

98b तेन<sup>7</sup> यद्यपि बुद्धिपरिर्वात्तनो भावाः सामान्यरूपास्तथापि तेष्वेव बहुष् बहिरिव परिस्फुरत्स्वेकः शब्दो निवेश्यते (।) न तु तेषु सर्वेषु भिन्नरूपे सामान्ये स्थिते प्रतिव्यक्ति भिन्नेव श्रुतिः कस्मान्न संकेतितेत्याह । गौरवेत्यादि । गौरवाद् (सामान्यं) अशक्तेवेंफस्याच्च भेवाक्याया भिन्नायाः श्रुतेः । यद्वा भेदाख्याया भेदकथनस्य । एतच्च वृत्तौ स्पष्टियिष्यामः । न भावे वस्तुभू ते सामान्ये समा श्रुतिः कृता । कि कारणं सर्वभावानां स्वभावस्य स्वरूपस्य व्यवस्थितेरसांकर्यात् ।

यत्र्षं शावलेयस्येत्यादिना व्यवस्थितस्वभावत्वमाह । ततो नाव्यितिरिक्तं सामान्यं । व्यितिरिक्तमिप स्विस्मन् स्वभावेवस्थितं तदिप कथं व्यक्तीनां समानं रूपं । न ह्यन्येनान्ये समाना इत्युक्तं । सास्नाद्याकारप्रत्ययस्य हेतवोऽभक्तार्यान्तेस्यो व्यावृ्वेत्तिव्यावृत्तः स्वभावः । ह्योरिति शावलेयबाहुलेययोः । तस्माद-तत्कार्यव्यावृत्तिभिन्नानामप्यविरुद्धेति । मैवार्थाभेदः शब्दाभेदस्य कारणमेष्टव्यं यतोर्यादभेदेन विना शब्दाभेदो न युज्यते । कथन्ति बहुष्वेका श्रुतिरर्थाभेद एव प्रवृत्तेरित्यत आह । तस्मादित्यादि । यापीयन्तत्कार्यतेककार्यतेष्टा यस्याः परिचो-दनार्थम्बहुष्वेका श्रुतिरित्यु वतं साप्यतत्कार्यादेव भिन्नता द्रष्टव्या । बहूनामतत्का-पदिव भिन्नः स्वभावो द्रष्टव्यः ।

न तु तत्कार्यता नाम सामान्यमस्ति । विनापि च सामान्ये यथा विलक्षणेष्वेक-शब्दिनिवेशो न विरुद्धस्तथा दर्शयन्नाह । **चक्षुरावावि**त्यादि । रूपविज्ञानमेकं फलं यस्य चक्षुरादेरितिविग्रहः । क्विचिदिति यस्मिन् काले विज्ञानजननसमर्थास्ते चोदियितु<sup>4</sup>मिष्टाः । अथवा क्विचित् काले सांकेतिकीं श्रुति कुर्यादिति सम्बन्धः । किमर्थं कुर्यादित्याह । अविशेषेण सामान्येन । तत्कार्यस्य चक्षुविज्ञानैककार्यस्य कारणकलापस्य परेभ्यः प्रकाशनसम्भवे सति । यदा तु चक्षुरादीनामसाधारण-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

### कुर्योद्दतेऽपि तद् रूपं सामान्याद् व्यतिरेकिशः।

श्रीभन्नमभन्तरेण यथा बहुषु एका श्रुतिः, तेवां एकवृत्तेरन्यत्र प्रत्यया-जननात्। श्रप्रत्यासत्ति<sup>7</sup>के च प्रत्ययजननेऽतिप्रसंगात्, तेवु च एक श्रुतिप्रवृत्तौ 459<sup>b</sup> श्रयभाव एकार्यनियोगाभावात्, भिन्नस्वभावानां पृथक् नियोगे यथाचोदि-तानां विभा<sup>1</sup>गापरिज्ञानात् इति । तस्यापि एकमेवेति लोकेन शब्दो निवेशनीयो ।

कार्यत्वं चोद्यते । तदा नैका श्रुतिस्तेषु संकेत्यत इत्यर्थः । सकृदेककालं सर्वस्य कारणकलापस्य प्रतीत्य<sup>5</sup>र्यं । ऋतेषीत्यादि । तेषां चक्षुरादीनान्सद्भूपसामान्यस्येत्येक-कार्यत्वलक्षणस्य सामान्यस्य व्यतिरिक्तस्याभावेपीत्यर्थः । सत्तैवं तेषां सामान्य-मिति चेन्न तस्या अविशेषात् सर्वदा सर्वत्र चक्षुर्विज्ञानप्रसङ्गात् । अभिन्नमर्थमन्तरे-णेति सामान्यम्वस्तुभूतम्वना । बहुषु शावलेयादिषु । तेषामिति शावलेयादिभेदानां । यदि तेषां सामान्यं स्या<sup>6</sup>त्तदा तत्र सामान्ये शब्दनिवेशात् सर्वत्र भेदे निवेक्षितः स्यात् । एकन्तु सामान्यं विना बहुष्वेकशब्दसिवंशो न युक्तः । ततश्चासी शब्दः संकेत्यमान एकत्रैव भेदे संकेतितः स्यात् । तथा चेकवृत्तरेकत्र भेदे कृतसिन्नवेशस्यान्यत्र भेदे विलक्षणे प्रत्ययाजननात् । द्वितीया गोव्यक्तिस्ततः शब्दाद् गौरित्येवं न प्रतीयेत । तत्र प्रत्यासित्ति<sup>7</sup>वन्धनस्य सामान्यस्याभावात् । स्वभावानुगमा- 992 भावेपि शावलेये निवेशितोऽप्रत्यासन्ने बाहुलेये प्रत्ययं जनियष्यतीति चेदाह । अप्र-त्यासित्तके चेत्यादि । ग्रितिप्रसङ्गात् । गोशब्दादश्वेपि प्रतीतिः स्यात् । एवन्ताव-

अभ्युपगम्य वैफल्यमाह। तेषु चेत्यादि। तथा हि बहुष्वेका श्रुर्तिनिवेश्यतेऽनेकवृत्ति¹मेकमर्थं प्रतिपादियतुं। तानेव वा भेदान् असंकरेण। तत्राद्यस्याभावमाह। एकार्यनियोगाभावादिति। यद्येकस्मिन्नर्थे शब्दस्य नियोगः स्यात् तदा भवेदेकार्यप्रतिपादनं। द्वितीयाभावमाह। भिन्नेत्यादि। भिन्नस्वभावानामसंकीर्ण्णानां
शावलेयादीनां प्रतिपत्तय इत्यध्याहारः। पृथिगित्येकैकस्मिन् भेदे। एकस्य शब्दस्य
वियोगे। संके²ते कृते। पश्चाद् व्यवहारकाले। यथाचोदितानामित्यसंकरेण
प्रतिपत्त्यर्थं चोदितानां विभागापरिज्ञानात् तस्मान्न तेषु शब्दिनयोगः फलवान्।
एवं हि स्वलक्षणेषु पृथक् पृथक् छ्वदिनयोगः फलवान्भवति।

देकं सामान्यं विना बहुष्वेकशब्दनिवेशाभाव उक्त:।

यदि तस्माच्छब्दादसंकरेण स्वलक्षणानि प्रतीयेरिन्नति (।) क्रियते च बहु-ष्वेकशब्दिनियोगस्तस्माद् वस्तुभूतेन सामान्येन भाव्यमित्यभिप्रायः।<sup>3</sup>

तस्यापीत्या चा र्यः । एकम्बस्तु सामान्यमस्तीत्येव कृत्वान्तरेणापि प्रयोजनं । लोकेन शब्बो निवेशनीय इत्येको विकल्पः । द्वितीयमाह । तद्वेत्यादि । तदिति तव् वा वस्तुत्रक्त्यैव एकां भृति उत्थापयतीति चेत्। नास्ति तव्। कि तहि केनचित्<sup>2</sup> प्रयोजनेन कञ्चिचछ्द्वस्वं निवेशयेत्। तत्र चेव् एकत्रानेकं उपयुज्येत। तद्धि तत्रावश्यमेकेनैव शक्वेन चोवियतुं युक्तम्। तस्य पृथक् पृथक् चोवने गौरवं स्यात्। न चास्य अनन्यसाधारणं रूपं चोवियतुं अक्षक्यं, अत्र च न गौरवं वंफल्यं वा केवलमनेन तत्र तेऽर्थाः चोवनीयाः। त एकेन वा शब्देन चोचेरन् बहुभिवंति स्वातंत्र्यमत्र वक्तुरिति चेत् इयमेका श्रुतिबंहुच् वक्तुरिभाय (वशात्) प्रवर्तमाना नोपालम्भमहंति। न चेयमशक्यप्रवर्त्तना, इच्छा-धीनत्वात्।

सामान्यं वस्तुक्कक्त्येवेति । पुरुषव्यापारमनपेक्ष्य । एकां श्रुति ध्वनयत्युत्थापयित । नास्त्येव तद् द्वयमिष । अन्तरेण प्रयोजनं पुरुषव्यापारञ्च प्रयोगाभावात् । तदेव किन्तर्हीत्या विनाह । केनचित्प्रयोजननेति । एभ्यः शब्देभ्यो व्यवहारे । तदतत्सा- धनमर्थं ज्ञात्वा प्रतिपद्येतेति । अनेन प्रथमविकल्पाभावमाह ।

निर्देश्यन्त इत्यनेन द्वितीयस्य । निर्देश्यन्ते संकेत्यन्ते व्यवहर्त्तुकामैरित्यध्या-हारः । तन्नैतस्मिन् न्याये**ऽनेकं** कारणभकत्र कार्ये उपयुज्येत व्याप्रियेत । तदित्यनेकं । कृतः कारणकलापात् तदु<sup>5</sup>त्पद्यत इत्येव । तन्नैतस्मिन् कार्ये व्यवहर्त्तुकामैरवश्य-न्तच्चानेकक्रकारणमतत्कार्यव्यावृत्तिलक्षणमेककार्यतामाश्रित्येकेनैव शब्देन चोदयितुं युक्तं । अनेकेन चोदने दोषमाह । तस्येत्यादि । पृथक् पृथगिति भिन्नैः शब्देः । एतच्च स्वलक्षणशब्दनिवेशमभ्युपगम्योक्तम् (।)

एतदेव न सम्भवतीत्याह । न वित्यादि । अस्य वस्तुनः । भ्र<sup>8</sup>नन्यसाधारणं रूपभिति । नान्यसाधारणमनन्यसाधारणं स्वलक्षणमित्यर्थः । नान्यस्येत्यनेक-शब्दनिवेशनस्य ।

एतक्च गौरवाशिक्तवैफल्यादित्यस्य यथाकमं विवरणं। कस्माद् वैफल्यमिति चेदाह। केवलमित्यादि। अनेन प्रयोक्त्रा तत्रैतस्मिन् कार्ये। तेर्याः कारणभूता-99b श्चोदनीया इत्येतावत् प्रयोजनं। ते तु कारणभूताः पदार्था एकेन वा शब्देन चोद्येरन् बहुभिवेति स्वातन्त्र्यमत्र चोदने त्रक्तुः। यत एवन्तदिति तस्मादियमेका श्रुतिर्बहुष् वाच्येषु वक्तुरभित्रायवशाद् हेतोः प्रवर्त्तमाना नोप(ा) लम्भमहंति। बहुष्वेका श्रुतिनं शक्या प्रवर्त्तयितुमिति चेदाह। न चेयमित्यादि। इयमेका श्रुतिः। श्रश्चाव्यं प्रवर्त्तनमयस्या इति विग्रहः। कस्मान्नाशक्यप्रवर्त्तनेत्याह। इच्छायीनत्वाद् इच्छाया। अधीनमशक्यप्रवर्त्तनं। यदि ह्योकत्रापीत्यादि। तथा हीच्छ्येव तत्र परपरिकल्पिते सामान्ये न वस्तुस्थित्यवैद एकस्याः श्रुतेः प्रवितः (।) किन्तर्हिन

यदि हि एकत्राऽपि प्रयोक्ततुरिक्क्षा न भवेत्, कथं प्रवर्तेत् , इच्छायां या बहुष्वपि व्याचातात् शक्येतः। प्रयोजनाभावात् नात्र निवेशनमिति चेत्। प्रयोजनं हि स्रतत्प्रयोजनेभ्यो भवेन भिन्नेषु एकस्माव् प्रतीतिः इत्युक्तं प्राक्, न पुनः स्वभावस्यकत्यात्।

ययास्वं व्यवस्थितस्वभावानां भ्रत्योत्यरूपासंत्रलेवात् कयं भिन्नेषु एकस्वभावनिमित्तः शब्दो<sup>7</sup> भवेदिति उक्तं पुरस्तात्।

460a

श्रतत्प्रयोजनेभ्यो व्यावृतिस्तु भिष्ठानामप्यविष्द्धेति प्रयोजनाभेदः शब्दाभेवस्य कारणं भवतु । तेनेमे तत्प्र<sup>1</sup>योजनाः, तथा चेत् झतत्प्रयोजनेभ्यो भिन्ना एवोक्ताः । न पुनरेषामन्या तत्कार्यता, श्रन्यत्रान्यतो भेदात् । यथा चक्षूरूपप्रति-

वक्तुरिच्छावशात्। तथा न यदि प्रयोक्तुरिच्छा भवेत्। कथिमयमेका श्रुतिरेकत्रापि प्रवर्त्तेत। नैवेत्यभिप्रायः। तथैक² त्रापि प्रवर्त्तयितुमिच्छैव कारणं। न वस्तुशिक्ति(ः।) तदा बहुष्विप न कश्चिद् व्याघात इत्याह। इच्छायां वेत्यादि। एक त्रापि प्रवर्त्तयितुमिच्छायां कारणत्वेन कल्प्यमानायां। एनामेकां श्रुति। प्रयोजना-भावादित्यादि। न ह्येकम्वस्तुविना बहुष्वेकशब्दिनवेशनं फलवत्। उक्तं प्राक्। किमुक्तमित्याह। भिन्नेष्वत्यादि। भिन्नेषु शावलेयादिभेदे वेकस्माद् गोशब्दात् प्रतीतिरतत्प्रयोजनेभ्यो भेदेन। तद्गोभेदसाध्यं वाहदोहादिकं कार्यं प्रयोजनं न भवित येषामश्वदिनान्तेभ्यो भेदेनेति। कि पुनर्वस्तुभृतमेवैकत्वं न चोद्यत इत्यत आह। न पुनः स्वभावस्यैकत्वान्न पुनर्वस्तुभृतस्य सामान्यस्यैकत्वाद् भिन्नेष्वेका श्रुतिः। तस्यैव सामान्यव्यतिरिक्तस्याव्यतिरिक्तस्य चायोवैगात्।(।१२३६॥)

भवतु नाम सामान्यं व्यतिरिक्तन्तदिप तिस्मन् स्वभावे व्यवस्थितमिश्रमेव। तदेवाह। यथास्विमत्यादि। यस्य यल्लक्षणन्तेन व्यवस्थितस्वभावानामन्योन्य-रूपासंदलेषात् कथमेकिनिमत्तः सामान्यनिबन्धनः शब्दो भिन्नेषु भवेत्। नैवेत्यभि-प्रायः। न ह्यन्येनान्ये समाना भवन्ति। एतच्चोक्तं प्राक्। सर्वे भावाः स्वभावेन स्वस्वभावव्यवस्थि तेरित्यत्र (१।४२) प्रस्तावे।

अन्यापोहवादिनस्त्वयमदोष इत्याह । अतत्त्रयोजनेत्यादि । अतत्त्रयोजनेभ्यो भ्यावृत्तिस्तु भिन्नानामप्यविषद्धेति कृत्वा स एकातत्त्रयोजनेभ्यो भेदसात्त्रयोजनानामभेदस्तद्वधावृत्तेः सर्वत्र भावात् । शब्दाभेदस्य कारणम्भवतु । यतश्च न कथंचिद् वस्तुभूतं सामान्यं घटते । तेनेमे गोभेदास्तत्त्रयौजिना वाहदोहप्रयोजना इति
यदुक्तन्तत् । अतत्प्रयोजनेभ्योऽधवादिभ्यो भिन्ना एवोक्ताः । (११४०॥)

न पुनरेषामन्था तत्कार्यतान्धत्रान्यतो भेदात्। अन्यव्यावृत्त एव स्वभाव

भासमनोब्यापाराणां<sup>2</sup> वा झात्मेन्द्रियमनीर्थसन्निकर्वेषु रूपविज्ञानैककार्याणां सामान्यकार्यचोदनासम्भवे कुतो रूपविज्ञानमिति व्यवहारलाव<sup>3</sup>वार्ष गौरवे किश्वत् साङ्केतिको रूपविज्ञानहेतुः सरः शरो वेत्येवं श्रृति निवेशयेत्। धिष नाम तद्धेतूनां सर्वेषां सकृत् यथा प्रतिपत्तिः स्यात्। न<sup>4</sup> चात्रा-मृगामिना रूपेण किचिदि। श्रतवर्थेभ्यस्तेभ्यो भिन्ना एव व्यावृत्तिः। समूहसन्तानावस्थाविशेषशब्दाः समस्ता अपि तथाकाराः<sup>5</sup> किञ्चित् कार्यं तेषां तत्र विशेषाभावात् अपार्थका विशेषचोदनेति सकृत् सर्वेषां नियोजनायं

एषामभेद इति यावत्। एतेन तत्कार्यतापीत्यादिकारिकाभागो व्याख्यातः। (।१४१॥)

यथेत्यादिना चक्षुरादौ यथा रूपिवज्ञानैकफल इत्यादि व्याचष्टे । आस्मेन्द्रिय1002 मनो मेंसिककर्षे बित परप्रसिद्धधोक्तं । रूपिवज्ञानमेकं कार्यं येषामिति विग्रहः ।
(18४२॥)तद्रूपिवज्ञानं कार्यं येषान्तानि तत्कार्याणि तेषां तामान्यमिवशेषेणैककार्यकरणसामर्थ्यन्तस्य चोवना प्रकाशना । तस्याः सम्भवे सित (।)केन पुनः प्रस्तावेन
चोदनासम्भव इत्याह । कुतो रूपिवज्ञानमित्यविशेषेण सामग्रीगते प्रश्ने सतीत्यर्थः ।

स्यवहारसाधवार्यमेकेन शब्देन बहूनां प्रतिपादनार्थ रूपिवज्ञानस्य हेतुश्चक्षुरादिकलापः सरः शरो वेत्येवं श्रुतिक्षिवेशयेदिति सम्बन्धः ।

अपि नामेत्यादिना व्यवहारलाघवमेव व्याचष्टे। तद्धेतृनां चक्षुविज्ञानहेतृनां। न वात्रेति चक्षुरादी। येनानुगामिना रूपेणैकं चक्षुविज्ञानं जनयन्ति।
तथाभूतं सामान्यञ्च²क्षुरादीनान्नास्ति (।) सत्ता विद्यत इति चेत्। तस्यास्तिहि
सर्वत्राविशेषात् सर्वत्र चक्षुरादिविज्ञानं स्यात्। न च सम्बन्धिभेदात् सत्ताया भेदो
नित्यत्वेनानाधेयातिशयत्वात्। केवलन्तदर्थतया रूपविज्ञानैककार्यतया भावाश्चक्षुरादयः। अतदर्थेभ्यो रूपविज्ञानाजनकेभ्यो भिन्ना इति कृत्वा भेद एवातत्कार्येभ्यो
व्यावृत्तरेव। एषां वक्षुरादीनामभेदः सर्वेषामतत्कार्यव्यावृत्तेस्तुल्यत्वात्। यथा
चक्षुरादीनामभेदः सर्वेषामतत्कार्यव्यावृत्तेस्तुल्यत्वात्। यथा चक्षुर्पादिष्वेकं
सामान्यं विनाप्येककार्यत्वस्थापनायेकः शब्दो निवेश्यते। एवंजातीयाः सर्व
इत्यादि। समृहस्य सन्तानस्यावस्थाविशेषस्य च वाचकाः शब्दाः समृहसन्तानावस्थाविशेषशब्दाः। तत्र समृहाभिधायिनं शब्दमिक्तत्याहः। ये स्वभस्ता
इत्यादि। ये रूपरसगन्धादयुस्समस्ताः किञ्चदेकमुदकाद्याहरणादि कार्यः। तेषां
रूपादीनां। तत्र कार्ये कारणतया विशेषाभावात्। सर्वेषां ह्येकं कार्यमिति कृत्वा
तेनैककार्यत्वेन विशेषाभाव उच्यते। न तु स्वलक्षणस्याविशेषात्।

तेषामेककार्यकरणशक्तिख्यापनमात्रे कर्त्तव्येऽपार्थिका विशेषचोव<sup>5</sup>ना। प्रति-

घट इत्येकं शब्बं तेषु प्रयुक्ते लोकः। तेऽपि सजातीयावन्धतत्त्वच भेवाविद्येषेऽपि तत्प्रयोजनाङ्गतया तबन्येभ्यो भिद्यन्त इति भेवात् तस्मात् प्रविशेषेण प्रतीयन्त<sup>7</sup>। तत्र घटस्य रूपावय इत्यपि घटस्वभावा रूपावयः। उदकाहरण- 460b विशेवाविकार्यसमर्था इति । सामान्यकार्यमात्रसाधने प्रसिद्धनात्मना वा रूपा-दिशन्दैः प्रसिद्धा विशिष्टकार्यसाधनभूतास्यविशिष्टाः ते च एवमुच्यन्तेस्य । न पुनरत्र यथावणितलक्षणं द्रव्यं ग्रन्यव् किञ्चिविषः। तस्य तावशस्या-

रूपादिभिन्नेन शब्देन चोदनानिष्फलेति कृत्वा सकृदेककालं सर्वेषां क्वचित् कार्ये नियोजनार्यं रूपादिविशेषेषूदकधारणादिकार्यसमेषु घट इत्येकं शब्दं प्रयुक्तेऽयं लोक इति व्यवहर्ता। (।१४३॥)

नन् भिन्ना एव रूपादयः कथमेकस्माद् घटशब्दाद् अभेदेन प्रतीयन्त इति चेदाह । तेपीत्यादि । सजातीया<sup>6</sup>द् रूपादःयतश्च रसादेर्भेदाविशेषेपि । तत्प्रयो-नाङ्गतया। विशिष्टोदकाद्याहरणकार्याङ्गतया। तवन्येभ्य इति तत्कार्यकरणा-समर्थेभ्यः पटादिभ्यो भिद्यन्त इति भेद एवैषामभेदस्ततोऽभेदात । तस्मादभेदाद-विशेषेणेव सामान्येनैवैकस्माद् घटशब्दात् सर्वे रूपादयः प्रतीयन्ते ।

यदि रू<sup>7</sup>पादय एव केवला घटो न तु तद्वचितिरिक्तं द्रव्यं (1) कथन्तर्हि घटस्य 100b रूपादय इति व्यतिरेक इति चेदाह। तत्रेत्यादि। घटस्य रूपादय इत्यपि यो व्यतिरेकस्तस्यायमधौ घटस्वभावा रूपादयो न पटादिस्वभावा इति।

एतदेव व्याचघ्टे। उदकेत्यादि। उदकाहारणस्य विशेषो घटादन्येनासा-ध्यत्वं। आदिशब्दादन्यस्यापि घट<sup>1</sup>साध्यस्य कार्यस्य परिग्रहः। तस्मिन् कार्ये समर्थाः सप्तमीति योगविभागात्समासः। अयमत्रार्थः (।) रूपादिशब्दा रूपादीन् रूपसाध्यकार्यमात्रशक्तियुक्तानविशेषेण प्रतिपादयन्ति । घटशब्दस्तु विशिष्टकार्य-शक्तियोगेन पटादिस्वभावेभ्योपि रूपादिभ्यो भेदेन विशिष्टान् रूपादीनाह । अतो घटस्य रूपादय इति शब्दद्वयव्यापा<sup>2</sup>रेण सामान्यविशेषाकारबुद्धघुत्पत्तेः सामान्य-विशेषभावो व्यतिरेकविमतिश्च प्रयुज्यत इति । एतमेव सामान्येत्यादिनाह । सामान्यकार्यं रूपादिमात्रसाध्यन्तस्य सिद्धिः साधनन्तस्मिन् प्रसिद्धेनात्मना स्वभा-वेन । इत्यंभूतलक्षणा तृतीया । हेती वा । इत्यंभूतेन रूपेण हेतुना वा रूपादि-शब्दैः करणभूतैः प्रसिद्धास्सन्तः विशिष्टं कार्यं घटसाध्यं घटसाध्यमेवोदकाहर-णादि । तस्य साधनं साध्यतेनेनेति कृत्वा । तथाभूता आख्या संज्ञा यस्य स तथा तेन विशिष्टाः। त इति रूपादय एवम् ध्यन्त इति।

न पूनरत्र रूपादिसंहतौ हात्र वा घट इति व्यवहारे यथावण्णितलक्षणिमिति

नुपल<sup>2</sup>म्भात् । एकवचनप्रहणं तु एकशक्तिसूचनार्यं संकेतपरतंत्रं वा। तया हेतुफलविशेषभूताः किंचिड् एकं साधयन्ति साध्यन्ते च तेऽपि सक्टत्<sup>3</sup> प्रतीत्यर्थं बीह्यादिशब्दैः कृतसंकेताः पूर्ववत् कथ्यन्ते।

यऽपि प्यक् समस्ता वा क्वकित् शक्नुवेद प्रत्यायनार्थं उपयुक्त्यन्ते, तेऽव-

रूपादिव्यतिरिक्तन्द्रव्यं । तस्यावयिनस्तावृशस्येति रूपादिव्यतिरि<sup>4</sup>क्तस्य । उप-लब्धिलक्षणप्राप्तश्चावयवी परैरिष्टो दार्शनं स्पार्शनं द्रव्यमिति वचनात् । तेनो-पलब्धिलक्षणप्राप्तत्वेनाभ्युपगतस्य रूपादिव्यतिरेकेणानुपलम्भाविति वाक्यार्थः । यथावान्तरेणाप्यवयविनं परमाणव एव प्रत्यक्षस्य विषयस्तथा द्वितीये परिच्छेदे प्रतिपादियिष्यते ।

यदि रूपादय एव संहता घटः क व्यन्तिह बहुषु घट इत्येकवचनिमिति चेदाह। एकवचनित्यादि । यथा बहुष्वेकः शब्द एकशितसूचनार्थस्तयैकवचनमपि । तेषां रूपादीनामेकस्मिन्नदकाहरणकार्ये या शक्तिस्तस्याः सूचनार्थे। एककार्यकर्त्तृ त्वेन तेष्वेकत्वमारोप्येकवचनमित्यर्थः। न पुनस्तेष्वेका शक्तिर्विद्यते। अनपेक्षितबाह्या-र्थमकवचनं सं<sup>0</sup>केतपरतन्त्रम्या । एतच्च ''येषां वस्तुवशा वाच''(१।६६) इत्यादिना प्रतिपादितं । सन्तानाभिधायिनः शब्दानिधकृत्याह । तथेत्यादि । हेतुश्च फलं च हेतुफले । तयोविशेष उपादानोपादेयभावेनैकसन्तान. . . . . नाश्रयत्वं । तम्भूताः प्राप्ताः प्राप्तिवचनो भवतिः सकर्मकः। साधनं कृतेति द्वितीयातत्पुरुषः। हेतुफल-विशेषो वा भूतो निष्पन्नो येषामिति बहुन्नीहि:। आहितादेराकृतिगणत्वाद् भूतशब्दस्य परनिपातः। किचिदेकं साधयन्तीति । यथांकुरनाडपत्रादय. फलमेकं। साध्यन्ते चंकेन । यथा त एवोपादानभूतेन बीजेन । तेप्यकुरादयो नैकक्षणात्मकाः तेनैककार्यत्वेनैककारणत्वेन वा साम्येन **बीह्यादिशब्दैः** सकृत्प्रतीत्यर्थः । सन्तानाभिधायिभिः **कृतसंकेताः** सं<sup>1</sup>केतकाले। पश्चाद् व्यवहारकाले **कथ्यन्ते** व्यवहारलाघवार्थं । अभेदेन प्रबन्धजिज्ञासायां बीजांकुरादिभेदेनानेकशब्दप्रयोगस्य वैफल्यात्। आदिग्रहणेन मनुष्यादिशब्दग्रहणं। तैरपि बालकुमारादिभेदभिन्नस्य प्रबन्धस्याभिधानात् ।

ननु बीह्यादिशब्दा अपि समुदायशब्दा एव रूपादिसमुदायाभिधायित्वात्। सत्यं। किन्तु हेतुफलविशेष<sup>2</sup>फलप्रबन्धाभिधानादेवमुच्यते (।) तथा समुदाय-शब्दोनेकसमुदायापेक्षया जातिशब्दो भवत्येवमवस्थाशब्दोपि (।) केवलं विशि-ष्टार्थविवक्षया कश्चिच्छब्द इत्युच्यत इत्यदोष:। यथा च घटस्य रूपादयः घट इति चैकवचनं येन निबन्धनेनोक्तं। तथा बीहे रूपादयो ब्रीहिरिति नैकवचनं द्रष्टव्यमत एवाह। **पूर्ववद्वा**च्यमिति। अवस्थाशब्दान<sup>3</sup>धिकृत्याह। **येपी**त्यादि। येपि नौला- स्थाविज्ञेषयाचिनः शब्दाः सित्वर्शनाः सप्रतिष्ठा इति तदन्येन्यो भेवसामान्येन निर्विद्यन्ते । यथैककार्याः तत्कार्यथोवनार्यां तदन्यस्मात् घटादेभैवेन शब्देः कृतसमयाः । तथा कारणायेक्षया धनेकोऽपि एकेन व्यवहारार्थमेव । यथा शबलाया प्रयत्यानि बहुलायाद्यापत्यानि । शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकः कृतको वेति ।

विपरमाणवः पृथिगिति नीलपीतादयः परस्परानपेक्षाः समस्ता वेति परस्परसहिताः । स्विचिदिति चक्षुविज्ञाने स्वदेशे परस्योत्पत्तिप्रतिबन्धे वा सकृदेव प्रस्थायनार्थं । एकस्माच्छब्दाद् बहूनां निश्चयार्थं । तत्र ये चक्षुविज्ञाने उपयुज्यन्ते । तेवस्था-विशोधवाधिनः सनिवर्शना इत्युच्यन्ते । ये स्वदेशे परस्योत्पत्ति प्रतिष्ननित । ते सप्रतिधा इति ।

तन् नीलपीतादयोऽत्यन्तभिन्नास्ते कथमेकेन सनिदर्शनादिशब्देनोच्यन्त इत्यत आह ।

तदन्येभ्यो भेदसामान्येनेति । तदन्येभ्योऽनिदर्शनाप्रतिघेभ्यो यो भेदस्स एव तेषां सामान्यं सर्वेषान्ततो व्यावृत्तत्वात् । तेन हेतुना । सनिदर्शनादिशब्दा अपि परमाणुसमुदया<sup>5</sup>ऽभिधानात् समुदायशब्दा एवेति चेत् (।) न । एकस्यापि परमाणोः सप्रतिघादिशब्दैरभिधानात् ।

कार्यद्वारेण शब्दप्रवृत्तिमुक्त्वा कारणद्वारेणाह । यथेककार्या रूपादयस्तत्कार्य-चोदनायां । तदुदकधारणाद्येकं कार्य यस्य रूपादिसामर्थ्यस्य तस्य चोदनायामेक-शक्तिचोदनायामित्यर्थः । तदन्यस्मात् घटादेभेंदेन घटादिशब्दः । आदि<sup>6</sup>ग्रहणाद् ब्रीह्मादिपरिग्रहः । कृतसमयाः रूपाप्यन्त इति प्रकृतं । तथा कारणायेक्षयाप्यने-कोर्थः एकेन शब्देन कृतसमयः रूपाप्यत इति वचनपरिणामेन सम्बन्धः व्यवहारार्थ-मेव लाघवेनेत्यर्थाद् द्रष्टव्यं । यथा शवलाया गोरपत्यानि सर्वाप्यवैककारणत्वेन शावलेयशब्देनोच्यन्ते बहुलायाद्यापत्यानि बाहुलेयशब्देन । यावादच पुरुषप्रयत्नेन 101b कारणेन जनितः शब्दः सर्वः समानकारणजन्यत्वेन प्रयत्नानन्तरीयकः कथ्यते । करिष्यामीति चेतना प्रयत्नः । तस्यानन्तरमव्यवधानन्तत्र भव इति ग्रहादेराकृति-गणत्वाच्छः । देशग्रहणन्तत्रं न स्मर्यते । तस्य स्वाधिकः कन् । एतच्च कारण-विशेषापेक्षयोक्तं ।

कारणमात्राश्रयेणाह । कृतको वेति । कारणा<sup>1</sup>यत्तजन्मनः प्रयत्नानन्तरीय-कस्यान्यस्य च सर्वस्य कृतक इत्यभिधानात् ।

एवन्तावद्विधिमुखेनोक्तं।

तथा तत्कार्यप्रतिवेधेनाचासुवः ग्रन्थः। श्रनित्योऽनात्म इति च।
तत्कारणप्रतिवेधेनास्वामिकः श्रून्य इति। एवमन्यविष यथायोगम्। श्रून्य461b नित्याविशक्वानां बुद्धौ ययाकथितं समीहिताकारं विकल्प्य तद्व्यवच्छ्वेनन
व्यपदेशः क्रियते। सर्वे हि शब्दार्था बुद्धिसमीहा निर्विष्टविभिन्तत्वात्।

प्रतिषेषमुखेनाह । तथेत्यादि । तस्य चाक्षुषस्य नीलादेर्यत् कार्यञ्चक्षुविज्ञान्तत्तस्य प्रतिषेषेनाचाक्षुषः शब्दः । न समर्थञ्चक्षुविज्ञानं प्रतीत्येवमचाक्षुषशब्देन सामान्येनोच्यते । अनित्यशब्दोपि नित्यव्यवच्छेदेन व्यवस्था व्यमानः । तत्कार्यप्रतिषेषेनैव । तथा हि नित्यं परैर्वस्त्वेवेष्टन्तच्चासाध्यसाधनभूतं व्यवहारपथं नाव-तरतीति साध्यसाधनं चाङ्गीकर्तव्यं । नित्यकार्यप्रतिषेधेनानित्यः । आत्मशब्दोपि क्वचित् कार्ये स्वतन्त्रस्य ख्यापनाय कृत इत्यनात्मशब्दोऽतत्कार्यव्यवच्छेदेन स्यात् ।

एवं कार्यप्रतिषेधेनाभिधाय कारणप्रतिषेधेनाह । तिवत्यादि । त³स्य सस्वामिकस्याशून्यस्य च यत्कारणन्तस्य प्रतिषेथेनायं शब्दादिको भावोस्वामिकः शून्य
इति व्यवहारार्थं ख्याप्यत इति सम्बन्धः । तथा हि स्वतन्त्रेणात्मादिना योधिष्ठितस्स सस्वामिकः परैरिष्यते । एवमशून्योपि तथाभूतेनाधिष्ठात्राधिष्ठितत्वादेवाधिष्ठिता चाधिष्ठातव्यस्वीकरणमन्यथाधिष्ठातृत्वायोगात् । तस्मात् सस्वामिकादि<sup>4</sup>शब्दाः कारणद्वारप्रवृत्ताः परेषां । न प्रतिक्षणिवशराष्ष्षु भावेषु सामग्रीमात्रप्रतिबद्धेषु व्यवस्थितस्वभावः किच्चिष्ठातास्ति यत्प्रतिबद्धास्संस्काराः प्रवर्त्तन्ते ।
ततोस्वामिकाः शून्याश्च यथोक्तकारणप्रतिषेधेन व्यवस्थाप्यन्त इति । एवमन्यदपीति । दुःखाशून्यानाथाप्रतिशरणादिकमिष । यथायोगिमिति किचित्कार्यप्रतिर्वथेषेन किचित्कारणप्रतिषेधेनेत्यर्थः । दुःखाशून्यादिकार्यप्रतिषेधेन सुखशून्यादीनामप्रातिकूल्यकार्यत्वेन व्यवस्थाप्यमानत्वात् । सर्वस्य च संस्कृतस्य विपरिणामधमित्वेन
प्रतिकूल्त्वात् । अनाथाप्रतिशरणादि । कार्यप्रतिषेधेन स्वतन्त्रस्य नाथादेरभावात् ।
तदेवं कार्यकारणयीविधिप्रतिषेधमुखेन चतुष्ट्यी शब्दानाम्प्र<sup>6</sup>वृत्तिराख्याता भवति ।

नम् चाशून्यनित्यादेर्व्यवच्छेदास्याभावात् कथं शून्यादिशब्देष्वत्यव्यवच्छेदाभि-धानिमिति चेदाह । शून्येत्यादि । यथाकथितमिति यस्य यादृशी सिद्धान्ताश्रयण-कल्पना तया समीहितो रचितो शून्यनित्यादीनां य श्राकारस्तं विकल्प्य बुद्धावारोप्य 1022 तद्वायवच्छेदेन परपरिकल्पिताऽशून्याद्याकारव्यवच्छेदेन शून्यादिव्य<sup>7</sup>पदेशः क्रियते । कस्मादित्याह । बुद्धीत्यादि । बुद्धेस्समीहा इममर्थमारोपयामीति संकल्पः । तथा -स(व्वं.....) सांकर्यं यस्य शब्दस्य स तथा तद्भावस्तस्मात् । सर्वं-श्रहणादेतदाह । यशापि वस्तुभूते......ीति ।

एतदुक्तम्भवति । न वस्तुस्वलक्षणं शब्दैः स्वरूपेण विधीयतेऽपनीयते वा (।)

ब्रप्रतिपक्षडोषो<sup>1</sup>पसेपाबिना बुर्मतीनों बिस्पन्वितानीति ते (दोषोपसेपा) उपे-भंजीया एव । श्रयापि ।

एकवृत्तेरनेकोऽपि यद्येकश्रुतिमान् भवेत् ॥१४५॥

त्र केवलं तवन्यस्माव् भैवोऽविद्येषावेकशब्देन एककार्या उच्यन्ते । अपि त्वेकवृत्या एकशब्देन अनेकः पदार्थ उच्येत को विरोधः स्यात् । उक्तमिह तस्य उपलभ्यतेऽभिमतं अनुपलब्धेरभावः स्यात् , अनुपलस्यमानतायां वा तद्दर्शनाश्रया व्यपवेशप्रत्यभिज्ञानावयो न भवेयुरिति ।

केवलं विकल्पबुद्धिसन्दर्शित एव सर्वो विधिप्रतिषे धव्यवहारः। ततक्चानित्या-दिशब्देष्वनित्यादिप्रतिपक्षो नित्यादिव्यंवच्छेद्यो नास्तीत्यप्रतिपक्षदोषस्तस्योपभेष उद्भावनं। ग्रादिशब्दान्नास्त्यात्मेति प्रतिषेषे चाप्रतिषेषदोष इत्येवमाद्युपक्षेपक्च (।) दुर्मतीनामु द्यो त क र प्रभृतीनां विस्पन्वितानि विजृम्भितान्यसम्बद्धानीति यावत्। न हि न्यायानुगतबुद्धिरसम्बद्धमुद्भावयेत्। अतक्ष्च ते दोषो पक्षेपा उपेक्षणीया नावधानाही इत्यर्थः।

अथेत्यादि परः। अपिशब्दो भिन्नकमः। एकस्य वस्तुनः सामान्यस्य वृत्तेरिप कारणादनेको व्यक्तिभेदः। एका श्रुतिरेकश्रुतिः। सा चाधिका अस्यानेकस्यास्तीत्येकश्रुतिमान्। एकशब्दवाच्यो यदि भवेदित्यर्थः। एककार्यत्वेनैकः शब्दवहुष्वेकेन वा सामान्येनेति न कश्चिद् विशेष इति मन्यते। अत एव व्याचष्टे। न³ केवलिमत्यादि। तदन्यस्मादतत्कार्याद्यो भेदस्स एव सर्वेषां तत्कार्याणामविशेषस्तस्मादेकशब्देनोच्यन्ते। प्राप त्वेकवृत्याप्येकस्य सामान्यस्य वर्त्तनेनाप्यनेकः पदार्थं एकशब्देनोच्येत को विरोषः स्यात्। यथैककार्यत्वेन बहुष्वेकशब्दप्रवृत्तौ नास्ति विरोषस्तया वस्तुभूतेनापि सामान्येन। तस्माद् वस्तुभूतसामान्यकल्पनापि युक्तै-वेति भावः।

उभक्तिमित्या चा यंः । तस्य वस्तुभूतस्य सामान्यस्य उपलभ्यते रूपेणाभिमतं । अभिमतत्वे उपलभ्यत्वं करणत्वेन विवक्षितिमिति कर्त्तृं करणे कृतेत्येव समासः । उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य व्यक्तिव्यतिरेकेणानुपलब्धेरभावः सामान्यस्येति वाक्यार्थः । अनुपलभ्यमानतायाम्बाऽङ्गीक्रियमाणायान्तद्दर्शनाश्रया इति सामान्यदर्शनाश्रया व्यपवेष्वाप्रत्यभिक्तानादयो न भवेषुरिति । उक्तिमिति सम्बन्धः । बहुष्वेकशब्दो व्यपदेशस्तुत्याकारं ज्ञानं प्रत्य भिज्ञानं । आविशब्दात् सामान्याश्रया व्यक्तौ प्रवित्तं भवेदित्यादेः परिग्रहः ।

न हि स्वयमनुपलभ्यमानम्पलम्भनिबन्धनं व्यपदेशप्रत्यभिज्ञानमन्यत्र प्रवर्त-

ग्रपि च।

वृत्तिराधेयता व्यक्तिरिति तस्मिन्न युज्यते ।

यदेतदेकमनेकत्राअये एकां श्रृति वर्त्तयित तस्य केयं वृत्तिः? दया कुण्डे वदराणि वर्त्तन्त इति साश्रय एव स्यात्। तैः प्रकाशनात् व्यक्तिरिति चेत्। नित्यस्यानुपकार्यत्वाभाधारः;

न ह्याचारः, भ्रनुपकार्यस्वा<sup>6</sup>त् । नित्यं हि सामान्यमिष्यतेऽनित्यस्वेऽपरा-परोत्पतेरनेकत्वात्, भेदेश्विकेप्रत्ययायोगात् । नित्यस्य च किंकुर्वाण भ्राध्यः स्यात्? तस्य तत्र समवायादाश्रयद्वेत् कोयं समवायो नाम । भ्रपृथक्-

यति । न भवेयुरित्यादीन्यनेन चादिशब्देनान्यस्यापि पूर्वोक्तस्य दोषस्य ग्रह<sup>8</sup>णं । न ह्यन्येनान्ये समानानामतद्वन्तो नाम स्युः(।)तथा न जातिर्वाहदोहादावुपयुज्यत इत्यादि । अनेनैतवाह (।) जातिकल्पनायाम्बाधकं प्रमाणमस्ति । ततो न तिन्न-बन्धनो व्यपदेशादिः । एककार्यत्वे तु विरोधाभावात् तत्कृतमेव व्यपदेशप्रत्यभिज्ञानादिकं युक्तमिति । दूषणान्तरमप्याह । अपि चेत्यादि । वस्तुभूते सामान्यमिच्छता 102b स्वा<sup>7</sup>श्रये नैकस्मिस्तस्य प्रवृत्तिरेष्टव्या । न हि तत्रावर्तमानमाश्रये व्यपदेशादिकारणं युक्तं । सा च सामान्यस्य स्वाश्रये प्रवृत्तिराधेयता वा भवेत् । तद्बलेना-वस्थानात् । आश्रयबलेनोपलिधव्यक्तिः सा वा वृत्तिभवेत् । एतद् द्वयमपि तस्मिन्सामान्ये न युज्यते । (१४४४-४५॥)

यवेतिबत्यादिना व्याचष्टे । यवेतवेकिमिति वस्तुभूतं सामान्यमनेकत्राश्रये वर्त्त-मानमेकां श्रुर्ति वर्त्तयिति (।) तस्य सामान्यस्य स्वाश्रये केयं वृत्तिरिति प्रकायित्वा स्वयमेव विकल्पद्वयमाह । आधेयता चेत्यादि । अथवा किशब्दः प्रतिक्षेपे (।) केयं वृत्तिनं काचिदित्यर्थः । तथा हि वृत्तेः स्वाश्रये आधेयता वा स्यात् । यथा कुण्डे आधारे बवराणि वर्त्तन्त इति । व्यक्तिर्वा तस्य सामान्यस्याश्रये वृत्तिः स्यात् तैराश्रयेव्यंक्तेः प्रकाशनात् । तत्र यद्याधेयता वृत्तिरिष्यते । वता व्यक्तयस्तदाधारत्वेनैष्टव्याः । नित्यं च सामान्यमभ्युपगतं व्यक्त्युत्पत्तेः पूर्व्यन्तदनाधेयन्ततो नित्यस्याश्रयैरनुषकार्यत्वाङेतोराश्रयाभिमता व्यक्तयो नाधारः ।

नित्यं हीत्यादिना व्याचघ्टे । अथ नित्यं नेष्यते तदाप्यनित्यत्वेऽपरापरोत्पत्ते-रन्यस्यान्यस्योत्पत्तेरनेकं सामान्यमनेकत्वात् कारणाद् भेवेष्विव भेदवत् तिस्मन् सामान्ये एकप्रत्ययायोगादेक<sup>3</sup>स्य ज्ञानस्यायोगात् कारणात् । नित्यं सामान्यमिष्यतः इत्यनेन सम्बन्धः । नित्यस्य च सामान्यस्य किंकुर्वाण भाषय आधारः स्यानैवेत्यभिप्रायः ।

461a

सिद्धानामाञ्चयस्यविभावः । तदेवेहाअयत्वमनुषकारकस्यावयस्य न सम्भावयामः, प्रतिप्रसंग<sup>7</sup>त् ।

तस्मात् समवायी एकार्यसमवायेत्यादिवस्तुसंबंधा वा कार्यकारणभावात् । म व्यतिरिच्यन्ते । परस्परमन्यतोऽनुपकारिणा¹मप्रतिबन्धात्, स्रप्रतिबन्धस्य

नोपकारकत्वादाधारः किन्तु तस्य सामान्यस्य तत्राश्रये समवायात्। यदा हो द्यो त के रः। "कथं तिह गोत्वं गोषु प्रवर्त्तते। आश्रयाश्रयिभावेन (।) कः पुनराश्रयाश्रयिभावः समवायः। तत्र वृत्तिमद् गोत्वं। वृत्तिः समवाय इह प्रत्ययहेतुत्वादिति।" उपकार्योपकारकत्वाभावे समवायमसम्भावयन्नाह। कोयमित्यादि।

अपृथितित्यादि परः । अभिन्नदेशत्वेन सिद्धाः अपृथक्सिद्धाः । तेषां योयमा-श्रयाश्रयिभावस्समवायः ।

तिबत्यादि सिद्धान्त वा दी। तवेवेदमाश्रयत्वमनुपकारकस्याश्रयस्य न सम्भाव-यामः। कस्माद् (।) श्रतिप्रसङ्गात् । यद्यनुपका<sup>5</sup>रकस्याश्रयत्विमिष्यते। तदा सर्वः सर्वस्याश्रयः स्यात्। न भवति (।) सर्वस्य सर्वासमवेतत्या प्रतीतेरिति चेत्। ननूपकारकाभावे गोत्ववत् सर्वस्यैव सर्वसमवेतत्वेनैकस्मान्न प्रतीतिर्भवती-तीदमेव चोद्यते।

अथोपकार्योपकारकभावादेरन्य एवायं समवायलक्षणस्सम्बन्धः। स च न सर्व-त्रास्तीति कथमतिप्रसंगः।

उच्यते । सत्यं (।) केवलं क्वचित् स<sup>6</sup>मवेतस्य समवायो भवति । तत्सम-वेतत्वं च तदायत्तत्या (।) तदायत्तत्वञ्चार्यान्तरस्य तदुत्पत्तिरेव । तेनोपर्युपरि-भावेनोत्पत्तिरेवेह बुर्द्धीनबन्धनन्न समवाय इत्यर्थापत्तिक्षयः। उपर्युपरिभावे (.... [.....) स्यात् । नाप्यसमवेतानां समवायोस्ति येन समवेतत्वं स्यात् सर्वेषां सर्वत्र समवेतत्वप्रसङ्गात्।

उपसंहरन्नाह । तस्मा<sup>7</sup>दित्यादि । अपृथक्सिद्धयोः समवायो यथारभ्यारम्भक- 1032 योर्द्रव्ययोः पृथक्सिद्धानां संयोगः । यथाग्निधूमयोरेकस्मिन्नर्थे समवाय एकार्यसम- वायः । यथा रूपरसयोरेकस्मिन् द्रव्ये । श्वादिशब्दात संयुक्तसमवेत (स्य) परि- ग्रहः । वस्तुभूताः सम्बन्धा वस्तूनां वा सम्बन्धा इति विशेषणसमासः षष्ठीसमासो वा । वस्तुग्रहणं कल्पनाकृतनिवृत्यर्थं । कार्य-कारणभाषान्न व्यतिरिच्यन्ते न वथा

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nyāyavārtika.

जासम्बन्धात्। यद्यप्यन्थोन्यं नोपकार एकार्यसमवायितः तस्यैकस्य उपकारा-भावे यथोक्तदोष<sup>2</sup>प्रसंगात्। झतः स्वोपकारद्वारेण परमपि संघटम्य स्थाप्यते। • तस्मात् तत्रापि कार्यकारणभावकृत एव सम्बन्धः।

तस्मादयमाध्यः स्वात्मन्यनुपकुर्वाणोऽनपे<sup>3</sup>क्षस्याधार इति याचितकमण्डन-मेतत् ।

कथमधैवं सति अजनकं कुण्डं वदराणां अवार इति चेत्।

भवन्ति । एतदेव साधयन्नाह । परस्परमित्यादि । परस्परमन्योन्यमुपकारिणाम-न्यतो वाऽश्रयाभिमताबनुपकारिणामप्रतिबन्धादनायत्तत्वात् । श्रप्रतिबधम्मस्य खा-सम्बन्धात् कारणात् सर्ववस्तुसम्बन्धाः कार्यकारणभावान्न व्यतिरिच्यन्त इति प्रकृतेन संबन्धः ।

ननु चाश्रयात् सत्युपकारे आश्रितयोः परस्परमुपकार्यो²पकारकभावो नैवा-स्तीति किमर्थमन्यतो वेत्यस्योपन्यासः।

सत्यमेतत् । किन्तु यद्यपि साक्षादन्योन्यं नोपकारस्तथाप्येककारणायत्ततया पारम्पर्येणापि सम्बन्धं कल्पयेदित्युपन्यासः । एकार्थसमबायिनः परस्परमुपकार्यो-पकारकभावो नैवेष्यत इति चेदाह । यद्यपीत्यादि । तत एकस्मादाश्रयादुपकारस्या-भावे यथोक्तवोषप्रसङ्गत् । अतिप्रसङ्ग<sup>3</sup>भयादित्युक्तो दोषः यतद्य स्वाश्रयादेकार्थसमबायिनोरदवस्यमुपकारोऽतः स्वाश्रयकृतः समवायिनोर्यः स्वोपकार आत्मोपकारस्तेन द्वारेण परमपि द्वितीयमपि समवायिनं संघटय्य प्रतिपादयित्रा ख्याप्यते समवायिनाविह सम्बद्धाविति ।

एतदुक्तम्भवति । यथा परस्यैकार्थसमवायिनोः परस्परासम्बद्धेप्येकार्थसम-वायात् सम्ब<sup>4</sup>न्धस्तथास्माकमेककार्यत्वेन तयोः सम्बन्धः । यत एवन्तस्मात् तत्रा-प्येकार्थसमवायिनि कार्यकारणभावकृत एवाश्रयेण सह यः कार्यकारणभावस्तत्कृत एव यद्द्वारेणारोपित एव सम्बन्धः । यस्मादुपकारद्वारेणैवाघारादिभावः । तस्मा-दयमाश्रयः शावलेयादिः । स्वात्मिनि सामान्यस्वभावेनुषकृर्वाणः सामान्यस्यान-पेकस्याधार इति या चित क मण्ड न मे तत् । मण्डनमलङ्कारो मण्डचतेनेनिति कृत्वा (।) तस्य याचितकशब्देन कर्मधारयः । कस्मात् परस्माद् याचितकम्मण्ड-नन्दरिद्वस्यात्मन्यविद्यमानं । तद्वत् सामान्याश्रयस्यापि सामान्यं प्रत्याधारत्वं । भावसाधनो वा तृतीयासमासश्च । यथा याचितकेनालङ्कारेण मण्डनिक्रया । तथा सामान्याश्रयस्य परस्मात् प्राधितेनाधारभावेना<sup>6</sup>धारव्यपदेशो न वस्तुस्थित्या तत उपकाराभावादिति ।

१--कथिमत्यादिपर:। न हि कुण्डं बदराणां जनकं। तेषां स्वहेतीरेव

## प्रविसर्पतः ॥१४६॥

# शक्तिस्त देशजननं कुण्डादेर्वदरादिषु ।

प्रकृत्या असमानवेशववरोत्पावनधर्मस्य गुरुणो व्रव्यस्य समानवेश-कार्योत्पावनभाव अधारकृतः। तस्मात् तस्य पूर्वभणसहकारि कुण्डं तत्रैव ववरकार्यं जनयत् आधार इति । अन्यथा कुण्डे ववराणीति व्यापारोऽपि न स्यात्। तबुपका्रकृतोयं व्यपवेशोऽपि न स्यात्।

किम्पुनः संयोगकरणेनेति चेत्। तयोरेव संयोगः सोऽपि ताभ्यामेव जननात् समवायः। स एकत्रैव किन्न समवैति तत्रासामर्प्यात्। तत् पृथगसमर्थं

निष्पत्तेः (।) ततश्व यदुक्तं "सर्वत्र वस्तुसम्बन्धाः कार्यकारणभावात्र व्यतिरि-च्यन्त" इति तदनेकान्तिकमिति मन्यते। प्रश्निसप्पतो देशान्तरविसप्पणशीलस्य बदरादेस्तद्देशजन<sup>7</sup>नमुपादानभूतस्य पूर्वकस्य बदरलक्षणस्य यो देशः कुण्डसम्बद्ध- 103 b स्तिस्मिन्नेव देशो जननमन्यत्रागमनात्। इयं शक्तिः कुण्डादेराधाराभिमतस्य बदरादिष्वाधेयेषु।

प्रकृत्येवेत्यादिना व्याचष्टे । प्रकृत्या स्वभावेनैवासमानो देशे यस्य तत्तथोक्तं । प्रकृतिशब्दमपेक्षमाणस्यापि गमकत्वाद् बहुक्षीहिः । तथाभूतं च तत्कार्य चेति कर्मधारयः । कार्यं च बवराविक¹मेवोत्तरोत्तरक्षणसंगृहीतं । तस्योत्पादनं तदेव धर्मः स्वभावो यस्य गृहणो ब्रब्यस्य बदरादेः पूर्वक्षणसंगृहीतस्य । समानवेशकार्योत्पादन-भाः श्राधारकृतः । आत्मना तुल्यदेशस्योत्पादकत्वमाधारकृतमित्यर्थः । यत एवन्तस्मात् पाश्चात्यस्य बदरकार्यस्य यः पूर्वक्षणः उपादानभूतस्तस्य सहकारि कुण्डं । तत्रैवोपादानक्षणदेश एव बवर²कार्यं जनयत् कुण्डमाधार इत्यूच्यते ।

अनेन चैकसामग्रघधीनयोः कुण्डबदरक्षणयोराधाराधेयभाव इत्युक्तम्भवति । भ्रन्यथा यदि कुण्डेन बदराणां यथोक्त उपकारो न क्रियते तदेह कुण्डे बदराणां स्थोकं व्यापदेशो न स्यात् । नियताधारस्य व्यपदेशस्य निमित्तमन्तरेणायोगात् । तदुपकारकृत इत्याधारोपकारकृतायं व्यापदेश इह कुण्डे बदरा<sup>3</sup>णीति । किन्तींह कुण्डबदरयोर्यः संयोगस्तत्कृतः ।

किम्युनिरित्यादि सिद्धान्त वादी। पृच्छतश्चायमभिप्रायो क्षणिकत्वे सिति संयोगादीनाम्भवद्भिः कल्पनेष्यते। अक्षणिकत्वं चेद् भावानामभ्युपगम्यते संयोगादीनामेवोत्पत्तिनं स्यादित्यर्थः। तयोरिति कुण्डबदरयोः संयोग इत्यपि व्यपदेश-निमित्तं नास्त्युपकार्योपकारक<sup>4</sup>त्वाभावादित्यभिप्रायः।

4622 सिहतमपि ताबृश<sup>7</sup>सेवेत्यनुपकारकत्वात् । संयोगेन न तत्संयोगः स्यात् । तस्मावन्यस्मादुपकारात् विशेषोत्पत्तेः सामर्थ्यम् । को<sup>1</sup>यमुपकारोऽजन्य- जनकभूताम् ? स्वरूपसिद्धेरकार्यत्वात्, पररूपिकयायाः तत्राप्युपकाराभा- वाच्य । उभयपाऽप्यक्रियस्याकिञ्चित्कार्यस्योकिञ्चित्कार्यस्वेनानुपकारकत्वावेतस्योक्तप्रायम्<sup>2</sup> ।

ताभ्यामित्यादि परः । ताभ्यां कुण्डबदराभ्यां संयोगस्य जननात्तयोः संयोग इष्यते । द्वाभ्यामेव संयोगस्य जननमुभयत्र समवायः । परेणोक्त इत्य (व) मृष्य सि द्वान्त वा द्या ह । स इत्यादि । स संयोग एकत्रैव कुण्डे बदरे वा किन्न समविति जन्यते वा । एकेन कुण्डेन बदरेण वा पृच्छत्तक्ष्यायं भावो यदि तौ कुण्डबदराण्व्यौ भावौ संयोगजनने । आधारभावोपगमने वा । प्रत्येकं समर्थस्वभावौ तदा किमिन्यन्योग्यमपेक्षत इति । पृथगिर्धन्तदुभयं परस्परसिहतमेव समर्थमिति चेदाह । तिवत्यादि । यत्कुण्डबदरवस्तुपृथगृशमर्थम् तत्यरस्परसिहतमिव तावृशमेवासमर्थन्वेवाक्षणिकत्वादिति भावः । क्षणिकास्तु प्रत्येकं पृथगसमर्थाः पर्वव्यात् सहकारिकृतविशोषास्सिहतास्समर्था इत्यविरुद्धं । ततश्च संयोगं प्रत्यनुपकारकत्वात् । कुण्डबदराख्यम्वस्तु । न संयोगेन तद्धम्यात् ।

सहितस्येत्यादि परः । सहितस्य कुण्डस्य बदरस्य च तदन्योपकारात् । तस्मात् कुण्डाद् यो यो बदरात्मा तस्मात् कुण्डस्योपकारात् । तस्माद्वा बदराद् यदन्यत् 1042 कुण्डन्तस्माद् बदरस्योपकारात् । विशेषो<sup>7</sup>त्यत्तेर्हेतोः कुण्डबदरयोः संयोगस्य जनने । आधारभावोपगमने वा सामर्थ्यं न केवलयोरिति ।

कोयमित्या चा र्यः । बदराणां कुण्डादीनां चाजन्यजनकभूतानां कोयमुप-कारः (।) नैवास्ति । अजन्यजनकत्वमेव कथमिति चेदाह। स्वरूपेत्यादि। बदरस्वरूपस्यान्यतः हेतोरेव सिद्धेरकार्यत्वान्न बदराणां जन्यत्वं नापि जनकत्वं कुण्डस्येति भावः। न¹ हि परो बदरादीनां कुण्डादेः सकाशात् स्वरूपोत्पत्तिम्वा-ज्ञ्छति। स्वहेतोरेव तेषान्निष्पत्तेः। न कुण्डेन बदररूपमेव कियते किन्तु ततोन्य-दूपमित्यत आह। पररूपेत्यादि। तत्रेत्याधये। न ह्यर्थान्तरे कृतेर्थान्तरमुपकृतं स्यात्। उभयषेति स्वरूपपररूपिकयाभ्यां। अनन्तरोक्तेन विधिनामुपकारकस्य कुण्डादेरिकञ्चित्करत्वात्।

एतच्चोक्तप्रायं । प्राथ्यशब्दो बाहुत्यवचनः । प्रायेणोक्तमुक्तप्रायं । राज-दन्तादेराकृतिगणत्वात् प्रायशब्दस्य परिनिपातः । अयं चार्थः "कार्यश्च तासां प्राप्तो-सौ जननं यदुपिक्रये" (१।१०८) त्यादि विस्तरेणोक्तः । प्रायशब्दं सदृशार्थमन्ये प्राहुः । उक्तेन सदृशमुक्तप्रायं । प्रागुक्तेनाश्चयकृतेन सामान्यस्य स्वरूपोपकारेणेदं तस्मात् सर्व एव वस्तुसम्बन्धा जनकस्यैव उपकारविशेषबसात् कार्य-कारकभावात् प्रविभागेन भ्यवस्थाप्यन्ते ।

कुण्डादिकृतमाधेयस्योपकारकरणन्तुत्यमित्यर्थः। असर्व एवेत्यादिनोपसंहारः । सर्व एव वस्तुसम्बन्धाः कार्यकारणभावाद्धेतोर्थ्यवस्थाप्यन्त इति सम्बन्धः । विभागस्तेषां न स्यादिति चेदाह । जनकस्यैवेत्यादि । यद्वा कार्यकारणभावात् सकाशात् प्रविभागेन भेदेन व्यवस्थाप्यन्ते । कथम्भेद इत्याह । जनकस्यैवेत्यादि । कारणकृतः कार्यस्य य उपकारिवशेषस्तस्य बलादित्यर्थः । तथा हि प्रविसर्प्यणधर्मिणो बदरादेः स्वोपा-दानदेशोत्पादनलक्षणेनोपयोगेनाधाराधेयभावः । प्रदीपकृतेन च विज्ञानजननसमर्थ-स्वरूपोत्पादेन घटप्रदीपादीनां व्यक्षस्यव्यञ्जकलक्षणः सम्बन्ध इत्येवमन्यस्मिन्नपि सम्बन्धे यथायोगं वाच्यं ।

ननु सर्व एव वस्तुसम्बन्धा इत्यादिना न संयोगलक्षणस्य सम्बन्धस्य कार्य-कारणभावेन्तर्भावः समानकालभाविनोरेवास्य सत्त्वा<sup>5</sup>त्। अथाक्षणिकपक्षे संयो-गोत्पित्तर्न युज्यते (।) क्षणिके तींह भविष्यति संयुक्तासंयुक्तावस्थयोश्च कुण्ड-वदरयोर्न स्वरूपभेदः प्रतीयते। तेनाक्षणिकेपि संयोगोस्त्येव प्रतीतेः।

यदाहो द्यो त क रः। "यदि सयोगो न नार्थान्तरम्भवेत्तदा क्षेत्रबीजोदकादयो निविधिष्टत्वात् सर्वदेवांकुरादिकार्यं कुर्यु नंचैवं। तस्मात् सर्वदा कार्यानारम्भात् क्षेत्रादीन्यङ्कुरोत्पत्तौ कारणान्तरसापेक्षाण। यथा मृत्पिण्डादिसामग्री घटादिकरणे कुलालादिसापेक्षा। यो सौ क्षेत्रादिनिरपेक्षः स संयोग इति सिद्धं। कि चासौ संयोगो द्रव्ययोविशेषणभावेन प्रतीयमानत्वात्ततोर्थान्तरत्वेन प्रत्यक्षसिद्ध एव। तथा हि किच्त् केनचित् संयुक्ते द्रव्ये आहरेत्युक्तो ययोरेव द्रव्ययोः संयोग-मृपलभते ते एवाहरति। न द्रव्यमात्रं। किं च दूरतरवित्तः पुसः सान्तरेपि वने 104b निरन्तररूपावसायिनी सेयं बुद्धिष्दयमासादयति मिथ्याबुद्धिर्मुख्यपदार्थानुभव-मन्तरेण न क्वेचिदुपजायते। न ह्यननुभूतगोदर्शनस्य गवये गौरिति विभ्रमो भवति तस्मादवश्यं संयोगो मुख्योभ्युपगन्तव्यः। तथा न चैत्रः कुण्डलीत्यनेन प्रतिषिध्यतेन न कुण्डलं प्रतिषिध्यते तस्यान्यत्र देशादौ सत्त्वात्। तस्मा¹च्चैत्रस्य कुण्डलसंयोगः प्रतिषिध्यते। तथा चैत्रः कुण्डलीत्यनेनापि विधिवाक्येन न चैत्रकु-ण्डलयोरन्यतरविधानन्तयोः सिद्धत्वात्। पारिशेष्यात् संयोगविधानं। तस्मा-दस्त्येव संयोगः इति। विद्यानन्तयोः सिद्धत्वात्। पारिशेष्यात् संयोगविधानं। तस्मा-दस्त्येव संयोगः इति। विध्यानन्तयोः सिद्धत्वात्। पारिशेष्यात् संयोगविधानं। तस्मा-दस्त्येव संयोगः इति। विध्यानन्तयोः सिद्धत्वात्। पारिशेष्यात् संयोगविधानं। तस्मा-

अत्रोच्यते। (१) यथा क्षेत्रादीनां विशिष्टावस्थाप्रतिलम्भेन संयोगारम्भ-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nyāyavārtika.

तवयं कुण्डावीमा ववराविष् जनमहास्तिरेव बाधारोऽस्ती<sup>3</sup>ति चेत्। न सम्भवति साऽप्यत्रः

न हि सामान्यजननविद्योषलक्षणस्याधारभावस्य सामान्याध्यः, तस्या-जन्यस्वात्।

तद्भावेऽप्यवस्थितेः ॥१४७॥

न स्थितिः;

ग्रथाधारो हि सामान्यस्थापकः, ततः स्थितिहेतुकत्वात् ग्राधार एव, -

कत्विमिष्यते तथा संयोगमंतरेण कार्यारम्भकत्वमेव किन्नेष्यते। अन्यथा सर्वेदा संयोगारम्भ²कत्वं स्यात्। (२) नापि निविकल्पकेन प्रत्यक्षेण संयुक्ते द्रव्ये स्वरूपेण गृह्ममाणे तृतीयः संयोगः प्रतिभासते। (३) नापि सविकल्पके ज्ञाने संयुक्ते द्रव्ये मृक्तवा संयोगशब्दं चापरः संयोगो विशेषणभावेन प्रतिभासते। (४) नापि संयुक्त-प्रत्ययान्यथानुपपत्या संयोगकल्पनाः। उत्पन्ननिरन्तरावस्थयोरेव भावयोः संयुक्त-प्रत्ययहेतुत्वात्। यावच्च तस्यामवस्थां यां संयोगजनकत्वेन संयुक्तप्रत्ययविषयौ ताविष्यते तावत् संयोगमन्तरेण संयुक्तप्रत्ययहेतुत्वेन तद्विषयौ कि नेष्यते। किम्पारम्पर्येण। (५) नापि सान्तरे वने निरन्तरावभासिनी बुद्धिर्मुख्यपदार्थानुभव-पूर्विका स्खलत्प्रत्ययविषयत्वेनानुपचिरितत्वात्। (६) तथा न चैत्रः कुण्डलीत्यादौ चैत्रसम्बन्धिकुण्डलं प्रतिषिध्यते विधीयते वा। न संयोगः। त्रिस्मादेकसाम-प्रचिनयोरेव संयुताविति प्रतीतिः। यथा कुण्डबदरयोस्तस्मात् संयोगस्यापि कार्यकारणभाव एवान्तर्भावः। केवलं भेदान्तरप्रतिक्षेपेण संयुक्तावेतौ संयोगस्येति वा प्रतीतिर्न पुनर्वस्तुभूतसंयोगबलात्। यन्तक्च नास्ति कार्यकारणभावमन्तरेण वास्तवः सम्बन्धः।

तदयमित्यादि । बदरादिषु जननश<sup>5</sup>क्तिरेव कुण्डावीनामाधार इति सम्बन्धः सामान्यस्याश्रयो जननशक्त्यैवाधारोस्त्वित चेदाह । नेत्यादि । सेति जननशक्तिः । अत्रेति सामान्ये ।

न हीत्यादिना व्याचष्टे । स्वोपादानदेश एव जननं जननविशेषः स लक्षणं यस्याधारभावस्य स तथा । तस्याजन्यत्वादिति सामान्यस्य नित्यत्वेनाजन्यत्वात् । तदभावेन्याश्रयाभावेषि सामान्यस्याविस्थितेर्हेतोरा<sup>6</sup>श्रयवशेन न स्थितिः सामान्यस्य ।

अयेत्यादिना व्याचष्टे । तस्येति सामान्यस्य तदभावेपीति व्यक्त्यभावेपि व्यक्तिशून्ये देशे सामान्यस्य स्थानात् । यदि हि व्यक्तिशून्ये देशे सामान्यं न भवेत्तदा तत्रापूर्वव्यक्त्युत्पादे सामान्यसम्बन्धो न भवेत । न हि तस्यान्यत आगमनं निष्क्रिय-

### न हि जनकत्वात्।

# साऽप्ययुक्तैव;

तस्य तद्भावेऽपि स्थानात्। पतनधर्माणां <sup>5</sup>वस्तूनां पातप्रतिबन्धात्, ग्रजनकस्य हि स्थापकत्वं स्यात्। ग्रत्नापि यदि पातप्रबन्धं न पर्यनुयूंजीत स्थापयित्रा कियते पात<sup>6</sup>प्रतिबन्धः ततोऽर्थान्तरम्। ग्रर्थान्तरत्वे तत्रैवा स्योपयोग इति कः पततः प्रतिबन्धः ? प्रतिबन्धादपातेऽपि तुल्यः पर्यनुयोगोऽन-वस्था सः।

तस्माव् पाताभाव<sup>7</sup>: कथं केनचित् क्रियते? ग्रभावं करोतीति चेत् 462b

त्वात् । न च भिन्नदेशावस्थिता व्यक्तिस्तस्य सामान्यस्याधारो भिन्नदेशत्वात् । 7 1052 एकत्वात् सामान्यस्य नास्ति भिन्नदेशतेति चेत् । सर्वास्तिहि व्यक्तय एकजातिमत्य एकदेशाः प्राप्नुवन्ति । न च सर्वा जातिमत्यः स्युः । एकस्य कथम्भिन्नदेशावस्थित-त्विमिति चेदयमपरोस्य दोषोस्तु ।

पतन्धर्मेत्यादिनोपचयहेतुमाह । हि शब्दश्चार्थं । अपिशब्दोभ्युपगमसूचनार्थः । अभ्युपगम्याप्ययं प्रकारः सामान्ये व्यवस्थापियतुमशक्यः । सामान्यस्यापतनधर्ममे त्वादित्येवमर्थमुपन्यासः । न त्वजनकस्य स्थापकत्वं सम्भवति ।
अत एवाह । अत्रापीत्यादि । स्रत्रापि पातप्रतिबन्धात् स्थापकाभ्युपगमे यदि न्यायवादी कश्चित् पातप्रतिबन्धं न पर्यनुयुञ्जीत । तदा भवेदजनकोपि स्थापकः ।
स्वसमयानुरोधेनेत्याकृतं । अत्राप्ययं पर्यनुयोगः सम्भवति । यः स्थापियत्रा त्रियते
पातप्रतिबन्धः स स्थाप्यस्यात्मभूतो वा स्यात् ततोर्थान्तरं वा² पाताभावमात्रम्वा ।
म ताबदात्मभूतस्तत्स्वभावस्यान्यतो निष्पत्त्यभ्युपगमात् नाप्यर्थान्तरमित्याह ।
स्रर्थान्तरत्वेभ्युपगम्यमाने तत्रैव प्रतिबन्धेर्यान्तरभूतेऽस्थाधारस्योपयोग इति कः
पततो बदरादेः प्रतिबन्धो विधातः (।) नैव कश्चित् । ततश्च कुण्डादिस्थमपि
बदरादि पतेदेवेति भावः । आधारकृतेनार्थान्तरेण पातप्रतिबन्धेन बदरादेरपातः³
क्रियत इति चेदाह । प्रतिबन्धाद्यात्पतित्यादि । प्रतिबन्धाख्यात् यदार्थाद्
बदरादेरपातेभ्युपगम्यमाने तुल्यः पर्यनुयोगः । योयं प्रतिबन्धाख्येन पदार्थेनापातः
क्रियते स कि बदरादेरात्मभूतोर्थान्तरम्वा । अर्थान्तरत्वे तत्रैवास्य प्रतिबन्धस्योपयोग
इत्यादि । सर्वमनन्तरोक्तं तुल्यं ।

अथ तेनाप्यपातास्येनार्थेन बदरादेरपातः क्रियते तत्रापि तुल्यः पर्यनुयोग इत्याह । अनवस्था चेति ।

तस्मादित्यादिना तृतीयपक्षोपन्यासः। स पाताभावः कथं केनचित् कियते।

नाभावो नाम किन्नत् कार्यः। तस्य केनचित् कियमाणे भाव एव स्याविति। अभावस्यायोग्य¹त्वात्। तस्माव् भाविकयाप्रतिवेधनिर्वेशोऽभावं करोतीत्यर्थः। तथा चायमि प्रकार्यत्वात् केनचित् प्रतिवद्धः। तेनायं केनचित्रप्रतिवद्ध²त्वात् न कत्वाचित्रियि तिष्ठेत्। तस्माव् पातप्रतिवन्ध इत्यसाविष अणिकानां भावानां उपात्वानेन समानदेशस्योत्पादनम्। ग्रस्तु नाम पातिनां तत्प्रतिवन्धो³ ऽजनकः गतिमतो व्रव्यस्य स्थापकः किन्वद्। ग्रिक्रयस्य कि लक्षणां स्थिति कुर्वाणः स्थापकः स्यात् ? स्थितिहि तस्य स्वरूपाप्रच्युतिरेव। सा च नाश्रयायत्ता⁴

नैव केनचित्। अभावस्याकार्यत्वादिति भावः। कथन्तह्यंभावं करोतीति व्यपदेश इति चेदाह। अभावमित्यादि। अभावक्करोतीति व्यपदेशे नाभावो नाम किवत् कार्य इष्यते। कस्मादित्याह। तस्येत्यादि। तस्येत्यभावस्य कार्यत्वाद् भाव एव<sup>5</sup> स्यादित्यभिप्रायः।

ननु यथा घटवत् कार्यंत्वात् पटस्य न घटरूपता। तथा भाववन्नाभावस्य कार्यंत्वादभावरूपता भविष्यतीति चेत् (।) न। घटादेरिप हि भावरूपत्वमभवन-धर्मत्वादेव (।) तच्चाभावेष्यस्तीति कथं न भावरूपत्वमभावरूपत्वेन प्रतिभास-मान्न भावरूपतेति चेत् (।) न (।) ग्रभावस्य प्रतिभासाभावात्। अभा-वानाम्परस्परविभागप्रतीतेर्घटाभावः पटाभाव<sup>6</sup> इत्यत्र पटादीनाम्भेदो नाभा-वानामेकत्वेन प्रतिभासनादित्युक्तं। यत एवन्तस्माद् भावस्य या किया तस्याः प्रतिषेधनिवैंकोऽभावंकरोतीति।

अत एव स्पष्टयित । भावं न करोतीत याविति । यावानेवास्य वाक्यस्या-र्थस्तावानेवाभावं करोतीत्यस्यापीत्यर्थः । तथा चेति (।) पातप्रतिबन्धस्याभाव-105 मात्रत्वेनाकार्यत्वे । अयमिति कुण्डादिः । तेन कार<sup>7</sup>णेनायमिति बदरादिः । केन चित्कुण्डादिनाधारेण प्रतिबद्धः । पातादिनवारितो न कदाचित्तिष्ठेत् । सदैव यते-दित्यर्थः । तस्मादित्यादिनोपसंहारः । अपिशब्दादाधेय इत्यनेनापि व्यपदेशेन क्षणिकानां पूर्वक्षणसंगृहीतेनोपादानेन समानदेशस्योत्तरक्षणसंगृहीतस्य कार्यस्यो-त्यादनमुच्यते । तस्मात् सामान्येऽयमि प्रकारो न सम्भव¹तीति ख्यापनायाभ्युप-गम्यैतदृक्तं पातप्रतिबन्धादजनकोषि स्थापक इति ।

तमेवासम्भवन्दर्शयितुमाह। अस्तु नामेत्यादि। पातिनाम्बदरादीनान्तत्प्रति-बन्धः पातप्रतिबन्धोस्तु नामाजननस्वभावः। तत्करणादिति पातप्रतिबन्धकरणात्। गतिमतो व्रव्यस्येति सिकयस्य सामान्यस्य पुनरमूर्त्तत्वादिकयस्य कि लक्षणां स्थिति कुर्वाण आश्रयः स्थाप<sup>2</sup>कः स्थात्। न हि सामान्यस्य पातोऽस्ति येन तत्प्रतिबन्धः

## मित्यत्वात्। साऽपि श्रयुक्तव---

## भेदाभेदविवेचने ।

अस्तु नाम आश्रयहेतुका सामान्यस्थितिरि । सा च सामान्यावन्याऽनन्या वा । बाप्रतिबद्धत्वे तवेव<sup>5</sup> तस्याः स्थितिकरणं चेत्, साऽपि सामान्ये ऽप्रति-बह्रोति कि सामान्येन कृतं स्यात्? प्रतिबद्धैय चेत् तदा कः प्रतिबन्ध इति बाच्यम्? स्थितिकरणप्रतीत्या चेत् तत्राऽपि तुल्यः प्रसंगइत्यनवस्था च स्यात्<sup>6</sup>। तत उपकारस्यानवधारणात् सा हि तस्थितिरित्यप्रतीतिः जननं चेत् प्रनुपकारिण्याः किमत्राश्रयेणापेक्षितने ? श्रपेक्षेति हि तत्प्रति-

स्थितिभवत्। किन्तु स्थितिहि तस्य सामान्यस्य स्वरूपाप्रच्यतिरेवोच्यते। सा च स्वरूपाप्रच्युतिर्नाश्रयायत्ता सामान्यस्य नित्यत्वात् । अभ्युपगम्याप्युच्यते । साप्याश्रयायत्ता सामान्यस्य स्थितिरयुक्तंव । सामान्यात तस्याः स्थितेभेंदा-भेवविबेचने । अन्यत्त्वानन्यत्त्वविचारे क्रियमाणे ।

अस्त नामे<sup>3</sup>त्यादिना व्याचष्टे। आश्रयहेतुकेत्याश्रयायत्ता। सेति स्थिति:। तामेवाश्रयादन्यां स्थिति स आश्रयः करोति न सामान्यं। सा स्थितिः सामान्ये प्रतिबद्धा ततः सम्बन्धसम्बद्धात् सामान्यमुपकृतमेवेत्यत आह। **सा चे**त्यादि। सेत्यर्थान्तरभृता स्थितिः। न हि तस्याः सामान्ये प्रतिबन्धकारणं किंचिदस्ति कि सामान्यस्याश्रयेण कृतम्भवतीत्यध्याहारः।

अभ्युपग<sup>4</sup>म्यत एव स्थितेः सामान्ये प्रतिबन्ध इति चेदाह**ै। प्रतिबन्धे चे**त्यादि । प्रतिबन्धे वाभ्यपगम्यमाने । स्थितिकरणं चेत । आश्रयेण जनिता या स्थितिस्तस्याः स्थिते: स्थिति: सामान्येन क्रियते । तत: साश्रयजनिता स्थिति: सामान्ये प्रतिबद्धेति । तत्रापि स्थितेः स्थितिकरणे तुल्यः प्रसङ्गः । या सा चाश्रयप्रति-बढ़ायाः स्थितेः सामान्येन\_स्थितिः क्रियते सा<sup>5</sup> आश्रयहेतुकायाः स्थितेरात्मभूता वा भवेद् व्यतिरिक्ता वा । आत्मभृतत्वे आश्रयेणैव सा कृतेति कथं सामान्येन क्रियते । व्यतिरिक्तत्वे च सैव स्थितिः सामान्येन कृता आश्रयजनिताया आद्यायाः स्थितेः कि सामान्येन कृतं स्यात । अथ सामान्येन द्वितीया स्थितिः क्रियते । सा आश्रयेण जनितायां स्थितौ प्रतिबद्धा । तदा कः प्रतिबन्ध इति वाच्यं । सामान्य<sup>8</sup>जनितायाः स्थितेराश्रयजनितया स्थित्याऽपरा तृतीया स्थितिः यत इति तुल्यः प्रसङ्गः इत्यन-वस्था स्यातः। ततोनवस्थानादाश्रयजनितायां स्थितौ सामान्यकृतस्योपकारस्या-नवधारणावस्य सामान्यस्य सम्बन्धिनीयमाश्रयेण जनिता स्थितिरित्यप्रतीतिः जननं चेत्प्रतिबन्ध इति प्रकृतं । न सामान्येनाश्रयजनिताया स्थितरं परा स्थितिः 1062 कियते। किन्तु सैवाद्या स्थितिर्जन्यत इति। तदा केवलं सामान्यं समर्थं स्थिति

4632 बन्धः<sup>7</sup>। स च प्रनाधेयातिशयस्य सामान्यस्याऽपुक्त इति केवलं अनयेविति नास्त्यन्य ग्राध्यः स्थितिहेतुः।

द्यभेदे वा सामान्यात् तरस्थितिस्वरूपमेव तत्। तच्च नित्प<sup>1</sup>मस्तीति न स्थितिरस्य हि केनचित् क्रियते। तस्माद् न सामान्यस्याश्रयः। तदस्याश्रयो न स्थितिः।

म्रथ पुनः म्रज्यक्तस्य सस्त्रे तु तब्ब्यक्तिर्गृहं व्यक्त्या प्रत्ययहेतु<sup>2</sup>भूत (त्वा)त् । तत्र स्थितिभूतोऽपि न युक्तः । यस्मात् ।

विज्ञानोत्पत्तियोग्यत्वायात्मस्यन्यानुरोधि यत् ॥१४८॥ तद् व्यङ्ग्यं योग्यताश्च कारणं कारकं मृतम् । प्रागेवास्य च योग्यत्वे<sup>3</sup> तद्पेत्ता न युज्यते ॥१४९॥

करोतु किमाश्रयेण शावलेयादिना स्थितिकरणायापेक्षितेन । न ह्यनुपकारिण्यपेक्षा युक्ता । तस्मादपेक्षेति हि तस्प्रतिबन्धः । अस्मिन्वस्तुन्यस्यापेक्षेति येयमपेक्षा सा तस्मिन्नपेक्ष्ये प्रतिबन्धस्तदायक्तता । स च प्रतिबन्धो नित्यत्वादनाधेयातिशयस्या-युक्त इति केवलं सामान्यं । स्थिति जनयेदिति नास्त्यन्य ग्राश्रयः स्थितिहेतुः । तत्तरच स्थितिकरणादाश्रयस्सामान्यस्याधार इत्येतदयुक्तमिति भावः । एवम्भेदा-भेदिवेच्यन इति यदुक्तन्ततो भेदपक्षस्तावदपनीतः ।

द्वितीयपक्षमाश्रित्याह। अभेद इत्यादि। सामान्यादभेदे वा स्थितेरभ्युप-गम्यमाने स्वरूपमेव तिस्थितिरूपं सामान्यस्य (।) तच्च स्वरूपं सामान्यस्य तित्यमस्तीति न स्थिति<sup>2</sup> रस्य सामान्यस्य केनचिदाश्रयेण क्षिमते। यत एवन्तस्मा-दित्यादि। तदित्यादिनोपसंहारः। तदिति तस्मादस्येति सामान्यस्य।

तदेवं वृत्तिराधेयता व्यक्तिरिति यत्पक्षद्वयम्कतन्तत आद्यस्य निरासः कृतः(।)

२—िद्वितीयपक्षमािश्वत्याह । अथ पुनिरित्यादि । अध्यक्तस्येत्यप्रकाशितस्य । व्यक्तेत्याश्रयेण ज्ञानस्याकारणत्वात् तद्वचक्तेस्तेनाश्रयेण प्रकाशनं यत् । त<sup>3</sup>देव तत्राश्रये सामान्यस्य वृत्तिः स्यात् । (।१४६-४७॥)

नेत्या चा र्यः । आत्मिन स्वविषये विज्ञानोत्पादनं । तत्र योग्यत्वं सामान्यन्तवर्थं-मन्यानुरोधि । कारणान्तरसापेक्षं यत्तद्वस्तु व्यङ्ग्यं प्रतीतं । तस्याश्च स्वविषयज्ञान-जननयोग्यतायाः कारणं यत्प्रदीपादि तद्वचङ्ग्यस्य कारकमेव जनकमेव । पूर्वम-योग्यस्य पश्चाद् विज्ञानजननयोग्यस्य घटादेरुत्पादनात् ।

यदि पुनः प्रदीपादिसन्निथानात् प्रागपि घटादि स्वाकारज्ञानजनन्धोग्य-न्तदा प्रागेवास्य च घटादेयोग्यत्वे तवपेकोति प्रदीपापेकाः। सामान्यस्य नित्यत्वाद-

# सामान्यस्याविकार्यस्य तत्सामान्यवतः कुतः।

न कारकाव् व्यञ्जकस्य किञ्चव् विशेषः। ग्रपरं स्वविषयस्य विश्वानीत्पादनसमर्थं सजातीयोपादाना पेक्षं ग्रनपेक्षं च भावं जनयप्रेव व्यञ्जक उच्यतद्वति ।

परत्र हि जन्य ज्ञानजननशक्तिरनाक्षिप्ता जन्यस्येति जननमात्रण कारकत्यम्। •

यदि हि बतो<sup>5</sup> यः विज्ञानोत्पावनयोग्यतां प्रतिलभते, स न तङ्जन्यः । तस्य सा योग्यता स्वभावभृता हि प्रागेवास्तीति विज्ञानोत्पावनं

विकार्यस्य । तिविति यथोक्तलक्षणं व्यङ्ग्यत्व सामान्यवत इत्याश्रयात्सकाशात् कृतो नैवेत्यर्थः । अपरिमिति स्वसन्तानादन्यम्भावभेयं जनयन् व्यञ्जक उच्यते । किम्भूतं स्विवयस्य विज्ञानोत्पाद् नसमर्थं । सजातीयोपादानापेश्नमिति स्वसन्तानसङ्गृ-हीतपूर्वक्षणसापेक्षं । यथान्धकारावस्थितघटादिक्षणसापेक्षम्वज्ञानजननसमर्थमुत्तरं घटक्षणञ्जनयस्त्रकाशकः ।

नन् प्रदीपकार्यत्वे घटस्य प्रदीपोयचयेषि घटस्योपचयोषि स्यादिति चेत् (।)
न। उपादानगताद् विभेदात् कार्यस्य भेदो न सहकारिगतात्। सहकारिकारणं
च प्र<sup>6</sup>दीपादिव्यंङ्ग्यस्य घटस्येति कृतो महत्वादिप्रमङ्गोस्य (।) यद्वाऽभिव्यक्ताविषि कियमाणायां तुल्योयं प्रसङ्ग इति यित्किञ्चिदेतत्। न च व्यङ्ग्यक्षणसदृशस्य
क्षणस्य मृत्पिण्डादुत्पत्तिरिष तु प्रदीपादेवेति कुनोन्यादृशात् तादृशस्योत्पत्तिः।
अनपेकं चेति । यथा सजातीयोपादानापेकं स्वविषयविज्ञानजननसमर्थ शब्दं जनयन्नभिघातः। न ह्यिभिघातात् प्राक् छब्दोस्ति येन समानजातीयापेकः शब्दो 106b
भवेत्। शब्दोपि हि व्यङ्ग्यः परैरिष्यत इत्येवमुक्तं।

यदि तर्हि कारक एव व्यञ्जकः कस्तिहि कारकव्यञ्जकयोर्हेत्वोविशेष इत्यत आह। परत्रेत्यादि। व्यञ्जकादन्यस्मिन् कारकत्वेनाभिमत इत्यर्थः। ज्ञानजनन-शिक्तरनाक्षिप्ता जन्यस्य। न हि स्वविषयविज्ञानजननसमर्थमेव कार्यं कारकेण बीजा<sup>1</sup>दिना जन्यते। ततो जननमात्रेण कारकत्वं स्वविषयविज्ञानजननसमर्थ-कार्योत्पादनस्रक्षणेन तु विशेषेण व्यञ्जकत्वमिति। (१४७-४८॥)

यद्यपि व्यञ्जकाद् व्यङ्ग्यो विज्ञानोत्पादनयोग्यतां प्रतिलभते तथापि न जन्यत इति चेदाह । यदि हीत्यादि । यत इति व्यञ्जकात् । स चेत् व्यङ्ग्यः । तस्येति व्यञ्जकस्य सा योग्यताऽस्य व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जकसन्निधानात् प्रागेवास्ति । यतो न तमपेक्षते। तस्य हि<sup>6</sup> परभूतत्वे सैव ततो भूतेति स्थितिवत्प्रसंगः। तं ध्यङ्ग्यं नाप्यन्यत् क्रियते।

463b एवं ध्रकिञ्चित्कत्वेन प्रतिवेधः ततो<sup>7</sup> व्याहतमेतत्।

तत्तु न धूमाविर्जनकोऽयकार्यत्याब् व्यञ्जकः। सत्त्यं हि जनकः। न तु धूममपेक्याग्निविज्ञानं जनयित । तथा भूतस्याग्नेः साक्षावजनकत्वात् । केवलं तत्रोपावानमपेक्य ज्ञानं उत्पद्येत न तु विषयज्ञलेन, ग्रसत्यिप तस्मिन् परम्परया लिङ्गानुसारिणा भावात् ।

वािं सामान्याकारावभासि ज्ञानं, न तेषां सिन्नहितविषयता। न विषयभलेनोत्पत्तिरिति प्रतिपादितं प्रतिपादियध्यते च । ततः साक्षादुपयोगेन

व्यङ्ग्यस्य स्वभावभूंता सा। यथाव्यङ्ग्यः प्रागेवास्ति तथा तत्स्वभावभूतापि योग्यता। तमपेक्षत इति व्यञ्जकं। व्यङ्ग्याद् व्यतिरिक्तैव योग्यता व्यञ्जकेन िक्रयत इति चेदाह। परेत्यादि। अस्यामिति योग्यतायां। सैव योग्यता। तत इति व्यञ्जकात् स्थितिवत्प्रसङ्गः। यदुक्तम् (।) अन्या चेत् स्थितिस्तामेवाश्रयः करोत्तीत्यादि तदिहापि प्रसज्येत। त<sup>3</sup>मिति व्यङ्ग्यं। नापि व्यङ्ग्यादन्यत् तत्करणे व्यङ्ग्यस्य न किञ्चिदिति कृत्वाऽपेक्ष्यत इत्यनेनोपकारित्वमुक्तं। अकिचित्करत्वेन तत्प्रतिषेधस्ततो व्याहतमेतत्।

यदुक्तं (।) जनक एव व्यञ्जक इति तस्य तिस्वत्यादिना व्यभिचारमाह। न हि धूमोग्नेर्जनकोऽय च कार्यत्थात्तस्य व्यञ्जकः। म्राहिशब्दाद् बलाकादिः सिललस्य (।) सस्यमित्यादिना परिहरति। न तु धूमं लिङ्गम⁴पेक्ष्याग्निरात्मित्स्वलक्षणे ज्ञानं जनयित । कस्मात् (।) तथाभूतस्यानुमेयत्वेनाभिमतस्याग्नेः साक्षा-वजनकत्वात् । अन्यथाग्निस्वलक्षणाकारत्वात् प्रत्यक्षात् प्रतिभासाविशेषः स्यात् । केवलिमत्यादिनोपादानकारणमेव तस्य साक्षाज्जनकिमत्यादशंयित । लिङ्गज्ञान-मुपादानं । न विषयक्लेनाग्निस्वलक्षणवलेन (।) किङ्गारणम् (।) असत्यिपि तिस्मन् वह्नौ पूर्वध्वस्तेषि भावादिग्नज्ञानस्य । कथिमत्याह । परम्परयेत्यादि । लिङ्गानुसारी लिङ्गानुस्मरणविकल्पस्तेन । तथा हि कस्यचित् पुरुषस्य क्वचिद् धूमन्दृष्टवतो ध्वस्ते धूमे वह्नौ च कथमित तत्र धूमानुस्मरणविकल्प उत्पन्ने पश्चा-दन्वयव्यतिरेकानुस्मरणादभूदत्र धूमस्तस्माद् वह्निरप्यत्रासीदित्येवं परम्परयाग्निजन्य्व्यतिरकानुस्मरणादभूदत्र धूमस्तस्माद् वह्निरप्यत्रासीदित्येवं परम्परयाग्निजन्य्वान्त्रम्वानमुत्पद्यत एव ।

नापीत्यादिना पूर्वोक्तमत्रैव योजयति । सामान्याकारावभासि चानुमानज्ञानं । न सिन्नहित्विवयता । विनष्टेपि हि विषये अनुत्पन्ने च सम्भवात् । यदापि सिन्न-हितो विषयस्तदापि न विषयवलेनोत्पसिरिति निवेवितं प्राक् न हि विकल्पा स्विषयितिकानजननसामर्थ्येन, तत्र हि परमपेश्नेतेति श्रवश्यं तत श्रासम-प्रतिसम्भः न चायमात्मप्रतिसम्भः सामान्यस्य कुर्ताश्चत् संभवति । सस्मात् तत् कुर्तोऽपि न व्यङ्ग्यम् । नैव सामान्यं व्यक्तियोग्यता<sup>4</sup>प्राप्तमिति ।

श्रथ सामान्यमस्ति स्वाश्रयसमवेतं, तदा स्वाश्रयसम्बायापेकाः तदात्मन्यन्यत्र वा विज्ञानहेतुरिति उक्तम्, तत्र जन्यजनकयोः श्राश्रयाश्रयिसकाणसमवेतोऽयं कः स्वाश्रयसमवायापेको विज्ञानहेतुः, तेन जन्यस्य एव स्यात्, तद्धेतोः भावस्य प्राण्भावात् पैत्रचाच्च ततो भावात्। निस्यं तद्भावसद्भाव इति प्राणि समवायात् विज्ञानोवयप्रसंगात्।

न हि व्यक्तिः सामान्यस्य संस्कारात् व्यञ्जिका। किन्तीहि? सद्ग्राहिण? 4642

यथाभावमेव प्रवर्त्तन्त इत्यादिना । भावाभावानविधानाच्च सा<sup>7</sup>मध्यंस प्रति- 1072 भासादित्यादिना तृतीये परिच्छेदे ( ) प्रतिपादिष्यते च । साक्षादुपयोगेन स्वरूपानुकारिविज्ञानजननसामध्येन । तत्रेति स्वविषयज्ञानजनने । परिमिति प्रदी-पादिकं । सत इत्यपेक्ष्यात् प्रदीपादेः ।

एतदुक्तम्भवति । न सर्वो व्यञ्जको जनक इत्युच्यते (।) किन्तु स्वाकार-ज्ञानजनकस्य परस्य साहाय्यं यः प्रतिपद्यते स एव । ततो नास्ति व्यभिचार इ<sup>1</sup>ति । सामान्यमि स्वाकारज्ञानजननाश्रयमयेक्षत इति व्यङ्ग्यमिष्टन्ततस्तेनाश्रयादुप-लम्भयोग्य श्रात्मा लब्धव्यः (।) न चायमात्मप्रतिलम्भः सामान्यस्य कृतिश्चत् सम्भवति । नित्यत्वेनाभ्युपगतत्वात् । तिदिति सामान्यं ।

नैवेत्यादि परः । स्वाश्रयसमवायव्यक्ति त्रूम इति सम्बन्धः । स्वाश्रयसमवायः कथं व्यक्तिरिति चेदाह । स्वाश्रयत्यादि । तिविति सामा<sup>2</sup>न्यं । अन्यत्रेति स्वाश्रये ।

उक्तिमित्या चा र्यः। ''तदेवेदमनुपकारकस्याश्रयत्वं न सम्भावयाम'' इत्यादिनोक्तत्वात्। स्वाश्रयसमवेतं हि तदात्मन्यन्यत्र वा विज्ञानहेतुरिति बुवाणेन स्वाश्रयसावायापेक्षः सामान्यपदार्थः विज्ञानहेतुरिष्टः। तत्तरच तेन स्वाश्रयसमवायेन
सामान्यात्मा जन्यस्य स्यात्। किङ्कारणं (।) तद्वेतोर्ज्ञानहेतोः स्वभावस्य स्वा<sup>8</sup>श्रयसमवायात् प्राग्भावात्। स्वाश्रयसमवाये सति पश्चाच्च ततः स्वाश्रयसमवायाद्
विज्ञानहेतोः स्वभावस्य भावात्। नित्यं सामान्यस्य विज्ञानजननस्वभावत्वादसिद्धमेतदिति चेदाह। नित्त्यमित्यादि। तत्स्वभावसद्भाव इति विज्ञानजननस्वभावे
प्रागिष स्वाश्रयप्रमवायाद् व्यक्तिशून्येपि देशे केवलात् सामान्यादित्यर्थः। सामान्याकारविज्ञा नोदयप्रसङ्गात्। (।१४५-४६।।)

नेत्यादिपरः। व्यक्तिराश्रयः सामान्यस्य संस्कारो योग्यताधानन्तस्माद्धेतोर्न

इन्द्रियस्य संस्कारात्। योऽपि---

श्रक्षनादेरिव व्यक्तेः संस्कारो नेन्द्रियस्य च ॥१५०॥ प्रतिपत्तेरभिन्नत्वात् तद्भावाभावकालयोः ।

म्रंजनाविभिः संस्कृतमिन्द्रियं प्रतिपत्तौ, कश्चिवतिशयमासावयति स्पष्टास्पष्टविशेषणात्, तदकारिणश्चातत्संस्कारकत्वात् । नैवं व्यक्तेर्यथा हीन्द्रियस्य संस्कारः कश्चित्<sup>2</sup> तद्भावाभावकालयोः प्रतिपत्तावविशेषात् । विषयसंस्कारो हि इन्द्रियाविशेषेऽपि तद्विशेषाधानादुपकारी स्यात् न

व्याञ्जिका सामान्यस्य । येन तया जन्यं स्यात् सामान्यं । किन्तीह तव्याहिण इति सामान्यग्राहिणः संस्काराद् व्यञ्जकेति प्रकृतं ।

योपीत्याद्या चा र्यः । अञ्जनादेरिवेति वैधर्म्यदृष्टान्तः । श्रञ्जनादेः सकाशाद् यथेन्द्रियसंस्कारो युक्तो नैवं व्यक्तेः सका<sup>5</sup>शात् । कस्मात् प्रतिपत्तेर्ज्ञानस्य व्यञ्ज-कत्वेनाभिमताया व्यक्तेर्भावाभावकालयोः सप्तमीद्विवचनमेतत् ।

संस्कृतिमत्यादिना व्याचप्टे । श्रञ्जनािदिभिः संस्कृतिमिन्त्रियं कंचिदितशय-मात्मभूतमासादयित । प्रतिपत्तौ प्रतिपत्तिनिमित्तं । विशिष्टशानोत्पादनायेति यावत् । निमित्तात् कर्म्मसंयोग इत्यनेनात्र सप्तमी । कुत एतदिति चेदाह । ह स्पष्टेत्यादि । प्रतिपत्तेरिति विभक्तिविपरिणामेन सम्बन्धः । तथा हि तिमिराद्युप-107b हतमिन्द्रियमस्पष्टं विज्ञानञ्जनयति । तदेवाञ्जनादिसंस्कृत स्पष्टतोऽवसीयते (।) संस्कृतमिन्द्रियं प्रतिपत्त्यर्थमतिशयमासादयतीति ।

अथाञ्जनादेः सकाशान्न प्रतिपत्तिभेदस्तदा । तवकारिणश्च प्रतिपत्तिभेदा-कारिणश्चाञ्जनादेरतत्सं<sup>7</sup>स्कार (क) स्वाबिन्द्रियासंस्कारकत्वात् । यथाञ्जनादेः सकाशादिन्द्रियस्य संस्कारो नैषं व्यक्तेः सकाशात् (।) किन्द्रारणं (।) तव्भावाभाव-कालयोरित्यादि । तथा हि व्यञ्जिकाया गोव्यक्तेरभावकाले यादृशं चक्षुविज्ञानं वृक्षादानुत्पन्नन्तस्या गोव्यक्तेः (अ)भावेषि वृक्षादौ तादृशमेव । यदि तद-भावकाले पूर्वमस्पष्टं विज्ञानं वृक्षादिष्त्पन्नं पश्चाद् गोव्यक्तिकृत इन्द्रियसंस्कारो ग<sup>1</sup>म्येत ।

विषयसंस्कारेपि सति विषयान्तरे नैव प्रतिपत्तिभेदोऽस्त्यतः सोपि न युक्त इति चेदाह । विषयेत्यादि । विषयस्य गन्धादेर्यः केनचित् संस्कारस्स इन्द्रियाविशे-वेषि । यदि नामान्यत्र विषयान्तरे इन्द्रियस्य प्रतिपत्तिं प्रति विशेषो नास्ति । तथापि तद्विवेषाधानन्तस्य संस्कृतविषयग्राहकस्य ज्ञानस्य विशेषाधानादुपकारी स्यात् । चेन्द्रियसंस्काराः ।

प्रागबृष्ये वर्षानक्षस्याधानात् उपकारकमिति चेत् श्रतीन्त्रियवर्षानादेव कपं प्रतियसेनं भेदकः ?

एकस्मिन् प्रतिनियमे<sup>4</sup>ऽपि सामान्यान्तरस्य वर्शको न स्यात् व्यक्त्या च संस्कारात्। तहर्शने तब्ब्यंग्येषु सामान्यानां कवाप्यनिश्चयोऽन्यो वा स्यात्। ग्रविभागायास्तस्यास्तेषु विशेषाभावात्<sup>5</sup>व्यक्तेरिन्द्रियसंस्कारो न घटते इति

#### नेन्द्रियसंस्का<sup>2</sup>र उपकारी स्यादिति सम्बन्धः।

एतदुक्तम्भवति । विषया हि विनियतास्ते स्वाकारस्यैव विज्ञानस्य साधनं नाकारान्तरयुक्तस्य (।)ततो विषयसंस्कारः प्रतिनियतत्वात् स्वविषयामेव विशिष्टां प्रतिपत्तिञ्जनयम्न विरुध्यते । इन्द्रियं तु स्वग्राद्धो विषयभेदे तुल्यं साधनमतस्त-त्संस्कारः सर्वेहिमस्तद्ग्राद्धो प्रतिपत्तेभेदकः प्राप्नोतीति । नेन्द्रियस्य व्यक्तिभेद<sup>3</sup>-स्तविन्द्रियग्राद्धो सर्वेहिमन् दृश्ये विषये स्पष्टाकारज्ञानजननाय संस्कारमाधत्ते । किन्तिह व्यक्त्यपुत्पत्तेः प्रागवृश्ये सामान्ये इन्द्रियस्य वर्शकास्त्रयाधानात् कारणाद् व्यक्तिभेद उपकारकं इति चेत् । ग्रतीन्द्रियदर्शनादेव च स्पष्टमिन्द्रियस्य संस्कारो गम्यते । व्यक्तिसिभ्रधानात् पूर्वमसमर्थम्पश्चात्तत्सिभ्रधाने समर्थमिति स व्यक्ति-भेदोतीन्द्रियं सामान्या विष्यमर्थन्तर्शयन् कथं प्रतिपत्तेः सर्वत्र न भेदको भेदक एवेत्यर्थः ।

एतदुक्तम्भवित । दृश्येपि तावदस्पष्टे स्पष्टाकारदर्शनशक्त्याधानाद् अञ्जनादिकृतः इन्द्रियसंस्कारः सर्वत्र तदिन्द्रियग्राह्मे विषये प्रतिपत्तेभेदिको दृष्टः (।)
कि पुनर्योतीन्द्रियस्यार्थस्य दर्शकस्तथा चान्यस्याप्यतीन्द्रियस्य परमाण्वादेदेशंकः स्यादिति भावः। सामान्यस्यैव दर्शनायेन्द्रियस्य संस्कारमाधत्ते व्यक्तिभेदः ततो नास्त्यतिप्रसङ्ग इति चेदाह। एकेत्यादि। एकस्मिन् सामान्ये द्रष्टव्ये इन्द्रिय-संस्कारस्य प्रतिनियमस्तिस्मन्नभ्यपगम्यमाने तस्मिन्नेव व्यक्तिभेदे शावलेयादिके-समवेतं यत्सामान्यान्तरं सत्ताद्रव्यत्वादि। तस्य दर्शक इन्द्रियसंस्कारो न स्यात्। इष्यते च। आत्मसमवेतानामेव सर्वसामान्यानान्दर्शनाये निद्रय-संस्कारो नैकस्यैवेति चेदाह। व्यक्त्या चेत्यादि। तद्दर्शन इति तेषां व्यक्तिसमवे-तानां सामान्यानान्दर्शने। तद्वधङ्ग्येषु तया व्यक्त्या व्यङ्ग्येषु। दृष्टश्च दूराद् द्रव्यमात्रदर्शने द्रव्यत्वमर्थत्वयोनिश्चयेषि सति गोत्वादाविनश्चयः। यस्मिन्ननिश्च-यस्तस्य दर्शनाय नाहितः संस्कारभेद इति चेदाह। एकनिश्चयो वेति न स्यादिति सम्बन्धः। एकशब्दो निश्चवादिन विदादन्यस्यापि निश्चताभिमतस्य द्रव्यत्वादे- 1082

¹ Bam-po-lita-pa = पञ्चमनाहित्सम ।

### संस्कृतमिन्द्रियमयुक्तम् ।

व्यक्तेः सामान्यस्य विज्ञानजननस्वभाव इति स्वभावात् प्रच्युतेः संस्कृतेन्द्रियानपेक एव विज्ञानोत्पादः। संस्कृतेन्द्रियसहकारित्वात् एकाकी न
शक्त इति चेत्। ग्रनाभेयातिशयस्यास्य कोयं सहकारायःं? ग्रनिस्या

(हे भावाः सहकारिणो विशिष्टस्यात्मनो लाभात् तमपेक्षस्ते। यो ह्योषां
जनक ग्रात्मा त हि तवैव ततो भवतीति जनक ग्रात्मा हि परस्परापेकः।
सामान्यान्तरेणासिद्धलिङ्गस्य स स्वभावोऽपि कृत इन्द्रियापेकः।.... १
स हि योऽस्वभावस्तेन तु कथमि न स्यात्। व्यक्तिसंस्कृतेन्द्रियकार्य-

निश्चयो न स्यात्। किञ्कारणं (!) तस्या व्यक्तेरिवभागमयास्तेषु स्वात्मसमवेतेषु सामान्येषु विशेषाभावात्। न हि सा व्यक्तिः क्वचित् प्रत्यासन्ना क्वचिन्न। ततः सर्वस्य वा निश्चयः सामान्यस्य न वा कस्यचिदपीत्येवन्तावद् व्यक्तेरिन्द्रियसं-स्कारो न घटत इत्याख्यातम् (!)

अधुनाभ्युपगम्याप्युच्यते । व्यक्तेरित्यादि । व्यक्तेस्सकाशात् पक्ष¹द्वयेपि सामान्यस्य विज्ञानजननस्वभाव इति कृत्वा (।) तस्माद् विज्ञानजननात् स्वभा-वात् प्रच्युतेः कारणान्न हि समर्थस्य सहकार्यपेक्षा युक्ता । संस्कृतिमिन्द्रियं सहकारि यस्य सामान्यस्य तत्तथोक्तन्तद्भावस्तस्मात् । नित्यत्वादनाधेयातिशयस्य सामान्यस्य कोयं सहकारार्थः (।) नैव किचत् ।

अनित्त्या हीत्यादिना व्यतिरेकमाह । सहकारिणः सकाशाहि शिष्टस्यात्मनो ला<sup>2</sup>भात् । तिमिति सहकारिणं (।) कस्माद् (।) यो होवां क्षणिकानां जनक भात्मा सहकारिसिन्निधेः प्राञ्जनासीत् । तदेव सहकारिसिन्निधिकाले । ततः सहकारिणः सकाशाद् भवतीति कृत्वा । एषामिति क्षणिकानां ।

ननु क्षणिकानामपि कथं सहकारिणो विशिष्टात्मलाभापेका। सहभाविमा-म्परस्परमनुपकार्योपकारकत्वात्। यश्च क्षणो जायते न तस्य सदसस्वकालयो-स्स<sup>8</sup>हकार्यपेक्षेति (।)

अयुक्तमुक्तमुपकारी ह्यपेक्षत इति नैष दोषः। सत्तापेक्षयैतदुच्यते। अत एवाह। जन्यतैवैषां परस्परतोपेक्षेति। अनासाद्य परिमिति सहकारिणं। तस्त्वभावं समर्थस्वभावं। न हि तस्य सामान्यस्य केवलस्य सहकारिविकलस्य प्राग् यो न विज्ञानजननस्वभावः सपुनः कथंचिद् भावी। न हीति सम्बन्धः। नित्यत्वादिति भावः।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yan-gar-ba.

त्वात्सहकारि सामान्यं वि<sup>2</sup>ज्ञानहेतुः। एवं चेत् सामान्यं व्यक्तेः पारम्पर्येण कार्यमुक्तं स्थात्।

ग्रपि च।

व्यक्षकस्य च जातीनां जातिमत्ता यदीष्यते ॥१५१॥

प्राप्ती गोत्वादिना तद्वान प्रदीपादिः प्रकाशकः ।

यो हि<sup>3</sup> कि कि विज्ञानहेतुः स हि तस्य व्यञ्जकक्षेत् गोत्वादिषु प्रदीपादेरिप विज्ञानहेतुत्वं स्यात्। ग्रालोकसंस्कारापेक्षया चभुषार्थप्रतीतेः। तेन प्रदीपादिः हि गोत्वादिना तद्वान् स्यात्।

न हि ब्यक्तेरिप सामान्यस्याभिव्यक्तिः ज्ञानहेतुतां मुक्त्वाऽन्या काचित्, स्वभावातिशयस्याभातुमशक्यत्वात् $^5$ ।

भवतु नाम सामान्यस्य व्यञ्जिका व्यक्तिः तावदस्या जातिमस्वं न युक्तम<sup>5</sup>तिप्रसङ्गादित्याह । अपि चेत्यादि । जातीनां सामान्यानां व्यञ्जकस्य व्यक्तिभेदस्य जातिमत्ता यदीष्यते । तदा गोत्वादेः प्रकाशकः व्य (?प्र) दोपादि (:)
व्यञ्जकत्वात्तेन गोत्वादिना तद्वान् गोत्वादिमान् प्राप्तः । शावलेयादिवत् ।
गोत्वाधारः प्राप्त इत्यर्थः ।

यो हीत्यादिना व्याचष्टे। गोत्वादिषु व्यङ्ग्येषु विज्ञानहेतुत्वं प्रदीपादेरप्यस्ति। कथमिति चेदाह। तेज इत्यादि<sup>6</sup>। तस्मादस्त्यालोकस्य विज्ञानम्प्रति हेतुत्वं। ततः इति ज्ञानहेतुत्वात्। प्रवीपादय इति (।) आदिशब्दादिन्द्रियसंस्कारादिपरिग्रहः। तेषामिप ज्ञानहेतुत्वात्। व्यक्तेः सकाशाद् विशिष्टस्यैवाभिव्यक्तिः सामान्यस्य
भवति न तथा प्रदीपादेरिति चेदाह। न हीत्यादि। व्यक्तेरिप सकाशात् सामान्यस्य
भवति न तथा प्रदीपादेरिति चेदाह। न हीत्यादि। व्यक्तेरिप सकाशात् सामान्यस्य।
न्यस्याभिव्यक्तिर्ज्ञानहेतुतां मुक्त्वा न ह्यन्या काचित्। यदि हि सामाग्न्यस्य। 108b
तिशयाधानं व्यक्त्या क्रियते न प्रदीपादिना। तदा भवेद्विशेषस्तव्य नास्ति। स्वभावादि। व्यक्ती च समवेतं गोत्वं न प्रदीपादी। तस्यैति सामान्यस्य। अजन्य-

किञ्च (।) व्यक्तेः सामान्यसं<sup>4</sup>स्कारे सित तज्जन्यं सामान्यं स्यादिति परेणेन्द्रियसंस्कारोङ्गीकृतः (व्यक्तेः सकाशात्)। तथापि व्यक्तिजन्यत्वं प्रसज्यत इत्याह। व्यक्तिरित्यादि। तत्सहकारि। व्यक्तिमंस्कृतेन्द्रियसहकारि सामान्यम्वि-ज्ञानहेतुरित्यभ्युपगम्यमाने। व्यक्तिकार्यस्येन्द्रियस्य कार्यत्वात् सामान्यं व्यक्तेः पारम्पर्येण कार्यमुक्तं स्यात्। (।१४६-५०॥)

समवायोऽभिव्यक्तिक्षेत्, तस्योत्तरं हि तस्य समवायस्य प्रयोगाहि-स्युक्तम्। एषां समवेतानामिष वृदयतापत्तिः पूर्ववत् पश्चादिप न कविश्ववृ<sup>6</sup> 4652 विशेषः न ज्ञानहेतुता। समवायादेव ज्ञानहेतुत्वे<sup>7</sup> प्रदीपादाविप स एव प्रसंगः।

> तब् नाथेयता सामान्यस्य नाऽप्याश्ययेण व्यक्तिरबृत्तेः न ज्ञानहेतुः। ग्रत एव---

व्यक्तेरम्या<sup>3</sup>थवानन्या येषां जातिस्तु विद्यते ॥१५२॥ तेषां व्यक्तिष्वपूर्वासु कथं सामान्यबुद्धयः ।

तु शब्दोऽत्रधारणार्थे विद्यत एवेति। वस्तुसती। हि स्वसामध्य

जनकयोः कोयं समवाय इत्युक्तत्वात् ।

भवतु नाम समवायस्तथाप्यस्य सामान्यस्य समवायमात्रं व्यक्त्या सह जातं नान्यः किविद्विशेषो विज्ञानजनलक्षणः। पूर्वविदित व्यक्तिसमवायात् प्राग्वत् पश्चादिष व्यक्तिसमवायेषि यद्यपि सामान्यस्य न किव्वव् विशेषस्तथापि समवायवलादेव स्वविषयज्ञानजननमिति चेदाह। समवायादेवेत्यादि। ज्ञानहेतुत्वेन सामान्यस्याभ्युपगम्यमाने। स्वाश्रयो यो यत्र समवेतस्तत्समवायिनं। सामान्यस्याभ्युपगम्यमाने। स्वाश्रयो यो यत्र समवेतस्तत्समवायिनं। सामान्यादन्येष।मिप परमाणुसमवेतानां रूपादीनामिष दृश्यतापित्तः स्यात्। समवायस्यैकत्वेन सर्वत्राविशेषात्। यथा हि सामान्यमतीन्द्रियमिप केवलस्समवायो दर्शयत्येवं परमाणुगतानिप रूपादीन् किन्न दर्शयत्। यत्रच समवायपक्षेऽयन्दोषस्तस्मात् ज्ञानहेतुतेव सामान्ये व्यक्तेवर्थञ्जकत्वं। तच्चेत्थं भूतं व्यञ्जकत्वन्तुन्यम्प्रदीपा-दावपीति स एव प्रसङः प्राप्तो गोत्वादिना तद्वानित्यादिकः। (। १५०-५१॥)

तिविति तस्मान्नाभेयता सामान्यस्य स्वा<sup>3</sup>श्रये वृत्तिनीपि स्वाश्रयेण व्यक्तिरभिन्व्यक्तिः स्वाश्रये सामान्यस्य वृत्तिः । अतश्चावृत्तेः कारणात् सामान्यश्नानेकत्र व्यक्तिभेदे एकाकारज्ञानहेतुः। न हि यो यत्र न वर्त्तते स तत्रात्मवृत्तिद्वारेण ज्ञानहेतुर्यृक्तः।

श्रत एवानेकत्र एकस्य सामान्यस्यावृत्तेः कारणात्। व्यक्तेः सकाशादन्या यदि जातिरथवानन्या। येषां वादिनां । व्यक्तिष्वपूर्वामु संप्रत्युत्पन्नामु पश्चाद्वा दृ<sup>4</sup>श्यमानामु । तु शब्दो विद्यते शब्दात्परेण-द्रष्टव्योवधारणार्थः । अत एवाह । विद्यत एवेत्यादि । वस्तुसती येषां जातिश्ति यावत् । स्वसामर्थ्ये सति स्वप्रतिपत्तिद्वारेण । अन्यत्रेति व्यक्तिमेदे बुद्धिञ्जनयन् । कि विशिष्टां स्वरूपानुकारिणीमेकरूपानुग्तां

नान्यत्र स्वरूपानुका<sup>2</sup>रिणीं बृद्धि जनयन् तेन संबंधमपेक्षते, ब्रन्ययाऽतिप्रसङ्गात्।

स च सामान्यस्य सतः तत्त्वान्यत्वपक्षयोनं संभवति। एकत्रं दृष्टस्यान्यत्र दृशेनासम्भवात्<sup>3</sup> सतः ॥१५३॥

सा हि बुद्धिर्भूतप्राहिण्येकभाविनी व्यक्त्यन्तरमेव स्कन्देत् तत्र दृष्टं किञ्चिद् ग्रन्यत्र दर्शनं स्यात् ।

श्चनम्यत्त्वेऽन्वयाभावादन्यत्त्वेऽत्यनपाश्रयात् ।

सतोऽसम्भवः ।

यत्र बृद्धिञ्जनयति तेन सम्बन्धमपेक्षते । सम्बन्धमन्तरेण स्वाकारबुद्धिजननेऽति-प्रसङ्गात् । (।१५१-५२।।)

स चेति स<sup>5</sup>म्बन्धो व्यक्त्यन्तरेण सामान्यस्य सतो विद्यमानस्य। तत्त्वपक्षेऽन्यत्त्वपक्षे च न सम्भवित (।) कस्माद् (।) एकत्र व्यक्तिभेदस्यार्थान्तरभूतस्यानर्थान्तरस्य चान्यत्र व्यक्त्यन्तरे दर्शनासम्भवात्। सा हीत्यादिनैतदेव साधयित।
सा हि बृद्धिभूतग्राहिणो वस्तुभूतसामान्यग्राहिण्येकभाविनी। एकत्र व्यक्तिभेदे
उत्पन्ना व्यक्त्यन्तरमेष सा स्कन्देत् गच्छेद् (।) व्यक्त्यन्तरमिप सामान्याका<sup>6</sup>रेण
गृह्णियादिति यावत्। यदि तत्रैकस्मिन् व्यक्तिभेदे दृष्टं किञ्चिद् वस्तुभूतं सामान्यमन्यत्रेति यत्र व्यक्तिभेदे तया स्कन्दितव्यं। तच्चान्यत्र दर्शनं। सत इति
वस्तुभूतस्य सामान्यस्य न सम्भवतीति सम्बन्धः। किङ्कारणम् (।) आश्रयादवन्यत्वेभ्युपगम्यमानेन्वयाभावात्। न ह्यकस्मादव्यतिरिक्तस्तदात्मभूतोन्यदन्वेति। आश्रयादन्यस्वेषि सामन्यस्य व्यक्ताविन्तपश्रयात्। अनन्तरोक्तेनाधाराधेयादिभावनिषेधेनाश्रयभावस्य निषिद्धत्वात्। यदि व्यक्तिरिक्तस्य सामाव्यस्यासम्बन्धात्र व्यक्त्यन्तरे स्वाकारज्ञानजननम् (।) एवन्तद्यायामपि
व्यक्तौ तत्तुल्यमिति किमुच्यते व्यक्तिष्वति व्यक्तिष्वत्येव वक्तव्यं।
तथैकत्र दृष्टस्यान्यत्र दर्शनासम्भवादित्यपि वक्तव्यं। एकत्रापि व्यक्तिभेदे
सम्बन्धमन्तरेण दर्शनासम्भवात्।

1

सत्यमेतत्। अभ्युपगम्यैतदुक्तमित्यदोषः।

योपि मन्यते (।) तत्त्वान्यत्त्वपक्षे सामान्यस्यान्यदर्शनं न सम्भवत्यस्माकन्तु भिन्नाभिन्नमेव सामान्यं। तथा हि (।)

> ''निर्विशेषं न सामान्यं भवेच्छशविषाणवत्। केनचिच्चात्मनैकत्वं नानात्वं चास्य केनचित्। यदा च शबलम्बस्तु युगपत् प्रतिभासते।

स्वभावो हि तत्त्वमन्यस्वमेव वा न लंघयति। रूपस्यातब्भूतस्याऽन्यस्वा-व्यतिक्रमात्। इदमेव रूपान्यस्यं यस्र तदेव न सकारान्तरवत् स्रविशेवा<sup>4</sup>त्। तच्चानन्यत् तदा तदेव तत् स्यात् स्रतस्वे वस्त्वन्तरवव् स्रन्यस्वप्रसंगात्।

न चैकवस्तुस्वभावस्य व्यक्त्यन्तरान्वावेशः <sup>6</sup> ग्रव्यक्त्यन्तरत्वप्रसगात्। ततो व्यक्तेरव्यतिरेकिणो नान्वयिनी बुद्धः, नाऽपि व्यतिरेकिणः, तस्य

तदान्यानन्यभेदादि सर्वमेव प्रलीयत" इति ।

तिन्नषेधार्थमाह । स्वभा<sup>3</sup>बो हीत्यादि । स्वभावात् तस्वमेवान्यस्वमेव वा न लंघयतीति सम्बन्धः ।

ननु देशकालस्वभावाभेदेपि सामान्यविशेषयोरनुगतव्यावृत्तिरूपाभ्यां भेदोपीष्यत इत्यत आह । रूपस्यानुगतस्य स्वभावस्यातद्भूतस्य व्यावृत्तरूप-स्वभावस्यान्यस्वाव्यतिकमात् । व्यावृत्तेभ्यो विशेषरूपेभ्यो भिन्नस्यानुगत-रूपस्य सामान्यस्यान्यस्वमेव स्यादित्यर्थः । अस्त्यतद्भूप³त्वमन्यस्वमेव (।) कथ-मित्यत आह । इदमेवेत्यादि । यन्न तदित्यतद्भूपमित्यर्थः । एतावदेवान्यस्वलक्षणमित्यर्थः । द्वाकारान्तरवत् । षष्ठधर्ये वितः । तथा हि सुखाद् दुःखस्याप्यन्यस्वमसुख रूपं दुःखमिति कृत्वा । इयता चातद्भूपस्यान्यस्वलक्षणेन व्याप्तिरुक्ता । अस्य चान्यस्वलक्षणस्याविश्वेषदिभमतेपि सामान्ये ।

एतेन पक्षधर्म उक्तः। प्रयो<sup>4</sup>गस्तु। यद्वस्तुत्वे सत्यतद्रूपन्तस्य ततोन्यत्त्वमेव तद्यथा सुखाद् दुःखस्य। वस्तुत्वे सत्यव्यक्तिरूपं चेष्यते सामान्यमित्यतद्रूपत्वेनान्य-त्त्वे व्यवहारस्य साध्यत्वात् स्वभावहेतुः। एवन्तावदतद्रूपत्वे सामान्यस्यान्यत्त्वमेवा-पादितम् (।) अथान्यत्त्वं नेष्यते तदा तत्त्वं प्राप्नोतीत्याह। तक्केत्यादि। व्यक्तेर-नन्यत्तदा तदेव व्यक्तिरूपमेव तत् सामान्यम्भवति। श्रतस्वे इत्यव्यक्ति<sup>5</sup>रूपत्वे वस्त्वन्तर्ववन्यस्वप्रसङ्गात्। एतच्चानन्तरमेवोक्तं।

अस्त्वनन्यत्वं सामान्यस्य तथापि व्यक्त्यन्तरमनुयास्यतीत्यत आह । न चैकेत्यादि । एकव्यक्तिस्वभावस्य व्यक्त्यन्तरान्वावेशोनुगमो व्यक्त्यन्तरस्वभात्व-मिति यावत् । कस्मात् तस्यावगम्यमानस्याव्यक्त्यन्तरत्वप्रसङ्गात् । यदि शाबले-यात्मकं सामान्यं बाहुलेयस्यात्मभूतं भवेत्तदा बाहुलेयः शाबले<sup>8</sup>य एव जातः शाबले-यात्मकात् सामान्यादव्यक्तिरेकाच्छाबलेयवदिति कुतोस्य व्यक्त्यन्तरत्वं । तत इति तस्माद् व्यक्तेरव्यतिरेकिणः सामान्यात्सकाशाद् ग्रन्वियनीत्यनुगामिनी ।

¹ Ślokavārtika, Ākṛti 10.

नवजिवण्यनाश्रयात् : अन्यस्यापि केनजित अनुपकार्यं (त्व) त् व्यक्रग्यव्यञ्जक- 465 b भावादेः अन्यस्यापि सम्बन्धस्याभावात् , ग्रसम्बन्धात् न ज्ञानजननप्रसंगात् । तद् एकस्य वस्तुनो ४र्जनेन एक<sup>1</sup>वृत्तस्य ब्रन्यत्र वृत्तिमन्विच्छन्, तस्वान्यस्वे आकामतीति न पुक्तमेतद्।

तस्मावर्षेषु इयमेकाकारा वासनाऽऽहिता प्रतीतिर्भान्तिरेव2। वासनायाः प्रकृतिञ्चास्या ग्राथय इति निर्णीतमेतत् । प्रधानेश्वरादिकार्यशब्दा भावेषु अतः द्वातभेवेषु कथमभेवेन वर्सन्ते 3।

नापि व्यतिरेकिणः सामान्याद् अन्वयिनी बुद्धिरिति प्रकृतं। कस्मात् (।) तस्य व्यतिरिक्तस्य सामान्यस्य क्विचिद् भेदेऽनाश्रयादप्रवृत्तेः (।) सम्बन्धमन्तरेण प्रवृ<sup>7</sup>-त्ययोगात् । ''वृत्तिराघेयता व्यक्तिरिति तस्मिन्न युज्यत'' इत्यादिना च व्यङ्ग्य- 109b व्यञ्जनस्याधाराधेयभावस्य च सम्बन्धस्य निषिद्धत्वात्। अन्यस्तींह सामान्य-तद्वतोः सम्बन्धो भविष्यतीति चेदाह। अन्यस्यापीत्यादि। व्यङ्क्पवयञ्जकभावा-देरिति पञ्चमी। आदिशब्दादाधाराधेयभावपरिग्रहः। एतस्मात् पूर्वनिषिद्धात् सम्बन्धद्वयादन्यस्यापि यस्य कस्य<sup>1</sup>चित् सम्बन्धस्य व्यक्ति प्रति सामान्यस्या-भावात् । किङ्कारणं (।) नित्यत्वात् केनचिद् व्यक्तिभेदेनानुपकार्यस्य सामान्यस्या-प्रतिबन्धेन । न ह्यप्रतिबन्धस्य कश्चित् सम्बन्धोस्तीत्यक्तं ।

एतेन चान्यस्वेऽपाश्रयादिति इलोकभागो व्याख्यातः। (।१५२-५३॥)

असत्सम्बन्धमपि सामान्यं व्यक्तिषु स्वरूपानुकारिणीं प्रतीति जनयतीति चेदाह । श्रसम्बन्धादित्यादि । नास्य सम्बन्धोस्तीति विग्रहः । स<sup>2</sup>र्वस्मात् सर्वत्र प्रतीतिः स्यादित्यर्थः। तिर्दिति तस्मादयमिति सा मा न्य वा दी। एकस्य सामान्यस्य दर्शनेन हेतुना। एकस्मिन् शाबलेये व्यक्तिभेदे वृत्तिर्यस्य तस्यान्यत्र व्यक्त्यन्तरे वृत्तिम-न्विच्छिन् वस्तुत्वेनेष्टस्य सामान्यस्य व्यक्तेः सकाशाद् ये तत्त्वान्यस्वे । ते नाकमित वस्तुनो गत्यन्तराभावात् । चोक्तो दोष इत्ययुक्तमेतद्वस्तुभूतात् सामान्यादनुयायि-ज्ञा<sup>3</sup>नमिति।

यत एवन्तस्मादर्थेषु परस्परविवेकिष्वियमेकरूपैकाकारा प्रतीतिभ्रान्तिरेव (।) भिन्नेष्वभेदाध्यारोपेण वृत्ते:। कुतस्तर्हि सोत्पन्नेत्याह। विकल्पेत्यादि। विजातीय-व्यावृत्तपदार्थानुभवेन या तथाभृतविकल्पस्य प्रकृत्या जनिका वासनाहिता ततः समुत्यिताः। एतच्च प्रागेवोक्तमित्याह । भावभेद इत्यादि । भावानान्तत्कार्याणाम-तत्कार्यभ्यो भेदः। तथाभृतानां चानुभावेनाहिता या वासना तस्याः प्रकृतिश्च स्वभावश्चास्या ग्राक्षय इति निर्णीतमेतत् प्राक तत्र भावभेदः पारम्पर्येण कारणं

तेऽपि संकेतवत् सन्तानवासनयोपस्कृतत्वाद् सर्वेवामर्थानां दर्शनेषु ग्रनपेक्ष्य तद्भेदं तथाध्यवसायात् ध्रतथाभूतकत्पितव्यवच्छेदेन<sup>4</sup> उपादानवलप्रभवा विकल्पा-रोपिता हि विकल्पविज्ञानप्रतिभासिन्यर्थे वर्त्तन्ते ।

निह तेषु प्रतथाभृतेषु सामान्यस्य भेवोऽभेदो वा<sup>5</sup> कश्चित् । तथाभूतविकल्पा-न्तरेण भेदोऽपि प्रतिपत्तृणामध्यवसायवज्ञात् स्यात् । तवध्यवसायादेव चेत् सामान्यं

वासना प्रकृतिः साक्षादिति द्वयमुपन्यस्तं। यद्यन्यापोह एव शब्दवाच्यः कथन्तर्ही-दानीमित्यादि । प्रधानेश्वरादिकार्यशब्दा इति प्रधान कार्य मी २व र कार्यञ्जग-दिति । आदिशब्दाच्छ ब्द ब्र हा<sup>5</sup>परिणाम इत्यादिशब्दानां परिग्रहः।

भावेष्वाध्यात्मिकबाह्येषु । अतव्भृतोऽप्रधानादिकार्यात्मको भेदो येषान्ते तथोक्ताः। यद्यप्यप्रधानकार्यात्तेषां भेदः स्यात् तदा भवेत् प्रधानादिकार्यात्मको भेद: (।) स एव च सर्वेषामभेदः। तेनाभेदेनानिमित्तेन सर्वत्र वर्सन्ते। स च नास्ति भावानामन्यापोहवादिनो मतेनाप्रधानादिकार्यात्मकत्वात् । ततश्च<sup>6</sup> कथ-मेवंभतेष्वभेदेन वर्त्तन्ते । नैवेत्यभिप्रायः । ततश्चान्यापिन्यपोहन्यवस्थेति भावः ।

तेपीत्यादिना परिहरति । तेपि प्रधानादिकार्यशब्दा विकल्पविज्ञानप्रतिभा-सिन्यर्थे प्रवर्तन्ते इति सम्बन्धः। कथमित्याह (।) संकेतेत्यादि। वस्तृन्यतथा-भृते । इच्छावशाद् यः संकेतः प्रधानकार्यं जगदिति । तेनाहिता या वासनाशक्ति-110a स्तयोत्तरोत्तरक्षणविप<sup>7</sup>रिणामे**नोपस्कृतत्वा**द् विज्ञानसन्ततेः **सर्वे**षां बाह्याध्यत्मिका-नामर्थानां दर्शनेष्वन्भवेषु सत्स्वप्यनपेक्ष्य तद्भेदमप्रधानकार्याद् भेदम्बस्त्गत । यदि नामार्थानामप्रधानकार्याणामेव दर्शनम्बस्त्रधर्मेण तथापि बस्तुस्बभाव-मनपेक्ष्येत्यर्थः (।) तथाध्यवसायाद् यथारुंकेतमप्रधानकार्यानपि भावान् प्रधान-कार्यत्वेनाध्यवसानात् । अनथाभूतकल्पितप्रधानकार्यत्वेन कल्पि<sup>1</sup>तं चैतन्यं सां रूये न तस्य व्यवच्छेदेन प्रधानकार्याभावा इति यद् विकल्पविज्ञानन्तत्प्रतिभासिन्यर्थे। स एव विजातीयव्यवच्छेदेनान्यापोह इति भावः। कि भूतास्ते शब्दा इत्याह। उपावानेत्यादि । विकल्पहेतोर्वासनाया दाढर्चमुपादानबलन्तस्मात् प्रभव उत्पादो यस्य विकल्पस्य तस्मात् सम्तिथताः

एतदुक्तम्भवति । यदि नाम वस्तुनि तथाभूतभेदाभा<sup>2</sup>वस्तथापि विकल्पा-रोपित एवान्यापोहः शब्दानां प्रवृत्तेरङ्गन्ततो नास्याव्यापितादोष इति। प्रधा-नादिकार्यशब्दानामभेदेन प्रवृत्तौ तेषु भावेषु सामान्यमेव वस्तुभृतं किन्नेष्यत इति चेदाह । न हीत्यादि । तेषु प्रभानकार्यत्वेनाध्यारोपितेषु । अतथाभतेष प्रधानकार्येष व्यक्त्यभावात् सामान्यस्याभाव इति भावः।

किञ्चेति चेत्, तेनाप्यवदयं तत्र भेदो नान्तरीयकतयेष्टब्यः, स एव सामान्त्रकार्ये पर्याप्तः इत्येवं निष्प्रयोजना सामान्यकल्पना ।

यदि सत्स्वसत्त् भावेषु नेयमर्थती सामान्यबृद्धिः विप्लवात् । नास्या विषयंनिरू- 466a

अन्यापोहवादिनस्तु न<sup>3</sup> दोष इत्याह । तथेत्यादि । प्रधानादिकार्यत्वकल्प-नयेत्यर्थः । तदन्यस्याप्रधानादिकार्यस्य भेदो व्यवच्छेदः प्रधानादिकार्यत्वेनारोपि-तानाम्भावानां प्रतिषक्तृणामध्यवसायवद्यात् स्यात् ।

तदध्यवसायवशादेव प्रतिपपश्रध्यवसायवशादेव शावलेयादिष्वनुवृत्तिप्रत्यय-निमित्तं सामान्यं किन्नेति चेत्।

नैतदस्ति । यस्मात् तेन सामान्यवादिना<sup>4</sup> सामान्यं कल्पयताप्य**वश्यं** तत्र शाबलेयादिषु विजातीयाद् भे**दो नान्तरीयकतयेष्ट**च्योन्यथा गोत्वादेरसिद्धिः स्यात् । स एव भेदः सामान्यकार्येऽभिन्नशब्दप्रवृत्त्यादिलक्षणे पर्याप्तः शक्तः । इत्येवं निष्प्र-योजना सामान्यकल्पना ।

एतदुक्तम्भवति । यथा प्रधानकार्येष्विप भावेषु सामान्यमन्तरेण प्रधानादि-कार्यशब्दास्तद्बुद्धयश्चैकाकाराः प्रवर्त्तन्ते । तथा गवादिषु गवादिशब्दास्तद्-बुद्धयश्चैकाकाराः किन्नेष्यन्ते कि सामान्येन पारमाथिकेन कित्पतेन । दृष्टा च परेरिप सामान्यमन्तरेण बहुषु सामान्येष्विभन्नाभिधानप्रत्ययवृत्तिः ।

तदुक्तम्भ ट्टो द्यो त क रा भ्यां

"तस्मादेकस्य भिन्नेषु या वृत्तिस्तन्निबन्धनः।

सामान्यशब्द: सत्तादावेकधीकरणेन वेति।" क्लोक वा० श्राकृ० २४

तेनायमर्थः (।) यथा प्रत्येक<sup>6</sup>मनेकार्थसमवायित्वेन सत्त्वद्वव्यत्वादौ सामान्य-शब्दस्तद्बुद्धिश्च सामान्यमन्तरेण प्रवर्त्तेते (।) न चानेकार्थसमवायित्वं सामान्यं यदेव सत्त्वे तदेव द्रव्यत्यादावस्ति । निःसामान्यानि सामान्यानीति वचनात् । न चोपचारात्तयोः (शब्दज्ञानयोः) वृत्तिरस्खलद्बुद्धिग्राह्यत्वात् । तस्माद् यथा सामान्यं विना तयोः सत्तादो वृत्ति<sup>7</sup>स्तथा शावलेयादिषु सामान्यमन्तरेण (।) 110b यथा शाबलेयोऽगोव्यावृत्तस्तथा बाहुलेयोऽगोव्यावृत्तस्तथा खण्डोऽगोव्यावृत्त इत्य भिन्नाभिषानप्रत्ययव्यतः किन्नेष्यत इत्यर्थः।

स्यादेतत् (।) सर्वत्रं सामान्यबुद्धिनिविषयेष्टैव केवलं सामान्यमन्तरेण क्विच-दिवसम्बादो न स्यादित्यत आह । यदीत्यादि । यदिशब्दोभ्युपगमद्योतनार्थः ।¹ यद्यस्यास्सर्वत्रं निर्विषयत्वमभ्युपगम्यते । सित्स्विति विद्यमानेषु भावेष्वगोव्यावृ-तेषु । असित्स्विति परमार्थतः प्रधा ने इव रा दिकार्यत्याऽविद्यमानेषु भावेषु । नेय- पणं प्रति किञ्चवादरः। क्विष्वस्या श्रीवसंवादो वस्तुनि । तथाभूतस्य प्रहणं न नियमात्। प्रत्यक्षवेदनावत् । ग्रतथाभावेऽपि भावादिति निवेद्यिष्यामो निवेदितं च ।

भेदविषयोऽप्ययं बहुलं भिन्नवस्तुदर्शनबलेन तेषु भावाध्यवसायात्।2 तथा-

मर्थवती सामान्यबृद्धिः। तया यथारोपितस्याभिन्नाकारस्य बाह्येष्वभावभा (?) वादतश्वाभूतग्रहाद्। विष्लवो भ्रान्तिरेवेति कृत्वा। नास्यास्सामान्यबृद्धिर्भान्ता कथन्तहांनुमानाद् वस्तुसम्वाद इत्याह। व्यविदित्यादि। व्यविद् वस्तुन्यस्य बृद्धेः सकाशादविसम्वादो यस्म (त्) कार्यकारणसम्बद्धाव् यथोक्तात्। एतच्च निवेदितं प्राक्। "यत्रास्ति वस्तुसम्बन्धो यथोक्तानुमितौ यथो'त्यादिना (१।६३)। न सथाभूतस्याभिन्नरूपस्यानुमानग्राह्यस्य ,वस्तुनि समावेशाद् विद्यमानत्वादनुमानविकल्पस्य वस्तुविसम्वादः। प्रस्यक्षविति। वैधम्यंदृष्टान्तः। किङ्कारणम् (१) अतथाभावेपीति व्यतीतेपि वस्तुनि परम्परया लिङ्गानुसारेण भावात्। यद्वाऽतथाभावेपि सामान्यरहितेऽपि वस्तुन्यभिन्नाकाराया बृद्धेभीवात्। इति एवं। निवेदितं च प्राक्। भावाभावानुविधानात् सामर्थं-मित्यन्तरे (।)

### भावकल्पनायामेव अपरत्र भावात् । अन्यञ्च सामान्यान्यप्रतिपक्षिरियं स्वाभय-

नित्यप्रधानादिकार्यशासिवषाणादिविकल्पानाम्भेदविषयत्वस्य भाषात् । स्वाध्यमा-त्रगतव्यक्तिभेद एव स्थितं । न तु व्यक्तिशून्ये देशे । तदुक्तं म ट्टेन ।

"पिण्डेष्येव च सामान्यं नान्तरा गृह्यते यतः।
न ह्याकाशवदिच्छन्ति सामान्यश्नाम केचनं।। (श्राकृ०२५)
प्रत्येकसमवेतत्वन्दृष्टत्वाश्च निरोत्स्यते।
तथा च सित नानात्वश्चेकबुद्धेर्भविष्यति।। (वन०३०)
यथा च व्यक्तिरेकैव दृश्यमाना पुनः पुनः।
कालभेदेप्यभिन्नैव जातिभिन्नाश्रया सती"ति।। (वन०३३)

उद्योत करो प्याह। "किन सर्वगतत्वं जातेरभ्युपगम्यते येन (मृत्पिण्डे) मृद्गवके गोत्वं स्यादिप तु स्विविषये सर्वत्र वृत्तिर्वर्त्तते इति सर्वगतेत्युच्यते। कः पुनर्गोत्वस्य स्वो विषय:। यत्र गो²त्वम्भवित। क्व पुनर्गोत्वस्वर्त्तते। यत्र गोत्व-निमित्तोनुवृत्तिप्रत्यययो भवित। क्व पुनरनुवृत्तिप्रत्ययं गोत्वं करोति (।) यत्तस्य साधनं। कः पुनर्नित्ये गोत्वे गोस्साधनार्थः। यत्तेन व्यज्यते। न हि ककुदादिमदर्थं-व्यतिरेकेण गोत्वस्य व्यक्तिरित। न पिण्डेभ्योर्थान्तरं गोत्विम्पण्डान्तरालेष्व-प्रहणादिति बौद्धो बुवाणः पिण्डान्तरालम्पर्यनुयोज्यः। किमिविस्पिण्डान्तरालं। किमाकाशमाहोस्विदभाव उत द्रव्यान्तरमिति। यद्याकाशं न तत्र गोत्वं न ह्याकाशं गौरिति प्रतीयते। एतेनाभावो द्रव्यान्तरं च व्याख्यातं।

"विशेषप्रत्ययानामाकस्मिकत्वाच्च । अयं पिण्डप्रत्ययव्यतिरेकभाक् प्रत्यय उप-जायमानो निमित्तान्तराद् भवति । दृष्टा खलु पिण्डव्यतिरेकभाजां प्रत्ययानां निमित्तान्तरादुत्पत्तिर्यथा चर्मवस्त्रक<sup>4</sup>म्बलेषु नीलप्रत्ययस्तच्च निमित्तान्तरं सामान्यमिति (।) तस्माद् व्यक्तिसर्घगतं सामान्यं। व्यक्तिशून्ये<sup>5</sup>पि देशे विद्यमान-त्वात् । न च तत्र सामान्यस्य प्रतीतिर्व्याञ्जिकाया व्यक्तेरभावात् । यत्रैव च व्यक्तौ सामान्यं प्रतीयते सैव सामान्याभिव्यक्तौ समर्था सामान्यप्रतिपत्त्यन्यथानुप-त्त्या गम्यते नान्ये"ति । र

तदाह भट्टः।

"यद्वा सर्वगतत्वेषि व्यक्तिः शक्त्यमु<sup>5</sup>रोधतः। शक्तिः कार्यानुमेयादिव्यक्तिर्देशनहेत्का।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ślokavārtika,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nyāyavārtika.

मात्रगतो वा, माकाशावित्रत् सर्वत्र भावकल्पना स्यात्। न याति न च तत्रासीदस्ति पश्चातः;

तत्र यदि स्वाध्यमात्रग<sup>3</sup>तकाले पक्षयोर्घटाविशन्ययोः घटावेश्त्यादे कथं भिश्नदेशद्रश्यवित्तनः सामान्यस्य तेषु सम्भवः ? स्वतः पूर्वद्रव्यात् उत्पद्यमानं द्रव्ये न याति । निष्क्रिय<sup>1</sup>त्वाभ्युपगमात् । यस्मात् श्रन्यत्रभावात् तस्मादचलतः उभयान्तरालाव्यापिनो भिश्नदेशेन द्रव्येण योगो न युक्तः । प्राक् न च स तत्रासीत्,

तेन यत्रैव दृश्येत व्यक्तिः शक्तन्तदेव तु ।
तेनैव च न सर्वासु व्यक्तिष्वेतत् प्रतीयते ।
भिन्नत्वेपि हि कासांचिच्छक्तिः काश्चिदशक्तिकाः ।
न च पर्यनुयोगोस्ति वस्तुशक्तेः कदाचन ।
विह्निदेहित र्ना(?ना)काशं कोत्र पर्यनुयुज्यता''मिति ।

तत्र तयोः पक्षयोर्मध्ये यदि स्वाश्रयमात्रगतं अपूर्वघटाद्युत्प<sup>6</sup>त्तौ घटत्वादिशून्ये प्रदेशे पश्चादुत्पन्नाद् घटादेशिस्त्रदेशं यद् द्रव्यन्तद्वितः सामान्यस्य। कथन्तेषु पश्चादुत्पन्नेषु घटादिषु सम्भवो नैवेत्यभिप्रायः। भवेत् सम्भवो यदि तस्मात् पूर्व-द्रव्यात् तत्सामान्यम्पश्चाद्वृत्यद्यमानन्द्रव्यं यति। तच्च नास्तीत्याह। यस्मादित्यादि। त्रविति सामान्यं पूर्वद्रव्यादिति यत्र तत्पूर्वं समवेतं तस्माद्वृत्यित्सु द्रव्य<sup>7</sup>-111b मृत्पत्तृमिच्छु पूर्वं घटादिकं न याति। अमूर्त्तत्वेन निष्क्रयत्वात् सामान्यस्य (।) पूर्वद्रव्यादचलतोपि भिन्नदेशेन योगो भविष्यति विम्वस्यादशं इवेति चेदाह। न हीत्यादि। अन्यद्रव्यवृत्तेरित्युत्पित्मुद्रव्याद् भिन्नदेशद्रव्यवृत्तेर्भावस्य सामान्यास्यस्य ततः पूर्वकादाश्रयादचलतस्तदुभयान्तरालाव्यापिनः पूर्वपश्चादुत्पन्नद्वयान्तराला-व्यापिनः स्वाश्रयाद भिन्नदेशेन द्रव्येण योगो न हि युक्त इति सम्बन्धः। विम्बस्य तु भिन्नदेशे नादर्शेन योगोस्तीति ब्रुवाणः कथन्नोन्मतः स्यात्। सामग्रीबलाद् भ्रान्तं ज्ञानं प्रतिबिम्बानुगतादर्शप्रतिभासि तत्र जायते। यथोक्तं (।)

"विरुद्धपरिणामेषु वज्रादर्शतलादिषु (।) पर्वतादिस्वभावानां भावानां नास्ति सम्भव" इति ।

येपि तत्र भावान्तरोत्पत्तिमिच्छन्ति (।) तेषामपि न बिम्बेन योगोस्तीति यित्किञ्चिदेत<sup>2</sup>त् । उत्पित्सुद्रव्यात् प्राक् सामान्यात्मा न च तत्रोत्पित्सुदेशे आसीत्। व्यक्तिशून्ये देशे तस्य स्थानानभ्युपगमात् । अस्ति पश्चात् तत्सामान्यं

<sup>1</sup> Ślokavārtika. Akrtī. 25-29

षञ्चा<sup>5</sup>दिप नास्ति । तत्राऽपि भनुत्पावात् न च कृतव्चित् भ्रागतः, एवं भ्रम्यत्र जाड्यात् क इमं भारं सहेत ।

न चांशवत् ॥१५४॥

जद्दाति पूर्व नाधारं; उत्पित्सुवेशात् भिन्नदेशं । तयोश्च ।

श्रहो व्यसनसन्ततिः।

भिन्नदेशयोर्वस्तुनोः सम्बन्धो द्विधा भवेव्--नानावयवात्मकं एकात्मकं वा।

व्यक्ताबुत्पन्नायां। सामान्यश्न्याया व्यक्तेरनभ्युपगमात्। न च तत्र देशे व्यक्त्या सहोत्पन्नं नित्यत्वात्। न च व्यक्त्युत्पाद एव सामान्यस्योत्पादो भिन्नत्वात्। अभिन्नत्वे वा ततो न सामान्यविशेषभावः स्यात्। न च कृतिक्वत् पूर्वका³द् व्यक्तिविशेषादागतं। एतन्न यातीति यदुक्तन्तस्यैवोपसंहारद्वारेणोपन्यासः।

यावद्भिः प्रकारैः सामान्यस्य व्यक्त्यन्तरे सम्भवस्ते प्रकारा नेष्यन्ते तत्र च सामान्यमिष्यत इति व्याघातः। स च प्राज्ञानान्दुःसहत्वाद् भारः। अत एवाह। क इमिन्त्यादि।प्राज्ञो हि कथमयुक्तं सहते। जडस्त्वज्ञानाद् युक्तायुक्तविचार-णाक्षमः सहेतापि। यदाहान्य<sup>4</sup>त्र जाङ्गादिति।

नन् चोत्पित्सुद्रव्ये सामान्यस्योत्पत्ताविष समवेतत्वं प्रतिभासादेवावगन्तव्यं (।) स च व्यक्तिसमवेतत्वप्रतिभासोनुत्पादेषि सामान्यस्य विद्यत एवेति किमुत्पादेन व्यक्तिसमवेतञ्च सामान्यस्य रूपिमध्यते । तेन तत्पूर्वद्रव्यसमवेतमिष ततोऽविचल-दुत्पित्सुद्रव्यसमवेतं च प्रतिभासत इति कथन्न यातीत्यादि दूषणायो<sup>5</sup>च्यतेभीष्टत्वात् ।

सत्त्यं। यो हि सामान्यस्य प्रतिभासं नेच्छति तस्येदं दूषणं स्यात् प्रतिभासत इति । यस्तु सामान्यप्रतिभासोलीक इति मन्यते तस्य कथं दूषणं। अलीकत्वं चोत्पित्सु द्रव्यं न याति न च तत्रासीन्न चोत्पन्नमित्यादिना ग्रन्थेन सामान्याभावेषि सामान्यावभासिनो ज्ञानस्योत्पत्तेः प्रतिपादितमा चा येंण (।) न च प्रतिभासना-देव सत्यत्वं। द्रिचन्द्रादेरिष सत्यत्वप्रसङ्गात्।

नापि प्रत्यक्षवाधैका बाधा। अनुमानबाधाया अपि बाधात्वात् (।) यदि तदंशवत् स्यात्तदैकेनांशेन पूर्वमिभन्नाधारे स्थितमंशान्तरेणोत्पित्सु द्रव्यं व्याप्नुयात्। अनंशम्वा पूर्वमाधारं हित्वा। द्वयमप्येतन्नास्तीत्याह। न चेत्यादि। पूर्वमाधारमिति सूत्रभागं। उत्पित्सुदेशाद् भिन्नदेशिमिति मिश्रके<sup>7</sup>ण स्पष्टयति। तयोक्नवेति 1122 पूर्वपश्चादुत्पन्नयोर्द्वव्ययोः।

भिन्नेत्यादिना व्याचष्टे। द्विभा भवेदिति। नानावयवात्मतया। पूर्वाधार-

466b श्रन्यो<sup>7</sup>न्याभ्यां तत्सम्बन्धात् श्रालोकरज्जुवंशवत् । न च सावयवस्वमन्तरेण भिन्नदेशिनां केषांचित् एकत्र वृत्तिर्युक्ता तस्यात्मह्याभावात्, एकात्म<sup>1</sup>नश्च तत्प्रदेशवित्तसम्बन्धरूपत्वात्, श्रन्यथा तत्सम्बन्धयोगात् । एकस्याभेयस्य यत्र स्थानं तस्मिन्नेव काले तेनात्मना तत्र न स्थानमिति एकस्य स्थिता<sup>2</sup>स्थितात्मनोर्युगपद् विरोधाद् श्रयुक्तमेतत् ।

त्यागेन वा। प्रथमन्तावत् पक्षमाह। नानेत्यादि। एतच्च परप्रसिद्धघोच्यते। न त्वेकमनेकावयवात्मकमिष्यत इत्युक्तं। अन्यान्योभ्यामवयवाभ्याम्परस्परभिन्ना-भ्यामंशाख्या नत्तत्सम्बन्धात्। ताभ्याम्भिन्नदेशाभ्यां सम्बन्धात्। आस्रोको हि सावयवत्वादन्येनावयवेन घटेन सम्बच्यते। अन्येन घटादिभिः। एवं रज्जुवंश-दण्डादाविप स्वसम्बन्धिभः।

न हीत्याद्यस्यैव समर्थनं । अथ सावयवत्वेन सामान्यमनेकवृत्तीष्येत । तथापि कथमेकमनेकत्र वर्त्तेत । यस्मादेकदेशाः सामान्यस्य वर्त्तन्त इति (।) ये च तदैक-दे2शाः सामान्यस्य प्रत्येकस्पिण्डेषु वर्त्तन्ते । ते कि सामान्यात्मका उत नेति (।) यदि सामान्यात्मका एकमेकत्र वर्त्तत इति प्राप्तं । न चैकमेकत्र वर्त्तमानं सामान्य-मिति युक्तस्वक्तुं। अथ न सामान्यात्मकास्ते। कथं सामान्यमनेकत्र वर्त्तत इत्यु-च्यते। एकदेशेषु च सामान्यस्य यद्येकदेशान्तरेण वृत्तिस्तदानवस्था स्यात्। न च सावयवत्वमन्त<sup>3</sup>रेणेकस्यानेकत्र वृत्तिर्युक्ता । अथानवयवं प्रतिथिण्डं परिसमाप्त्या पिण्डवदसाधारणत्वाञ्च सामान्यम्भवितुमर्हति । कि कारणन्तस्यानवयवस्य सामान्य-स्यैकेन द्रव्येण सम्बन्धो य आत्मा । तद्वचितरेकेण दितीयात्माभावात् । एकात्मनश्च तस्य सामान्यस्य तत्त्रदेशवित्तसम्बन्धरूपत्वात् । उत्पित्सुघटदेशात् । पूर्वदेशवित्त यद् घटद्रव्य<sup>4</sup>न्तत्सम्बन्धिरूपत्वात् । नास्ति भिन्नदेशेन युगपद्योगः । अन्यथेत्युत्पित्सु-देशद्रव्यसम्बन्धरूपत्वे **तत्सम्बधायोगा**त् । तेन पूर्वद्रव्येण सम्बन्धायोगात् । तस्मादे-कव्यक्तिनियतात्मनः सामान्यस्य नास्ति तस्मिन्नेव काले भिन्नदेशेन द्रव्येण सम्बन्धः। सम्बन्धं वा पूर्वव्यक्तिनियतैकात्मकत्वेन सामान्यस्य पूर्वव्यक्तौ स्थितिस्तस्मिन्ने<sup>5</sup>व काले भिन्नदेशव्यक्तिसम्बन्धेनास्थितिरेतच्चिवरुद्धमित्याह । एकस्याधेयस्येत्यादि । तत्र स्थानिमिति पूर्वव्यक्तौ। तदैव तस्मिन्नेव काले व्यक्त्यन्तरे त्वयाभ्यपगमात्। पूर्वव्यक्तित्यागमन्तरेणैकस्य चान्यत्रान्वयायोगात्। तत्र पूर्वस्यां व्यक्तौ। तेनीव पूर्वव्यक्तिनियतेनात्मना । तस्य सामान्यस्यास्थानमित्ययुक्तमेतत् । किञ्चारणं। तित्स्थतेत्यादि । तस्यामेव व्यक्तौ स्थितास्थितात्मनीः स्वभावयोरेकस्य सामान्यस्य युगपद् विरोधात्।

### सर्वत्र सर्वदा सर्वाकारेण स्थितात्ममेति चेत्, तत्त्वभावदर्शनाश्रयप्रत्ययः

ननु यथैकत्यागेनापरत्र वृत्तिरेवमपरापरावयवैर्बहुषु च वृत्तिर्दृष्टत्वादिति दिविधाभ्युपगम्यते । तथा सामान्यं यदा येनैव रूपेणैकत्र वृत्तन्तदेव तेनैव रूपेणान्यत्र वर्तते दृष्टत्वादिति सापि तृतीया वृत्तिः किन्नाभ्युपगम्यते । तदुक्तमभ ट्टेन ॥

112b

"न बहि द्वैविष्यमेवेति वृत्तेरस्ति नियामकं। त्रिविषापि हि वृष्टत्वात् सम्भवेद् द्विविधा यथे"ति।

उ द्यो त क रो प्याह । "न गोत्वमवयवी न च समुदायस्तस्मान्न तत्र कृत्स्नैक-देशशब्दौ स्तः । न चेत् तत्रैतौ शब्दौ स्तः तस्माद् गोत्वं कि कृत्स्नम्वर्त्तते उत्तैकदेशे-नेति न युक्तः प्रश्नः । कथन्तिहं गोत्वं गोषु वर्त्तते । आश्रयाश्रयिभावेन । कः पुनराश्रयाश्र्यायभावः (।) समवायः । तत्र वृत्तिमद् गोत्वं । वित्तः समवाय इह प्रत्ययहेतुत्वात्तेन सर्वत्र पूर्वद्रव्य उत्पित्सुद्रव्ये च समवाय एव वृत्तिरतः कथमुच्यते (।) स्थितास्थितात्मनोरेकत्र विरोधादयुक्तमेतिदं"ित । व

एतदेवाह । सर्वत्रेत्यादि । सर्वत्र पूर्वव्यक्तावृत्पित्सुद्रव्ये च । सर्वदेवोत्यत्सु-द्रव्योत्पादेपि यदा वर्त्तते तदापि द्रव्य²म्न जहाति । तेन स्थितास्थितात्मनोर्नेकत्र विरोधो स्थितात्मनोऽभावादिति । तदयुक्तं । न ह्येकसमवेतत्वमेवान्यव्यक्तिसम-वेतत्वमन्यस्यास्तत्र प्रतिभासनप्रसङ्गात् (।) तस्मादेकसमवेतत्वान्यसमवेतत्वयोः परस्परं भेद एव । तच्चाभिन्न सामान्यादेकसमवेतत्वादननुगमवदन्यत्र सामान्यस्या-त्यननुगमप्रसङ्गः । यद्वैकव्य³क्तिकालादिसम्बन्धेन ज्ञानजननशिक्तर्यासामन्यस्य । न साऽन्यव्यक्त्यादिसम्बन्धत्वेन । तेनैकस्यां व्यक्तौ सामान्यस्य ज्ञानजनशिक्तर्याः ज्ञानजननशिक्तविरोधिनी । शक्तिश्च शक्तिमतोऽभिन्ना । शक्तिलक्षण-त्वाच्च वस्तुनः । तेन यद्वस्त्वेकन्तदेकवृत्त्यवेति व्याप्तिसिद्धः । वस्तु चैकं सामान्य यदि कथमन्यत्रापि वर्त्तते । तथाभूत्रवस्य प्रतिभासादिति चेत् (।) न । प्रतिभासो ह्यप्रतिभासस्य बाधको नावस्तुनस्तस्यापि प्रतिभासान्त् । अस्य तु वस्सुप्रतिभासां बाधको न चानुगतं वस्त्वस्तीत्युक्तं । अत एव न प्रतिज्ञायाः प्रत्यक्षवाधा । सामान्यज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वाभासाः (?) च्च ।

नन् यावदस्याप्रामाण्यं न तावदनुमानस्य प्रबृत्तिर्यावच्च नानुमानस्य प्रवृत्ति-स्तावश्वास्य<sup>5</sup> प्रत्यक्षाभासतेत्यन्योन्याश्रयत्वं स्यादिति चेत् (।) न । यतोनुमानं प्रति-भासमानस्य वस्तुत्वसन्देहमात्रेणैव प्रवर्त्तते । नाप्यस्याप्रामाण्यनिमित्तमनुमानम्प्र-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ślokavārtika.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nyāyavārtika.

सर्वत्र सर्वाकारः स्यात्। <sup>3</sup> तथा च सति गब्धन्यश्व इति प्रत्ययः स्यात्। सश्वे स्थितात्मनोर्व्रथ्यसम्बन्धात्, तत्स्वभावप्रतिपत्त्या च तथा निश्चयाय्, तस्यैकस्या-कारान्तराभावात्।

तस्माद् स्रनवयवं स्रनेकदेशे युगपस्राधीयते । पूर्वमाधारं हित्वाऽपि भिश्नदेशस्थानमित्यपि नाभिमतः ।

• अन्यत्र वर्त्तमानस्य तताऽन्यस्थानजन्मनि ॥१५५॥

वर्त्ततेषि तु स्वसाध्यप्रतिबद्धिल ङ्गिनिमित्तम् (।) अतः सामान्यज्ञानस्य बाधकन्तस्माग्नास्ति परमार्थत एकम्बस्त्वेकदाऽनेकवृत्तिः। वृत्तौ तु तिस्थतास्थितात्मनोविरोध
एव। अवा वा यं स्त्वभ्युपगम्यापि दोषमाह्। तस्स्वभावेत्यादि।। सामान्यम्वभावस्य दर्शनमाश्रयो यस्य प्रत्ययस्य स सर्वत्र भिन्नजातीयेषि द्रव्ये सर्वाकारः
स्यात्। तथा च सति गामत्यद्वव इत्यादि। किङ्कारणम् (।) इत्याह। अध्वे
1132 स्थित आत्मा यस्य द्रव्यत्वस्येति विग्रहः। गमकत्वाद् व्यधिकरणस्यापि बहुन्नीहिः।
अध्वे स्थित इति वा साधनं कृतेति समासः। पश्चादात्मशब्देन द्विपदो बहुन्नीहिः।
तस्वभावप्रतिपत्त्या चाश्वस्थितस्यभावद्रव्यत्वप्रतिपत्त्या च तथा निश्चयाव्
गौद्रव्यमिति निश्चयात्।

स्यादेतत् (।) नाश्वसमवेतद्रव्यत्वप्रतिपत्त्या द्रव्यमिति प्रतीतिः (।) किन्ति (।) द्रव्यत्वमात्रप्रतिपत्त्येत्यत आह । तस्य चेत्यादि । तस्य चाश्वे द्रव्यत्वस्यै-काम्स्यादृष्टस्याप्रतिपन्नस्याश्वसमवेतत्वव्यतिरेकेणाकारान्तरस्याश्वास (ःस) मवेतत्व-लक्षणस्याभावात् । तस्मादश्वसमवेतेनैव द्रव्यत्वेन विशिष्टां गां द्रव्यमिति प्रतिपद्यमानोश्व इति प्रतीयात् । यस्य त्वश्वव्यतिरिक्तमेव द्रव्यत्वसामान्यन्तेन च विशिष्टमसौ गां प्रतिपद्यमानो नियमनाश्व इति प्रतीयात् ।

तस्माबित्युपसंहारः। अनवय<sup>2</sup>वं सामान्यमनेकवेशेऽनेको देशोऽस्येति तस्मिन् घटादौ युगपन्नाभीयते। नाधेयत्नां प्रतिपद्यते। इयता च न चांशविदत्येतद् व्याख्यातं।

जहाति पूर्वन्नाधारमित्येतत् पूर्वेत्यादिना व्याचष्टे । स चेति पूर्वाधारत्यागः सामान्यस्य नाभिमतः । (१४४-५५)

अन्यत्रेति पूर्वव्यक्तौ वर्त्तमानस्य सामान्यस्य स्वस्मात् पूर्वाघारदेशाद् अवल-तस्ततः पूर्वाधार<sup>3</sup>देशादन्यत्र स्थाने जन्म यस्य द्रव्यस्य तस्मिन् वृत्तिरित्यतियृक्ति-

Pănini 2.2

स्वस्माद्वलतः स्थानाद्वृत्तिरित्यतियुक्तिमत् ! यत्रासौ वर्तते भावस्तेन संबध्यतेऽपि च ॥१५६॥ तदेशिनञ्ज स्थाप्नोति किमप्येतन्माद्भुतम् !

इति संग्रहक्लोकौ ।

यः सर्वत्रगतसामान्यवादी तस्यापि---

न्यूको वैकन्न सा न्करणाऽभेदात् सर्वत्रमा यदि ॥१५७॥ जातिर्दृश्येत सर्वित्र;

न जातेः कवाचिवभिष्यक्तिरिति निषिद्धमेतत्। तस्मात् श्रनपे शिलपरो- 4672 परकारा निरुषं वा ृश्येत, कवाचिव् श्रकृता वाः तत्स्वभावाबस्थानात्, श्रन्थ-स्वभावस्य कृतिक्विवप्यनुत्पादात्।

मदित्युपहसति (१५६)

पूर्वव्यक्तिदेशादिवचलदिष सामान्यन्ततोन्यदेशन्द्रव्य व्याप्नोतीति चेदाह । यत्रेत्यादि । यत्र देशेऽमौ पञ्चात्कालभावी भावो वर्त्तते । तेन देशेन सामान्य न सम्बध्यते स्वव्यक्तिमर्वगतत्वाभ्युपगमात् । यत्र देशे सामान्य न वर्त्तते तद्देशिन च पञ्चात् काल्वभाविनम्भाव व्याप्नोतीति न्यायातिकान्तत्वात् किमप्येनन्महाद्भुत-मिति प्रकारान्तरेणोपहसित । न हि यो यत्र देशे न वर्त्तते म तद्देश व्याप्नोतीति न्यायानुसारिणा शक्यमवसातु (१५७)

मर्वगतत्वकल्पनामिप निराचिकीर्षन्नाह । यस्येत्यादि । तस्यापि सर्वगत-मामान्यवादिन सर्वत्रगा यदि जातिस्तदैकत्र शावलयादौ या तस्याव्यक्तिरभि-व्यक्तिस्त<sup>5</sup>या करणभूतया। सा जातिस्सर्वत्र व्यक्तिशून्येपि देशे। विजातीय-व्यक्तिभेदे च **ध्यक्तंव** प्रकाशितै**वाभेदावेक**त्वान् सर्वत्र व्यक्तिशून्येपि देशे दृश्येत ।

एतदुक्तम्भवति । यद्यपि व्यक्तिशून्ये प्रदेशे विजातीयव्यक्तौ च स्वव्यक्तेव्यं-व्यक्तिया अभावस्तथापि स्वव्यक्त्यभिव्यक्तेनैव रूपेण तत्रावस्थानाज्जातेन्पलम्भै स्यान्नो चेत् स्वभावनानात्वं प्राप्नोतीत्येकम्पा चेप्यत इति भाव । न जातेनित्याया अनाधेयातिशयत्वेन कवाचिविश्वभिव्यक्तिरित निविद्यमेतत्।" वृत्तिराधेयता व्यक्ति-रिति तस्मिन्न युज्यत" (१११४६) इत्यत्रान्तरे। यत एवन्तस्मात् मा जातिनित्य-मनपेकितपरोपस्कारानाधेयातिशमा। एवम्भूता यदि स्वभावेन स्वविज्ञानजनन-योग्या। तदा नित्यन्दृद्येत् व्यक्ते प्राक् पष्टचाच्च। अथ न योग्या तदा कदाचिद् 113b दश्येत। कि कारण (।) तस्मिन विज्ञानजननयोग्यस्वभावे तद्विपरीते चावस्थानात्। सर्वकालमेकरूपत्वादित्यर्थः। असमर्था व्यक्त्यसन्निष्ठभाने तत्सिन्नधाने तु समर्था भवति। म्रभ्युपगम्यापि व्यापिन्य<sup>1</sup>पि एकत्र व्यक्ता भेवाभावात् व्यक्तेव सर्वत्रेति व्यक्तिहान्येष्यपि वेदोषु न वृष्टयेत ।

> न च सा जात्यपेक्षिणी । व्यक्षकाप्रतिपत्तौ<sup>2</sup> हि न व्यंग्ये संप्रतीयते ॥१५८॥ विपर्ययः पुनः कस्मादिष्टः सामान्यतद्वतोः ।

यो हि स्वाश्रयेन्द्रियसंयोगायेक्षं सामान्यं भ्राश्रयज्ञून्येषु प्रवेज्ञेषु न**ृ**इयत ति प्रतित्रक्ति, तस्या<sup>3</sup>पि स्वाश्रयेन्द्रियसंयोग उपकारक इति ततस्तहुर्जी यणस्थितां

ततो न नित्यन्दर्शनमदर्शनम्वा जातेरित्यत आह । स्वभावे त्यादि । नित्यत्वेनाना-भेयातिशयत्वादिति भावः।। (१५७-५८)

यदि जातेर्नास्ति व्यक्ति स्तिह्न व्यक्त्यैवैकत्र सा व्यक्तित्याद्युच्यत इत्यत आह । अभ्युपगम्यापीत्यादि । व्यापिन्यपि जातिः । एकत्राश्रये व्यक्ता भेदाभावा-देकत्वाज्जातेर्व्यक्ति प्रकाशितंव सर्वत्र व्यक्तिभृत्ये देशे । विजातीये च व्यक्तिभेदे । व्यक्तिशृत्येष्वपीत्यपि शब्दाद् विजातीयेपि व्यक्तिभेदे । अपि च न च सा जाति-व्यक्त्यपेकिणी । व्यक्जिका व्यक्तिप्रंपिक्ष्येत । व्यक्तेर्जातिव्यक्जकत्वा भावा-दिति भावः । यदि हि व्यक्तिककां व्यक्तिमपेक्षेत । तदा व्यक्जकाप्रतिपत्तौ न व्यक्त्यस्य प्रतीतिः स्यान्न हि प्रदीपाद्यप्रतीतौ घटादेः प्रतीतिर्भवति । तथेहापि व्यक्त्यप्रतीतौ न जातिप्रतीतिः स्यात् । सामान्यतद्वतोस्तु व्यक्त्यव्यक्जकयोक्षिप्यंयः पुनः कस्मादिष्टः । तथा हि नागृहीतिवशेषणाविशेष्ये बुद्धिर्वत्तंत इति नियमात् । अग्नेव सामान्यग्रहणमिष्टन्तद्द्वारेण तु व्यक्तेः । ततो व्यक्जिकाया व्यक्तेर्ग्रहणमन्तरेणापि व्यक्त्याभिमतस्य सामान्यस्य प्रतिपत्तिरिष्टेति विपर्ययः ।

यो हीत्यादिना व्याचष्टे। स्वाध्ययो यत्र समवेतं सामान्यं। सामान्यग्राहकमिन्त्रियं च तयोरसंयोगस्तदपेका प्रतीतिर्यस्य सामान्यस्य तत्तयोक्तं। आश्रयज्ञून्याः
प्रदेशा विजातीय व्यक्त्यध्यासिता व्यक्तिशून्याश्च । तेषु न वृश्यते। यथोक्तसंयोगाभावात्। तस्याप्येव वादिनः। कविचद् व्यक्तिर्दर्शने सत्यस्त्येवाश्रयन्दियसंयोगो जातेः सर्वत्र स्थिताया उपकारक इति। तत् आश्रयेन्द्रियसंयोगाद्धेतोस्तदृशीं
कविचद् व्यक्तिभेदे जातिदशीं यथास्थितां सर्वदेशव्यापिनीञ्जातिम्पश्यतः।
यत्रैव व्यञ्जिका व्यक्तिस्तत्रैव जातेः स्वरूपं दृश्यं नान्यत्रेति चेदाह। न हीत्यादि।
तस्यामिति जातौ। क्विचद् व्यक्तौ वृश्यमानायान्तदीयामिति सामान्यसम्बन्धि।
एकस्य दृष्टादृष्टविरोघात्। एवन्तावद् व्यक्तैव्यंञ्जिकात्वमभ्युपगम्य च शब्दोपात्तोर्थो व्याख्यातः।

पष्येत्। त हि तस्यां वृत्रयमानायां प्रबृष्टा सा एवं युक्ता, सामान्त्रस्य व्यक्ति4-र्व्याहम्यत्वात्। व्यञ्जकविप्रयुक्तेषु वेशेषु न वृष्टेत्यपि निराकृतं, तत्र त्याभूतस्य व्यंग्यव्यञ्जाकभावस्याभावात् । स्वयं प्रतीत्य परप्रत्यायनहेर्तुहि प्रदीपादिप्रकाशकः स्वरूपशून्ये देशे व्यंग्यो न स्वयं दर्शकः, नैवं व्यक्तिरपि सामान्यस्य, विपर्ययात्। कथं हि सा सामान्स्य व्यञ्जिका<sup>6</sup> स्यात्, तत्प्रतिपत्तिद्वारेण बृश्या च स्यात् ।

अधुना न सा व्यक्त्यपेक्षिणीत्यादि व्याख्यातुमाह । व्यक्तिव्यक्रक्तत्वादित्यादि । तस्य च मिथ्यात्वमनन्तरोक्तेनैव<sup>6</sup> प्रतिपादितं । न ह्येकस्य दृष्टादृष्टमस्त्यतोऽ-पूर्वपक्ष एवायं केवलन्दोषान्तराभिधानार्थं गजनिमीलनं कृत्वोपन्यस्तं । तथाभृतस्येति न्याय्यस्य । तत्रेति जातितद्वति । न्याय्यस्य व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावस्याभावात् । किङ्कारणं। स्वेत्यादि। हि यस्मात्। स्वरूपशन्ये देशे प्रदीपादिरहिते देशे। स्वव्यक्रग्यं घटादिकं। नैयं यथो<sup>7</sup>क्तेन न्यायेन व्यक्तिर्व्यञ्जिका सामान्यस्य। 1142 किङ्कारणम् (।) विपर्ययात् । यस्मादगृहीत्वापि व्यक्तिं सामान्यमादौ गृह्यत इतीष्यते परेण। सामान्यग्रहणद्वारेणैव व्यक्तेर्ग्रहणाभ्युपगमादतस्य व्यञ्जका-प्रतिपत्त्यापि व्यञ्ज्यस्य ग्रहणात् । व्यञ्जकधर्मातिकमो व्यक्तेः।

एतदेवाह । कथं हीत्यादि । सेति व्यक्तिः सामान्यस्य व्यञ्जिका च स्या-दिति स<sup>1</sup>म्बन्धः। तस्प्रतिपत्तिद्वारेणेति सामान्यप्रतिपत्तिद्वारेण। सा व्यक्तिर्दृश्या स्यादिति विरुद्धमेतत्। एवमिति सामान्युदर्शनबलेन। व्यक्तेर्दर्शनेभ्युपगम्यमाने। व्यङ्ग्या सा व्यक्तिः प्रसज्यते सामान्यञ्चेत्यध्याहारः। प्रदीपेन घटवदिति । तृतीयेति योगिवभागात् समासः। सूप्स्पेति वा समासः। यथा प्रदीपेन घटो व्यक्रग्यस्तद्वत्सा<sup>2</sup>मान्येन व्यक्तिर्व्यक्रग्या प्राप्तेर्थः। तत्प्रतिपत्तिमन्तरेण सामान्य-प्रतिपत्तिम्विना व्यक्तेरवृत्यरूपत्वात्। अन्ये त्वाहुः। व्यक्रया च सैवं प्रसज्यत इत्यत्र चशब्देन सामान्यव्यञ्जनमित्येतदुपात्तं। ततः प्रदीपघटाभ्यां तुल्यमिति द्वन्द्वादेव वतिर्द्रेष्टव्यः । पूर्वनिपातलक्षणस्य व्यभिचारित्वाद् घटशब्दस्यापूर्वनिपातः । प्रदीपव<sup>3</sup>त् सामान्यं व्यञ्जकं। घटवच्च व्यक्तिव्यंझ्न्या। प्रसञ्यत इति वाक्यार्थ इति । अनेनेति सामान्यवादिना । सामान्यम्विना किमसम्भवत्कार्यमभिसमीक्ष्य । एवमित्युक्तविधिना । बह्वायासः । अशक्यसाधनतया बहुदुःखहेतुः । (१५८-५६)

परस्परेत्यादि परः। भेदाद्विलक्षणत्वाद्धेतोर्व्यतिरेकिणीष्वनन्वयिनीषु। ग्रन्ब-विन एकाकारस्य प्रत्यवस्य प्र<sup>4</sup>त्ययग्रहणम्पलक्षणमेवं शब्दस्य । सामान्यमन्त-रेणा**योगा**त् । सामान्यवाद आश्रित इति सम्बन्धः।

कथमित्याचा र्यः। ये पाचकादिशब्दा न कियानिमित्तानिच्छन्ति तान् प्रत्ये-

एवं प्रदीपेन घटवत् व्यङ्ग्या प्रसञ्यते । केनिकत् प्रकारेण एवं प्रतीतिमन्त्ररेणादृश्य467b रूपत्वात् । ग्रन्य<sup>7</sup>च्च, ग्रनेन किमयुक्तमिश्रसमीक्ष्य एवं बह्वायास ग्राधितः सामान्यवादिना परस्पर-भेदात् । व्यक्तिव्यतिरेकिणीषु ग्रन्वयिनः प्रत्ययस्यायोगात् ।
कथं—

## पाचकादिष्वभिन्नेन विना<sup>1</sup>प्यर्थेन वाचकः ॥१५९॥

नहि पाचकवाचकादीनामनन्वियनामि पचनपाचकेति शब्दप्रत्ययानुवृत्ति-रिस्त । तेषु ग्रभिन्नमन्यदेकं नास्तीति<sup>2</sup> यैभेंबैहि तथा प्रतीयेरन् । कर्मत्वादिति चेत्, ग्रथ प्रत्ययादेव सोऽपि प्रत्ययः वरम् । ग्रन्थेन वा कर्मणा कि कृतः । भेदो हि

तदुक्तं । अभिन्नेन सामान्यास्ये**नार्थेन विना पाचकादिष्** कथमेकः शब्दो **बाचकः** । वाचकग्रहणेन प्रत्ययो**न्ययी** गृहीत एव तेन विना शब्दस्याप्रवृत्तेः<sup>5</sup> । अत एव वृत्तौ **शब्दप्रत्ययानुवृत्तिरस्ती**त्याह ।

उद्यो तकरेणापि गवादिष्वनुवृत्तिप्रत्ययः पिण्डादिव्यतिरिक्तिनिमत्ताद् भवति विशेषप्रत्ययानामनाकस्मिकत्वान्नीलादिप्रत्ययवत् । यत्तन्निमित्तन्तत्सामान्य-मिति सामान्यसिद्धौ प्रमाणे कृते स्वयमेवाशंकितम् (।)

अथ मन्यसे यथा पाचकादिशब्दा अनुवृत्ताश्च भवन्ति न च पाचकत्वन्नाम सामान्यमस्ति (।) यदि स्यात् । भावोत्पत्तिकाल एवाभिव्यक्तं स्यात् तथा गवा-दिष्वनुवृत्तिप्रत्यया इति । न (।) हेत्वर्थापरिज्ञानात् । विशेषप्रत्ययानामना-कस्मिकत्वादित्यस्य हेतोः पिण्डप्रत्ययव्यतिरिक्तस्य प्रत्ययस्य निमित्तान्तरादुत्पाद इत्ययमर्थः । न पृतः सर्वानुवृत्तिप्रत्ययः सामान्यादेव भवतीति । एव ज्च मिति पचनिक्रयाया यत्प्रधानं साधनन्तत्पाचकशब्देनोच्यते । तच्च प्राधान्यं पाचकान्तरेष्वप्यस्तीति न दोष इति वदता पाचकत्वादिसामान्यस्विना पाचकादिशब्दाना वृत्तिरिष्टिवो द्यो त क रे णेत्यनेनाभिप्रायेणा चा ये णाप्यक्तं कथमित्यादि ।

न च पचनिक्रयायां प्राधान्यनिमित्तायां पाचकादिशब्दप्रवृत्तिर्युक्ता। त¹ शिमित्तत्वे हि प्रधानं प्रधानमित्यनुगामी शब्दः स्यान्न पाचक इति। अति एवाह (१) न हीत्यादि। तेष्विति पाचकादिषु। अन्यविति द्रव्याद् व्यतिरिक्तं। एवं सर्वशक्तिष्वभिन्नं येनैकेन ते पाचकादयो भिन्नास्सन्तोपि तथेत्यभेदेन प्रतीयेरन् ज्ञानेन। उपलक्षणमेतत् तथाभिधीयेरन्। पाचकेष्वधिश्रयणादिलक्षणं। पाठकेष्वध्ययात्मकश्मेवमन्येष्वपि यथायोग्यं। कर्मैकप्रत्यादिनिमित्तमस्तीति चेत्। स इत्यन्वयी। प्रत्ययग्रहणमुपलक्षणमेवं शब्दोपि। अन्येन वेति कर्मणो हेतुना प्रयत्नादिना। भिन्नमित्यादिनैतदेव समर्थयते। तिहति बाह्योपन्यासे । तत्कर्मेति

ग्रभिन्नप्रत्ययस्य हेतुर्नं स्थादथ एकसामान्य<sup>3</sup>बांख्या सा भिन्नकर्मजोऽपि ग्रभिन्नं प्रत्ययं जनयेत् चेत्—व्यक्तिभः कोऽपराधः कृतः, येन तास्त्रथा नेष्टाः। यदि तासामेकरूपत्वात्, ग्रतदाकारविद्येवव<sup>4</sup>तीति व्यतिरेकप्रतीतिर्न स्यादित्यत्र यथा-व्यतिरेकं विद्योवप्रत्यया ग्रपि यथासंकेतं ग्रर्थान्तरिववेकादित्युक्तम्। ततो व्यक्ति-वत्—

वा सम्बन्धनीय । प्रतिपाचकं कर्मणो भेदात् । येनापराधेन ता व्यक्तयस्त्रथेत्यभिन्न-प्रत्यय<sup>3</sup> हेतुत्वेन ।

सत्त्यं (।) न कश्चिदपराघः किन्तु तासां व्यक्तीनामेकरूपत्वात् । तथा हि द्रव्यमेकरूपमनंशत्वात् । एतदेव चेदिभिन्नप्रत्ययनिबन्धनं न तु नतो व्यतिरिक्तं धर्मान्तरस्तदा पाचकस्य पाचकत्विमिति व्यतिरेकप्रतीतिनं स्थात् । न हि तस्यैव ततो व्यतिरेकी युक्तः । तस्याव्यक्तेराकारस्तदाकारस्तस्मादन्योऽभेदाकारस्तस्य विकिश्वः सोस्ति यस्यां सा अतदाकारविक्येति । द्रव्याकारादन्याकारेत्यर्थः ।

एतदुक्तम्भवति । द्रव्येभ्य एव प्रत्ययां द्रव्यमित्येवमाकारः। ततोन्येनैवा-कारेण पाचकप्रत्यय[प्रतिषेधप्रत्यय]स्स यदि द्रव्यनिमित्तमेव स्यात् तदा द्रव्यमात्र-प्रत्ययाविशिष्टः स्यात् । अथ किमर्थमतदाकारिवशेषवतीत्युभयमुक्तमतदाकारेत्येव वक्तव्यं । विशेषवतीत्येव वा । उच्यतेऽभेदाकारेत्युक्ते द्रव्यस्याभाव इति प्रति-पेधप्रत्ययोप्यतदाकार इति शक्येत व्यपदेष्ट् न चामौ वस्त्वन्तरनिबन्धनः परेणेष्टः । विशेषप्रत्ययानामेव धर्मान्तरनिबन्धनत्वात् । विशेषग्रहणं च केवले क्रियमाणे । चैत्रप्रत्ययो मैत्रापेक्षया भवति विशेषवान् । न न्वतदाकारः । चैत्राद्यभिधा<sup>6</sup>नेन द्रव्यस्यैव प्रतिपादनात् । उभयोपादानात्त्वयमर्थो भवत्यद्रव्याकारश्चासौ प्रत्ययो वस्तुस्पर्शाद् विशेषवाञ्चेति । तस्मात् तत्र द्रव्यव्यतिरिक्ते न निमित्तान्तरेण भाव्यमिति ।

उक्तमित्या चा यं:। यथा व्यतिरेको गोर्गोत्वं पाचकस्य पाचकत्विमत्यादिकौ यथा च विशेषप्रत्यया अनन्तरोक्तास्तथोक्तमिति सम्बन्धः। कथमुक्तमित्याह। 1152 यथास्वमित्यादि। अर्थान्तरिविकेशेर्थान्तरव्यवच्छेदः। यथास्वमिति यस्य शब्दस्य यथासंकेतं यो व्यवच्छेदस्तम्मादित्यर्थः। तथा हि पाचकशब्दोऽपाचकव्यवच्छिन्नम-प्रतिक्षिप्तभेदान्तरं प्रतिपादयन् धर्मिवचनः (।) पाचकत्वशब्दस्तु तमेव व्यवच्छिन्नं प्रतिक्षिप्तभेदान्तरं प्रतिपादयन् धर्मिवचनः। ततो धर्मषमिभेदकल्पनया पाचकस्य पाच-कत्वमिति व्यतिरेकविभिक्तः प्रयुज्यते। एवं द्रव्यशब्दस्याप्यद्रव्यव्यवच्छिन्ने स्वभावे संकेतितत्वात् तदनुसारेणाद्रव्याव्यवच्छेदानुसारेणाद्रव्याव्यवच्छेदानुकारिणी वृद्धि-

# भेदाम हेतुः कर्मास्य;

पाचकाद्यभेदप्रत्ययस्य । यदि तेषां कर्मजात्यभेदाद्धेतुः,

न जातिः कर्म्मसंश्रयात्।

गोत्विमिव गमनाविः भ्रयन्तिरसम्बन्धि<sup>8</sup>जार्तिह भ्रयन्तिरप्रत्ययहेतुत्रचेत् पाचककर्मस्विप कर्मजातिः, तत्कर्मापि पाचकशब्देन न वाच्यम् । भ्रय किमिति 468a तत्कर्माश्रयस्य द्रव्यम् । कर्मजातिरिप सा<sup>7</sup>—

## श्रुत्यन्तरनिमित्तत्वात् ;

रुत्पद्यते । पाचकशब्दात् त्वपाचकव्यविच्छिन्नानुकारिण्येव बुद्धिरतो यथाव्यवच्छेदं संकेतानुसारेण विशेषवती बुद्धिरेकत्राप्यविरुद्धा । एतच्च भेदान्तरप्रतिक्षेपाप्रति-क्षेपेत्यादिषु प्रतिपादितं<sup>2</sup> ।

तस्मादित्यादिनोपसंहारः। यथा ध्यक्तीनां भेदस्तद्वत् कर्मणोपि भेदाद्वेतो-रस्य पाचकाद्यभेदप्रत्ययस्य न हेतुः कर्मेति सम्बन्धः। तेषां पाचकानां यानि कर्माणि पाकाख्यानि नेषु कर्मसु या पाचकत्वजातिः समवेता मैवाभेवाद्वेतुः पाचका-भेदप्रत्ययस्य। नेत्यादिना प्रतिषेधति। न जातिर्हेतुरिति प्रकृतं। किङ्कारणं (।) कर्मसंश्रयात्। कर्मणि सम<sup>3</sup>वेतत्वात्। द्वव्यावर्थान्तरं कर्म तत्सम्बन्धिनी। अर्थान्तर इति द्वये। गोत्विमिवेति निदर्शनं। न हि गोत्वं शावलेयादिसम्बन्धि। कर्का-दिष्वरवभेदेषु गोप्रत्ययहेतुः। पाचककर्मसु पाकाख्येषु कर्मजातिस्समवेता। न च तानि कर्माणीति पाकाख्यानि। शब्दग्रहणमुपलक्षणं। तथा पाचकप्रत्ययेन परि च्छिद्यन्ते। तस्य पाकाख्यस्य कर्मण आश्रयो द्वव्यं पाचकशब्देनोच्यते। न च तत्र द्वव्ये कर्मजातिस्समवेता।

एवन्तावद**र्थान्तरसम्ब**न्धित्वं कर्मजातेराश्चित्य द्रव्यविषयं पाचकाभिधान-प्रत्ययं प्रत्ययनिमित्तत्वमुक्तम् (।) (१५९-६०)

अधुना प्रकारान्तरेणाह् । **तस्ये**त्यादि । **पाचकश्र**तेरन्या श्रुतिः **श्रुत्यन्तरं ।** श्रुति-ग्रहणमुपलक्षणमेवं ज्ञानान्तरनिमित्तत्वात् । श्रुत्यन्तरमेवाह । **पाक** इत्यादि । **तत** इति कर्मजातेः कर्मविष<sup>5</sup>यस्याभिधानस्य प्रत्ययस्य च हेतुत्वात् कर्मजातेरित्यभिप्रायः ।

स्यात्मतं (।) न कर्मजातिः पाचकप्रत्ययं जनयति किन्तु कर्मजातिसमाश्रयात् कर्मेवेत्यत आह । सस्येत्यादि । तस्येति पाचकाद्यभेदप्रत्ययस्य । कर्मनिमिसं यस्येति विग्रहः । प्रोक्तं व्यक्तिवद् भेदान्न हेतुः कर्मास्येत्यादि ।

नन्वतं जातिसमाश्रयाद् भिन्नमपि कर्माभिन्नप्रत्ययहेतुरिति।

पाकः पाक इति ततः स्यात् न च पाचक इति । तस्य सा कर्मनिमित्तता प्रोक्ता । सन्यक्त

## स्थित्यभावाच कर्मेण: ॥१६०॥

न ह्यनिस्यं कर्म सर्वत्र । तस्य प्रत्ययस्य कर्मनिमित्तत्वे निरुद्धे कर्मणि पाचक इति नोष्येत, प्वत एव कर्मभावात् । तत एव----

> असंबन्धाम सामान्यं; नायुक्तं शब्दकारणात् । अतिवसंगात् ;

ग्रसंबंधात् न सामान्यं शब्दहेतुताऽतिप्रसंगात्<sup>2</sup> नासम्बद्धम् । तत एव कर्मणः सामान्यं न कर्माविशेषात् । एकं कर्म तत्सामान्यं हि न कर्म कर्त्रभावात् (श्राक्ट-त्यभावात्) । ग्राक्ष्यसम्बन्धोऽपि न तत्र । तथा हि ग्रसम्बन्धात् न शब्दशानकारणम् ।

उक्तिमदमयुक्तन्तूक्तं । जातिसम्बन्धेपि कर्मणस्तथैव भिन्नत्वात् । किन्न्ये-त्यादिनोपचयहेतुमाह । तस्य पाचकाद्यभेदप्रत्ययस्य कर्मनिमित्तत्वेऽभ्युपगम्यमाने । निरुद्धे कर्मणि पुरुषः पाचक इति नोच्येत । उच्यते च योग्यतामात्रेण (।) ततो न वस्तुभूतिकयानिमित्तोयं व्यपदेशः । अतीतस्यापि कर्मणोस्तित्वाददोष इति चेदाह पचत एवेत्यादि (।) यद्यतीतस्य सत्त्वं स्याद् वर्त्तमानवदुपलभ्येतोपलब्धिलक्षण- 115b प्राप्तं च कर्मेष्यते ।

स्यान्मतं (।) कर्मजातिः कर्मणि समवेता कर्मापि द्रव्ये समवेतन्ततः सम्बद्ध-सम्बन्धात् कर्मजातिर्द्रव्यविषयस्य पाचकप्रत्ययस्य हेतुरिति चेदाह । तत एवेत्यादि । तत एवेति कर्मणो विनष्टत्वादेव न सामान्यस्य कर्मणा सम्बन्धः साक्षात् । नापि कर्मद्वारेण पारम्पर्येण द्रव्यसम्बन्धोस्यास<sup>1</sup>म्बन्धात् कारणाश्च सामान्यं पाचकाद्यभि-धानप्रत्ययस्य हेतुः । असम्बद्धमपि हेतुरिति चेदाह । नेत्यादि । अयुक्तमित्य-सम्बद्धं । शब्दग्रहणमुपलक्षणमसम्बद्धं सामान्यं न ज्ञानशब्दकारणमित्यर्थः । कुतः (।) अतिप्रसङ्गात् । गोत्वमप्यश्वज्ञानस्य हेतुः स्यात् । (१६०-६१)

विनष्टे हीत्यादिना व्याचष्टे । तत् सामान्यमिति कर्मसामान्यन्न कर्मणि सम-वेतन्तस्यासत्त्वात् । कर्माभावादेव कर्त्तरि पा<sup>2</sup>चके पारम्पर्येणापि समवेतम् (।) अतः सम्बद्धसम्बन्धोप्यस्य सामान्यस्य द्रव्येण सह नास्ति । अन्ययेत्यसम्बद्धस्यापि ज्ञानादिहेतुत्वे । स्थित्यभावाच्च कर्मण इत्यादि यदुक्तं (।) तम् (१द)तीतेत्या-दिना पक्षान्तरमाशंकते । अतीतं यद्विनष्टं । अनागतं यद् भविष्यति कर्म । तयो-रिति शब्दज्ञानयोः (।) कर्माप्यतीतानागतमसत् । ज्ञानाभिधानयोनिमत्तमिति-

# ब्रन्यथाऽतित्रसङ्गः स्यात् । तदतीतानागतयोनिमित्तीकृत्य तयोः त्रवृत्तिरिति चेत्— कर्माऽपि नासञ्ज्ञानाभिधानयोः ॥१६१॥

## न निमित्तम्। तद्, (ते) अनैमित्तिकतापत्तेः;

श्रसत् शक्तिविकलं कयं िनिमत्तं स्यात् । तस्यैव वस्तुनः क्रियाकरणलक्ष-णत्वात् ततः श्रतीतानागतकर्मनिरोधो नानुपलिधिनिमित्तम् । व्यक्त्यादिकमन्य-त्तु नेष्ट<sup>5</sup>त्वात्, ते श्रनिमित्ते स्याताम् । तथा च न जातिसिद्धिः, तस्या ज्ञानाभि-धानयोनिमित्तत्वेनेष्टत्वात् । यदि शक्तिः पाचकादिशस्दिनिमित्तं, न तु कर्म-सामान्ये<sup>6</sup>,

### न च शक्तिरनम्बयात्।

सम्बन्धः। किं कारणं (।) तथोरित्यादि। तयोर्ज्ञानाभिधानयोः।

असतीत्यादिना व्याचष्टे । उपाख्यायते प्रकाश्यते वस्त्वनयेत्युपाख्यार्थिकिया-शक्तिः । सा निर्गता यस्मादसतस्तत्त्वभोक्तं । असद् यस्मादर्थिकियाशिक्तिविकलं । तदेवंभूतं कथं शब्दज्ञानयोनिमित्तं स्यादित्यर्थः ।

अथासतोपि हेतुत्विमिष्यिने तदा तस्य वस्तुत्वमेव स्यान्नासत्त्वं। किङ्कारण-मित्याह । कार्येत्यादि । ल<sup>4</sup>क्षणशब्दः स्वभाववचनः । तदिति तस्मात् । अतीतं प्रच्युतरूपं । अनागतमसंप्राप्तरूपं । कर्मणः सकाशादन्यच्च व्यवस्थादिकं ज्ञानाभि-धानयोर्निमित्तत्वेन नेष्टं सामान्यवादिना ।

### "व्यक्तिः कर्माश्रयो द्रव्यं।"

आदिशब्दात् संकेतवासना तत्परिपाकयोर्ग्रहणं। ते इति शब्दज्ञाने। तथा बेस्थन्वियनोः पाचकादिशब्दज्ञानयोरिनिमित्तत्वे सित न जातिसिद्धिः। चशब्दात् नित्यं सत्त्वमसत्त्वम्वा शब्दज्ञानयोः स्यात्। कस्मान्न जातिसिद्धिरित्याह्। तस्या इत्यादि। तस्या जातेरिभन्नस्य ज्ञानस्याभिधानस्य च निमित्तत्वेनेष्टस्वात्। यथा च पाचकादिविषये। ते अनिमित्ते प्रवर्तेते तथा गवादावपीति केन निबन्धनेन जातिः करुप्येत।

श्रीक्तिरित्यादिना पक्षान्तरमाशंकते। कर्माश्रयस्य द्रव्यस्य शक्तिः। शब्द-ग्रहणमुपलक्षणं (।) पाचकादि ज्ञानस्यापि शक्तिनिमित्तं। नेत्यादिना प्रतिषे-धति। न पाचकादिशक्तिः पाचकादिशब्दिनिमित्तं (।) किङ्कारणं (।) शक्ते-र्द्रव्याव्यतिरेकेण द्रव्यवदेवानन्वयादनन्वयिनश्चार्यस्यान्वयिज्ञानाभिधानं प्रति निमित्तत्वानभ्युपगमात्। अभ्युपगमे वा जातिकल्पनाया निनिबन्धनत्वप्रसङ्गात्।

म ह्यान्येव काचित् पाकादिशक्तिः, तस्याः पाकाद्यर्थकियासपयोगेन व्रव्यस्यानुप-योगि त्वप्रसङ्गात् । यदि तस्यां तदुपयोगः, किमिति शक्तिकृत्यम् । शक्तावुपयोगाय 468b शक्त्यन्तरस्य व्यतिरेकिणोऽभ्युपगमेऽतिप्रसङ्गात् ब्रव्यमेबोपयुज्यत इति बाध्यम्<sup>1</sup>।

तस्मात् उपयोगे शक्तौ अर्थिकयायामेबोपयज्यत इति किस्नेष्यते, अन्तराले किमनियकया शक्त्येति तत्कार्यद्रव्यमेव तदन्वयात्, तत्रान्वयी शब्दो न स्यात् ।

> सामान्यं पाचकत्वादि यदि प्रागेव तदु भवत् ॥१६२॥ व्यक्तं सत्तादिवन्नो चेन्न प्रशादविशेषतः।

भिन्नैव शक्तिरिति चेदाह। न हीत्यादि। न हि द्रव्याद<sup>7</sup>न्यैव शक्तियंदि स्थात्तदा 116a तस्या एकशक्तेः पाकाद्यर्थिकयासपयोगेन कारणेन द्रव्यस्य शक्त्याधारस्यानुपयो-गित्वप्रसङ्गात् । तस्यां पाकादिनिर्वित्तिकायां शक्तौ तस्य द्रव्यस्योपयोगः । एवमपि पारम्पर्येण पाकादौ द्रव्यमुपयुक्तं म्यादिति भावः।

किमित्यादि सि द्वान्त वा दी। अर्थान्तरभूतया शक्त्या न किञ्चित् प्रयोजनं। तथा हि पाकादिनिर्वित्तिकायां प्रथमायां शक्ती द्रव्यं यया शक्त्योपयुज्येत । सापि शक्निर्यदि व्यतिरिक्ताऽभ्युपगम्येत तदा पाकादिनिर्वीनकायां शक्तौ द्रव्यस्योपयोगाय शक्त्यन्तरस्य द्रव्याद् व्यतिरेकिणोऽभ्यूपगमेऽतिप्रसङ्गात्। तस्यामपि शक्तावुप-योगायापरा व्यतिरिक्ता शक्तिः कल्पनीया तत्राप्यपरेत्यनवस्था स्यादित्यर्थः। तस्मादन्तरेण व्यतिरिक्तं शक्ति द्रव्यमेव प्रथमायां पाकादिनिर्वित्तिकायां श<sup>2</sup>क्ता-व्ययज्यत इति बार्च्यः। एवं च द्रव्यस्योपयोगे शक्ताविष्यमाणे। तदद्रव्यम्येकियायां पाकादिलक्षणाया**मेवोपयुज्यत इति किन्नेष्यते** । द्रव्यस्यार्थिकयायादचान्तराले किम-निधकया शक्त्या कल्पितया।

यत एवन्तस्मात् पाकाद्यर्थिकयाशक्तिरित्यनेन द्रव्यमेवोच्यते । किम्भूतन्त-न्कार्यं तत्पाकादि कार्यं यस्य । तच्च द्रव्यं व्यक्त्यन्तरं नान्वेतीति कृत्वा । ततो<sup>3</sup> द्रव्यात् पाचकः पाचक इत्यन्वयी शब्दो न स्याज्ज्ञानञ्च । शब्दग्रहणं तुपलक्षणं । (१६१-६२॥)

पाचकादिषु द्रव्येष पाचकत्वादिसामान्यमस्ति तदन्वयि शब्दज्ञाननिबन्धनमिति चेदाह । सामान्यमित्यादि । सामान्यं पाचकत्वादि यदीष्यते । तदा पाकादिनिर्व-तंनशक्त्यवस्थायाः प्रागेब द्रव्यस्योत्पत्तिसमकाल एव द्रव्यसमवेतन्तदः भवेदित्यर्थः। त<mark>या च तॅदहर्जातो<sup>4</sup>पि बालः पाचकादिज्ञानाभिधानविषयः स्यादिति भावः । <mark>नो चेत</mark></mark> प्रागेव भवेत तदा पश्चादिप न भवेतु । तस्य द्रव्यस्याविशेषातु । अस्त्येव सर्वकालं श्रथापि पाचकत्विमिति सामान्यस्य काबाश्चित्कत्वे सत्यर्थे तत्समबायस्य श्रकावाश्चित्कत्वात् । तत्प्रथमत्त्रे सत्ताविवद् म्यज्येत । यावन्ति श्रर्थे सामान्य-धर्माणि तानि श्रस्योत्पावेन सह समवयन्ती ति ग्रन्थः ।

तद्वचितक्रमेऽविशेषात् पश्चादिष तत्समवायो न स्यात्। तत्सम्बन्धिस्वभाव-वंगुच्यात्, स तस्य प्रागभावे तत्रैव च स्वभावे<sup>5</sup> स्थितस्य स्थादिति दुरम्बयमेतत्।

द्रव्ये पाचकत्वादि । किन्तु प्रागनभिव्यक्तमतो न शब्दज्ञानयोर्निमित्तमित्यत आह । व्यक्तमिति । प्रागेवाभिव्यक्तम्भवेदित्यर्थः । सत्ताद्विवत् । यथा सत्ताद्वव्यत्वादि । यावद्द्रव्यभावि । अर्थेकियायाश्च प्रागे<sup>5</sup>व योग्यदेशावस्थितं द्रव्यं ।

अवापीत्यादिना व्याचष्टे । सत्यर्थे जात्याश्रये तत्समवायस्य सामान्यसमवा-वस्याकावाचित्कत्वात् सर्वकालभावित्वात् । एतदेव द्रढयन्नाह । यावित्त हीत्यादि । अर्थे जात्याश्रये । समवायधर्माणि सम्बन्धयोग्यानि तानि सामान्यानि । अस्यार्थस्य य उत्पादः । तेन सह समवयन्ति । अस्मिन् सामान्याश्रय इति विभ<sup>6</sup>क्तिविपरि-णामेन सम्बन्धः । उत्पादसमकालमेव द्रव्येण सह सम्बध्यत इति यावत् । इति समयः । सा मा न्य वा दि नः सिद्धान्तः । यदाहो द्योत क रः (।) "प्रागोत्वान्नासौ गौर्नाप्यगौरिति । किङ्कारणम् (।) अभावे तौ विशेषणप्रत्ययौ न च विशेषण-प्रत्ययौ विशेष्यसम्बन्धमन्तरेण भवतो न च प्राग् गोत्वयोगाद् वस्तु विद्यते । न वाविद्यमानं गौरिति वाऽगौरिति वा श<sup>7</sup>क्यते व्यपदेष्टु । यदैव वस्तूत्पद्यते तदैव गोत्वेनाभिसम्बध्यत इति । तथा न सतस्सत्तासम्बन्धो नासतः । यदैव च वस्तु तदैव सत्तया सम्बध्यतः इति । १

अथ सिद्धान्तमितिकम्य पश्चाद् भावित्वं सामान्यस्य कल्प्यते । तदा तद्वधितिकमें सिद्धान्तव्यितिकमें । तस्य सामान्यस्याश्रयस्य द्रव्यस्य पश्चादप्यविशेषाक्ष सस्समवायः स्यात् । तेन सामान्येन समवायो न स्यात् ।

यथा फलैकस्वभा<sup>1</sup>वस्यापि रक्तता प्राझ न भवति। पश्चाच्च भवति। तद्वत्पुरुषस्य पाचकत्वादिसामान्यमित्यत आह। तत्सम्बन्धीत्यादि। तत्सम्बन्धि-स्वभाववैगुण्यात्। पाचकत्वादिसामान्यसम्बन्धिस्वभाववैगुण्यात्। स इति सामान्यसमवायः। तस्येति पुंसः। न ह्यविगुणे स्वभावे स्थितस्य तत्सम्बन्धो न भवेत्। तत्रैव च सामान्यसमवायविगुणे स्वभावे स्थितस्य द्वव्यस्य पश्चात् सामान्य<sup>2</sup>समवायो भविष्यतीति दुरन्वयन्दुर्बोधमेतत्। फलस्याप्याम्रादेः पूर्वं पश्चाच्च यद्येकस्वभावता। तत्रापि तुल्यं चोद्यं। सामान्यसम्बद्धमेव तदा द्वव्यं क्रियोपकारापेक्षन्तु सामान्यं व्यनिकत्। (१६२-६३)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nyāyavārtīka.

# क्रियोपकारापेस्यस्य व्यञ्जकत्वेऽविकारिणः ॥१६३॥ नापेज्ञाऽतिशयेण्यस्य च्रिकत्वात्क्रिया कुतः ।

कर्मोपकार<sup>9</sup>मपेक्य ब्रव्यस्य पाचकत्वच्यञ्जकं चेत्, स्वभावाश्ययोऽयमगाथे-यातिकायाद् श्रविकोषाचायिनि काऽपेका ? श्रतिकाये वा कर्मणः क्षणिक<sup>7</sup>त्वात् । 4<sup>6</sup>9<sup>2</sup> प्रतिकाणं स्वभावभूतस्यान्यस्यान्यस्यातिकायस्योत्पत्तेस्तविप क्षणिकं स्यात् । ततः स्वोत्पत्तिस्थानविनाकिनः कृतः किया, कमपेक्य व्यञ्जकं स्यात्<sup>1</sup>। •

नन् कथमेकबस्तुत्वाभावे वस्तुनि ज्ञानशब्दौ प्रवर्त्तेते, यथा पाचकाविष्विति तथा ।

सा च प्राक्षनास्तीति न प्राक् सामान्याभिव्यक्तिरित्यत आह । क्रियोपकारे-त्यादि । पाकादिलक्षणा क्रिया । तत्कृतो य उपकारस्तवपेक्षस्य सामान्यं प्रति व्य<sup>3</sup>ञ्जकत्वेऽभ्युपगम्यमाने । तस्य द्रव्यस्याक्षणिकत्वादिकारिणोनपेक्षा सह-कारिणं प्रति ।

अथ विक्रियेत तदाप्यतिष्ठायेस्य द्रव्यस्य क्षणिकत्वमापद्यते । **क्षणिकत्वा**च्चो-त्पादानन्तरं ध्वंसिनः क्**तः क्रिया** । येन तदुपकारापेक्षं जातेर्व्यञ्जकं स्यात् ।

कर्मोपकारेत्यादिना व्याचष्टे । अधिश्रयणादिलक्षणो व्यापारः कर्मे । तत्कृत उपकारोतिशयस्तमपेक्ष्य स्थिर<sup>4</sup>स्वभावस्य पूर्वस्वभावादचलतोनितशयात् स्वभावा-न्तरानुपादानात् । अविशेषाधायिति कर्मणि । कापेक्षा । नैव । अतिशये वा द्रव्यस्य क्रियाकृतेभ्युपगम्यमानेऽतिशयाधायकस्य कर्मणः क्षणिकस्वात् तस्याप्युप-कार्यस्य द्रव्यस्य स्वभावभूतेनान्येनातिशयेनोत्पत्तव्यं ।

यदि क्रियाकृतोऽतिशयो न स्वभावभूतो द्रव्यस्य तदर्थान्तरस्य करणाद् द्रव्यं नैवोप<sup>5</sup>कृतं स्यात्। तस्माद् यथाक्रियाक्षणं प्रतिक्षणं स्वभावभृतस्यान्यान्यस्याति-शयोत्यत्तेस्तविष द्रव्यं देवदत्तादि क्षणिकं स्यातः। तत इति क्षणिकत्वात्। स्वो-त्यत्तिस्थानविनाशिनः स्वस्मिन्नेवोत्पत्तिदेशे विनाशिनः पुंसः कृतः पाकलक्षणा किया। यदपेक्षन्तत् क्रियासापेक्षं पाचकादिद्रव्यसामान्यस्य व्यञ्जकं स्यातः।

ननु च प्रथमादिकियाक्षणद्वारेण द्रव्यस्य<sup>6</sup> क्षणिकत्वं क्रियाऽभावे च कथं क्षणि-कत्विमिति चेत् (।) न । यतः क्रियासम्बन्धोत्पन्नानां क्षणानामन्यस्याः क्रियाया-स्सामान्याभिव्यञ्जिकाया अभावादित्यर्थः।

नस्मात् स्थितमेतद् यथा वस्तुभूता जातिर्नास्तीति । (१६३-६४) कथन्तर्हीत्यादि परः।

यथेत्यादि सि द्धा न्त वा दी । यथा पाचकादिव पाचकत्वादिसामान्यन्नास्ति तथा

तत् तेष्विति न वा चेतः, यथा तेष्वपीति यथा तेषु न मृत्तिरिति परीक्षितम् ।

किर्ताह ते श्रनिमित्ते न स्याताम् । नानिमित्ते, श्रथं किमिति चेत् बाह्यतत्त्वं निमित्तेन । यथास्वं यो यो वासनाप्रबोधात् विकल्पोत्पत्तिः, ततः शब्दा भवन्ति । न पुनविकल्पाभिधानयोर्षस्तुतत्ताथय इत्युक्तप्रायमेतत् । यथास्वं दर्शनं वासनावशात् विरोधिरूपसमावेशेन परापरदर्शनेऽपि तदुन्वयिदर्शनात् । न च तत्र तिश्वन्यमस्वभावः क्वचिद्ययस्ति । परस्परविरोधिनोरेकत्र स्थित्यसम्भवात् ।

श्रनियमेन स्याद्। तदनिमित्तं भवद्धि क्वचिद् भवेत् क्वचिच्च न भवेदिति न निष्चेयम्।

तद्वित्यादि परः। तेष्विति पाचकादिषु सामान्यम्बिना कथमन्वयिनोर्जान-शब्दयोर्वृत्तिरिति। ततोन्वयज्ञानशब्दवृत्तेः पाचकादिष्विप पाचकत्वादिसामान्य-मस्तीति चिन्तितमेतदनन्तर। तथा तेषु पाचकत्वादि सामान्यं स न सम्भवतीति।

यद्यन्वियं रूपन्नास्ति तिल्किमिदानीमिनिमित्ते ते शब्दज्ञाने स्थातां। नेत्यादि सिद्धान्त वा दी। अस्त्येव तयोनिमित्तं यत् परेणेष्यते तस्य प्रतिक्षेपः। तदेवाह। किन्तर्हीत्यादि। वस्तुभूतं सामान्यम्बाह्यत्त्वं निमित्ते ते न भवतः। किन्तर्हि तयोनिमित्तमित्यत आह। यथास्विमित्यादि। यो य आत्मीयो वासनाप्रबोधस्त-स्मादन्वियाने विकल्पस्योत्पत्तिः। ततो विकल्पोत्पत्तेः सकाशाद् यथाविक²ल्प शब्दा भवन्ति। न पुनिकल्पाभिधानयोवंस्तुसत्तां॥ अन्वियपदार्थसस्तासमाश्रय इत्युक्तप्रायमेततः। अवश्यं चैतदेष्टव्यं। तथा हि यथास्वं समवायवासनावशात् सिद्धान्ताश्रयेण ज्ञानवासनान् रोधाद् विरोधिकपसमावेशेन परस्परिवरुद्धरूपध्या-रोपेण प्रधान कार्यमी २व र कार्यमहेतुकं सम्वृत्तिमात्रं जगदित्येवं सर्वमेदेष्वन्व-यिनोस्तयो³रिति ज्ञानाभिधानयोः। अपरापरदर्शनेपीति परस्परभिन्नानामर्थानान्दर्शनिपः। न च तन्नेति प्रधानादिकार्यत्वेन परस्परिवरुद्धेन रूपेण किल्पतेष्वर्थेषु। तिन्वन्थनः शब्दज्ञानयोनिबन्धनः। कस्मान्नास्तीत्याह। परस्परिवरोधिनोरित्यादि।

अनियमेनेत्यादि परः । सर्वं सर्वत्रान्विय ज्ञानमभिधान च स्यात् । एतदेव साधयन्नाह । 4 न ह्यनिमित्तमित्यादि ।

नन् यथास्वं वासनाप्रबोधाद् विकल्पोत्पत्तेरित्यादिना तयोरिनिमत्तत्वं प्रतिषि-द्धमित्यनवकाशमेव चोद्यं। एवम्मन्यते। आन्तरमेव निमित्तन्तयोरिष्यते तस्य च निमित्तस्य केनचिदासत्तिविप्रकर्षाभावात्। सर्वत्र सर्वविकल्पहेतृत्वं स्यादिति।

<sup>117</sup>a प्रसाधितमथ च तत्र प्रवर्त्तते अन्विधिनौ<sup>7</sup> शानशब्दौ । तथान्यत्राप्यन्तरेण सामान्यन्तौ भिवष्यतः ।

न ह्यानिमित्तं तद् । बासना<sup>6</sup>विद्योवनिमित्तत्वात्, तथ्रामूतं वाह्यं न प्रकाशि-तमपीत्युक्तम् । न चार्सात तस्मिन्न भवितव्यम् । सुप्तत्तीमरिकाखुपलब्बेषु प्रथेषु ग्रभावेषु ग्रंथ<sup>7</sup>वासनारोपितरूपविशेषे तथा विकल्पस्योत्पत्तेः । न च ते तदुत्पत्त्या- 469b ऽसत्सु सर्वत्र सर्वकारा भवन्ति । विभागेनैव तथैवोपलब्धानां<sup>1</sup> विकल्पनात् । एकभावेनात्र स्वभावेनापि एकज्ञानकार्यं क्वजिब् भाव एव भेदादिति संक्षेपः।

तुल्ये भेदं यया जातिः प्रत्यासत्त्या<sup>2</sup> प्रसर्पित ॥१६४॥ कचित्रान्यत्र सैवास्तु शब्दज्ञाननिवन्धनम् ।

---इति संप्रहश्लोकः ।

न ह्यनिमित्ते भवदित्यत्र बाह्यनिमित्ताभावादनिमित्तमिति द्रष्टव्यं 15

नानिमित्ते इति सिद्धान्तवादी। अविशिष्टनिमित्ते। न भवत इत्यर्थः। अत एवाह। वासनाविशेषनिमत्तत्वादिति। यथाभूतदर्शनद्वारायाता वासना सा तत्रैवाध्यवसिततद्भावम्बिकल्पं जनयति । न सर्वत्रेति समुदायार्थः । तथाभू-तमित्यन्वयि रूप। न वासित तस्मिश्नन्वयिनि बाह्ये निमित्ते विकल्पेन न भवित-व्यम्भवितत्र्यमे<sup>6</sup>व ।

तदेव सुप्तेत्यादिना साधयति । सुप्तश्च तैमिरिकश्च ताभ्यामुपलब्धेष्वर्येषु गवादिषु केशमक्षिकादिषु च यथाकमं । अभावेषु शशविषाणादिषु । समवायवासना । यथा स्वं सिद्धान्त संकेतवासना तद्बलेनारोपितरूपिकाचे प्रधानकार्यादिषु । तथा विकल्पोत्पत्तेरन्वयिनो विकल्पस्योत्प<sup>7</sup>त्तेः। न ह्येतेषु यथोक्तेषु बाह्यमन्वयि 117b रूपमस्ति । स्वप्नतिमिरोपलब्धानामेवासत्त्वात् । तेषां चासत्त्वं तृतीये परिच्छेदे (३।८५) प्रतिपादियष्यते। सिद्धान्तसमारोपितस्य तु परस्परिवरोधिनोर्युग-पदेकत्रेत्यादिना प्रतिपादितमेवासत्त्वं। न च ते विकल्पाः स्वप्नाद्युपलब्धेष्वसत्सु वस्तूभृतान्वयिरूपमन्तरेणाप्युत्पद्यंत इति सर्वत्रा भावन्त्यपि तु प्रतिनियता एव। नियमहेतुं चाह। विभागेनैवेत्यादि। तथैवोपलब्धानामिति विभागेनोपलब्धानां । विभागेनैव विकल्पनात् । सुप्ततिमिरावस्थायान्तावद् भ्रान्तज्ञानारूढानामर्थानां विभागेनोपलम्भः। सिद्धान्तारोपितानामपि यथास्वं सिद्धान्तश्रवणकाले । **शशविषाणमि**त्यादिष्वपि । शशविषाणं बन्ध्यासुत इ<sup>2</sup>ति व्यवहारव्युत्पत्तिकालेऽनादित्वाद् व्यवहारवासनायाः। उक्तं चात्रेत्यादि।

''एकप्रत्यमर्शार्थज्ञानाद्येकार्थसाधन'' (१।७५) इत्यत्र । अपि च यथा धवखदिरादयः परस्परभिन्नास्तथा गवादयः। तत्र तुल्ये भेदे

### ख, सांख्यमतनिरासः

न निवृत्ति विहायास्ति यदि भावान्वयोऽपरः।।१६५॥ एकस्य कार्यमन्यस्य न स्याद्वस्त्यन्तभेदतः।

यद्येते भावा निबृत्यन्यान्वियस्यभावेन केनिवत् शून्याः, बहवो भावा एक-कार्यतायां न स्युः। यो हि तज्जननस्वभावः, न हि<sup>4</sup> सोऽन्यस्य। योऽस्ति न स जनकः, व्यतिरेकस्य निःस्वभावत्वात्। यज्जनकं तद् वस्तु, तज्जनकस्यान्यत्रा-

कस्माद् वृक्षत्वं धवादिष्वेव वर्त्तते न गवादिष्विति पृष्टेन परेणैतदेव वक्तव्यं भावशक्तिरेव सा धवादीनां येन त एव वृक्षत्वं प्रति<sup>3</sup> प्रत्यासन्ना न गवादय इति । तदा तुल्ये भेद्ये यया प्रत्यासस्या भावशक्तिलक्षणया जातिः क्विचित् स्वाश्रयाभिमतेऽर्थराशौ । प्रसर्प्यति । व्याप्य वर्त्तते । सैव भावशक्तिरन्वियशब्दज्ञानिवन्धनमस्तु । कि सामान्येन कल्पितेन (।)

तेन यदुच्यते।

"विषयेण हि बुद्धीनां विना नोत्पत्तिरिष्यते। विशेषादन्यदिच्छन्ति सामान्यन्तेन तद् ध्रुवं। ता हि<sup>4</sup> तेन विनोत्पन्ना मिथ्या स्युविषयादृते। न त्वन्येन विना वृत्तिस्सामान्यस्येह दुष्यती"ति।

तदपास्तं। न हि यथा सामान्यमन्तरेण केषुचित् सामान्यवृत्तिरिष्यते। तथा सामान्यम्वना सामान्यबृद्धिरिष्यतामिति परोभ्युपगमं कार्यते। येन ता हि तेन विनोत्पन्ना मिथ्या स्युरिति परस्योत्तरं स्यात्। केवलं यथा परस्य सामान्यमन्तरेण केष्विचत् पदार्थषु यया प्रत्यासत्त्या सामान्यवृत्तिः सैव स्रान्तान्वियज्ञानशब्दिनिमित्तमस्तु कि सामान्येनेत्ययमर्थोत्र विवक्षित इति न किश्चहोषः।

तस्मात् स्थितमेतद्(।) व्यावृत्तेरेवैकत्वाध्यवसायाद् भावेष्वन्वयो नान्यस्येति । (।१६४-६४॥)

अत्र सां ख्यः प्राहः। न निवृत्तिमित्यादि । भावान्ययो भावानामेकरूपत्वं । अपर इति वस्तुभूतः । तदेकस्य बीजस्य य<sup>6</sup>त्कार्यन्तदन्यस्य पृथिव्यादेनं स्यात् । कस्मात् (।) तयोबीजपृथिव्योरत्यन्तभेवतः । (।१६४–६६)

यश्चेत इत्यादिना व्याचष्टे । एषामिति भावानां यथा बीजादेकादीनामेकमं-कुराख्यं कार्यं। यो हीत्यादिना तदेव साधयति । यो हि तस्य बीजस्यांकुरजनन-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Śloka, Āķṛtī 37, 38

भाषात्, अन्येन न स्यादुत्पप्रम्

यदि तञ्जनकस्वभाषो यः स एवान्यस्यापि स्यात्, तेत्र स्वभावेन तत्र ततोऽभिन्नः स्यादित्यस्ति स्वभावान्वयः ।

यद्येकात्मतयाऽनेकः कार्यस्यैकस्य कारकः ॥१६६॥ श्रात्मैकत्रापि सोस्तीति व्यर्थाः स्युः सहकारिणः।

यद्यनेक एकस्वभावत्वात् एकस्य कारकः, तेषामभिन्नः स्वभावः स हि एकसन्निधानेऽप्यस्ति हेत्ववैकल्यात्,<sup>7</sup> एकोऽपि जनकः स्यात्। 4702

नापैत्यभिन्नं तद् रूपं विशेषाः खल्वपायिनः ॥१६७॥

निह तस्याभिन्नस्वभावस्य ग्रर्थान्तरेऽपि विशेषोऽस्ति । विशेषे सत्य<sup>1</sup>भेद-

स्वभाषो न हि सोन्यस्य पृथिव्यादेरस्ति। योस्ति बुद्ध्यारोपितो व्यावृत्तिलक्षणो न 1180 स जनकः। कस्माद्। व्यतिरेकस्यान्यव्यावृत्तिलक्षणस्य निःस्वभावत्वात्। तस्माद् बीजस्वलक्षणमेव जनकं यच्च जनकरूपन्तदेव वस्तु। तज्जनकं चेत्यङ्कुरजनकं स्वलक्षणं। अपरत्रेति पृथिव्यादौ। अपरं पृथिव्यादिकमंकुरं जनयेत्। स हीत्यादि। हि शब्द एवकारार्थः। तस्येति बीजस्य। अ¹न्यस्य पृथिव्यादेः (।) स पृथिव्यादिस्ते-नांकुरजननेन बीजस्वभावेन ततो बीजादिभन्नः स्यात्। इत्यस्तिस्वभावान्वयः। तेन केचित् स्वभावभेदेपि प्रकृत्यैककार्यकारिण इन्द्रियादिवदित्ययुक्तम्त्वति।

यवीत्यादिना सिद्धान्त वादी । आत्मेकत्रापीति । कारणकलापस्य येना-भिन्नेनात्मना जनकत्विमिष्यते । स आत्मा तेषां कारणा<sup>3</sup> नाम्मध्ये एकत्रापि कारणे-स्तीति । तेनैकेन कार्यं कृतमिति कृत्वा व्यर्थाः स्युः सहकारिणः ।

नन् व्यावृत्तिवादिनोप्यन्त्यावस्थायां सर्वेषां जनकत्वात् कारणान्तरवैयर्थ्यं।

नैतदस्ति । समुदितानामेव तेषान्तादृशं सामर्थ्य क्षणिकानां । हेतुप्रत्यया-यत्तसन्निधित्वात् । परस्य तु नित्यवादिनः सदा तद् रूपमस्तीति भवेत्कारणान्तरा-णामानर्थक्यं । अत एवोक्तमेकत्रापि सोस्तीति कारणान्तरविकलावस्थायाम-पील्पर्थः ।

यदीत्यादिना व्याचघ्टे । अनेकः पदार्थो यरोकस्वभावत्वादेकस्य कार्यस्य कारकः जनकः स तेषां कारणाभिमतानामभिन्नो जनकः स्वभाव एककारणसिन्धानेष्य-स्ति । सत्तक्ष्य सर्वस्यामवस्थायामधैकल्यात् कारणस्य यत्र तत्रावस्थितिरेको पि जनकः स्यात् । (।१६६-६७)

एतदेव द्रहयन्नाह । यस्मादित्यादि । एकस्मिन्नपि बीजादौ सन्निहिते नापै-स्यभिष्णं सरकार्यंजननं सामान्यरूपं । विशेषा व्यक्तिभेदा अपायिनः । न हि तस्या- हानेः । स हि तत्राप्यस्तीति नैकस्य स्थिताविप तस्यापायोऽस्ति । ये विशेषा स्रवस्थाभेदास्तेषां सहस्थितिनियमाभावात् स्यादपायः ।

न च ते जनका इष्टाः<sup>2</sup>। सहकारिणां हि एकस्त्रभावतया जनकत्वाभ्युपगमात् । तस्माद् जनकस्य स्थानात्, ग्रस्थायिनोऽजनकत्वात् एकस्थितावपि कार्योत्पत्तिः स्यात्, न च भवति । ततः—

## एकापाये फलाभावाद् विशेषेभ्यस्तदुद्भवः।

ग्रनेकसहकारिसाघारणं कार्यं एकविशेषापायेऽपि न स्यात्, सर्वविशेषा<sup>4</sup>पाये-ऽपि स्यात्। नन्वखिलेऽप्यभिन्ने रूपे न भवति । कार्यं हि कुतिश्वद् भावधर्मी न स्यात्, य भवति तत्तस्य बैकल्यात्। न चाभिन्नस्य एकस्य स्थिताविष<sup>5</sup> वैकल्य-मस्ति। ग्रविकले तस्मिन ग्रभवत् तस्याजनकतां सूचयति।

भिन्नस्य कार्यजननस्वभावस्य बीजादर्थान्तरेषि पृथिव्यादौ विशेषोस्ति । किङ्कारणम् (।) विशेषे सत्यभेवहानेः। स ह्यभिन्नो जनकाभिमतः स्वभावस्तन्ना<sup>5</sup>षि बीजेषि केवलेस्तीति । नैकस्य स्थिताविष तस्येत्यभिन्नस्य रूपस्य जनकाभिमतस्यापायो विनाशोस्ति । त्रैगुण्यस्य सर्वात्मना सर्वत्र सर्वदा सत्त्वात् । ये विशेषा अवस्था-भेवास्तेषां सहस्थितिनियमाभावात् स्यावपायः।

एतच्चाभ्युपगम्योक्तं। अन्यथा नित्यादवस्थान्तरव्यतिरिक्तानां विशेषाणामपि कथमपायः। न च <sup>6</sup>ते जनका इति विशेषाः कस्मान्नेष्टा इत्याह। सहकारिणामित्यादि। तस्मादेकस्मिन्निप बीजादौ स्थितं जनकस्यात्मनः स्थानात्।
अस्थायिन इति विशेषस्य। एकस्थितावपीति बीजादेरन्यनमस्य स्थितावपि कार्योत्यातः स्यातः। न च भवति कार्योत्पत्तिः। ततः सामान्यस्थिनेषि सहकारिणाम्म118b ध्ये। एकस्य विशेषस्यापा<sup>7</sup>ये। फलाभावाद् विशेषभ्यस्तदुव्भवः कार्योद्भवः।
न सामान्यात्। तत्कार्यमञ्जुरादिकं। किं भूतं। अनेकमित्यादि। अनेकस्य सहकारिणः साधारणं। अनेकसहकारिजन्यमित्पर्यः। एकविशेषापायेपीति सहकारिणामन्यतमभेदापायेषि। अनेन व्यतिरेकमाह।

पुनिरित्यादिनान्वयं। तस्माद् विशेषेष्वेवान्वयव्यतिरेकी कार्यस्यंन तु सामा न्यं। तदाह (।) नन्वविकल इति। एकविशेषस्थिताविकलेष्यभिन्ने रूपे तत्कार्यम्न भवति। कार्यं हीत्यादिनैतदेव विभजते। कृतिश्चः भाव उत्पादः स एव धर्मः। स यस्यास्ति तत् तद्भावधीम। कदाचित् यत्र भवति तत्तस्य जनकस्य वैकल्यान्न चाभिन्नस्य रूपस्य जनकाभिमतस्य सहकारिणां मध्ये। एकस्य स्थिताविष वैकल्यान्त । अविकले तस्यिन् सामान्यरूपे कार्यमभवत् तस्य सामान्

यत्साकत्यवैकल्याभ्यां तत एव कार्यस्योत्पत्तिः, तस्मिन् सितं भवतो नियमः स्यात् । तवन्यस्मादुत्पत्तिकल्पनार्या<sup>6</sup> हि ग्रतिप्रसङ्गात् । तस्माद् विशेषा एव जनका न सामान्यम् । ततस्त एव वस्तु ।

स पारमार्थिको भावो य एवार्थिकयात्तमः ॥१६८॥

इवमेव हि वस्त्ववस्तुलक्षणं श्रर्थं<sup>7</sup>क्रियायोग्यताऽयोग्यते इति वक्ष्यामः । 470b श्रर्थक्रियासमर्थोग्योऽर्थः ।

स च नाम्बेति योऽम्बेति न तस्मात् कार्यसंभवः।

तस्माद् सर्वे सामान्यं श्रनथंकियायोग्यत्वात् न वस्त्विति वस्तु विशेष एव, तत एव त्रिक्षण्ते:।

स्वभावानन्वयात् तर्हि एकस्य जनकं रूपं तदन्यस्य नास्तीति अजनकः स्यात ।

न्यस्याजनकात्मतां सचयति । (।१६७-६८॥)

ननु न सामान्यमेव जनकिमध्यते येनायन्दोषः स्यादिष तु अनेकात्मनया जनक इत्युक्तिमित्यत्राह । यत्साकल्येत्यादि । येषां च विशेषाणां साकल्यवैकल्याभ्यां कार्यम्भावाभाववत् । तत एव विशेषेभ्यः कार्यस्थोत्यितः । तिस्मन् सतीति हेनुभावयोग्ये विशेषे सति भवतः कार्यस्य । तवन्यस्या³दिति । विशेषादन्यस्मात् सामान्यादितप्रसंगात् सर्वः सर्वस्य कारणं स्यात् । यत एवं तस्माद् विशेषा एवं जनकाः । न सामान्यं जनकं । ततोऽजनकत्वात् त एव विशेषा वस्तु । परमार्थन्तः इत्यर्थः । कि कारणं (।) यस्मात् पारमाधिको भावः परमार्थसिन्तत्यर्थः । स एवार्यक्रियाक्षमः ।

इदमेव हीत्यादिना व्याचष्टे। अर्थिक्ष्यायोग्यता वस्तुनो लक्षणं। अ<sup>4</sup>योग्यता त्ववस्तुनो लक्षणं। वक्ष्याम इति सम्बन्धः (।)

अर्थिकियाक्षमं यत्तदत्र परमार्थसदि (३।३) त्यादिना । सर्वार्थिकियायोग्योथीं विशेषात्मको नान्वेति । विशेषस्य व्यक्त्यन्तराननुयायित्वात् । योन्वेति मामान्यात्मा । तस्मात् मामान्यात्मनो न कार्यस्य सम्भवः ।

तस्मादित्यादिनोपसंहारः । अनर्थिकयायोग्यत्वादित्यर्थिकियायामयोग्यत्वा-दित्यर्थः। <sup>5</sup> तत एवेति विशेषादेव तक्षिष्यसेरर्थिकियाया निष्पत्तेः ।

तदेवम्परैः किल्पतस्याजनकत्वं प्रतिपादितं। (१६८-६६)

अधुना यत्परेणोक्तं''एकस्य कार्यमन्यस्य न स्यादत्यन्तभेदत'' इति तत्परिहर्त्तुं तदेव चोद्यमावर्त्तयति । स्वभावानन्वयात्तर्ष्टीत्यादिना ।

''ज्वरादिशमने कश्चित् सह प्रत्येकमेव वा (१।७६)"

जनकत्वे भेदा<sup>2</sup>विशेषात् सर्वो जनकः स्यात् । नैतदस्ति---

तेनात्मना हि भेदेऽपि हेतुः कश्चिम चापरः ॥१६९॥

स्वभाबोऽयं एकजनकात्मनो भिद्यमानाः<sup>3</sup> सर्वे समं जनका न वा कश्चिज्जनक इति । यथा तेषु न विशेषभावः, ततो भेदाविशेषेऽपि कृतश्चिदास्मातिशयात् कश्चिज्जनको<sup>4</sup> नापरः, स हि तस्य स्वभावो नापरस्य ।

न हि वस्तुस्वभावेषु किमिंग्नर्वहत्युष्णो वा नोवकिमिति पर्यन्योगमर्हति, स्वभावायोऽयमिति यतः इति तन्मात्रं स्यात् । निर्हेतुकत्वेऽनपेक्षिणोऽनियमेनाति-प्रसङ्गात् । तस्मात् स्वभावोऽस्य स्वहेतोरित्युच्यते । तस्यापि तज्जननात्मता

इत्यादिना प्रागप्येतत् परिहृतन्तथा<sup>6</sup>प्यधिकविधानार्थः पुनरुपन्यासः। एकस्य वीजादेर्यज्जनकं रूपन्तदन्यस्य पृथिव्यादेर्नास्तीति कृत्वाऽन्यः सहकारी अजनकः स्यात्। जनकस्वभावाद् भिन्नस्वभावस्य जनकत्वे चाभ्युपगम्यमाने भेदाविशेषात् सर्थो यवबीजादिरपि शाल्यङकुरस्य जनकः स्यात्।

नैतिबित्यादिना परिहरित । शालिबीजस्यैकस्य जनकस्य य आत्मा तेना?-स्मना पृथिव्यादेः यवबीजादेश्चात्यन्तभेवेषि हेतुः कश्चित् पृथिव्यादिः शान्यंकुरस्य नापरो यवबीजादिः । चशब्दः श्लोकपूरणार्थः । एवकारार्थो वा । किङ्कारणं (।) स्वभाबोयं भावानां एकस्य यो जनक आत्मा तस्मादात्मनः स्वभावाद् भिद्यमानाः सर्वे समन्तुल्यं जनकाः प्राप्नुवन्ति (।) भेदाविशेषान्न वा कश्चिज्जनक इति (।)

स्यादेतच्चो<sup>7</sup> खं । यद्येषामेकस्माज्जनकादात्मनो भिन्नानान्तदतत्कार्य-जननं प्रति नियमलक्षणो विशेषो न सम्भवेत् । किन्तु सम्भवेदेव । ततः इति विशेष-सम्भवात । भेदाविशेषेपि कृतिद्विद्वात्मातिशयाद्विशिष्टकार्यप्रतिनियतलक्षणात् कृष्टिष्ठजनकः पृथिव्यादिः शाल्यंकुरस्य नापरो यवबीजादिः (।) कस्माच्छाल्य-कृत्रजनना विशेषस्तस्य पृथिव्यादेः सहकारिणः स्वभावो नापरस्य यवबीजादेः । अयमेव विभागः किकृत इति चेदाह । न हीत्यादि । किमिन्वंहत्युष्णो वा नोद-कन्दहत्युष्णं चेति न पर्यन्योगमहंति प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धत्वात् । एतावत्तु प्रष्टुं युक्तं स्यात् (।) कृतो हेतोरयं यथोक्तस्वभाव इति । अवदयं हि स्वभावभेदस्य हेतुना भाव्यं । यतो विहेंतुकत्वेऽनपेकिणो देशादिनियमेनातिप्रसंगात् । सर्वत्र सर्वदा सर्वात्मना भावप्रसंगात् । तस्मात् स्वभावोस्य कारणाभिमतस्य स्वहेतोः सकाशाद् भवतीस्युष्यते । तस्यापि स्वहेतोस्तष्ठजननात्मता तथाभूतकारणस्वभाव-जननात्मता तवस्यस्मात् स्वहेतोरित्यनाविहेतुपरम्परा ।

119a

### तदन्यस्मात् इत्यनादि हेंतुपरम्परा।

न हि भिन्नानां कश्चिद्धेतुरपरः, स्वभावादिति न किमपि बाधकम्। स्वभावोऽयमभेदे तु स्यातां नाशोद्भवौ सकृत्।

स्वभावेनाभेदात्। रवात्मवद् नानाविभागोत्पत्तिस्थितिनिरोधा न स्युः। 4712 तथाऽभेदेनोपलक्षणात्। भेदाभेदलक्षणे हीमे एका कारस्यापि व्यतिरेकाव्यतिरेके, एकात्मिन विरोधाभावात्।

भेदोऽपि तेन नैवं वेत् ;

न वे सर्वाकारेणाभेवे बूमो येनैवं स्यात्। किन्त्वस्य कश्चिदात्मा<sup>2</sup> भिन्नाभिन्न इति भेदात् न सहजादिः।

न हि भिन्नानास्भावानां हेनुप्रविभागे बाध<sup>3</sup>कं प्रमाणमस्ति । तदेवाह । भिन्ने-त्यादि । स्वभावादिति वस्तुस्थिते: । एकत्वे तु बाधकमस्तीत्याह । अभेदे त्वित्यादि । परस्परमभेदादेकस्य नाशे सर्वस्य **युगपन्नाशः** उत्पादे सर्वस्योत्पादः स्यादित्यर्थः ।

अभेवािबत्यािदना व्याचष्टे। विश्वस्य सर्वस्य पदार्थराशेः स्वभावेनाभेदात्। विभागोत्पत्तीत्यादि। एकस्योत्पत्तिर्यन्यस्यानृत्वित्तिः। सर्थकस्यावस्यािवशेषस्य विभागेनाेत्पत्त्यादयो न स्यः। स्वात्मविति। यथैकस्यावस्थािवशेषस्य विभागेन नोत्पत्त्यादयस्तद्विद्वत्यर्थः। आदिशब्दादेकस्य ग्रहणमन्यस्याग्रहणमित्यादि। सूत्रे तु नाशोत्पादग्रहणमुपलक्षणार्थं। तथा तेनैव विभागोत्पत्त्यादिना उपलक्षणा- निक्चयादभेदस्य। अन्यथा भेदाभेदौ केन लक्ष्येते। एकाकारस्यापिति तुल्या- कारस्यापि व्यतिरेको विभागः पृथगुत्पत्त्यादिमत्त्वं। तद् भेदस्य लक्षणं। अव्यतिरेकोऽविभागः पृथगुत्पत्त्यादिमत्त्वाभावः। तदभेदस्य लक्षणं। सत्यिपि विभागोत्पत्त्यादिमत्त्वे कस्माद् भेद इत्याह। विरोधिनोरित्यादि। विरोधिनो- स्त्यानुत्पादप्रभृष्टितकयोर्युगपदेकात्मिन विरोधात्। नाभेद एवार्थानां किन्तु भेदोप्यस्ति। तदुक्तं।

सर्वं हि वस्तुरूपेण भिद्यते न परस्परं। स्वरूपापेक्षया चैषां परस्परविभिन्नतेति।

तेन कारणेन। नैवं (।) न सकृदुत्पादादिप्रसंग इति चेदाह। नेत्याद्यस्यैव व्याख्यान। न वे सर्वेणाकारेणाव्यतिरेकमभेवं सूमः। ये<sup>7</sup>नैवं स्थात्। सकृत्ना- 119b शोत्पादादि स्यात्। किन्त्वस्य बाह्याध्यात्मिकस्य भेदस्य किव्वदातमा घटा-व्यवस्थाविशेषलक्षणो भिन्नो नान्यस्त्रैगुण्यात्मकः सुखदुः समोहात्मताया वस्तु रूपताया द्रव्यरूपताया सत्तारूपतायाश्च सर्वत्रानुगमात्। तेनायमर्थोवस्थातद्वतोः एवं हि---

### य एकस्मिन् विनश्यति ॥१७०॥

तिष्ठत्यात्मा न तस्यातः;

स्थानास्थानयोरेकाश्रयत्वे<sup>3</sup> कोऽन्यो धर्मी भेदकः ? एवं व्यविदिध नानात्वं न स्यात् । सर्वाकारविवेकिनोरर्थयोरभ्युपगमात् । नाम केवलं नेष्टं स्यात् । वस्तु तु<sup>4</sup> नेत्युक्तं प्राक् ।

तव् इमे नैकयोगक्षेमाः इमे भावा भिन्ना एव।

न स्यात् सामान्यभेदधीः।

तद् इदं नार्थान्तरं भ्रनायत्तं, भ्रजन्यत्वात्, भ्रस्य सामान्यं भेदो वेति व्यपदेशं

परस्परमभेदोप्यवस्थानान्तु परस्परम्भेद एव । इति यथोक्तादवस्थादिलक्षणाद् भेदा<sup>1</sup>स् । (१६६–७०)

एवं तर्हि सामान्यस्य नित्यत्वात् सर्वत्र स्थानं । विशेषाणान्तु विनाश इत्येत-दङ्गीकृतं । ततश्चैकस्मिन् विशेषे विनश्यति सित यम्निष्ठित सामान्यात्मा न स तस्य विशेषस्य सम्भवः । विश्रद्धधर्माध्यासात् सामान्यविशेषयोर्भेद एव स्यात् । अन्यया स्थानास्थानयोरेकात्माध्यत्वेभ्युपगम्यमाने विश्रद्धाविष धर्माविकात्म-त्यङ्गीकृतौ भ²वतश्च (।) कोन्यो धर्मो भेदको नैव कश्चित् । नैव विश्रद्धौ धर्मा-वेकत्राङ्गीक्रियेते तयोर्लक्षणभेदाद् भिन्नत्वात् । तथा हि विशेषाः पृथगुत्पादा-दिना सर्वाकारविवेकतः सामान्यन्तु पृथगृत्पत्त्याद्यभावात् सर्वत्राविवेकीत्यत आह । सर्वाकारत्विवेकारिवेकाविवेकाविवेकिनोर्यथाक्रमम्भेदसामान्ययोर्थयो-रम्युपगमात् । नाम केवलमिति भेदसामान्ये भिन्ने इत्येतदभिधानमात्रं नेष्टं स्थान्न तु वस्तु । वस्तु तु भेदसामान्यात्मकम्परम्परम्भिन्नमेवेष्टं । एतज्बोकतं प्राक् । नामान्तरं वार्थभेदमभ्युपगम्य तथाभिधानादित्यादिना ।

तिविति तस्मात्। इमे भावा इति विशेषाः सामान्यम्वा परस्परंभिन्ना एव। किभूता नैकयोगक्षेमा विरुद्धधर्माध्यामिता इति यावत्। अ<sup>4</sup>तः कारणान्न स्या-त्सासान्यभेवधीः। सामान्यविशेषयोः परस्परमसम्बध्नन्ती बुद्धिर्न स्यादित्यर्थः। बुद्धसभावाच्च व्यपदेशोपि प्रतिक्षिप्त एव। बुद्धिनिबन्धनत्वात्तस्य। तेन।

"अन्योन्यापेक्षिता नित्यं स्यात् सामान्यविशेषयोः। विशेषाणान्तु सामान्यन्ते च तस्य भवन्ति हि (आकृ०६)"

—इति निरस्तं । तिविति तस्मात् । इदं सामान्यम्भेदेभ्यो⁵र्थान्तरं । भेदेष्वना यत्तं । कस्मात् (।) तैभेदैस्तस्य सामान्यस्याजन्यत्वात् । नाईति ।

ब्रन्यापोहेऽपि समान एष प्रसंग इति चेत्। न समानः। तथा— निवृत्तेर्निःस्वभावत्वात् न स्थानास्थानकल्पना ॥१७१॥

ग्रन्यापोह<sup>6</sup> इति न किञ्चब् भावः तस्यापि स्वभावानुर्वागणीभिः स्वरूप-स्थितिप्रच्यृतिकल्पनाभिः कल्पना न स्यात् ।

## उपंसवश्च सामान्यधियस्तेनाप्यदृषशा । 7

471 b

मिण्याज्ञानं हीदं निविषयमेव श्रनेकत्रेकाकारं तिद्ववयस्याभावात्, न स्थिति-रस्थितिर्वा ।

द्वितीयोर्थः (।) तदिदं भेदात्मकं वस्तु सामान्यादर्थान्तरन्तस्मिन् सामान्ये अनायत्तन्तेनाजन्यत्वात् । नित्यस्यार्थिकियाऽसामर्थ्यात् । अस्य भेदस्येदं सामान्य-मिति व्यपदेशं नार्हति । भेदो वास्य सामान्यस्येति ॥

अन्यापोहेपि सामान्ये एष प्रसंग इति । य एकस्मिन् विनश्य<sup>6</sup>ति तिष्ठत्या-त्मेत्यादिकः । तथा हि धवे खदिरे वा विनश्यत्यवक्षव्यावृत्तिस्तिष्ठत्येव वक्षान्तरे ।

नेत्यादिना परिहरति। अयमत्रार्थो द्विविधोन्यापोह एको विजातीयव्या-वृत्तो बाह्यः स्वाकारभेदेनाध्यस्तो विकल्पबुद्ध्या यो विषयीक्रियते शब्देन च। तस्यैवार्थिक्रियाकारित्वेन च प्रवृत्तिविषयत्वान्न बुद्धि<sup>7</sup>प्रतिभासमात्रस्यार्थकारित्वा- 1202 भावात्। अपरोर्थाद् यत् प्रतीयतेऽन्यनिवृत्तिमात्रं। (१७०-७१)

यच्चैतदन्यनिवृत्तिमात्रन्तस्य निःस्वभावत्वानीतच्चोद्यं। आ चा यें ण वा यदिभमतन्तस्य निःस्वभावत्वादभावादित्यर्थः। तदाह् (।) निवृत्तेनिःस्वभावत्वा-विति न स्थानास्थानकल्पना।

विशेषे विनश्यति किमन्यापोहस्तिष्ठति । किम्वा निवर्त्तत इति । इयं स्थाना-स्थान¹कल्पना युक्ता । तस्येत्यन्यापोहस्य । स्वभावानुषङ्किण्यो वस्त्वनुपातिन्यः । विकल्पबृद्ध्यारोपितं यत्सामान्यन्तत्र तर्हि स्वरूपिस्थितिप्रच्युतिकल्पना भविष्यती-त्यत आह् । उपप्लवश्चेत्यादि । यः सामान्याकारोऽनेकपदार्थाभिन्नः प्रतिभासते (।) सामान्यिषय उपप्लवो भ्रान्तोऽतः सोपि बहिर्नास्त्येव (।)यत एवन्तेनापि विप्लवत्वेन कारणेन² सामान्यधीः । अवृष्णा । नास्यां यथोक्तं दूषणमस्तीति विग्रहः ।

इदमेकाकारं विकल्पविज्ञानं निर्विषयं। यस्मान्मिथ्याज्ञानिम्मथ्यार्थमेव कथमिति चेदाह्। यदित्यादि। यस्मादनेकत्रेकाकारं। तदिषयस्य विकल्पविज्ञान-विषयस्य सामान्यस्य न स्थितिरस्थितिर्जा। कस्मात् (।) तस्य मिथ्याज्ञान-विषयस्याभावात्। (१७१-७२)

# यत्पुनरिवं वचनं तज्जनको हि तत्स्वभावः---

यत्तस्य जनकं रूपं ततोऽन्यो जनक: कथम् ॥१७२॥

इति बूमः, तत्रान्यजनकं रूपं नास्तीति न बूमः । किन्तिहि ? यदेकस्य तज्जनकं स्वरूपं तदन्यस्य नेति बूमः । भ्रम्योऽपि स्वरूपेणैव जायते न (पर)रूपेण भ्रतन्यात् । तेऽपि यथास्यं भिन्ना जनकाद्य स्वभावेनेति कोत्र विरोधः ? एकरूप-विकलः तद्रूपो न स्यात्, नातत्कार्यः ३। तेनैव तत्कार्यं इत्यत्र को न्यायः ?

ग्रपि च।

### भिन्ना विशेषा जनकाः

इत्युक्तम् ।

तेऽपि विशेषास्तेनात्मना नान्योन्यान्वयिमः । यदेकस्य जनकं रूपं<sup>4</sup> तन्नास्ति । न तावताऽजनकाः । यदि तेऽभिन्नाः, तथा सति सत्त्यम । विशेषा जनकाः, तेऽपि

अपि चेत्यादिना पूर्वोक्तं स्मारयति।

"एकापाये फलाभावाद् विशेषेम्यस्तदुद्भव" इति (।) प्रमाणबलेन वि<sup>7</sup>शेषा जनका इत्युक्तं प्राक्। तेनात्मनेति तेन जनकरूपेण। यदेकस्य वीजस्य जनकं

120b

<sup>·</sup> समानदोष<sup>3</sup>तामपनीय पुनः प्रकारान्तरेण प्रकान्तञ्चोद्यं परिहर्त्तुमाह। यस्प्रनिरित्यादि । तज्जनको हि तस्य शाल्यङकुरस्य जनको हि म तस्य शालिबीजस्य स्वभावः। यच्च तस्य शालिबीजस्य शाल्यक्कुरजनकं रूपं। ततो जनकाद् रूपा-वन्यः पृथिव्यादिर्जनकः कथमिति । तत्रेत्युपन्यासे । तत्र वा चोद्ये प्रतिवि-धीयते । शालिबीजादन्यस्य<sup>4</sup> पृथिव्यादेस्तज्जनकमङ्गुरजनकं <mark>रूपं नास्तीति</mark> न बुमः। किन्तीह यदेकस्य शालिबीजस्य जनकं रूपन्तदन्यस्य पृथिव्यादेर्नेति बुमः। भावानां परस्परमनन्वयात्। अन्योपीति। पृथिव्यादिः। न पररूपे-णेति न शालिबीजरूपेण । किं कारणम् (।) अतत्वादतत्स्वभावत्वात् । न चात्र बाधकं प्रमाणमस्तीत्याह । ते पृथिक्यादयो यथा<sup>5</sup>स्विमिति (।) यस्य यत्स्वलक्षणं तेन भिन्नाइच परस्परमेकस्य कार्यस्य जनकाइच स्वभानेनेति कोत्र विरोधो न कश्चिद् बाधकप्रमाणाभावात्। न तु शाल्य**ङकु**रजनकाभिमतेन शालिबीजरूपेण विक-लस्य पृथिव्यादेः शाल्यङकुरकार्यत्विम्बरुद्धमित्यत आह । एकरूपेत्यादि । एकस्य शालिबीजस्य जनकं यद्रपन्तेन विकलः पृथिव्यादिस्त<sup>6</sup>द्र्**यः** शालिबीजादिस्वभावो न स्यात्। नातस्कार्यः किन्तु तत्कार्य एव। स शाल्यङक्ररः कार्यमस्येति विप्रहः। यदि तु बीजस्यैवाझकुरजनकत्वं स्यात् स्याद् विरोधस्तच्च नास्ति । तदाह । तेनै-वेरवादि । शालिबीजेनैव तत्कार्यमङकुरास्यं ।

#### न विशेषस्यभावाः।

्रस्यादेतत् । अभिन्ना अपि<sup>5</sup> तदेकशस्तियोगात् जनकाः । तेनाजनकाः प्रोक्ताः । तेन सामान्यरूपेण तेऽजनकाः । सस्यानपायात् । एकत्र स्थितेनाऽपि फलो<sup>6</sup>त्पाद-प्रसंगादित्युक्तम् ।

## प्रतिभासोऽपि भेदकुः ॥१७३॥

### श्रवस्यभाक् ;

किंच, शब्दा उत्पादिस्थितिनिरोषिविशेषाः । सर्वार्थाभेदिचित्तो यः<sup>7</sup> तस्य 47<sup>2</sup> द्वार्थेषु बृद्धिप्रतिभासभेदो विरद्धधर्माध्यासात् न वा स्यात् । तसि वा तस्मिन् ग्रभेदे न क्विचित् स्यात् । तथा चैकात्मवद् ग्रयं (प्र)विभागो<sup>1</sup> न स्यात् । तस्मादयं भिन्नप्रतिभासादिभेद एव न ।

रूपमन्यस्य पृथिव्यादेस्तन्नास्ति । न ताबतेति शालिबीजरूपवैकल्यमात्रेणा जनकः पृथिव्यादयः । अप्यभेद इत्यादि । तेषु भेदेष्वभेदोप्यस्तीत्यर्थः ।

स्यावेतिवित्यादिना व्याचष्टे । तदेवाभिन्नं रूपमेका शक्तिस्तया योगात् । तेनेत्या चा र्यः । तेनाभिन्नेन १ रूपेण ते विशेषा अजनकाः प्रोक्तः ।

सत्यपीत्यादिना व्याचष्टे। तेन सामान्यरूपेण ते विशेषा अजनकाः (।) किङ्कारणं (।) तस्य सामान्यरूपस्य नित्यत्वेनानपायात्। एतच्च ''नापैत्यभिन्न-न्तद्रपम्विशेषाः स्रत्यपायिन'' (१।१६७) इत्यादिना प्रागुक्तं। (१७२–७३)

''स्यातां नाशोद्भवौ सकृदि''(१।१७०)त्यादिना विरुद्धधर्माध्यासाद् भेद-म्प्रसाध्य प्रतिभासभेदेनापि साधियतु<sup>2</sup>माह । कि चेत्यादि । किम्विशिष्टः प्रतिभासभेदः (।) अनन्यभाक् । प्रतिव्यक्ति भिन्नः । अपिशब्दादुत्पत्त्यादिभेदश्च भेदकः । एतच्च पूर्वोक्तमेव समुच्चीयते ।

योपि वे दान्त वा द्याह । अभावग्रहणिनिमित्तको हि भेदग्रहो न चाभावः प्रत्यक्षग्राह्यः । तेन प्रत्यक्षेण सत्तामात्रक्ष्मृह्यते न भेदः । तदुक्तं ।

''गव्यश्वे वोपजातन्तु प्रत्यक्षं न विशिष्यते" (।)

इत्यत आह<sup>3</sup>। न्यायमित्यादि। तस्येत्यभेदवादिनः। बुद्धप्रतिभासभेवो बुद्धेराकारभेदः। विरुद्धधर्माध्यासरुचेति पृथगुत्पत्तिविनाशादिकः। सित वा तस्मिन् प्रतिभासादिभेदे भावानामभेवेभ्युपगम्यमाने न क्विच्च भेदः स्यात्। लोकप्रतीत्तरुच भेदः। तथा खेत्यभेदे सित अयं प्रविभाग इति प्रतिभासादिप्रविभागः। एकात्मवत्। यथैकस्मिन् सुखात्म<sup>4</sup>नि न प्रतिभासादिभेदस्तद्वत्। तस्मावयं बाह्याध्यात्मिको भेदो विश्लोष एव परस्परविलक्षण एव। किभूतः(।) भिक्षप्रतिभा-

न चात्र श्रभेदप्रतिभासापरदर्शनं ग्रभूतं, यद्वलेन श्रभेदशानं जायेत । ततो विशेष एव सोऽर्थः ।

> स एवार्थस्तस्य<sup>2</sup> व्यावृत्तयोऽपरे । तत् कार्यं कारणञ्चोक्तं तत्स्वलच्चणमिष्यते ॥१७४॥ तत्त्यागाप्तिफलाः सर्वाः पुरुषाणां प्रवृत्तयः ।

योर्षिक्रयाकारी स एव वस्तिवस्युक्तम् । स च विद्योष एव । यच्य<sup>3</sup> सामान्य-मिति तद्धि तस्यैव ब्यावृत्तिः । न हि तस्यार्थत्वे दृश्यस्य रूपानुपलक्षणं युक्तम् । भेदेषु अभेदप्रत्ययस्य तदुपलक्षणकृतत्वात् ।

ग्रपि⁴ च---

यथा भेदाविशेषेऽपि न सर्वं सर्वसाधनम् ॥१७५॥ तथा भेदाविशेषेऽपि न सर्वं सर्वसाधनम् ।

सादिः। भिन्नः प्रतिभासादिर्यस्येति विग्रहः।

निर्विकल्पकबोधेन इ्यात्मकस्यापि वस्तुनो ग्रहणादभेदोपीति चेदाह । न चात्रेत्यादि । अत्रेति भेदेषु । अपरमिति द्वितीयं । यद्गलेनाभिन्नप्रतिभास-बलेन । ततो विशेष<sup>5</sup> एव भेद एव । न त्वभेदोस्ति । स एव विशेषो वस्तु ।

ये त्वपरे सामान्यधर्मा वस्तुत्वादयस्तस्यैव व्यावृत्तयः कल्पिताः । (१७३-७४)

तत्कार्यमित्यादि । कार्योदिपदसामानाधिकरण्यान्नपुंसकं । अन्यथा विशे-शस्य प्रकान्तत्वात्स इति स्यान् । तदेव विशेषरूपं कार्यं कारणं चोक्सन्तदेव स्वल-क्षणमुच्यते (।) तंस्यागाप्तिफला इति तस्यैव विशेषस्य हेयस्यो<sup>6</sup> पादेयस्य वा यथाकमं त्याग आप्तिश्च फल यासाम्प्रवृत्तीनान्तास्तथोक्ताः । स चार्थिकया-कारी विशेष एव । तस्यैवेति विशेषस्यापरस्माद् विजातीयाद् भेदो व्यावृत्ति-मात्रं । न तु वस्तुभूतं किञ्चित् सामान्यं नाम । (१७४-७५)

यदि हि स्यात् तदुपलिब्धलक्षणप्राप्तम्भेदव्यतिरेकिणोपलभ्येत । हि यस्मा-1212 त्। न हि तस्य सामान्यस्यार्थस्य वस्तुत्वे सित वृष्टयस्य सतः। रू<sup>7</sup>यानुपलक्षणं स्वरूपाग्रहणं युक्तं । कस्मात्। तदुपलक्षणकृतत्वात् सामान्योपलक्षणकृतत्वाद् भेदेषु भेदप्रत्ययस्य । न हि स्वयमगृहीतम्परत्र ज्ञानहेतुः।

एवन्तावत् मी मां स का विमतेन प्रातिभासिकं सामान्यं निराकृत्यानुमानिक-मि पूर्वोन्तं सां ख्य मतेन निराकर्त्तुमाह । अपि खेत्यादि । यथा सांख्यस्य भेदा-विशेषेपि न सर्वं सर्वसाधनं । तथा वो द्वाप्ति भेदािकशेषेपि न सर्वं सर्वसाधनं । कस्य पुनक्वोखस्यायं समाधिरित्याह । यतुक्तमित्यादि । तज्जनकस्वभावादिति (।) एवं जनकस्वभावात् भेवजनकं स्यात् । जनकत्वेऽिष<sup>5</sup> प्रविशेषात् सर्वो जनकः स्याविति यदुक्तम् । जत्र जोद्ये । यदि प्रविशेषभूतं, तथा च सित यथाऽऽत्मत्वा-भेदवाविनोऽत्र ग्रभेदस्य विशेषाभावे<sup>6</sup>ऽिष न सर्वो सर्वजनकः, तथा विशेषेऽिष भवि-ध्यति ।

ग्रथवा---

भेदे हि कारके किश्चिद् वस्तुधर्मातया भवेत्।।१७६॥ श्रभेदे तु विरुध्येते तस्यैकस्य क्रिया<sup>7</sup>क्रिये।

472b

भेदमात्राविद्योषेऽपि स्वहेतुप्रत्ययनियमितस्वभावत्वात्, कश्चिवेव कारकः स्यान्नान्ये, ग्रतत्स्वभावलक्षणत्वात् । तथा नात्र कश्चिवपि<sup>1</sup> विरोधः ।

एकत्येऽपि न तत् तस्मादेव एवं कारकत्वाकारकत्वे इति । एकत्येऽपि न तस्य तत्रैव तथा कारकत्वाकारकत्वे इति हि विरोधः।

भेदोप्यस्ति कियातश्चेत् न कुर्युः सहकारिगाः ॥१७७॥

प्रथ सर्वाकारेषु ग्रभेदो नो<sup>2</sup>च्यते भेदस्य भावात् । ततश्च न कारकं किचिदिष । तथा चेत् केनाऽपि प्रकारेण भेदात् सहकारी हि कारको न स्यात् ।

पर्यायेगाथ कर्तृत्वं स कि तस्यैव वस्तुनः।

शाल्यङकुरजननस्वभावाद् भिन्नः पृथिव्यादिः । अस्येत्यङकुरस्य । जनकत्वे वाभ्यु-पगम्यमाने भेदस्याविशेषात् सर्वो जनकः स्यादिति । अत्र चोद्ये उक्तमेवोत्तरं । उदन्तु द्वितीयमुच्यते । कि पुनरुक्तमित्याह । यदीत्यादि । प्रतिनियत<sup>2</sup>कार्यजनका-जनकत्वलक्षणो विशेषो न स्यात् । (१७५–७६)

स्यादेतच्चोद्यमिति ।

यथेस्थादिना क्लोकार्धमाह। तथा विशेषेपि भविष्यति। न सर्वः सर्वजनक इति सम्बन्धः। वस्तुधर्मतयेति वस्तुशक्त्या। भावानामभेदे त्वभ्युपगम्यमाने। तस्य सर्वत्राभिन्नत्वेनाभ्यपगतस्यैकत्र क्रियाक्रिये विरुध्यते। (१७६–७७)

भेवमात्रेत्यादिना व्याचष्टे । हेतुरुपादानकारणं । प्रत्यया<sup>3</sup>स्सहकारिणः (।) स्वेहेतुप्रत्ययाः स्वहेतुप्रत्ययास्तैनियमितो विशिष्टकार्यनिर्वर्त्तनसमर्थः कृतः स्वभावो येषान्ते तथोक्ताः । तद्भावस्तस्मात् । नान्य इत्यकारकाभिमता न कारका स्यूः । किङ्कारणम् (।) अतत्स्वभावत्वात् । अतत्कार्यजननस्वभावत्वात् । तस्येत्येकस्य त्रैयुण्यस्य । तत्रैवेत्येकस्मिन्नेव कार्ये । तथिति तेनैवाभिन्नेन प्रकारेण । तथापि यदा शाकिबीजं शाल्यङकुरं जनयित तदैव न यववीजं शाल्यङकुरं जनयित । यदच शालिबीजस्यात्मा । स एव यवबीजस्येत्येकत्रैकस्य कियाक्रिये प्रसज्येते ।

ग्रथ व<sup>3</sup> न किञ्चिविप कारकं, ग्रभावः स्यात्। सर्वेषां सर्वत्र पर्यायेणोप-योगात्, तिन्नवैज्ञिन्या रूपान्तरेण परिणताया उपयोगात् एकस्य कथं न तस्यैवैकस्य पर्यायस्य ग्राभयो वा। ग्रभिश्चपरिणामो वा। विज्ञेषे वा कथंषिद् एकत्य-हानिरिति न किचिविप युक्तम्।

किङ्च---

# अत्यन्तभेदाभेदौ च स्यातां तद्वति वस्तुनि ।।१७८।।

त्रैगुण्यस्य तेन तेन शालिबीजादिसन्निवेशेन भेदोप्यस्ति । अतो भेदात् कस्यचिद् क्रिया चेत् । "भेदश्चेदिकयाहेतुर्न कुर्युः सहकारिणः।" तेषामपि परस्परं भेदात् ।

नेत्यादिना व्याचष्टे । सर्वाकारा घियः किन्तस्यैवैकस्य वस्तुनः । नैवेत्यर्षः । भेदाघिष्ठानत्वात् । पर्यायस्येति भावः ।

अयेत्यादिना व्याचव्टे । सर्वेषाम्भेदानां सर्वत्र कार्ये पर्यायेण क्रमेणोपयोगात् ।
एतच्च यदा प्र धा न शक्त्याधिष्ठितानामेव भेदानामपरापरपरिणामेन कार्यकर्त्तृत्वमिति दर्शनन्तदोक्तं । यदा त्विदं दर्शनम्प्रधानशक्तिरेवापरापररूपेण परिणामार्थ121b क्रिया ग्यामुपयुज्यते तदेदमुच्यते (।) शक्तेवेत्यादि । त्रेगुण्यलक्षणायास्तिश्विशित्याः
पूर्वमकारकाभिमतपदार्थनिवेशिन्याः पश्चाद् क्र्यान्तरेण कारकाभिमतरूपेण
परिणताया उपयोगान्तैव कश्चिदकारकोस्तीत्यनेन सम्बन्धः । भेदो नानात्वमाश्रयो
यस्य पर्यायस्य स तथोक्तः । एकस्याभेदस्य कथक्रैवः । शालिबीजस्यैकस्य
यवबीजादिरूपतया परिणामो न याकतः इत्यर्थः।

एतेन स किन्तस्येव वस्तुन इत्येतद् विवृतं । (१७७-७८)

शक्तेवेंति यदुक्तन्तत्राह। परिणामो वेति। अध्यतिरेकिण्या इति निर्वि-भागायाः शक्तेः परिणामो वावस्थानान्तरप्राप्तिर्वा कथं। अथेष्यतेऽवस्थान्तराणां प्राप्तिरात्मभूतैव त्रैगुण्यस्य। ततो विशेषे वा कथंचिदभ्युपगम्यते। प्रधानस्यैक-स्वहानिरिति।

एवन्तावत्परिणामपक्षं निराकृत्याधृनाऽभि²श्नम्वा भिन्नाभिन्नम्वा भिन्नम्वा सर्वासु चोत्तरोत्तरावस्थास्वनुयायित्वाद्र्द्धं (१६वं) वृत्ति वा। समं सर्वासु व्यक्तिष्वनुयायित्वात् तिर्यग्वृत्ति वा सामान्यमभ्युपगम्य सां स्थ मी मां सक नै या यि काद्यभिमतं दूषयितुमाह। किंचेत्यादि।

तेन योपि दि गुम्ब रो मन्यते (।) नास्त्याभिर्घटपटादिष्वेकं सामान्यमिष्यते तेषामेकान्तभेदात् । किन्त्वपरापरेण पर्यायेणावस्थासं<sup>3</sup>क्तितेन परिणामि द्रव्यमेतदेव च सर्वपर्यायानुयायित्वात् सामान्यमुच्यते । तथा हि सुवर्णात्मकं **घटं मझक्त्वा** 

### श्रम्योग्यं वा तयोर्भेदः सहशासहशात्मनोः।

मौलिनिर्वर्तने तदेव सुवर्णप्रंच्यं घटरूपतया विनश्य मौलिरूपतयोत्पद्यमानं सुवर्णस्वमावेन तिष्ठतीत्यपरापरावस्थायाः परिणामि । तत्सामान्यमित्युच्यते । परिणामित्वादेव चावस्थातद्वतोरभेदोन्यथावस्थातुः सकाशादवस्था भेदे परिणामायोगात् । घटात्मतया च सुवर्णोद्वव्यस्य विनाशुपटार्थी शोकं प्रतिपद्यते । मौलिरूपतयोत्पादे तदर्थी प्रामोद्यं प्रतिपद्यते (।) सुवर्ण्यतया च विनाशोत्पादाभावे सुवर्णार्थी माध्यस्थ्यं प्रतिपद्यते (।) तेन युगपदुत्पादव्ययध्यौव्ययुक्तं सदिति वस्तुनो लक्षणमिति । तदाह ।

"घटमौलिसुवर्णार्थी वि(?) नाशोत्पादस्थितिष्वयं। शोकप्रमोदमाध्यस्थं जनो याति सहेतुकं। न नाशेन विना शोको नोत्पादेन विना सुखं। स्थित्या विना न माध्यस्थन्तस्माद् वस्तु त्रयात्मकं। पयोत्रतो न दध्यत्ति न पयोत्ति दिधव्रतः। अगोरसत्रतो नोभे तस्माद् वस्तु त्रयात्मकं। न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्। वे (व्ये)त्युदेति विशेषेण सहैकत्रोदयादि सदि"ति।

सोप्यत्र निराकृत<sup>6</sup> एव द्रष्टव्यः । **तद्वति** सामान्यविशेषवित वस्तुन्यभ्युप-गम्यमाने । **अत्यन्तमभेदाभेदौ** स्यातां । विशेषभ्यो घटपटादिभ्यः सामान्यस्य त्रैगुण्यादिलक्षणस्याव्यतिरेकात् सामान्यमपि विशेषात्मकमित्यत्यन्तभेदः स्यात् । सामान्यस्याभावात् । सामान्याद् विशेषाणामव्यक्तिरेकादैक्यमित्यन्ताभेदो विशेषा-णामभावात् । एकम्भेदसामान्यात्मकं<sup>7</sup> नास्तीति यावत् ।

122a

अय सामान्यविशेषयोः कथंचिद् भेद इष्यते । अत्राप्याह । अन्योन्यमित्यादि । सबृशासवृशास्मनोस्सामान्यविशेषयोर्यदि कथंचिदन्योन्यम्परस्परम्भेदस्तदैकान्तेन तयोर्भेद एव स्यात् । घटपटवत् । न चार्थान्तरं सामान्यं प्रतीयते । तस्मान्नेकं सामान्यविशेषात्मकं वस्तु विद्यते । दि ग म्ब र स्यापि तद्वति वस्तुन्यभ्युपगम्यमानेऽत्यन्तां भेदौ स्याता । यदा घटाद्यवस्थाभेदेभ्यः सुवर्णात्वसामान्यस्याभेदस्तदात्यन्तमेकान्तेन भेदः स्याद् घटमौल्यादेः । सुवर्णात्वसामानन्यस्याभावात् । अय मुवर्णात्वसामान्याद् घटमौल्याद्वस्था भेदानामभेदस्तदात्यन्तमभेद एकान्तेनैकत्वं सुवर्णांक्पतैव स्यादित्यर्थः । अथावस्थातद्वतोः स्वभावाभेदे सत्यपि लक्षणभेदाद् भेद इष्यते । तथा हि सुवर्णांत्व² सामान्यस्य स्वरूपं सर्वावस्थानुयायि प्रतीयते (।)

ग्रथाऽभिन्नेनात्मना स्वात्मभूतेन भिन्नस्वभावाः तदभिन्नस्वभावात्मत्वात् तद्वन्तः स्युः । भेदस्यापि कृतो<sup>6</sup> भेदः परस्परम् ।

सामान्यस्य च तस्य न तदात्मता । तेनाऽपि तदात्मना तथा भवितुं न युक्तम् ।

473ः तथाभावे हि तद्धर्मा स्यात् । न ह्ययं एकः प्रवृत्तिनिवृत्तिस्वभावो युक्तः?।

न सर्वात्मनाऽभेद एव ।

घटाद्यबस्थानां स्वरूपं व्यावृत्तं प्रतीयते । तेनावस्थातद्वतोर्लक्षणभेदाद् भेदोस्त्येवे-त्यत्राह । अन्योन्यमित्यादि । सदृशासदृशास्भनोरित्यवस्थातद्वतोर्यदि भेदस्तदा तयोरन्योन्यमभेदः परस्परमेकान्तेन भेदः स्यात् । अनुगतव्यावृत्तिरूपयोः परस्परासंत्रलेषात् । न चापरः स्वभावोस्ति येन तयोरभे³दः स्यादनन्तधर्मात्मकस्य धर्मिणो-ऽप्रतीते (:) । भावादचेद् भेदिन इति सम्बन्धः । अभिन्नेनात्मना प्रधानाख्येनान्येन वा । वस्तुत्वादिना सुवर्णात्वेन वा तेषामेव घटादीनामभेदाना स्वात्म-भूतेनाव्यतिरिक्तेन तद्वन्तः स्युरिमश्रस्वभाववन्तः स्युः । नेषां प्रधानादीनामभिन्नः स्वभावस्तदभिन्नस्वभावः आत्मा रूपं यस्य भेदस्य घटादिलक्षणस्य स तदिभिवश्च-स्वभावत्मा । तद्भावस्तस्माद् (।) भेदस्यापि कृतो भेदः परस्परं । नैव । अनेनात्यन्ताभेदो व्याख्यातः ।

अथ तस्य भेदस्य घटादिलक्षणस्य समान एक आत्मा न भवति। भेदस्य घटादिरूपेणानेकात्मकत्वात्। तथा मति तदात्मना भेदस्वभावेन तेतापि सामान्य-पदार्थेन त्रैगुण्यादिना तथेति सामान्यात्मना भिवतुक्ष यक्तं। भेदादव्यतिरिक्त<sup>5</sup>-त्वात् सामान्यस्य समानता न प्राप्नोतीत्यर्थः। एतेनात्यन्तभेदो व्याख्यातः।

तथाभावे हीति सामान्यात्मकत्वे प्रधानादेरिष्यमाणे प्रधानाद्यात्माइतद्वर्मा भेदधर्मा न स्यात् । अव्यतिरेकिणावस्थारूयेन धर्मेण तद्वान्न स्यादित्यर्थः । अवस्थातद्वतोः परस्परतो भेदः स्यादिति यावत् । तमेव साधयन्नाह । न ह्ययमित्यादि । अयमेकः स्व<sup>6</sup>मावः प्रवृत्तिनिवृत्तिमान्न युक्त इति सम्बन्धः । स्थानं प्रवृत्तिः । विगमो निवृत्तिः । तथा हि प्रधानशक्तौ स्थितायां सुवर्ण्द्रव्यत्वादौ च स्थितेऽ-वस्थानान्तिवृत्तिरिष्यते । एतेनान्योन्यम्बा तयोर्भेव इत्यादि व्याख्यानं ।

नेत्यादिना पराभिप्रायमाशंकते । न सर्वात्मना सामान्यविशेषयोरभेव एव 122b किन्तु तयोरिप भेदसामान्ययोर्भेदो भवे<sup>7</sup>द्यवि । न हीत्यादिना व्याचण्टे । वविविद् द्रव्ये सामान्यविशेषस्य परस्परम्भेदोऽभेदो वैकान्तिको न हीति सम्बन्धः । किन्द्रा-रणं (।) विवेकिनेत्यादि । सामान्यं शक्तिः सुवर्णात्वन्द्रव्यत्वञ्चाविशेषो घटादय इत्येवंभेदेन व्यवस्थापनात् ।

# तयोरपि भवेद्भेदो यदिः

न हि क्यजिद् भेदोऽभेदो वैकान्तिकः, सामान्यविशेषेति व्य<sup>1</sup>वस्थापनात्।

येनात्मना तयोः ॥१७९॥

भेदः सामान्यमित्येतचदि भेदस्तदात्मना ।

यदि स भेदः क्षामान्यविशेषयोर्षमात्मनमाश्चित्य सामान्यविशेषेति तेनात्मना भेदस्तदा<sup>2</sup> व्यतिरेक एव। यस्मात् तौ यदि तयोरात्मानौ व्यतिरेकिणौ तदा व्यतिरेक एव, सामान्यविशेषयोहि स्वभावभेदात्।

स्वभावो हि भावः। एवं हि---

भेद एव तथा च<sup>3</sup> स्याभ्रिःसामान्यविशेषता ॥१८०॥ भेदसामान्ययोर्थेद्वद् घटादीनां परस्परम् ।

व्यतिरेके च सामान्यविशेषयोर्भेदेऽपि न सामान्यवद परस्परसम्बन्धाभावात् । घटादि $^4$ वित्युक्तम् ।

ग्रपि च---

येनेत्या चा र्यः। तयोभेवसामान्ययोरयं भेद इदं सामान्यमित्येतद्येनात्मना व्यावत्तेनानुगतेन च स्वभावेन भेदो व्यव<sup>1</sup>स्थाप्यते। यदि तेनात्मना सामान्य-विशेषयोभेवस्तदा भेद एवात्यन्तं। (१७६)

यदीत्यादिना व्याचष्टें। यमात्मानिमत्यनुगतं व्यावृत्तव्य । तेनात्मना सामान्यविशेषयोर्यदि भेद इति सम्बन्धः। एतदेव स्फुटयन्ताह । यस्मादित्यादि । तो भेदव्यवस्थापकावात्मानौ तयोरिति मामान्यविशेषयोः । स्वात्म (1) नौ स्वभावभूतौ । तो चेदनुगतव्यावृत्तावात्मानौ व्यतिरेशिकणौ परस्परव्यावृत्तौ तदा व्यति-रेकण्य भेद एव । किञ्कारणं (।) स्वभावभेदात् । (१७६-८०)

स्यानमतम् (1) अवस्थाऽवस्थात्रोर्भेदव्यवस्थापको हि स्वभाव एव भिद्यते त भाव इत्याह। स्वभावो हीत्यादि। स्वभाव एव भाव इत्यर्थः। तथा चेति (1) भेदसामान्ययोरत्यन्तभेदे सित। भेदस्य निस्सामान्यता। सामान्यस्य च निर्विशेषता स्यादिति सम्बन्धः (1) सामान्यस्य भेदवस्वं भे<sup>3</sup>दानां च सामान्यदत्वं न स्यात् सम्बन्धाभावादिति यावत्। यद्वद् घटादीनां भेदानां सम्बन्धाभावात् परस्परन्तद्वत्ता नास्ति। (१८१)

श्यितरेके घेत्यादिनार्थमाह । भेदसामान्ययोरजन्यजनकत्वेन सम्बन्धाभावात् । भवति च तयोस्सम्बन्धितया प्रतीतिस्तस्माद् भ्रान्तत्वमुक्तमिति "न स्यात् सामा-न्यभेवधीरि"त्यत्रास्तरे (१।१७१) ।(१८०–८१) यमात्मानं पुरस्कृत्य पुरुषोयं प्रवर्तते ॥१८१॥ तत्साध्यफलवाञ्झावान् भेदामेदौ तदाश्रयौ । चिन्त्येते स्वात्मना भेदो व्यावृत्त्या च समानता ॥१८२॥ झस्त्येव वस्तु नान्वेति प्रवृत्त्यादिप्रसङ्गतः ।

गौरश्वाद् भिम्नोऽभिन्नो वेति व्यतिरेकाव्यतिरेकप्रश्नकरणम्। सर्व एव व्यतिरेको वस्तुनः स्वभाव<sup>6</sup> इति म्निकृत्य प्रवर्त्तते।

स एव हि तत्र वचनमिति वाच्यम् । न ह्येतेन इध्यत्वादिवचनम् । यथात्मवत्

एवमूर्घ्वसामान्यवादं दि ग म्ब रा द्यभिम<sup>4</sup>तं। तिर्यक्सामान्यवादञ्च सां रूया द्यभिमतं साघारणदूषणेन निराकृत्य पुनस्तिर्यक्सामान्यवादमेव दूषियतु-माह। अपि चेत्यादि।

एतदुक्तम्भवति (।) अर्थिकियाधिनः सामान्यविषयभेदाभेदिचिन्तया न किञ्चित् प्रयोजनमर्थिकियारिहितत्वात् । किन्तु । यमात्मानमर्थिकियायोग्यं पुर-स्कृत्यालम्बनीकृत्य । तत्साध्यफलवाञ्छावान् । तेनात्मना यत्साध्यफलन्त-दिभिलाषावान् । अयं पुरुषः प्रवर्तते । तदाभयावर्थिकियासमर्थाधिष्ठानौ भेदा-भेदौ चित्येते । तस्य चार्थिकियायोग्यस्य स्वात्मना स्वेन रूपेण भेद आत्यन्तिको-स्त्येव । व्यावृत्त्या च विजातीयव्यावृत्तेन रूपेण समानतास्त्येवाध्यवसिर्तकत्व-रूपया । इयतैवार्थिकियाधिनो भेदाभेदिचिन्ता समाप्ता । ततोनर्थिकियाकारिणः सामान्यस्य कि कि स्वलक्षणे भेदाभेदिचन्तयेति । (१८१-८२)

नन् चार्थिकियाथिनः पुरुषस्य व्यावृत्त्यापि समानतायाः किम्प्रयोजनमर्थेकिया-रहितत्वात् ।

सत्त्यं (।) स्वलक्षणान्येव व्यावृत्त्या सामान्यमुच्यते शब्दात्तत्रैकत्वाध्यव-सायेन प्रवृत्तिर्यथास्यादित्यदोषः।

अथ स्यात् स्वलक्षणमेव स्वलक्षणान्तरानुयायीति कि परिकल्पितया व्यावृ-1232 त्त्येत्याह । स्वलक्षणानाम्परस्परम्भेदात्<sup>7</sup> । यदि घटरूपम्पटे स्यादुदकाहरणार्थी पटेपि प्रवर्त्तेत । तदाह । प्रवृक्त्यादीत्यादि । आविशब्दात् तृत्योत्पत्तिनिरोधा-दिप्रसङ्गः ।

सर्व एवेत्यादिना व्याचष्टे । विशेषमेवार्थिकयायोग्यं स्वभावास्यमात्मभूतिमित्यर्थः । कस्य भावस्य वस्तुनोिषकृत्य प्रवस्ते । स एव हीत्यर्थिकयाकारी
विशेषः । तथेति । गौरित्यादिशब्दैः । अर्थीक्रयार्थी हि स्व<sup>1</sup>लक्षणप्रतिपादनाभिप्राय एव शब्दं प्रयुद्ध्कते दृश्यविकल्प्ययोरेकीकृत्य । प्रतिपक्षािप तथैव प्रति-

पृथमभिषानात् । ग्रर्थस्य हि तेमाऽध्यभिषारात् ततः<sup>7</sup> कल्पनात् । निर्लोठितं 473b चैतवाचार्येण ।

तद् गवाविश्वश्वप्रत्युपस्यापितमर्थं भिद्ममभिन्नं वा पृच्छ्यन्, अर्थान्तरस्य उपन्यासेन तत्र द्विषा बृद्धिः कुतः क्रियते । तस्माद् योस्पात्मा । इनन्यसाषारणः तं पुरस्कृत्य विशिष्टार्थे क्रियार्थी पुरुषोऽयं प्रवत्तंते । यथा गोर्बाह्बोहादौ नान्य-सम्भाविन्यर्थे । यथा युद्ध । युद

पद्यते । ततो व्यवहर्त्तृणामध्यवसायवशाच्छब्दव्यापारापेक्षयैतदुक्तं । शब्दे तु ज्ञान स्वलक्षणप्रतिभासो नास्तीति स्वलक्षणमवाच्यमुक्तमित्यदोषः।

द्रव्यादयस्तु न तत्रेति । गौरित्यादिशव्दैगँवादिचोदनायां । कस्मात् यथास्यं द्रव्यादवादिशव्दैस्तेषाङ्ग<sup>2</sup>वादेः पृथगभिषानात् गोद्रव्यमित्यादिना । कथन्तिह्रं गौरित्यादिपदप्रयोगे सत्ताद्रव्यत्वादयः प्रतीयन्त इत्याह । अर्थस्येत्यादि । अर्थस्य गवादेः। तेन सत्त्वद्रव्यत्वादिनाऽव्यभिचारात् । ततोर्थाद् गतिः सामान्यानां स्यात् । न तु विशेषशब्दः सामान्ये व्याप्रियते । निर्लोठितं चैतदाचार्यं दिङ्ना गे न सामान्य परीक्षादौ यथा न विशेषशब्दानां सा<sup>3</sup>मान्ये वृत्तिरिति ।

अत्र चोद्यंते । कस्य पुनः सामान्यस्य विशेषेणाव्यभिचारः । यत्तावत् पर-परिकल्पितन्नास्त्येव । यच्चान्यव्यावृत्तिलक्षणं प्रसज्यमात्रन्तदपि नास्त्येव । नापि विकल्पबृद्धिप्रतिभासिनो बाह्येनाव्यभिचारोस्ति तस्य स्वतन्त्रत्वात् ।

उच्यते। स्वलक्षणमेव सजातीयव्यावृत्तिस्विशेषः। तदेव विजातीयव्यावृत्तिमपेक्ष्याभेदे वेनोपात्तं सामान्यमित्युच्यते। ततः सामान्यविशेषयोर्वस्तुत एकत्वात्।
कृतकत्वानित्यत्वयोरिवाव्यभिचारः। शब्दव्यापारभेदात्तु केवलं वविच्छाब्दी
प्रतिपत्तिः क्वचिदार्थीत्युच्यते। तिवितं तस्मादयं पुरुषः। गवाविशब्धप्रत्मुपस्थापितङ् गवादिशब्दसन्निधापितमर्थमर्थकियाश्रयं। अर्थान्तरस्य सामान्यस्योपन्यासेन
भेदसा मान्याकारत्या द्विमुला बुद्धिर्यस्य स तथोक्तः। योस्य गवावेरात्मा
स्वभावः। अनन्यभावसाधारणस्स एव स्वभावः शब्दचोदित इति वक्ष्यमाणेन
सम्बन्धः। यमर्थं सास्नादिमन्तं पुरस्कृत्यालम्बनीकृत्य विशिष्टार्थकियार्थी। तमेवाह।
यथेत्यादि। यथा गोर्वाहदोहादावर्थी गामधिकृत्य प्रवर्त्तते। अन्यसम्भविन इति
गोरन्यस्मिन्तवे सिक्भविनोर्थस्यार्थी गां पुरस्कृत्य न प्रवर्त्ततं इति वाक्यार्थः
समर्थनीयः। कोर्थोन्यसम्भवीत्याह। यथा युद्धप्रवेश इति। यथास्विमिति यस्य
यः शब्दो वाचकः। न द्रव्यत्वादि सामान्यं। खोदितमिति लिञ्जविपरिणामेन
सम्बन्धः। तच्योदनया गवादीनां गवादिशब्दैश्चोदनया। तदेल्यर्थकियार्थनः

तद्वचनं तदा प्राप्तुमनभिष्रेतत्वात्, गवादिसमावेद्यात्, तदात्म<sup>3</sup>भूतानां **धननुग-**मात्मतया तत्रानुभयरूपत्वात्।

तमेव भावं तत्रेव च प्रकारैः पर्यनुशृंक्ते । तस्य भेदेऽपि व्रव्यत्वाद्यभेदोऽस्यार्थः बाधक एव । सर्वत्र व्यावृत्तिलक्षणस्य च सामान्यस्य स्वभावभेदाभ्युपगमात् ।

स्वभावभूतस्य सामान्यस्याभेद इत्युक्तम् । स्वात्मनैवाभेदे तिम्नवन्धनिक्यार्थी समं द्वयोरिव प्रवर्त्तेत, एकोऽिव तद्भावत्वात् । तस्य हि धर्चिक्याकारित्वे तद्वन्य-स्यावि तत् तुल्यमिति सोऽिव किन्न करोति ?

तदेवाह । तमेवेत्यादि । तमेव चानन्यसाधारणम्भावमर्थिकियार्थी पुरुषो भेदाभेदप्रकारः पर्यनुपुङ्कते । अन्या पो ह वा दि नोपि व्यावृत्तिलक्षणो द्रव्यत्वा- द्यभेदः स्वलक्षणानामिष्टस्ततोऽत्यन्तभेदो विशेषाणां विरुद्ध इत्यत आह्2 । तस्यत्यादि । तस्यार्थिकियाकारिणोर्थस्य भेवे प्रकृत्या स्थिते सति व्यावृत्तिलक्षणो द्रव्यत्वाद्यभेदोस्य विशेषस्याबाधक एव । तस्य कल्पितत्वात् । तस्मात् पारमार्थिको भेदः । स्वलक्षणानामुपकल्पितमेकत्वमनेन च प्रकारेण भेदाभेदाविशिष्टा- वस्माकं (।) तदेव दर्शयन्नाह । सर्वत्रेत्यादि । स्वभावेन भेदः स्वजातीयविजातीयात् । सामान्यस्य च व्यावृत्तिलक्षणस्याभ्युषगमाविति सम्बन्धः ।

न व्यावृत्तिरूपेण सामान्येनाभेदः किन्तु वस्तुभूतेनैवेति चेदाह । स्वभावभूतस्येत्यादि । वस्तुभूतस्य सामान्यस्याभेद इति व्यक्तिभ्योनर्थान्तरत्वे । उक्तमिति सामान्यादव्यितरेकाद् भेदानामैक्यं । भेदवदेव वा सामान्यस्याप्यनेकत्वमित्युक्तं प्राक् । न सामान्यद्वारेण भेदानामैक्यमित्युच्यते । किन्तु योसौ विशेषकैस्तेनैवाभेद इत्याह । स्वात्मनैवेत्यादि । स्वेनैव विशेषरूपेण गवाहवादीनामभेदे
तद् गोद्रव्यं निवन्धनं यस्या अर्थकियाया वाहदोहादिलक्षणायास्त्यार्थी पुष्यः
(1) समित्युभयत्राप्यवसितगवादिभावः । द्वयोरपीति गवि चाहवे चैव । यस्मादेकीय हि कारणत्वेनाभिमतो गोपदार्थस्तामर्थकियाम्बाहदोहादिस्वभावां ।

<sup>123</sup>b प्रवृत्तिकाले । प्राप्तुमनिभिष्नेतत्वाद् द्रव्यत्वादिसामा<sup>7</sup>न्यस्येति । विभिन्तिविप-रिणामेन सम्बन्धः । कस्मात् पुनर्गवा दिशब्देन द्रव्यत्वादिसामान्यं चोदियितुं ना-भिष्रेतिमित्याह । गवादिसमावेशाद् गवादिशब्दस्य गवादौ लोके संकेतितत्वात् । गवादिस्वभावत्वाद् द्रव्यत्वादिसामान्यस्य गवादिचोदनयाऽभिधानमिति चेदाह । तदात्मभूतानां चेति । गवादिस्वभावानां द्रव्यत्वादिसामान्यानां गवादिवदेवा-नन्वयेन हेतुना तत्रेति तस्य गवादिभेदस्य । अनुभयक्ष्यत्वादसामान्यविशेष-रूपत्वादेवेति यावत् । ततश्च विशेष एव चोद्यते ।

### ग. जैनमतनिरास:

# पतेनैव यदहोकाः किमप्यश्लीलमाकुलम् ॥ १८३॥ प्रलपन्ति प्रतिक्रितं तद्प्येकान्तसम्भवात् ।

विगंबराणां इदं च किमप्ययुक्तं भ्रव्लीलमहेयोपोदेयमपरिनिष्ठानात् ग्राकुले स्याबुद्दो दिश्व न स्यादि"ति थिरुक्तं तेऽपि एतेनैव प्रक्षिप्ताः। भावेनैव 4742 एकान्तभेवात्।

तबन्बये बा----

तत्स्वंभावत्वात्तवर्यं कियाकरणस्वभावत्वादेव करोति। तदन्यस्यापि तस्माद् गोद्रव्यादन्यस्याप्यश्वस्य तद्वाहदोहादिकरणस्वभावत्वन्तुस्यमिति सोप्यश्वः णोसाष्यामर्थक्रियां किन्न करोति ॥०॥ (१८२–८३)

एतेनैवेति सर्वस्यार्थस्य भेदसाधनेन । अहीका नग्नतया निर्लञ्जाः क्ष प ण काः । अयुक्ताभिधानस्य कुत्सितत्वात् किमपीत्याह । अश्लीलङ्ग्राम्यं । सर्वः सर्वस्वभावो न च सर्वः सर्वस्वभाव इति यत् प्रलपन्ति प्रतिक्षिप्तन्तविप तस्मावेकान्तसम्भवात् । एकस्यैवान्तस्यात्यन्तभेदप्रकारस्य सम्भवात् । (१८३–६४)

ननु दि ग म्ब रा णां सर्वं सर्वात्मकं न सर्वं सर्वात्मकिमिति नैतर्द्शनन्तित्किमर्थं-मिदमा चा यें णो च्यते।

सत्त्यं (।) यथा दर्शनन्त्व "त्यन्तभेदाभेदौ च स्थातामि" (१।१७८) त्यादिना पूर्वमेव दूषितं।

यत्पुरनरेतदुक्तं<sup>7</sup>(।)तद्यथा कटकेयूरादिषु सुवर्ण्णप्रत्ययस्यानुयायिनस्सद्भा- 1242 वास्सुवर्ण्णत्वसामान्यं कल्प्यते । तथा घटपटादिषु द्रव्यत्वादिप्रत्ययस्यान्वयिनः सद्भावाद् द्रव्यत्वसामान्यमेकं किन्नेष्यते । न चेष्यतेऽभिन्नप्रत्ययसद्भावेषि तथा कटककेयूरादिषु सामान्यकल्पना माभूदित्येवम्परमेतत् ।

स्याद्रुष्ट्रो दिष । द्रव्यादिरूपतयैकत्वात् । स्यान्न दिघ उष्ट्रावस्थातो दध्य-वस्था<sup>1</sup>या भिन्नत्वात् । अश्लीलमित्यस्य व्याख्यानमयुक्तमिति । तस्यायुक्तत्वात् । विद्वज्जनायोग्यतया ग्राम्यमिति भावः । अश्लीलमित्यस्य ग्राम्यपर्यायत्वात् । अहे-योपादेयमिति । अत्याज्यमग्राह्यञ्च । कस्मादपरिनिष्ठानात् । यदि हि किंचित्सुख-साधनत्वेन निश्चितमन्यच्च दुःखसाधनत्वेन तदा यथाक्रमं हेयमुपादेयं वा स्यात् । तच्च नास्ति यतः सर्वस्य सर्वस्वभावत्वं (।) न च सर्वस्य सर्वस्वभावत्वं । अत एवाकुक्षमेकस्यापि स्वभावभेदस्य गृहीतुमशक्यत्वात् ।

# सर्वस्योभयरूपत्वे तिहरोषनिराकृतेः ॥१८४॥ बोदितो द्धि खादेति किमुष्ट्रन्ताभिधावति ।

एवं उच्ट्रोऽपि स्याब् दिष । नापि स एव उच्ट्रः, येनाऽन्योऽपि स्यावुच्ट्रः, तथा वध्यपि<sup>2</sup> स्याबुच्ट्रः । नापि तदेव दिष, येनान्यत् स्याब् दिष ।

तवनयोरेकस्यापि वा कस्यचित् तब्रूपाभावस्य श्वाभावात्, श्रतव्भाविनो वा स्वानियतस्य बाभावात् । कस्यचिद् विशेषस्य<sup>3</sup>।भावेन दिध खादेति बोक्त उष्ट्रमेव भुञ्जीत ।

श्रयास्त्यतिशयः कश्चिद्येन भेदेन वर्त्तते ॥१८५॥

एतदुक्तम्भवति । यदावस्थातद्वतोस्सर्वातमनाऽभेदोवस्थानात्तु परस्परम्भेदस्त-दायन्दोषस्तदाह । तदन्वये वेति । तस्य स्वभावभेदस्य परस्परान्वये वा । दघ्या-दिस्वभावस्य द्रव्यस्योष्ट्रादिषु तादात्म्येनानुगमादिति यावत् ।

सर्वस्यो अध्यक्षपत्वं। उभयग्रहणमनेकत्वोपलक्षणार्थन्तस्मिन् सति तद्वि-शषस्य उष्ट्र उष्ट्र एव न दिध। दिध दध्येव नोष्ट्र इत्येवं लक्षणस्य निराकृतेः। दिध खावेत्येवं चोदितः पुरुषः किमुष्ट्रं खादितुं नाभिध।वितः। उष्ट्रोपि दध्यभि-न्नाद् द्वव्यत्वाद् अव्यतिरेकात् स्याद् दिध। नापि स एवेति। उष्ट्र एवोष्ट्र इत्ये-कान्तवादः। येनान्योपि दध्यादिकः स्यादुष्ट्रः तथा दध्यपि स्यादुष्ट्रः। उष्ट्राभिन्नेन द्वव्यत्वेन दध्नस्तादात्म्येनाभिसम्बन्धात्। नापि तदेवेति दध्येव दिध। येनान्य-द्वप्युष्ट्रादिकं स्याद् दिध। एतेन सर्वस्योभयक्षपत्वं व्याख्यातं।

तिहक्षेषितराकृतेरित्येतवनयोरित्यादिना व्याचघ्टे। उभयथापि दध्युष्ट्रविशेषः स्यात्। दिवक्षपाभावो वोष्ट्रे स्यात्। उष्ट्ररूपं वा दध्यसम्भवि यद्युष्ट्रस्वरूप एव नियत्रिम्भवेत्। एवं दध्नोपि वाच्यं।

आद्यस्य तावदसम्भवस्तिदित्यादिना कथ्यते । तदेवमनेकयोर्देष्युष्ट्रयोनं किन्चिद् विशेष इति सम्बन्धः । एकस्यापीति दध्न उष्ट्रस्य वा कस्यिषत् तद्रुपाभावस्येति । उष्ट्ररूपाभावस्य दिधरूपाभावस्य चाभावात् ।

द्वितीयस्यापि प्रकाराभावमाह । स्वरूपस्येत्यापि । अतद्भाविनो दध्यमाविन उष्ट्रस्वरूपस्य । उष्ट्राभाविनो $^6$  वा दिधस्वरूपस्य । स्विनयतस्य उष्ट्रस्वभाव-नियतस्य । दिधस्वभावनियतस्य चाभावात् (१८४–८५)

अधास्ति दध्युष्ट्रयोरतिशयः कश्चिद् येनातिशयेन दिध खादेति चोदितः पुरुषो भेदेन वर्तते । उष्ट्रपरिहारेण दध्न्येव प्रवर्तते ।

एतदुक्तम्भवति । यथा दध्युष्ट्रयोः परस्परं स्वरुपम्भिन्नन्तथा द्रव्यपर्याययो-

## स एव दिध सोऽम्यत्र नास्तीत्यनुभयं परम्।

प्रधानयोरस्ति कश्चिवतिशय<sup>4</sup>ः यवत्र तथा चोवितः क्षीरविकारे वध्न्येव प्रवर्तते नान्यत्र। प्रतिशयोऽर्यक्रियाप्रियवृत्तिविषयः, स एव तत्कलविशिष्टो-पादान<sup>5</sup>भावेन लक्षितस्वभावो हि विधस्वभावत्वात्। तावृशस्वभावः स च नान्यत्र, प्रविनः प्रवृत्यभावात्।

तस्मात् तत्र<sup>े</sup> उभयस्यभावाभाव इत्येकान्त<sup>6</sup>वादः । ग्राम् च---

### ५--- भ्रडद-चिन्ता

## सर्वात्मत्वे च सर्वेषां भिन्नौ स्यातां न धीध्वनी ॥१८६॥

लंक्षणभेदाद् भेदो यदीष्यते तदा स एव स्वरूपातिशयो दिश्व। स चान्यत्रोष्ट्रे 124b नास्ति। नापि द्रव्यत्वं दध्यादिव्यतिरिक्तं प्रतिभासते। इत्यनेन द्वारेणानुभयं सामान्यविशेषरिति सर्वम्वस्तु। परं केवलं। एकत्वन्तु किल्पतं। अनयोरिति दध्युष्ट्रयोः। तथा चौक्ति इति दिध खादेति चौदितः। क्षीरिक्कारो दिख। नान्यत्रेत्युष्ट्रे। स एवातिशयो दिख। किम्भूतः (।) अर्थक्रियाध्यत्रवृत्तिविष्यः। दिधसाध्यार्थिक्रया तया योर्थी पुरुषस्तस्य प्रवृत्तिविषयः (।) किङ्कारणं (।) तत्फ-लेल्यादि। दिधसाध्यं फलं तदेव विशिष्यतेन्यस्मादिति विशेषः। तस्योपादान-भावो हेतुभावस्तेन लक्षितः स्वभावो यस्य वस्तुनः। तदेव दक्षीति कृत्वा। स च तावृश्च इत्यनन्तरोक्तो दिधस्वभावः। अन्यत्रेत्युष्ट्रे। कस्माद् (।) दध्यांचनस्त-त्रोष्ट्रे प्रवृत्यभावात्। (१८५-६)

सर्वात्मत्व<sup>2</sup> इत्येकरूपत्वे सतीत्यर्थः। भिन्नौ नियतार्थो। श्रीष्वनी। ज्ञानं शब्दश्च। तवभावाव् भिन्नबुद्धिशब्दाभावात्। भेदानां संहारवादस्य। एकी-करणवादस्यासम्भवः। भेदेन गृहीतयोः श्रुतयोदां। एकत्वेनोपसंहारो निर्देशः। स्याबद्धो वश्रीत्यादि।

सोयिमत्यादिना व्याचष्टे। क्विचिदिष दध्न्युष्ट्रे वा प्रतिनियतमेकमाकारम-पद्यन् कथं बुद्ध्याधिमुच्येता व्यानिति सम्बन्धः। किम्बिशिष्टया बुद्ध्येत्याह। असंमृष्टित्यादि। असंमृष्टोन्याकारो यस्मिन्नर्थे स तथोक्तः। स यस्या बुद्धेरस्ति सा संसृष्टान्याकारवती। विभक्तार्थमाहिष्येवेति यावत्। अभिरूपेद्वा कथं। प्रत्यर्थं प्रति(नि)यतसंकेतेन ध्विमनेत्याकूतं। कस्मान्नाधिमुच्येतेत्याह।

### भेदसंहारवादस्य तदभावादसम्भवः।

तदभावाद् सम्भवकल्पनेच्छा कथमिव ताड्याची शब्दो येन प्रत्यास्यायेत । 474b विश्वकरमानां योऽविषयः, न हि स एव शब्दोः । तेषु शब्दप्रवृत्तिः केन बाध्येत ?

### (१) श्राप्तशब्दविन्ता

ग्रवाच्योऽर्थो न बुद्धघुषलब्यः । सम्बन्धस्यापि स्वरूपेणानभिधा<sup>1</sup>नमुक्तन् । ग्रभिधाने हि सम्बन्धित्वेन बुद्धघुपस्यानात् यथाभिप्रायमप्रतीतः ।

तत् प्रतीयमानोऽपि सम्बन्धिरूप एवेति स्वस्वरूपेण नाभिषीयते। तस्मा<sup>9</sup>-स्नाभाववत् सम्बन्धेऽपि प्रसंगः\*।

ग्रपि च । भ्रभावाभिधेयवादिनं प्रति प्रतिविदधन् भ्रमुवाणः कथं प्रतिविद-ध्यात् ? भ्रत्रापि शब्दे कथमभावोऽनुक्तः<sup>8</sup>?

ग्रथाभावमेव नेच्छ्रति तेनावचनम्। सदेवाभावो नास्तीति कथम्?

विभागाभावाय् भावानामिति । तत्संहारवाद इति भेदसंहारवादो न स्यात् (।) स्यादुष्टः स्याद् दधीत्यादिकः।

अथ पुनरसंसृष्टौ दध्युष्ट्रौ प्रतिपद्य संहरेत्। स्यादुष्ट्रः स्याद् दधीति। तवाच्येकरूपसंसगिष्या। उष्ट्ररूपेणैव दिधरूपेणैव वा संसर्गिण्या बुद्धेरसंसृष्टाकारप्राहिष्या क्विचिदुष्ट्रे दधिन च। प्रतिनियमात् तत्प्रतिभासभेदकृत एव तयोर्दध्युष्ट्रयोः
स्वभावभेदोपि। एकानेकेत्यादि। प्रति<sup>5</sup>भासभेदस्यानेकव्यवस्थितिविषयः।
एकव्यवस्थितिः प्रतिभासभेदस्येति योज्यं। भिन्नप्रतिभासविषयौ च दध्युष्ट्रौ तथा
च सति नैक उष्ट्रो दिध वा तदुभयरूपः तदुभयन्दध्युष्ट्रात्मकं रूपं यस्येति विग्रहः।
मिथ्यावाद एव स्या द्वा दः।।।। (१८६-८७)

भेदलक्षणमिति व्यावृत्तिलक्षणम्बिजातीयव्यावृत्तान्येव स्वलक्षणानि सामान्य-मित्यु<sup>6</sup>च्यन्ते । प्रकृत्या स्वभावेन । आदिशब्दादुदकाद्याहरणाद्येकफलाः ।

भवतु नामेत्यादिना चा चा र्यः पराभिप्रायमाशंकते । भावानाम्बस्तूनां स्वभावभेदः स्वभावे नैवान्यस्माद् व्यावृत्तिः । तत्रेति निरुपाख्येषु (।) कथं स्वभावभेदविषया व्यावृत्तिविषयाः शब्दाः ।

1252 नन् निरुपारुयेषु शब्दानां प्रवृत्तिरेव नास्ति तित्कमर्थमिदमाशंकितिमि<sup>7</sup>ति कदाचित् परो बूते। तिन्निराकरणार्थमाचार्यः प्राहः। तेष्ववश्यं शब्दप्रवृत्या भाव्यः। ये तु न चान्यापोहवादिना शक्यम्वक्तुन्नैव निरुपारुयेषु शब्दानां प्रवृत्तिरिति। यतस्तेष्ववश्यं शब्दप्रवृत्त्या भाव्यमिति चोदको बूत इति व्याचक्षते। तेषामनेन क्रमेण देशकालनिषेध एव सर्वभावेषु क्रियते। तथा सम्बन्धस्य स्वरूपणामिधानमुक्तं।

<sup>\*</sup>Bam.po drug.pa=पळमाहिकम्।

यत् पुनर्श्वनिषेभेऽनर्थकशस्याभयोगात् निर्विषयस्य नओऽप्रयोग इत्यु<sup>4</sup>शरं

एवं यत्पुनरेतत् तदर्थं<sup>1</sup>निषेभेऽनर्थंकशब्दाप्रयोगात्। निर्विषयस्य नञ्जोऽप्रयोग इत्यत्रोत्तरम्बक्ष्यत इत्यादि ग्रन्थो वक्ष्यमाणश्चोदकाभिप्रायेणावाचकः स्यात्।

तस्मादा चा में एव निरुपाख्येषु शब्दप्रवृत्ति समर्थयते "तेष्ववश्यं शब्दप्रवृत्त्या भाव्यमित्या"दिना ग्रन्थेन । कस्मात् (।) कथंचिज्ज्ञानशब्दविषयत्वेनाव्यवस्थापितेषु निरुपाख्येषु सर्वत्रार्थे विधिप्रतिषेधे वा योगात् । यदि क्वचिदसत आकारस्य निषेधे ज्ञानाभिधाने स्याता । तदा निषद्धाकारपरिहृतेर्थे विधिः स्यात् । तथा चेति विधिप्रतिषेधो आश्रयो यस्य व्यवहारस्य स तथोक्तः । तमेव व्यवहारभावमुष्णेत्यादिनाऽह । उष्णस्वभावोग्निरित्यन्वयाश्रयो व्यवहारः । नानुष्ण इति व्यतिरेकाश्रयः । अयमप्यतिप्रसिद्धो लोकव्यवहारो न स्यादित्यपिशब्देनाह । उष्णव्यवस्था ह्यनुष्णव्यवच्छेदेन (।)

तस्य चानुष्णस्योष्णाभावलक्षणस्य कथञ्चिद् व्यवस्थानात् कथन्तद्व**धवच्छेदे**-नोष्णं व्यवस्थाप्येत । तदाह । स्वभावान्तरेत्यादि । उष्णाभाव एवोष्णस्वभावा-दन्तरम्विलक्षणन्तद्विरहरूपेणेति स्वभावान्तरमुक्तं । अत एवासत इत्येतद् घटते ।

नन् स्वभाविवशेषः स्वभावान्त्र<sup>4</sup>रन्तस्य कथंचिदपि विकल्पबृद्धेः शब्दस्य च विषयत्वेनाव्यवस्थापनात् । सर्वथानुष्णस्याप्रतिपत्तेरनिश्चयात् तद्वयवच्छेदलक्ष-णस्याग्निस्वभावस्याप्रतिपत्तिरनिश्चयः । यथाग्निस्वभावस्यैवं सर्वस्य पदार्थस्य । ततो व्यामृद्धमनिश्चितस्पं जगत् स्यात् ।

स्यादेतत् (।) न तत्र वह्न्यादौ कस्यचिदसतो निषेधो येनाभावेप्यवश्यं प्रवृत्त्या भाव्यमिति चोद्यते। किन्त्वनुष्णं स्पर्शास्यं सदेव वस्त्वेव। अग्नेश्चार्यान्तरं निषिध्यत इति।

कथिमत्याद्या चा र्यः। सदेवेति वचनात् सत्त्वमिष्टः। निषिध्यत इति वचनादसस्वर्मेकं च कथं सदसन्नामः। नेत्यादिना परः परिहरति । तत्राग्नावनुष्णं नास्तीत्यनेन सर्वत्रानुष्णमसदिति बूमः। एवं ह्युच्यमाने सत्त्वं प्रतिज्ञाय पुनः सर्वत्र सस्विनिषेधे सदसस्वमेकत्र प्र<sup>8</sup>तिज्ञातम्भवेत्। केवलन्तत्र त्वग्नावनुष्णन्नास्तीति बूमः। तत्तरचान्यत्र सतोन्यत्रासस्वमिवरुद्धं। अयमेव च देश ह् (?) इत्याहः। इह नास्तीति देशस्य निषेधः। इदानीन्नास्तीति कालस्य। अनेन प्रकारेण नास्तीति धर्मस्य। धर्मिणो निषेधः। कस्मात् (।) तन्तिषेधे धर्मिणो निषेधे। तिश्वयस्य धर्मिविषयस्य शब्दस्य निविषयत्या प्रवृ<sup>7</sup>स्यभावात्। ततस्च धर्मिशब्दाप्रवृत्तेरनिर्दिष्टो विषयो 125

यस्य नबस्तस्याप्रयोगात् । इदिमहं नास्तीत्यवश्यमिदमाद्भिपदैविषयः प्रतिषेषस्योः पस्थाप्योन्यथा किम्बिषयोयं प्रतिषेध इत्येवं स न ज्ञायते । एतच्च सर्वे मुःद्यो त क रादीनाम्मतमुपन्यस्तं ।

सोपीत्या चार्यः । तत्रापीत्या चार्यः । तत्रापीत्यादिदेशकालधर्मनिषेधेन देशादीनां निषेधः सत्त्वात् । आदिशब्दात् कालस्य प<sup>1</sup>रिग्रहः । व्यक्तिभेदाद् बहुवचनं । नार्थस्येति धर्मस्य । क्वचित् सत्त्वादेव । न त्वर्थशब्देन धर्मिणो निर्देशः । परेणापि धर्मिनिषेधस्यानिष्टत्वात् ।

स्यादेतन्न देशादिनिषेधः क्रियते नाप्युष्णस्य निषेधः। किन्त्वनुष्णेन सहाग्नेर्यः सम्बन्धस्स निषिध्यते।

निष्वित्याद्या चार्यः। तिष्विषेषेपीति सम्बन्धनिषेषेपि तुल्यो दोषः। धर्मिमवत् सम्बन्धस्याप्यनिषेधात्। तदेवास<sup>2</sup> स्(?) तीत्यादिना साधयति। असति सम्बन्धं शब्दाप्रवृत्तिः। आदिशब्दादनिर्दिष्टिबिषयस्य नबोऽप्रयोगात्। अथवा तुल्यो दोषः(।) कथं। निषेधादसित यो निषेधस्तस्य त्वयैव निषेधादिति व्याख्येयं। कथं निषेध इत्याह। असतोत्थादि। असतो वास्येति सम्बन्धस्य निषेधे। तद्वत् सम्बन्धवत्। धर्मिणोपि निषेधः।

नेत्यादि परः। सम्बन्धो नास्तीत्येव स्वशब्देन न वै सम्बं<sup>3</sup>न्धस्य निषेधः।

एतदुक्तम्भवति । यथा सम्बन्धस्य स्वशब्देन स्वरूपेणाभिधानन्नास्ति तथा निषेधेपि । तदेवाह । किन्तिहि नेह प्रदेशे घटो (।) नेदानीं काल इत्येवं प्रतिषेध्येक्तौ सत्या । नानेन देशेन कालेन वास्य घटस्य सम्बन्धोस्तीति प्रतीतिः । तथा नैवन्नाऽनेन प्रकारेण घटोस्तीत्युक्तौ नैतद्धर्मा घट इति प्रतीतिः । तथेत्येवं प्रतीतौ सत्यां ।

तथापीत्या चा<sup>4</sup> र्यः। नेदानीमित्यादिनापि कथ सम्बन्धो निषिद्धो यावदस्य पुंसः सम्बन्धो धर्मो वा नास्तीति मतिर्भवति। नेह नेदानीमिति प्रतिषे**षे सम्बन्धो** नास्तीति मितः। नैविमिति प्रतिषेषे धर्मो नास्तीति मितिः।

ननु धर्मनिषेधोऽपि सम्बन्धनिषेध एव। धर्मधर्मिणोः सम्बन्धनिषेधात्। सत्यं। सयोगसमवायलक्षणसम्बन्धभेदात्तु सम्बन्धो धर्मो वेति भेदेनोक्तं । न नास्यास्सम्बन्धो नास्तीति मतेः कथंचिद् भावे सम्बन्धादिसत्तायां सम्भवः। कस्मादभावेष्वत्यादि। तथाशब्दो यथाशब्दार्थमाक्षिपति। यत्तदोनित्याभि-सम्बन्धात्। सत्सु देशादिषु यथा नास्तीति बुद्धेरभावः। सत्स्वभावबुद्धेविरोधात्। तद्वदभावेषु। असति बुद्धिप्रवृत्तेरनभ्युपगमात्। तस्मात् सम्बन्धाभावप्रतीतेः सकाशाश्रायमिहेत्याद्या प्रतीतिः । सा तदभावे सम्बन्धाभावप्रतीत्यभावे न स्यात्

यद्वा सेति सम्बन्धाभावप्रतीति:। तदभाव इति सम्बन्धाभावे। प्रतीतौ वा तवभावस्य सम्बन्धाभावस्य। तादुशी सम्बन्धाभावप्रतीतिस्सा विद्यते यस्य पुंसः। तस्य यथाप्रतीतिमतः। तत्प्रभवास्सम्बन्धाभावप्रतीतिजन्मानस्सम्बन्धाभाव-विषया: शब्दा: केन वार्यन्ते । विकल्पानाम्बि वय: सम्बन्धाभावो न शब्दा- 126a नामिति चेदाह। स एव हीत्यादि। यो न वितर्काणाम्विषयः स एव न शब्दा-नाम्बिषयः । विकल्पविषयस्त्ववध्यं शब्दविषय इत्यर्थः । ते चेत् प्रवृत्ता इति वितर्का:।

ननु पुरोवस्थिते नीलादौ नीलमित्यादिविकल्पः। स्वलक्षणविषयो न च स्बलक्षणं शब्दवाच्यमित्याह। न हीत्यादि। अवाच्यमर्थमिति स्वलक्षणं। विक-ल्पा<sup>1</sup>धिकाराद् विकल्पबुद्धयो गृह्यन्ते । समीहन्त इत्यालम्बन्ते । सामान्याकारैव सदा विकल्पबुद्धिर्यापि सन्निहिते स्वलक्षणे। सविकल्पनिर्विकल्पयोस्तु यौग-पद्यादिभमान एष मन्दमतीनां विकल्पः स्वलक्षणाकार इति (।) विचारितं चैतत्. प्रमाणविनिक्चये शास्त्रकारेणेति नेह प्रतन्यते।

नन् यदि विकल्पबुद्ध्या विषयीकृतत्वात् सम्बन्धाभावो वाच्यः। एवन्तर्हि सम्बन्धोपि वाच्यः स्याद् विकल्पबृद्ध्या विषयीकृतत्वाद्(।) अथेष्यत एव । कथन्त-ह्यांचार्य दि इना गे न नस्यावाच्यत्वमुक्तमित्याह । सम्बन्धस्येत्यादि । स्वेन रूपेणेति सम्बन्धरूपेण (१) सम्बन्धिनं सम्बन्ध इति परस्परापेक्षालक्षणम्भावमात्रमद्रव्यभूतः सम्बन्धस्य स्वभावः। तेन च रूपेण तस्याभिधायकः शब्दो नास्ति। सम्बन्धशब्दो हि तस्याभिधायक<sup>3</sup> एप्टब्यः स च प्रयुक्तः कयोरित्याक्षिपति । तत्र राजपूरुषयोः सम्बन्ध इत्युच्यमाने राजपुरुषयोरित्यस्य व्यतिरेकस्य हेतुः सम्बन्धस्तदा स सम्बन्धः सम्बन्धिरूपेण प्रतीयते। तदाह। अभिभानेन सम्बन्धिरवेनेत्यादि। राजपुरुषयोः सम्बन्ध इत्यभिधाने राजपुरुषाभ्यां परस्परसापेक्षाभ्यां निष्कृष्ट-रूपस्यैव सम्बन्धस्य सम्बन्धित्वेन ब्<sup>4</sup>द्वावुपस्थानात् । यथाभिप्रायमप्रतीतः । राज्ञः पुरुष इति परस्परापेक्षालक्षणस्मम्बन्धो यथा ज्ञातुमिष्टस्तेन रूपेणाप्रतीतिः। तिदिति तस्मादयं सम्बन्धः प्रतीयमानोपि सम्बन्धशब्दात्। यथोक्तविधिना सम्ब-न्धिक्ष एवेति न सम्बन्धेनाभिधीयते । तस्मान्नाभाववत् सम्बन्धेपि प्रसंग इति सम्बन्धाभावो यथा बृद्धया विषयीक्रियत इ<sup>5</sup>ति वाच्यः प्रसक्तो नैवं सम्बन्धेपि वाच्यत्विमत्यर्थः। सम्बन्धाभावो हि स्वेन रूपेण बुद्ध्या विषयीकियते। शब्दे-नापि तथैवाभिधीयते । सम्बन्धस्तु स्वरूपेण गृह्यते । नाप्यभिधीयते । सम्बन्धि-रूपापन्नस्यैव विषयीकरणादिभधानाच्च। तथा चाह।

असत्त्वभूतस्सम्बन्धो रूपन्तस्य न गृह्यते।

### तस्मादभावेषु शब्दाः सन्ति । तेषु कथमभावभेद इति चेत् । तत्रापि---

नाभिधानं स्वरूपेण सम्बन्धस्य कथञ्चनेति।

तस्मात् स्थितमेतद् विकल्पविषयोवश्यम्वाच्य इति । ततश्च यदि नास्ति सम्बन्ध इति मतिस्तदा तत्प्रभवोपि शब्दः प्रवर्त्तत एव । तथाचाभावविषयः शब्द आपतित एव ।

अथ माभूदयन्दोष इति सम्बन्धस्य नास्तीति बुद्ध्या विषयीकरणं नेष्यते। नेह घट इत्यत्र कस्य निषेधो (।) न तावद् देशादेस्तस्य सत्त्वात् (।) न सम्बन्धस्य 126b तद्भावस्याग्रहणादि ति यत्किञ्चिदेतत्।

अपि चाभावसभिषयं यो इते तं बुवाणं प्रति अयमभावानभिष्ठानवादी अभावो न वाच्य इति प्रतिविद्यन् प्रतिक्षिपश्चबुवाणः कथं प्रतिविद्यात् । न ह्यभाव- शब्दमुच्चारयता अभावस्य वाच्यत्वं शक्यं प्रतिपादियतुं । अथेच्छत्यभावस्य . वचनन्तदा वचने वास्याभावस्याभ्युपगम्यमाने कथमभावोनुकतः (।) उक्त एव । अभावो न वाच्य इत्योनेनैवाभावशब्देन तस्योक्तेः । अथ परेणाभावस्य वाच्यत्वं यदुच्यते तदनुवादेन निषेधः कियते (।)

नाभावो बाच्यस्तेनादोष इति चेत्।

नन्वनुवादेपि किमभावस्य वाच्यता न भवति येनैवमुच्यते । तस्मादिष्टस्यै-वाभावस्य वाच्यता । स्वभावो नैवास्ति तेनासत्त्वादवचनमभावस्यति चेदाह । अथाभावमेवेत्यादि । तेनेत्यभावस्यासत्त्वेन । इदानीमित्यभावस्यासत्त्वे तदेवाभावो नास्तीति वचनं कथं । अभावो नास्तीत्यस्यैवाभावशब्दस्य प्रयोगो न स्यात् (।) कथञ्च न स्यादभावस्यैवानभ्युपगमात् । अभावो ह्यस्य वाच्यः स च नाभ्यु-पगम्यते । परपरिकल्पितस्याभावस्य प्रतिषेध इति चेदिष्टस्तावदभावविषयः शब्दः । तस्मात् कथंचिदभावव्यवहारं प्रवर्त्तयताऽवश्यमभावविषया आविष्यदा एष्टव्याः ।

यत्पुनरेतदुक्तम् (।) अर्थनिषेषे सत्यनर्थकशब्दाप्रयोगात् कारणान्निविषयस्य नक्षोप्रयोग इत्यत्रोत्तरम्बक्यते ।

''अनादिवासनोद्भूतविकल्पपरिनिष्ठत'' (१।२०७) इत्यादिना । तस्मादित्युपसंहारः । इयता च ग्रन्थेन यदुक्तन्तेष्ववश्यं शब्दप्रवृत्त्या भाव्य-मिति तदेवाचा यें ण समिथितं ।

अत्र परः प्राह । यद्यभावेष्वपि शब्दास्सन्ति तेष्व<sup>4</sup>भावेषु कवं स्वभावभेवः शब्दप्रवित्तिहेतुर्येनापोहविषयत्वमभावप्रतिपादकानां स्यात् ।

#### तद्भावाद्सम्भवः।

रूपाभावादभावस्य शब्दा रूपाभिघायिनः ॥१८७॥ नाशंक्या एव सिद्धास्ते व्यवच्छेदस्य वाचिकाः।

शब्दानां बस्तुच्यापारेषु कि रूपमिभधेयमाहोस्बिद् भेद इति शक्का स्यात्, ग्रभावस्तु विवेकलक्षण एव । निर्निमित्तीकर्त्तंब्यस्य कस्यचिव् रूपस्य ग्रभावात्, तद्भावेऽभावायो<sup>6</sup>गाव् वा भावस्य तल्लक्षणत्वाव् वा।

तेन तस्मिन्नेव वस्तुनि विवेकः। ते हि तथाभावस्थापिनः शब्दाः कि विवेक-विवयतया अप्रतिशरणा इत्याशङ्कारी। तस्मात् सर्वे शब्दा विवेकविषया विकल्पाश्च 4752 सिद्धाः । तेन एकबस्त्वनुसारिणोऽपि यथास्वं विशेषभेदैरुपकल्पिता<sup>1</sup> विशेषभे-

अत्रोत्तरमाहा चा र्यः। तत्रापीत्यादि। रूपाभावादिति स्वरूपाभावादभावस्य। रूपाभिषायिनः स्वभावग्राहकाः शब्दा नाशंक्या एव । यतस्ते शब्दा अभावविषया व्यवच्छेदस्यान्यापोहस्य वाचकाः सिद्धा एव।

एतदुक्तम्भवति (1) अभावविषया<sup>5</sup>णां शब्दानां भावस्वरूपाग्राहकत्वा-द्पोहविषयत्वन्तथा भावविषयाणामपि शब्दानाम्भावस्वरूपाग्राहकत्वादपोहविष-यत्वमेव (।) केवलं केचिच्छब्दा भावाध्यवसायाद् भावविषयाः केचिदभावाध्य-वसायादभावविषया उच्यन्ते। वस्तुनि वृत्तिव्यापारो येषां शब्दानान्तेषां कि रूपमिभवेगं विधिरूपेण वस्तुपाह्ममाहोस्विद् भेदोऽन्य<sup>6</sup>व्यावृत्तः स्वभावोध्यव-सीयत इति शक्ता स्यात । अभावस्तु विवेकलक्षण इति स्वभावविरहलक्षणः कस्मा-न्निमित्तीकर्त्तव्यस्य रूपस्य वस्तुस्वभावस्य । तद्भावे तस्य रूपस्य सत्तया ह्यभावा-योगात् । तस्य रूपस्य भावस्तद्भावः स एव लक्षणं यस्य भावस्य स तथोक्तः । अय-मेव सम्ख्यो विवेकोन्यापोह:। अन्यस्तु गवादिशब्दविषयो ग्योहिनिमित्तत्वादपोह इत्यु- 1274 पचरितः सर्वभावविरहलक्षणः। तस्य विवेकस्य तथाभावस्यापिन इति विवेकरूपा-भिधायिनः ॥ विवेकविषया इत्यन्यापोहविषया विकल्पारच विवेकविषया इति सम्बन्धः। ते शब्दा विकल्पाश्च। एकं व्यावृत्तिसमाश्रयभूतम्वस्तु। प्रतिस(?श) रणमधिष्ठानं येषां शब्दानां विकल्पानाञ्च। ते तथोक्ताः। तथा ह्यकृतकव्य-वच्छेदेन यदेव वस्तु कृतकशब्दस्य विकल्पस्य वाधिष्ठानन्तदेवानित्यानात्मादि-शब्दानाम्बिकल्पानां च। ते तथाभृता अपि भिन्नविषया एवेति सम्बन्धः। कस्माद् यथास्विमित्यादि। या व्यावृत्तिर्यतो व्यवस्थाप्यते सा तस्या अविधः। यचा कृतकास्यस्य व्यवच्छेदस्याकृतकः। एवमनित्यत्वलक्षणस्य व्यवच्छेदस्य नित्य इत्यादि । तेषां<sup>2</sup> यमास्यमवधीनां भेदास्तैर्भेदैश्यकत्पिता रचिता अनित्य-

वेष्विव बुद्धौ प्रतिभात्सु विवेकेषु चौपस्थापनात् भेवविषया एव ।

तेन स्वभावस्थैव साध्यसाधनभावेऽपि न साध्य<sup>2</sup>साधनयोः संसर्गः। ततद्य प्रतिज्ञार्थेकदेशो हेतुः स्यादिति। तद्म। स चायं हेतावेवोक्तः---

> उपाधिभेदापेक्तो वा स्वभावः केवलोऽथवा ॥१८८॥ उच्यते<sup>3</sup> साध्यसिद्ध्यर्थं नाशे कार्यत्वस<del>रववत्</del>।

स्वभावनिष्यतौ अपेक्षितपरव्यापारभावो हि कृतकः। तेनेयं कृतकभृतिः

त्वादीनां विवेकिनां भेदाः परस्परं विशेषाः । तैभेदिभिन्नेध्यिक विकल्पसुद्धौ प्रति-भात्सु प्रतिभासमानेषु धर्मिषु । तेषां शब्दानाभ्विषेकेष् भेदेषु विकल्पानां चोपस्था-पनात् । यथाकमं वाचकत्वेन ग्राहकत्वेन चोपश्लेषात् ।

ननु च कृतकानित्यत्वयोर्नैवाविधभेदोस्त्यकृतकस्येव नित्यरूपत्वात्। व ततरुच प्रतिज्ञार्थैकदेश एव हेतु:।

नैष दोषो यस्मादकृतकस्यापि प्राग्भावस्यानित्यत्वात् । कृतकस्यापि प्रध्वं-साभावस्य नित्यत्वादस्त्येवाविधभेदः । यद्वा कारणेनं कृतः शब्दो न भवतीत्यस्य समारोपस्य व्यवच्छेदेन कृतको द्वितीयादिक्षणे स्थायित्वसमारोपव्यवच्छेदेनानित्य इत्युच्यत इत्यस्त्येवाविधभेदः । तेनेति यथोक्ते न व्यावृत्तिभेदेन स्वभावहेतौ स्वभावस्येव साध्यसाधनभावेषि न साध्यासाधनयोः संसर्ग एकत्वं । ततस्य यदुक्तं स्वभावे साध्ये प्रतिनार्थंकदेशो हेतुः स्यादिति स दोषो नास्तीत्याह ।

तन्नेति (।) तिविति तस्मात्। स चायं स्वभाव इति सम्बन्धः। स्वभाव इत्यव्यतिरिक्तो धर्मः। स कदाचित् सत्त्वमन्यो वा। यद्यपि कृतके सत्त्वमस्ति सत्सु च कृतकत्वन्तथा पि हेतुकृतोयं स्वभाव इत्येतावन्मात्रविवाक्षायां कृतको हेतुरुच्यते। न तु सामर्थ्यविवक्षायां। प्रमेयत्वादिवत्। सामर्थ्यमस्त्येतावन्मात्र-विवक्षायां सत्त्वं हेतुरुच्यते तेन तु हेतुकृतत्विवक्षायां। (१८७–८८)

तेन यदुच्यते (।) "कृतके सत्त्वं विद्यते न च तस्यानित्यत्वे व्यभिचारोस्ति (।) तित्किमित्युपाधिभेदेन विशेष्यतः " इति तदपास्तं । कृतकत्वादौ<sup>8</sup> सामर्थ्यस्याविवक्षितत्वादिति । हेतुत्वेनापदिश्यमान उच्यमानः । उपाधिभेदापेक्षो विशेषणभेदापेक्षः । केवलो वेत्युपाध्यनपेक्षः । साध्यसिद्धध्यंमुख्यते । अनित्यत्वे साध्ये कृतकत्वमुपाधिभेदापेक्षन्तदनपेक्षन्तु सत्त्वं । अपेक्षितेत्यादिनोपाधिभेदापेक्षत्वं कृत127b कत्वस्याह । परस्याहेत्वभिमतस्य जनन<sup>7</sup>शिक्तरेव व्यापारः । अन्वयव्यतिरेकानुविधानमेव चापेक्षा । स्वभावनिष्यत्तौ स्वभावनिष्यत्तिनिमित्तमपेक्षितः परभाषारो
येन भावेन स कृतकः । संज्ञायां कनो विधानात् संज्ञाद्यवेयं कृतक इति । यत

475b

स्वभावाधियायिन्यपि परोपाविमाक्षिपति । एतेन<sup>4</sup> प्रत्ययभेवभिन्नतादयो स्था-स्थाताः ।

एवं उपाधिभेदं प्रत्यपेकः क्वधित् स्वभावहेतुरिति । क्वधिक्व प्रयोगेऽनपेका उच्यते । यथाऽनिस्य<sup>5</sup> एव सस्वम् । क्वधित् स्वभावभूतधर्मभेदपरिप्रहृद्वारेण, यथा तत्रैबोत्पत्तिः ।

बनया विज्ञा स्वभावहेतुविभागान्तरेष्वपि द्रष्टब्यः।

सत्ताखभावो हेतुखेन सत्ता साध्यते कथम् ॥१८९॥ स्रनन्वयो हि भेदानां ज्याहतो हेतुसाध्ययोः।

यदि सत्ताऽनित्त्यैव स्वभावहेतुभूता कस्मात् न साधियतु<sup>7</sup>मिष्टा । तत् तथा प्रधानेन विश्ववीभवति न च विशेषः साधियतुं शक्यते, तस्यानन्य-

एवन्तेनेयं कृतकश्रुतिः स्वभावाभिधायिन्यपि सती परोपाधिमत्यन्तिविशेषणमेन स्वभावमाकिपति । एतेनेति कृतकत्वस्योपाधिभेदापेक्षत्वप्रतिपादनेन । प्रत्यवानां कारणनाम्भेदस्तेन भेन् शीलं यस्य स तथोक्तस्तद्भावम्तत्त्वं । स्थानकरणादि-भेदाद् भिद्यते शब्दः । आदिशब्दात् प्रयत्नानन्तरीयकत्वादयो व्याख्याताः ।

एविमत्यादिनोपसंहारः। क्विवत् प्रयोगे उपािश्वभेदंप्रत्यनपेकः। अत-एवाह। सामान्येन अनित्य एव साध्ये यथा सस्यं। स्वभावभूतश्चासौ धर्मश्च तस्य परिप्रहेण² ववित्स्वभावो हेतुरुच्यते इति प्रकृतं। यथा तत्रैवेत्यनित्यत्वे साध्य उत्पत्तिः। न चोत्पत्तिरुत्पत्तिमतोन्याभावस्याजन्यत्वेनोत्पत्त्यभावप्रसङ्गात्। केवलमर्थान्तरभूतेवकित्पतािवशेषणत्वेन तेनोत्पत्तेरित्युत्पत्तिमत्वादित्यर्थः। अयमु-पाध्यपेक्ष एव स्वभावो द्रष्टव्यः। कृतकत्वादौ परभूत उपािधरहितत्वात्मभूत एव धर्मविशेष इत्येता³वान् विशेषः।

अनया विशेति । उपाध्यपेक्षानपेक्षहेतुप्रविभागदिशा । (१८६)

यदि सत्ताख्यः स्वभावो हेतुः सत्त्विमिति यावत्। प्रधानादिसत्ता कथं न साध्यते। अथ सत्ता सामान्ये साध्ये सिद्धसाध्यता स्यादतः सत्ताविशेषस्साध्य-स्तिस्मिष्य सिद्धसाध्यता स्यादतः सत्ताविशेषस्साध्य-स्तिस्मिष्य साध्ये विशेषस्यानन्वयात् साध्यशून्यो दृष्टान्तः स्यादतो न सत्ता साध्यते। तदा हेताविष सत्त्वे विशेषस्यानन्वया त् साधनशून्यो दृष्टान्तः स्यात्। तदाह (१) अनन्वयो हीत्यादि। भेदानास्विशेषाणां व्याहतो दुष्टो हेतुसाध्ययोः। हेतौ साध्ये चेत्यर्षः। अन्यत्र चेत्यनात्मादौ। तिविति सत्त्वं। किलशब्दोनिमिनतार्थे एव प्रसाध्यमानिमिति। (१८६-६०)

अस्ति प्रधानमित्यादिना प्रधानलक्षणयोगेन विशेषीभवति न च विशेषः

यात्। यथाह "प्रमाणविषयाज्ञानाव्" इति । स चायं विशेषः साध्यहेतुः । क्विष्यः व्याहन्यते । किन्तीहि । हेताविष तुल्यवोषत्वात् । न हि हेतुरमञ्चयः सिद्धेरङ्गम् । तेन संशयभूतत्वात् न सोऽपि ोषः । एवम्—

भावोपादानश्मात्रे तु साध्यसामान्यधर्म्मिण ॥१९०॥ न कश्चिद्धेः सिद्धः स्यादनिषिद्धन्त्र तादृशम्।

न सर्वथा सत्तासाधने विशेषः साध्यते । भावमात्रविशेषणः कस्मिद्दिखद् धर्मिण ग्रस्ती<sup>8</sup>ति साधनेऽनिविष्टस्भावविशेषः श्विषत् सत्तामात्राप्रतिषेषात् । नेह सत्तासाधनप्रतिषेषः । किन्तु एवं श्विषदस्तीति वश्चनेऽस्य विशेषमपरं श्विषत् ग्रपरामृशन्<sup>4</sup> स्वार्थं कथं पृष्णाति ?

तस्मादनेन उपात्तमत एव साध्यं— उपात्तभेदे साध्येऽस्मिन् भवेद्धेतुरनम्बयः ॥१९१॥

साधितं शक्यते तस्यानन्वयात् । य<sup>5</sup>याऽहेत्याचार्यं दि गा गः । "अस्ति प्रधान-मित्यनेन प्रधानस्वलक्षणमेव साध्यत" इति यत्सां ख्ये नोक्तं तत्प्रमाणस्यानुमानस्य विषयाज्ञानात् सामान्यविषयं ह्मनुमानं स्वलक्षणविषयं । व्याहन्यते दुष्यति । किन्तिह् (।) हेताविष तुत्यबोषत्वात् । तदेवाह (।) न हि हेतुरित्यादि । न विद्यते उन्वयोस्येत्यनन्वयः सिद्धेः साध्यसाधनस्य ना<sup>6</sup>क्कां । कुत इत्यसाधारणाद्वेतोः । भावः सत्ता स(।) उपादानिम्वशेषणं यस्य धीमणस्तन्मात्रे । तन्मात्रत्वादेव सामा-न्यरूपे धीमणि साध्ये । सां ख्य स्य न किन्नवर्षः सिद्धः स्यात् । त्रेगुण्यादिलक्षण-स्यासिद्धेः । अनिषिद्धञ्च तावृशं । तावृशमिति सामान्यमात्रं । अनेन सिद्धसा-1282 ध्यतामाह । (१६०-६१)

न सर्वयेत्यादिना व्याचष्टे । सत्तासाधन इति मत्तासिद्धौ । भावमात्रविशे-वण इति सत्तामात्रविशेषणः । अनिर्विष्टः स्वभावविशेषो यस्येति विग्रहः । नेहेति वस्तुमात्रसाधने । सत्तासाधनप्रतिषेधः । किन्तु स वादी तथा सामान्ये नास्ति कश्चिदिति कञ्चनास्य धर्मिणो भेदं विशेषं नित्यत्वादिकमपरामृशस्त्रसंस्पृशन् । अनेनेति वादिना । उपात्तभे व इत्युपात्तविशेषः । त्रिगुणात्मको नित्य इत्यादि नोपात्तमेदे साध्येत्मिन् प्रधानादिके धर्मिणि । भवेद्धेतुरनन्वयः । नास्य साध्य-धर्मविशेषणदृष्टान्तेन्वयोस्तीत्यनन्वयः । यत एवं (1)

सलायान्तेन साध्यायाम्बिशेषः साधितो भवेत्।

अन्ये तु सत्तायामित्यादि पश्चाद् धर्मादौ व्याख्याय । पूर्वा**र्द्धमुपात्तभेदमित्यादि** पश्चाद व्याचसते ।

### सत्तायां तेन साध्यायां विशेषः साधितो भवेत्।

स हि धर्मी<sup>5</sup> प्रधानलक्षण एको निस्पसुखाद्यात्मकोऽन्यो वा यथाकयञ्चिविष विज्ञेषितः तत्स्वभावः सिद्धः स्थात् । स च तथा नान्वेति ।

मनु यः सत्ता<sup>6</sup>मात्रान्वयी सिद्धः न तेन सिद्धेन किमपि । श्रग्न्यादिषु न एवं प्रसंगः, तत्रापि नाग्निसत्तायां किञ्चद् विवादः । विशिष्टाधारविशेषणाभिमत<sup>7</sup>- 4762 स्यानन्वयाव् ग्रसिद्धिः ।

न वं स माधारो विशेषीकरोति । तदयोगव्यवच्छेदेन विशेषणाद् इत्युक्तं वक्ष्यते च ।

स ही श्रियादिना व्याचष्टे । एको मूलप्रकृते भेंदाभावात् । नित्यो निरन्वय-विनाशाभावात् । त्रिगुणत्वात्मकत्वात् सुखदुः समोहात्मकः । अन्यो वेति कर्तृं-त्वादियुक्तः । यथाकयं चिवपीति । यथोक्तै ईर्मेः समस्तै व्यंस्तैर्वा विशेषितः । तस्स्वभाव इ।ते यथोक्ति विशेषणविशिष्टस्वभावः (।) स च धर्मी तथिति विशिष्टेन स्वभावेन नान्वेति सपक्षे । तथा भूतस्य वृष्टान्तर्धामणोसिद्धेः । न तेन सिद्धेनेति सत्तामात्रेण । सत्तामात्रे विवादाभावात् । (१६१–६२)

नन्वित्यादि परः। **एवं प्रसङ्गः** इति यः सामान्यविशेषविकल्पेन सत्ताया-मुक्तः। तद्दक्तं (।)

''विशेषानुगमाभावः सामान्ये सिद्धसाध्यते''ति ।

यस्मात्तत्राष्यग्न्यादिषु साध्येषु नाग्निसात्तायां किश्चिद्विवादोस्त्यग्निमात्रस्य सिद्धत्वात्। न च तेन सिद्धेन किञ्चित्व्यं तस्याप्रवृत्त्यङ्गत्वात्। देशादिविशिष्टो ह्याग्निः प्रवृत्त्यङ्गं नाग्निमात्रं। स एव तर्हि साध्य इत्याह। विशिष्ट आधारो यत्राग्न्यादिकं साध्यते स विशेषणं यस्याग्न्यादिकस्य स विशिष्टाधाग्विशेषणं (।) तस्य। साध्यत्वेनाभिमतस्य। सपक्षेऽनन्वयादसिद्धः।

नैत्या चार्यः। न व स आधारो विशेषणभावेन गृहीतोपि तमिनिन्धिशेषी-करोति। <sup>5</sup> येनान्वयः स्यात्। कि कारणं। तदयोग इत्यादि। तस्य धर्मस्य तस्मिन् धर्मिण्ययोगो य आशंकितस्तस्य व्यवच्छदेन विशेषणात्। एतच्च पक्षधर्म (१।३) इत्यत्रोक्तं। वक्ष्यते च चतुर्ये परिच्छेदे (४।१४६)।

ननु च व्याप्तिग्रहणकाले प्रदेशायोगव्यवच्छिन्नो विह्नरसिद्धः। तिसदौ वा किमर्थोन्वयानुगमः। कथम् (।) असिद्धो यस्मात्। यत्र यत्र धूमस्तत्र त<sup>8</sup>-त्राग्नि-रिति व्याप्ति प्रतियता सामान्येनाभिमतदेशायोगव्यवच्छिन्नोपि बह्निराक्षिप्त एव। केवलमिदानीमस्मिन्देशे वह्निरित्येवं विशेषप्रतीत्यर्थमन्वयानुगमनमिष्यते।

तस्मात् तत्र सामान्यस्यैवायोगव्यवच्छेदेन साधनम्। न तथाऽत्र व्यक्तित् सत्तासिद्धिः। प्रधानादिशव्यवाच्यस्यैवार्थस्याभावात् निविशेवेणैव सा सत्ता।

कथं स विज्ञातव्योऽभिषा<sup>2</sup>तव्यो निश्चेतव्यश्चेति सोऽपि सिद्ध एव । तत् किमिदानीं ज्ञेयं ग्रस्तीति सिद्धिरस्तु । तथाऽपि कि सिद्धं स्थात् ? ग्रन्थत्र तदे-. वाग्निसामान्यं तत्र न सिद्धमिति साध्यते ।

तत्रापि तदयोग<sup>3</sup>विरहिणा सामान्येनान्वयो न सिद्ध एव ।

न वै किश्चत् तथाभूतेनार्थेनान्वयं करोति । तस्मात् परं प्रतिपादयता यत्र धमस्तत्राग्निरिति धूमोऽग्निनान्तरीयको<sup>4</sup>ऽग्न्यविनाभावी दर्शनीयः, स तथाऽग्नि-मात्रेण व्याप्तः सिद्धो यत्रैव स्वयं दृश्यते तत्रैवाग्निवुद्धि जनयति । तत्र साध्यनिर्दे-

तस्मादित्युपसंहारः। तत्रैति प्रदेशादौ। तदयोगव्यवच्छेदेनेति तस्मिन् प्रदेशादौ
128b धामिण साध्यवमस्यायोगध्यवच्छेदेन सामान्यस्याग्निमात्रस्य माधनात्<sup>7</sup> नास्त्यन्वय-दोषः। नापि सिद्धसाध्यता प्रदेशायोगव्यवच्छेदस्यासिद्धत्वात्। प्रधानादिके धीमण्य-योगव्यवच्छेदेन सत्तामात्रं साध्यमिति चेदाह्। न तयेत्यादि। क्वचिदिति प्रधाना-दिके धीमणि। कस्मात् (।) प्रधानादिशक्ववाच्यस्यैवार्यस्य त्रैगुण्यादिलक्षण-स्यैवाभावात। निविशेषणैव सा सता। विशेषणभृतस्याधारस्याभावात् (।)

कथिमत्यादि पर । सोपि ध<sup>1</sup>र्मी कथं विकातव्यः। ज्ञात्वा च शब्देनाभि-धातव्यः। अभिहितः प्रमाणेन निश्चेतव्यः। तस्माज्ज्ञेयत्वादिभिः सोपि सिद्ध एव । तस्मिन् सता सामान्यं साध्यते। तत्किमिदानी ज्ञेयिन्निविशेषणमस्तीत्ये-तावता प्रधान स्य सिद्धिरस्तु । ज्ञेयाद्यर्थो हि प्रधानार्थः शब्दार्थेकपः स्यान्न नित्यादिगुणोपेतः। प्रधानन्तावत्सिद्धस्भवत्यन्ये च धर्मा अन्यैः प्रमाणैः से<sup>2</sup>त्स्यते इति चेदाह । तथापि जेयत्वादिना कि सिद्धं स्थात् (।) नैवाभिमतस्य प्रधा-नस्य स्वलक्षणस्य सिद्धः स्यात् । अस्य शब्दार्थकपत्वात् । अग्न्यनुमानेपि तर्द्धा-गिनमात्रं सिद्धमित्यसाध्यं स्यादित्याह । अन्यत्र तु तदेवाग्निसामान्यनियता-धारमसिद्धन्तत्र्य देशे न सिद्धमिति साध्यते ।

ननु तत्रापि तदयोगिवरिहणेति तेन प्रदेशेनायोगस्तदयो<sup>3</sup>गस्तेन विरहः प्रदेशेन योग इत्यर्थः। मोस्ति यस्य सामान्यस्य तत्तथोक्तं। तेनान्ययो न सिद्धः।

नेत्यादिना परिहरित । न वै किश्वश्यायकः तथाभूतेन प्रदेशसम्बन्धिना-ऽग्निसामान्येन व्याप्ति करोति । तस्मात् परं प्रतिवादिनं प्रतिपादयता धूमो-ग्निनान्तरीयकोग्न्यविनाभावी दर्शनीयः । यत्र धूमस्तत्राग्निरित्येवं । स धूम-स्तर्षेति स<sup>4</sup>वींपसंहारव्याप्तिप्रदर्शनेनाग्निमात्रेण व्याप्तः सिद्धो यत्रैव प्रदेशे होत् न किञ्चित् प्रयोजनम् । तत्र वर्शनात् सम्बन्धास्यानमात्राज्ये ह्टस्य सिद्धेः । तवनिर्देशे च कषं तद्विशिष्टे प्रचयः ? तद् स्रयं स्रग्यविनाभावितया सिद्धः । सर्यात् स्राग्निरेव प्रवेशेनायोगं व्यवज्ञिनति । तस्मात् स एव तथा साध्य उच्यत इति ।

न पुनस्तथोपन्यासपूर्वकोऽन्वयः। साध्योक्तेरिहानङ्गत्त्वात्। तत्पर्वगामिनि प्रतिज्ञासाधनेन कश्चिरपनयेत्<sup>7</sup>। तथा चाह----

476b

"अन्यत्रा ध्यभिचारेऽपिघमंहेतुं हि दर्शयेत् । तत्र तेन प्रसिद्धिमत् धर्मिणं गमिष्ठियति ॥" तस्मात् यथाग्निसाधनं नैव सत्तासाधनमपि प्राप्तम् । निश्चिताभ्यभिचारं च लिंगं तत्र प्रसिद्धिमत् तेन व्यापकधर्मेण धर्मिणं गमिष्ठिय ।

धर्मिणि स्वयं स्वेन रूपेण दृश्यते तत्रवाग्निबुद्धिञ्जनयति । तत्रेतस्यां सामर्थ्या-दनुमेयप्रतीतौ साध्यनिवेंशेन न किञ्चित् प्रयोजनन्तेन विनापि साध्यसिद्धेः एतदेवाह । तत्रेत्यादि । तत्र साध्यधर्मिणि लिङ्गस्य वर्शनात् सम्बन्धांस्थानमात्रा-च्चेष्टस्य साध्यस्य सिद्धेः । यतश्च न साध्यस्य धर्मधर्मिसमुदायस्य निर्देशस्तदा तविनवेंशे च कथन्तिष्ठिशिष्टे साध्यधर्मेणान्वयः (1) नैव (1) यतोनन्वयदोषः स्यात् । तिविति तस्मावयन्धूमोग्न्यविनाभावितया सिद्धः सामध्यविव तेन प्रवेशे-नायोगम्ब्यविद्धनित्त । तस्मात् समुदायः साध्य उच्यते ।

यदि हि तत्र नाग्निः स्यान्नैवै धूमो भवेदिति सामर्थ्यः। अन्वय<sup>6</sup>स्तु केवले-नैव साध्यधर्मेण दर्शनीयो न साध्यधर्मधर्मिसमुदायेनः। तस्य दृष्टान्तेऽसिद्ध-त्वात्। समुदायेन च व्याप्तिप्रदर्शने प्रयोजनाभावात्। अत एवाहः। न प्तर-स्यास्तथेति प्रदेशविशिष्टस्योपन्यासपूर्वकोन्वयः। किं कारणं (।) साध्योक्ते रिहान्वयप्रदर्शनकालेऽनङ्गत्वात्। साध्यनिर्देशपूर्वकाले वान्वयस्येष्यमाणे नैव सा<sup>7</sup>धनवाक्यात् कश्चित् प्रतिज्ञावाक्यसपनयेत्।

1292

तस्मात् स्थितमेतत् (।) पक्षमनुप्रदर्श्येव साध्यधर्मेण लिङ्गस्य व्याप्तिः कथनीयेति । तथा चाह आचार्यं दि ग्ना गः । ''लिंगस्य धूमादेः साध्येनाव्यभिचारो-न्यत्र सामान्ये न धर्मिमात्रे दर्शयितव्यः । निश्चिताव्यभिचारं च लिङ्गन्तत्रे"ति साध्यधर्मिण प्रसिद्धं सत् । तेन व्यापकथर्मेण युक्तं साध्यधर्मिणं गमयिष्यति ।<sup>1</sup>

तस्मादित्यादिनोपसंहारः। यथाग्निसाधनम्विशेषपरिग्रहादनवद्यं नैव सत्ता-साधनमनवद्यं विशेषासिद्धैः। तदेवं सिद्धसाध्यताप्रसंगादनन्वयाच्च न प्र धा ना देः सत्ता साध्या।

# अपरामृष्टतद्भेदे वस्तुमात्र तु साधने ॥१९२॥ तन्मात्रच्यापिनः साध्यस्यान्वयो न विहन्यते ।

स्वभावविञ्चेषापरिग्रहेण साधनसत्तायामपि वस्तुमात्रव्यापि<sup>2</sup>नि साध्यधर्मे नान्वयव्याघातः।

न हि तत्रावश्यं विशेषपरिग्रहिकया । सत्तामात्राध्ययेऽपि साधने सामर्थ्यात् साध्यत्वमेव वैफल्यात्<sup>3</sup>।

ग्रपि च---

नासिद्धे भावधर्म्मोस्ति व्यभिचार्युभयाश्रयः ॥१९३॥ धर्मो विरुद्धोऽभावस्य सा सत्ता साध्यते कथम् ।

सत्तासाध्ये तद्धेतुः सर्वत्र प्रत्ययः त्रयीं दोषजाति ग्रंसिद्धव्यभिचारविरुद्धं

साधनं पुनः सर्वमत्रमनुद्दिष्टमिति प्रतिपादियतुमाह । अपरामृष्टेत्यादि । अपरामृष्टेत्यादि । अपरामृष्टोनुपात्तस्तद्भेदः । यस्मिन् वस्तुमात्रे सत्तामात्रे । तस्मिन् साथ्वने कियमाणेन्वयो न विहत्यते । कस्य (।) तन्मात्रव्यापिनः सत्तामात्रव्यापिनस्सा-ध्यस्य । तदेव विवृण्वन्नाह । वस्तुमात्रव्यापिनि साध्यधर्मे । स्वभावविज्ञोषा-परिग्रहेण पुनस्सत्त्वे कियमाणे नान्वयव्याघातः । न साध्यशून्यो दृष्टान्त इत्यर्थः ।

न हि तत्रेति । सत्त्वे साधने । कस्मात् (।) सन्मात्राश्ययेषि सत्त्वमात्रस्य हेतुत्वेनाश्रयणेपीत्यर्थः । न पुनः साध्यत्वे सत्ताया विशेषानाश्रयः (।) कस्माद् (।) वैकल्यात् (१६२–६३)

सत्तायां साध्यायां पुनर्दोषान्तरन्दातुमाह । अपि चेति । असिद्धे प्रधानादौ धर्मिणि न भावधर्मोस्तीत्यसिद्धो हेतुः । यस्तु भावाभावोभयाध्ययो धर्मः स सत्त्वे साध्ये व्यभिचार्यनैकान्तिको योप्यभावस्य धर्मः म सत्त्वे साध्ये विरुद्धो सत्त्व-स्यैव साधनात् । यस्यां प्रधानादिसत्तायां साध्यायां हेतु र्वः कि इच दुपादीयते स सर्वो दोषत्रयं नातिवर्त्तते (।) सा सत्ता साध्यते कथं । इह च हेतोः सिद्धत्वमभ्यु-पगम्य विरुद्धानैकान्तिकान्तिकत्वे उक्ते हेत्वसिद्धावनयोरसम्भवात् । (१६२–६३)

ननु सर्वज्ञादिमत्तायामपि साध्यायां हेतोरसिद्धतादिदोषस्य तुल्यत्वात् कथन्त-त्सत्तासिद्धः।

नैष दोषः । यद्यदुपिदश्यते तज्ज्ञानपूर्वकमेव यथाऽन्यत् किञ्चित् । उप<sup>5</sup>-दिश्यते च चतुरार्यसत्यं । तस्मात्तदिपं ज्ञानपूर्वकमेव यस्य तज्ज्ञानं सोस्मामिः सर्व-ज्ञोभ्युपगम्यत इति । न क्<u>श</u>(?काचित्) क्षतिः । तद्वेतुरिति सत्ताहेतुः । त्रयीमिति त्र्यवयवान्दोषजातिन्दोषप्रकारान्माभिवर्तते । तामाह । असिद्धमित्यादि । विरोध-

नातिवर्तते। तत्र भाषधर्मो हेतुराविष्टोऽपि कथमसिद्धसलाके स्वात्।

यो हि तत्र भावधर्ममिनछति स कर्य भावं नेन्छेत् ? कवाचिदस्वभावस्यै-बा प्रेक्षया चर्मिण व्यक्तिरेकीय धर्मो निव्हियते । धर्मधर्मियचनहाब्दानां बाज्यार्थे निश्चयज्ञानविषय एव न कश्चिदपि विशेष इत्युक्तम्। यथा उभावपि धर्म इति बचने निह वस्तुनि भनाश्रितेऽविरोधेन प्रतिषेधमात्रस्याभावेऽपि ग्रविरोघात्। यथा न भवति मुर्त्तमिति ग्रमुर्त्तत्वं निरुपास्येऽपि स्यात् ।

4772

यवि निरुपारुयाभावान्न प्रतिषेधविषयत्वम् । ततः कि विधिविषयोऽस्ति । तविप नेति चेत् । कथं न स प्रतिषेधविषयः 1? विधिनिवृत्तिरूपत्वात् प्रतिषेधस्य ।

मिति विरुद्धतां। तत्र भावधमीं हेतुरसिद्धसत्ताके कथं सिध्येत्।

स्यादेतद् (।) भावधर्मः प्र<sup>6</sup> धा ना देस्सिद्धो न तु भाव इत्याह। यो ही-त्यादि । यो हि प्रधानादिभावधम्मंहेतन्तत्र प्रधानादाविच्छति स कथं वादी प्रधा-नादिकम्भावं सिद्धं नेच्छेत्। तस्माद् भाव एव धर्मः। कथन्तीह भावस्यायं धर्म इति कथ्यत इति चेदाह। कदाचिदपेक्षयेति भेदान्तरप्रतिक्षेपलक्षणया व्यक्तिरे-कीव भिन्नरूप इव धर्मिणः सकाशाद् धर्मो निविश्य<sup>7</sup>ते । यथा कृतकत्वमस्ये- 129b त्यकृतकव्यावृत्त एव भाव उच्यते। नत्वन्य एव धर्मो धर्मशब्देनोच्यतेऽन्यश्च धर्मी धर्मिशब्देनेत्याह । न हीत्यादि । यस्मादन्यव्यावृत्तिनिरपेक्षः पुमान् यदा शब्दस्याकृतकादेवैकस्माद व्यावृत्ति जिज्ञासते। तदा कृतकत्वमस्येत्युच्यते। यदान्यव्यावृत्तिसाकांक्षोऽकृतकत्वादेवैकस्माद व्यावृत्ति जिज्ञासते तदा कृतकः शब्द इत्यु<sup>1</sup>च्यत इति । एतच्च प्रागेवोक्तम् (।) भेदान्तरप्रतिक्षेपाप्रतिक्षेपेत्या-दिना ।

अथ पुनरुभयोर्भावाभावयोद्धंर्मं हेतुम्ब्रुयात् । कथं पुनरेको धर्मो भावाभावयो-भैवति (।) भर्मो हि स्वभावो यश्च भावस्य स्वभावः कथमभावस्य स्यादित्याह। अनाश्रितेत्यादि (।) अनाश्रितम्बस्तु यस्मिन् व्यतिरेकमात्रे तस्य व्यतिरेक-मात्रस्य प्रतिषेधमात्रस्य धर्मत्वेन कल्पि तस्याभावेष्यविरोधात्। व्यतिरेकमात्रमेव कथम्भवतीत्याह । अपर्युदासेन प्रसज्यप्रतिषेधेन । प्रसज्योपसर्जनो विधिः पर्युदासः स चेह नाश्रित:। यथा न भवति मूर्त इत्यमूर्त्तस्वं मूर्त्तत्वनिवृत्तिमात्रं भावेपि विज्ञाने निरूपास्येप्यभावेषि स्यात।

पर: प्रतिबद्धुमाह। निरुपाल्याभावाच प्रतिवेधविषयत्वं। यदधिकरणादि-श<sup>3</sup>क्तियुक्तन्तत्कस्यचिद्विषयः स्यात् । निरुपाल्यं च सर्वशक्तिरहितन्तत्कथम्विषयः स्यात् । संप्रति प्रतिषेधविषयत्वे प्रतिषिद्धे किम्विधविषयोस्ति निरुपास्यं । तदिष तब् मञ्जयबच्छेबमात्रं हयोरपि भावाभावयोः वियक्तवृत्तिशङ्काव्यवच्छेदेन गमकत्वं लभ्यं कथमात्म<sup>2</sup>सात् कुर्यात् । स च स्ववाचा उभयधर्मता बुवाणः सतीऽन्यत्रापि ग्रस्य वृत्ति भाषते सत्तायामव्यभिचारवचनं इति कर्यं न व्यभिचारः? सत्तायां ग्रभावधर्मस्तु भावमात्रव्या<sup>8</sup>पिनोऽर्थस्य व्यवच्छेदस्य हेतुवचनमत्र विरद्धहेतौ स्यात्। तस्य च वस्तुनः क्वचिदभावाद् ग्रभावे भावव्यवच्छेदस्य सत्त्वात्। तस्मादयं त्रिप्रकारोऽपि धर्मः <sup>4</sup> सत्तायाः साधनेन हेतुलक्षणाधयं विना न चान्या गतिः। तस्मान्न सत्ता साध्यते। तन्मात्रक्यापिनि भावधर्मस्यात्र सामान्यसाध-नत्वेऽपि सिद्धसत्ताके धर्मिण नासिद्धिः।

तेन च साध्यधर्मेण व्याप्तिः कथंचिद् वा यदि निश्वीयते विरुद्धव्यभिचार-

विधिविषयत्वित्ररुपाख्यस्य नेति चेत्। कथमिदानीमभावो न प्रतिषेधविषयः। विधि-विषयत्वनिषेधादेव हि प्रतिषेधविषयत्वं। कि कारणम् (।) विधिनिवृत्तिरूपत्वात् प्रतिषे<sup>4</sup>धस्य । तदिति तस्मादेतदनन्तरोक्तमस्यवच्छेदमात्रं दृयोरपि भावाभावयोः सम्भवत् सत्त्वे साध्ये गमकत्वं कथमात्मसात् कुर्यात्। किम्बिशाप्टं गमकत्व। विपक्षेत्यादि । विपक्षे प्रयोगे वृत्तिहँतोस्तस्य शङ्का तस्या अपि व्यवच्छेदेन न लभ्यन्न चोभयधर्मस्य व्यवच्छेदमात्रस्य विपक्षाद् व्यावृत्तिरस्तीति कथन्तद् गमकत्वमात्म-सात् कुर्यात् । स च वा<sup>5</sup>दी स्ववाचान्यवचनेन । सत्तासाधनस्य हेतोकभयधर्मतां **बुवाणस्सतः** साध्यादन्यत्राप्यसति अस्योभयधर्मस्य हेतोर्वृत्तिमभाषते (।) स एव च सत्तायां साध्यायामव्यभिचारनिबन्धनत्वाद् गमकत्वस्येत्यव्यभिचारम्भा (?) एत इति हेतोः कथं नोन्मत्तः।

अभावधर्मन्तु हेतुं सत्तायाम्बदतोस्य वादिनो विरुद्धः स्यात्। सत्त्वविपरीत-स्यासत्त्वस्य साधनात्।<sup>६</sup> कः पुनरस्यैव अभावस्यैव धर्म इत्याह। व्यव<del>च्छे</del>दं कीदशम्भावमात्रव्यापी सामर्थ्यलक्षणस्तस्य व्यवच्छेदो नियमेनाभावस्यैव भवति (।) न तु मूर्त्तत्वादेर्व्यवच्छेदस्तस्यैवोभयधर्मत्वात् । कस्माद्विषद्ध इत्याह । तस्य भावमात्रव्याप्यर्थव्यवच्छेदस्य भावे क्विचित्रभावादभावे च सर्वत्र भावाद् 1302 विरुद्धत्वं। तस्मावयं त्रिप्रकारोपि भावाभावोभयसम्बन्धी धर्मः सत्ता<sup>7</sup>यास्साध्रतेन हेतुलक्षणमुक्तः। न च त्रिप्रकारादधर्मा<mark>दन्या गति</mark>रन्यः प्रकारोस्ति यतस्**तस्मान्न** सत्ता साध्यते । साधनत्वे लिञ्जत्वेऽस्यास्सत्तायाः सामान्येनानुपात्तविशेषणत्वेन । सिद्धसत्ताके र्थामणि नासिद्धिः। अनित्यत्वादिके वस्तुधर्मसाध्ये। किम्बिशिष्टे तन्मात्रव्यापिनि । तेन च साध्यधर्मेष लिगस्य व्याप्तिः । क्रथंचिहित्यन्वय<sup>1</sup>मखेन

योरभाव इति<sup>6</sup> नायं प्रसंगः । ज्याप्तौ विभसमाध्यये वार्शनिश्चिते सित तस्त्वभाव-तया गमको न स कश्चिविष गमकः स्यात् । अतएव स्वथमेंण ज्याप्तः सिद्धः 477<sup>b</sup> स्वभाषो गमको वाज्यः ।

न हि प्रकाशतया प्रवीपो हि प्रकाशकः, तद्रूपाप्रतिपत्तौ स्वामर्थकियां करोति । सिद्धः स्वभावो गमको व्यापकस्तस्य निश्चितः ॥१९४॥ तद्वमंनिश्चयावैवा।

व्यापित्वनिश्चये हि तद्धिमणो धर्मः गम्यस्वभावः। श्रयं निवृत्ताविप तिस्र-वर्त्तकः। तस्यायं व्यापको धर्मः स्वयं निवर्त्तमानो व्याप्यस्य तस्य धर्मस्य निवर्त्तकः। यद्यस्याभावे<sup>2</sup> न भवेत्, एवं ह्यस्य व्यापकः सिद्धो भवति।

तस्माद् एतेन गमकलक्षणेन द्विविधस्यापि साधनप्रयोगस्य गमकलक्षणं

व्यतिरेकमुखेण (?न) वा यदि निश्चीयते। न विरोधव्यभिचारौ। न विरुद्धत्व-मनैकान्तिकत्वम्बा(।)इति हेतोनायं प्रसंगोसिद्धि (?द्ध) विरुद्धानैकान्तिकलक्षणः। अनिश्चितायान्तु साध्यधर्मेण लिङ्गस्याव्याप्तौ। धर्मसमाश्रये वा पक्षधर्मत्वे वाऽनिश्चिते सति तस्वभावतया निश्चितत्रैरूप्यस्वभावतया यो गमकोऽभिमतो हेतुनं स कश्चिद् गमकः। अत² एव कारणात् स्वथमंण स्वेन साध्यरूपेण व्याप्तः भाध्यधर्मिणि सिद्धो निश्चितो हेतुस्वभावो वाष्यः।

एतदेव द्रढयन्नाह । न हीत्यादि । प्रकाशतया प्रभास्वरतया घटादीनप्रकाशयन् यदा कदाचिद् घटाद्युदरान्तर्वर्ती भवति तदा तद्र्**पाप्रतिपत्तौ** प्रभास्वरताऽप्रतिपत्तौ सत्यां स्वामयंकियां घटादिप्रकाशनलक्षणां न हि करोति ।

ग<sup>3</sup>मकस्वरूपमभिधायाधुना गम्यस्वरूपमाह । व्यापकस्तस्येति । योसौ गमको व्याप्यः स्वभावस्तस्य व्यापकः स्वभावः निश्चितो गम्यः ।

तद्धमेंत्यादिना व्याचष्टे। धर्मिणो धर्मो गम्यः (।) कीदृशस्तस्य गमकत्वे-नाभिमतस्य व्यापकत्वेन निश्चितः। कथं पुनर्व्यापकत्वेन निश्चित इत्याह। तद्धमेनिश्चयादेव व्याप्यधर्मनिश्चयादेव।

इयता गम्य गमकयोः स्वरूपन्दर्शितं।

निवर्त्यनिवर्त्तकयोरिप स्वरूपमाह। तस्येत्यादि। अयमिति व्यापको धर्मः स्वयं निवृत्तौ सत्यां तस्य व्याप्यस्य निवर्त्तकः।

तस्येत्यादिना व्याच्छटे। अयं व्यापको धर्मः स्वयक्तिवर्त्तमानस्तस्य व्याप्यस्य निवर्त्तक इति सम्बन्धः। किङ्कारणं। यस्मादेवं ह्यस्यायं साध्यो धर्मी व्यापकः सिद्धो भवति। यद्यस्य व्यापकस्याभा<sup>त्</sup>वे व्याप्यो न भवेत्। तदिति वाक्योपन्यासे।

#### उक्तं बेदितव्यम् ।

द्विविधो हि प्रयोगः साधम्यंवानेव वैध<sup>8</sup>म्यंवान् च । यदन्ये ग्रन्थयी व्यति-रेकी चेत्याहुः । नानयोः ग्रन्यत्र संयोगभेदात् ग्रर्थतः कश्चिद् धिष भेदः । साध-म्यंणापि प्रयोगेऽर्थाद् वैध<sup>4</sup>म्यंवतो गितः । ग्रसित तिस्मन् साध्यहेरवोरन्वया-भावात् । एवं साधम्यंवतोऽन्वयगितः स्यात् । तिस्मञ्चासित साध्याभावञ्चेत् हेत्वभावे शंका<sup>5</sup> स्यादिति विस्तरेण वक्ष्यामः । उदाहरणं——

### (१) निहेंतुकविनाशः

## अनित्यत्वे यथा कार्यमकार्यं वाऽविनाशिनि ॥१९५॥

एतेन च ग्रनयोर्द्धयोख्वाहरणमुक्तम् । तत्रान्वयी "यश्च किञ्चत् कृतकः स सर्वोऽप्यनित्यः ।" यथा घटा<sup>6</sup>विः । शब्दश्च कृतकः । एवं कृतकत्वमनित्यत्त्वेन

अनेनानन्तरोक्तेनानुबर्त्यानुबर्त्तकभावस्य निवर्त्यनिवर्त्तकभावस्य च प्रदर्शनेन विविधस्यापि साधर्म्यवतो वैधर्म्यवतश्च साधनप्रयोगस्य गमकलक्षणं साध्यसाधकत्व- लक्षणम्कतम्बेदिनव्य ।

तद्भयाचष्टे । द्विविधो हीत्यादि । यथाहुरेके इति नै या यि काः । साधर्म्यवानेव हि प्रयोगोन्वयी<sup>6</sup> । वैधर्म्यवानेव च व्यतिरेकी ।

ननु साधर्म्यप्रयोगे पक्षधर्मत्वमन्वयश्चेति (।) तथा वैधर्म्यप्रयोगेपि पक्षधर्मत्वं व्यतिरेकश्चेति द्विरूपन्तिहि लिङ्गम्प्राप्तमित्याह । नानयोरित्यादि । अनयोरित्यन्वयव्यतिरेकिणोर्हेत्वोर्वस्तुतः परमार्थतो न किश्चद् भेदः । द्वयोरप्यन्वयव्यतिरेकवस्वात् । 
130b अन्यत्र संयोगभेदात् । तस्मात्तावेवान्वयव्यतिरेकौ कदाचित्साधर्म्यप्रयोगेण प्रतिपाद्येते कदाचिद् वैधर्म्यप्रयोगेणेति प्रयोगमात्रम्भिद्यते न त्वर्थः । कि कारणं (।) यस्मात् साधर्म्यणापि हि प्रयोगेऽर्थात् सामर्थ्यात् । साध्यविपक्षाद्वेतोर्व्यावृत्तिर्वे- धर्म्यन्तस्य गतिः ।

तदेव सामर्थ्यमाह। असतीत्यादि। तस्मिनित वैधर्म्ये। एवं हि साध्ये-नान्वितो हे<sup>1</sup>तुः स्याद् यदि साध्याभावे न भवेत्। तथा वैधर्म्यं इति वैधर्म्यप्रयोगे। तस्मिन्तित्यन्वये यदि हि साध्येन हेतोरन्वयः स्यात् नदायं साध्यनिवृत्तौ निवर्त्तेत। एतच्च व्य ति रे क चिन्ता **याम्बक्यामः**। (१६४–६५)

अनित्यत्वे यया कार्यं। अनित्य एव क्रुतकत्वं। एतच्चान्वयिन उदाहरणं। अकार्यम्वा। अविनाशिनीति व्यतिरेकिण उदाहरणं। तेनायमर्थो भविति (।) अविनाशिनी<sup>2</sup> विनाशाभावे सिति। अकार्यं कृतकत्वन्न भवित। तदेवाह (।) अनेनेत्यादि । अन्योरित्यन्वयव्यतिरेकिणोः। यत्किञ्चिदिति सर्वोपसंहारेण

न्याप्तं कथितमिति शब्दोऽपि कुतकत्ववचनसामर्थ्यादेवानिस्यः शब्द इति भवति । तस्माक्षावदयं पक्षो निर्वेदयः<sup>7</sup> । स्रयं हि सन्वयी प्रयोगः ।

478a

म्यतिरेकेऽपि इति भ्रनित्यत्वाभावे कृतकत्वस्याभावः। शब्दः कृतक इति तत्स्वभावसिद्धः। तदभावे न भवतः कृतकत्वस्य शब्दे च भाव<sup>1</sup>स्यातौ तदात्मनो भावः, सामर्थ्यात् सिद्धः पूर्वत् प्रतिज्ञावचनं श्रकृतक इति ।

भ्रम्बयस्तुः भ्रर्थापस्या सिद्धः । तदात्मनियतस्य तन्निवृत्तौ तन्निवृत्तेः । नियमं<sup>2</sup> प्रसाध्य निवृत्तिर्वक्तव्या ।

सा चेत् सिद्धा, तदात्मनियमं ध्रर्थादाक्षिपतीति सिद्धोऽन्वयः ।

व्याप्तिकथनेनार्थान्नित्याद् व्यावृत्तिः कृतकत्वस्योक्तेति व्यतिरेकमितः। शब्धश्य कृतक इति पक्षधर्मकथनं। पक्षः कस्मान्नोच्यतः इत्याह। कृतकस्येत्यादि। अनि-त्यत्वेन व्याप्तं कृतकत्वं यदा शब्देन कथितन्तदा नियमेन स्वं व्यापकं सन्निधाप-यतीति सामर्थ्यविवानित्यः शब्द इति भवति। तस्मान्नावश्यभित्यादि। इहेति साधम्यंत्रयोगे (।)

वैधर्म्यवन्तं प्रयोगमाह । व्यतिरेकेपीत्यादि । एतच्चाकार्यम्वा ऽविनाशी-त्येतस्य विवरणं । इहापि न प्रतिज्ञावचनं । यस्मात् सिद्धस्वभावतया निश्चितया नित्यस्वभावतया हेतुभूतया । तवभाव इत्यनित्यत्वाभावे सित न भवितः कृतकत्वस्य शब्दे च भावस्यातौ सद्भावकथने कृते सित सवात्मनः सत इत्यनित्यस्वभावस्य सतः कृतकत्वस्य शब्दे भाव इति । सामर्थ्यादनित्यः शब्द इति सिद्धः । पूर्वविति साधर्म्यप्रयोगवत् ।

नन्वत्र वैधर्म्यप्रयोगेऽन्वयो नोक्त इत्याह (।) अन्वयस्त्वित्यादि । अन्वय-मन्तरेण वैधर्म्यस्यानुपपत्तिरर्थापत्तिः । किङ्कारणं (।) न हीत्यादि । य<sup>5</sup>स्मा-वतवात्मनियतस्यानित्यस्वभावेऽप्रतिबद्धस्य । तिन्ववृत्ताविनित्यत्विनवृत्तौ निवृत्ति-र्युक्ता । यत एवन्तस्मात् स्वयन्तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यां हेतोः साध्ये नियमं प्रमाणेन प्रसाध्य साध्यनिवृत्त्या मूढं प्रति हेतोनिवृत्तिवंकतव्या ।

तेन यदुच्यते (।) ''प्रमाणेन चेन्नियमः प्रसाधितः किन्निष्फलेन निवृत्तिवच-नेन । कथं वा नियमं न प्रतिपद्यते ।<sup>6</sup> न तु तन्तिवृत्तौ निवृत्तिमि''ति तदपास्तं ।

अन्ये त्वन्यथा व्याचक्षते। प्रसाध्य शब्दार्थादाक्षेपवचनस्तेनायमर्थो नियम प्रसाध्य नियममर्थादाक्षिप्य निवृत्तिर्वक्तव्यति। तथाभूतेन वचनेन निवृत्तिर्वक्तव्या। निवृत्त्युक्तिः सामर्थ्यान्नियममाक्षिपतीति। अत एवाह। सा चेत्यादि। सेति नियम-स्याक्षेपिका निवृत्तिः सिध्यति परम्प्रति। यदि तथा<sup>7</sup>भूतेन वचनेन प्रकाशते। तदा- 1312

# 

न हि विनम्बरं वस्तु तद्भावे हेतुमपेक्षते । स्वहेतोरेच विनम्बराणां भावात् । तस्माव् यः क<sup>4</sup>श्चित् कृतकः स स्वभावेनेच नम्बरः ।

तथा हि वस्तु----

त्मनियमं साध्यात्मनियममर्भादुवितसामर्थ्यादाक्षिपति । इति हेतोः सिद्धोन्वयः ।

कथित्यादि परः । इवानीिमिति निश्चिते व्याप्यव्यापकभावे गमको हेतु-रित्यभ्युपगमे सतीत्यर्थः । कथं केन प्रमाणेन कृतकोवश्यमनित्य इति प्रत्येतव्यो निश्चेतव्यो येन त्वयेवमुच्यते । कृतकः शब्दोऽनित्यः । यत्कृतकन्तदनित्य¹मित्येवं पृष्टो व्याप्तिविषयं वाधकं प्रमाणन्दशंयितुमाह । यस्मादित्यादि । यस्माद् विनाशस्य निवृत्तिधर्मकत्वलक्षणस्य स्वभावात् स्वरूपमात्रादनुबन्धिता । यद्वा भवत्यस्मादिति भावः (।) स्वो भावः स्वभावः स्वहेतुरित्यर्थः । तस्मादेवानु-बन्धिता विनाशस्य वस्तुनि सद्भावस्तस्मात् कृतकोऽनित्यः । कृत एव नदहेतुस्वाद् यतो न् जनकाद्वेनोरन्यो विनाश्यश्य हेतुः (।) तस्मात् स्वभावादनुबन्धः ।

तदयमत्र समुदायार्थः। मुद्गरव्यापारानन्तरं द्वयं प्रतीयते घटनिवृत्तिः। कपालं च (।) तर्यते विनाशरूपतया प्रतीयते। तत्र घटनिवृत्तेर्नीरूपत्वेनाकार्य-त्वादिति वक्ष्यति। तत्कार्यत्वेन तु प्रतीतिश्रान्तिरेव। कार्यत्वे वास्या न घटनिवृत्तिरूपत्वं स्यात्। घटमम्बन्धित्वेन कृतकत्वात्। विनाशरूप<sup>3</sup>तया च न प्रतीतिः स्यात् घटस्य सत्त्वात्। कपालस्यापि मुद्गरकार्यत्वे सत्यपि विनाशरूपता। घटस्यानिवृत्तत्वादिति च वक्ष्यति। तत्तश्च कथमस्य विनाशरूपतया प्रतीतिः। निर्हेतुके तु विनाशे स्वरसतो निवर्त्तमान एव घटो मुद्गरादिसहकारी कपालजनकत्वेन सदृशक्षणानारम्भकत्वात् मुद्गरव्यापारानन्तरं घटनिवृत्तेः कपालस्य च सद्देशकत्वेन मन्दमतीना-मवसायो युज्यत एव।

मुद्गरव्यापारानन्तरं सन्तानविच्छेदात्। तत्कथं निर्हेतुकविनाशाभ्युपगमवा-दिनां प्रतीतिबाधा चोद्यत इति। एतमेवार्थमाह। न हीत्यादि। नश्यन्त इति येषान्तावत् कृतकानां नाशो दृश्यते ते विनश्यन्तः। तद्भावे विनश्वरस्यभावे स्वकृप<sup>5</sup>जनकादन्यत्र हेतुमपेक्षते। कृतः। स्वहेतोरेव विनश्वराणां निवृत्तिधर्माणां भावात्। यतश्च नश्वरस्यभावं प्रत्यनपेक्षता भावानान्तस्माद् यः कश्चित् कृतकः स स्वभावेनैव नश्वरः। (१९५–६६)

सापेक्षाणां हि भावानां नाबश्यंभावतेक्यते ॥१९६॥ भावनाद्योऽपि निरपेक एव । सापेक्षत्वे हि घटावीनां केवां चिक्रित्यताऽपि स्यात्। येन---

# बाहुल्येपि हि तहेंतोर्भवेत् कचिदसंभवः।

क्वचिव ग्रसम्भवः स्यात् । यदि विनाशहतोर्बाहत्यं तेषामपि स्वप्रत्ययाचीन6-सुन्निधानत्वात् नावश्यं सन्निधानमिति किश्चन्न नश्येवपि । न हि हेतबोऽवश्यं फलबन्तः बैकल्यप्रतिबन्धभावात्, तेनान्यफलाभावात् ।7

, 478b

एतेन व्यभिचारित्वमुक्तं<sup>7</sup> कार्याव्यवस्थिते: ॥१९७॥ सर्वेषां नाशहेत्नां हेत्रमन्नाशवादिनाम् ।

इत्यन्तरक्लोकः ।

तदयं भावोऽनपेक्षस्तद्भावम्प्रति तद्भावनियतः। तद्यथा सकलकारण-

यदि सहेतुको विनाशस्तदावश्यभावी न स्यादित्याह । सापेकाणामित्यादि । हीति यस्मात् (।) सापेक्षाणाम्भावानां नावश्यम्भाविता (।) तस्मात् निरपेक्षो-भावो वि<sup>6</sup>नाशे विनश्वरे स्वभावो हेतुसापेक्षत्वे हि घटावीनाम्मध्ये केवाञ्चित्र-त्यतापि स्यात्। येषां नाशकारणमसन्निहितं। बाहुत्याप् विनाशकारणानां न क्वचिदसन्निधानमिति चेदाह। येनेत्यादि। तहेतोरिति विनाशहेतोस्तेषा-मपि विनाशकारणानां नावश्यं सिश्चधानमिति सम्बन्धः। करमात् (।) स्वप्रत्य-याधीनसन्तिधित्वात् स्वकारणाय<sup>र</sup>तसन्तिधित्वात्। न च विनाशकारणान्तं 131b कारणानि सर्वत्र सन्निहितानि । ततश्च विनाशहेतोरसन्निधानात् कश्चिम नश्ये-दिष । सत्यपि विनाशहेतुसन्निधाने न नियतो विनाशः (।) यतो न द्वावश्यं हेतवः फलवन्तः विनाशास्त्रकार्यवन्तः। कस्मात् (।) सहकार्यसन्निधानं **वैकल्यं।** विरुद्धोपनिपातः प्रतिबन्धः। एतेन सापेक्षस्य नावश्यम्भावित्वेन व्यभिचा<sup>1</sup>रित्व-मुक्तं। (१६५-६६)

सर्वेषां नाशहेतूनां नाशस्य लिङ्गत्वेन ये हेतव उपादीयन्ते तेषां। कस्मात् (।) कार्याच्यवस्थितेः। नाशलक्षणकार्योत्पत्तिनियमाभावात्। हेतुमन्नाशवादिनां हेतुमन्तन्नाशं ये वदन्ति तेषां। यतश्चाहेतुको विनाशः। **त**त्तस्मा**दयस्भावः** कृतकोनपेकस्तद्भावस्प्रति विनश्वरस्वभावस्प्रति। तद्भावनियतो निवृत्तिधर्म-कतायां नियत:। दृष्टा<sup>2</sup>न्तमाह (1) असम्भवेत्यादि। न सम्भवति प्रतिबद्धो यस्यां सा कारणसामग्री। सकलेति सहकारिप्रत्ययेन सन्तानपरिणामेन च<sup>5</sup> परि-पूर्ण्णेत्यर्षः। प्रयोगस्तु । ये यद्भावं प्रत्यनपेक्षास्ते तदभावनियताः। तद्यया

#### सामग्री<sup>1</sup> कार्योत्पादने ऽसम्भवत्प्रसिबन्धा ।

ननु क्विचित् ग्रनपेक्षाणामिष केषांचित् नावत्यं तद्भाव इति भूमिबीकोवक-सामग्रीणामिष ग्रंकुरानुत्पत्ते<sup>2</sup>रिति चेत् । न । तत्रापि हेतुभूतस्य सापेक्षत्वात् । नैवं भावस्य काचिवपेक्षा । तत्रापि ग्रन्त्यायां हेतुसामग्रयां कार्योत्पादने याज्य्यवहिता सा फलवत्येवेति<sup>3</sup> । सैव तु तासां मध्येऽङ्कुरहेतुः । ग्रन्यास्तु पूर्वपरिणामस्तवर्य एव ।

न च तां तत्र कव्चित् प्रतिबद्धं समर्थः । एकत्र ग्रविकारानुत्यत्तेः, उत्पत्तौ वा

ऽसम्भवत्प्रतिबन्धा कारणसामग्री कार्योत्पादने। अन्यानपेक्षश्च कृतको भावो विनाश इति स्वभावहेतु:। (१६६-६७)

निवत्यादिना नैकान्तिकत्वमा<sup>3</sup>शंकते । **क्वचित्** कार्येऽनये**क्षाणामिय केषां-** चित् कारणानां नावश्यन्तद्भाव इत्याह । भूमीत्यादि । सा हि कार्यजननेऽपेक्षा सामग्री । तस्यामसत्यामिय कवाचित् प्रतिबन्धकालेऽङ्कुरानृत्यत्तेः । एतच्च सन्ता-नस्यैकत्वमध्यवसायोक्तं ।

नेत्यादिना परिहरति । तत्र यथोक्तायां सामग्र्यां सन्तानस्य परिणामः स्वभा-वान्तरोत्पत्तिलक्षणस्तत्र सापेक्षत्वा<sup>4</sup>त् । ततोऽनपेक्षत्वादित्यस्य हेतोस्तत्रावृत्तिः । कृतकस्याप्यस्ति विनाशं प्रति कालान्तरापेक्षा ततो हेतुरसिद्ध इत्याह । नैव-मित्यादि । कृतकस्य भावस्य नाशे काखित् कालान्तरापेक्षेति वक्ष्यति ।

स्यादेतद् (।) एकस्वभावा एव भूमिबीजादयः कृतस्तेषां सन्तानपरिणा-मापेक्षत्वं (।) अतो व्यभिचार एव हेतोरित्याह। तत्रापीत्यादि।

एतदुक्तम्भ<sup>5</sup>वति । न भूमिबीजादय एकस्वभावाः पश्चादिव प्रागपि कार्यो-त्पादनप्रसङ्गात् । किन्तूत्तरोत्तरपरिणामेन भिन्नाः । तत्रेति तस्यां सन्तानपरिणामेन भिन्नायां सामग्र्यामन्त्या या सामग्री । कार्योत्पादने लक्षणान्तरेणाव्यवहिता सा फलवत्येवेति कृतो हेतोरनैकान्तिकत्वं ।

स्यादेतत् (।) पूर्वा सामग्री जनिकापि सती न नियतेत्याह । सैबेत्यन्त्या साम<sup>8</sup>ग्री तत्र तासु मध्येऽङ्कुरहेतुर्नान्या काचित् । किमर्थन्तहांङकुराधिभः पूर्वा सामग्र्युपादीयत इत्याह । अन्यास्त्रिकत्यादि । पूर्वः परिणामः पूर्वोवस्थाविशेषस्तवर्ष- एवाङकुरजननसमर्थान्त्यसामग्र्यर्थ एव । तेनाधिभिष्ठपादीयते सामग्री रूपतया चाध्यवसीयते ।

स्यादेतद् (।) अन्त्याया अपि सामग्र्याः प्रतिबन्धः सम्भवति । तेन 1322 कार्योत्पादनि<sup>7</sup>यमाभावात् साध्यशुन्यो दृष्टान्त इत्याह न चेत्यादि । तामन्त्यां एकस्वहानेः तदात्मनो हेस्बप्रण्युतौ तदुत्यावने प्रतिबन्धहेतोवैंगुण्यमकुर्वाणस्य धमावात् । न हि यवबीजावयः सापेक्षाः झाल्यंकुरजनने । तदुत्यस्ति<sup>6</sup>प्रत्ययानां कदांचित् तत्रापि सिप्रधानात् चेत् कथं निरपेकाः ? कथमेषां यत् झासिबीवं तदेव उत्पादनस्वभावः । तदभावात् तत्स्वभावापेका ।

एवं तर्हि<sup>6</sup> कृतकानां च केषांचित् सतां वा यो नश्वरः स एव नास्ति । तस्मात् तस्त्वभाषापेक्षत्वाव् व विनश्वराः ।

शालिबीजाबीनां स्वभावो हि स्वहेतोरिव<sup>7</sup> यो न तद्धेतुः स न तस्वभावः स्यात् । 4792

सामग्रीन्तत्र कार्ये जन्ये। एकत्र भाव इत्यन्त्ये क्षणे। विकारस्योत्पत्तौ वा तस्या-न्त्यस्य क्षणस्यैकत्वहानेः पूर्वस्य प्रच्युतेविकाराख्यस्य च द्वितीयस्योत्पत्तेः। तत्रवच नासावन्त्यः स्यात्।

अथ न तस्यान्त्यस्य जनकस्वभावात् प्रच्युतिरिष्यते । तदा तदात्मनो जनका-त्मनः । स्वभावादप्रच्युतस्य त<sup>1</sup>दुत्पादनं कार्योत्पादनं प्रति वैगुण्यमकुर्वाणस्य प्रतिबन्धहेतोरप्रतिबन्धकत्वाद् विधातकरणात् ।

पुनरिप व्यभिचारमाशंकते । यवबीजादयो न सापेकाः (।) कस्मिन् (।) शाल्यङ्कुरे कार्ये जन्ये । कस्मात् (।) तबुत्पत्तिप्रत्ययानां कदाचित् तत्रापि यवबीजादौ सिक्रधानात् । ते निरपेका अपि न शाल्यंकुरं जनयन्तीत्यनैकान्तिक एवेति ।

कथिनित सिद्धान्त वादी। सापेक्षा एवेत्यर्थः। एवामिति यवबीजादीनां शालिबीजस्य यस्तदुत्पादनः शाल्यङकुरोत्पादनः स्वभावः स एवेषां नास्तीति-सम्बन्धः। तत्स्वभावापेक्षा इति शाल्यकुरोत्पादनस्वभावापेक्षाः। •

कदा च कथं निरपेक्षत्वं स्यावेवन्तर्हीति परः । कृतकानां च केषांचित् सताम्वा केषांचित् । स एव स्वभावो नास्ति यो नश्वरः । तस्मात् तत्स्वभावापेक्षत्वाद् विनश्व<sup>3</sup>रस्वभावापेक्षत्वाम्न विनश्वरा इत्यसिद्धत्वं हेतोरिति ।

एतन्निराकर्त्तुम्प्रक्रमते । **शालिबीजे**त्यादि । आविशब्दाद् यवबीजादीनां । स स्वभाव इत्यभिमतेतरकार्यं जननाजननस्वभावः स्वहेतोरिति कृत्वा । यो यवबी-जादिर्ने तहेतुः । स शालिबीजहेतुर्यस्य हेतुर्नभवतीत्यर्थः । सोऽतत्स्वभाव इत्यशा-त्यंकुरजननस्वभावः ।

नन्यतद्वेतुष्ट्य स्या<sup>4</sup>त् तत्स्वभावश्येत्याह । नियतश्चित्तष्ट्येत्यादि । नियता प्रतिनियता शक्तिर्यस्य स तथा (।) स हेतुरिति शालियवबीजजननस्वभावः । स्यक्ष्येण विभक्तेनैव स्वभावेन प्रतीतः प्रत्यक्षतः । नियतशक्तिष्य स हेतुः स्वरूपेण प्रतीत एव । न च स्वभावनिश्वयोऽपि अर्थेषु प्राकस्मिकः । अनपेकस्य हि देशकालद्रव्यनिश्वयायोगात् । तचाऽत्रापि नियमहेतुर्वक्तव्यः । यतः केचित्रश्वरात्मानो जाताः । न चात्र नियामकः<sup>2</sup> स्वभा-वस्य हेतुरस्ति ।

यदि सर्वजन्मिनां श्रनित्यतासिद्धेः, जन्मिनामेव स्वभावो विनाशी। न वै जन्म नाशस्वभावहेतुः। न चाहेतोः स्वभा<sup>8</sup>वनियमः। तस्मान्नात्र हेतोः क्वित् स्वभावप्रविभागः। तबभावात् फलस्य सतो वा नास्तीत्यसमानम्। सेयं विनाशस्य निरपेक्षता क्विचत् कदाचित्<sup>4</sup> भाविवरोधिनी तदभावं सत्तया साध्यति। यो हि

132b यदि सर्वज्ञान्मिनां विनाशिसिद्धिरेवन्ति ह सत्त्वादिति हेतु" रनैकान्तिकः स्यात्त-दाह । जन्मीत्यादि । जन्मवतामेव स्वभावो नाशी नाजन्मवता । नाकाशादीनां सतामपीति परो मन्यते । आ चा यं आह । न वं जन्मेति । न हि जन्मवशाद भावस्य स्वभाव उत्पद्यते । तस्मान्न जन्म नाशस्य हेतुः । नाप्याकाशादौ सत्त्वमस्तीत्याह । न चेत्यादि । अहेतोराकाशादेः स्वभावनियमः स्वरूपनियमोऽहेतोर्देशकालप्रकृति-नियमा योगात् । यतश्च सर्वजन्मिनां विनाशसिद्धिराकाशादीनां चासत्त्यं । तस्मानात्र कृतकेषु , सत्सु वा हेतोर्नश्वरानश्वरजनकत्वेन स्वभावप्रविभागः । तद्भावाद्धेतुप्रविभागाभावात् फलस्य कृतकस्य सतो वा नश्वरानश्वरप्रविभागो नास्तीत्यसमानं यवबीजादिना । सेयस्विनाञस्य निरपेक्षता व्यविद्धं वस्तुनि । कवाचित् काले विनाशस्य यो भाष्वस्तेन विरोधिनी करोति तदभावं । तस्य व्यवित

स्यादेतत् (।) न हेतुकृतः स्वभावभेदो मावानां किन्तु स्वभाव एव कस्य-चित् (।) तादृशस्वभावोन्यस्य चान्यादृश इत्याह । न चेत्यादि । आकस्मिक इति निर्हेतुकः । अनपेअस्याहेतोः क्वचिद्देशे । क्वचित्काले । क्वचिच्च शालि-बीजादौ इन्ये शाल्यंकुरोत्पादनस्य स्वभावस्य नियमो न स्यात् । किन्तु सर्व्वस्य सर्वदा सर्वत्र भवेदपेक्षाभावात् । तस्माद् देशादिकमपेक्ष्य भवन्नियमो हेतुमानिति गम्यते । यथा शालिबीजादीनां स्वभावनियमस्तथात्रापि कृतकेषु, सत्सु वा नियमहेतुर्वक्तव्यो यतो नियामकाद्वेतोः कृतकास्सन्तो वा केचिक्शवरात्मानो जाता नान्ये ।

स्यादेतद् (।) यदि नाम नियामको हेतुर्न शक्यते दर्शयितुन्तथापि सम्भाव्यत इत्याह । न चात्र लोके नश्वरस्य स्वभावस्य नियामको हेतुरस्ति । न सम्भाव्यत एवेति यावत् । सर्वेषां जन्मवता नाशस्य सिद्धेर्दृष्टत्वात् । अनियतहेतुको विनाश इति यावत् ।•

स्वभावनिरपेक्षः तस्य वर्ववित् कवाजिच्य सत्तायां तत्कालक्रमापेकः तवपेक्षत्वात् इति निरपेक्ष एव न<sup>5</sup> स्यादित्युक्तम् । ग्रथ विमाझस्य स्थभावः स तवनपेक्षत्वात् मिर्हेतुकः स्थात् ।

सत्ताहेतुभाषादेव तथोत्पत्तेः । सत्ता हि भवतः तादृशस्यैव भावस्याभावात् । नावष्यं<sup>6</sup> सतः कृतविषद् भाव इति चेत्, ग्रथ सत्तैव श्राकस्मिकीति नेयं कस्यचित्

कदाचिण्य विनाशस्याभावं स्थभावेन सत्तया साध्यति। सर्वत्र सर्वकालम्भावं साध्यतीति यावत्। किं कारणं। यो हीत्यादि। तत्कालद्रव्यापेक इति यस्मिन् काले भवति यत्र वा द्रव्ये। तं कालं द्रव्यञ्चापेक्षत इति निरपेक एव न स्यादित्युक्तं प्राक्।

ननु विनाशकहेत्वनपेक्षत्वेन विनाशस्यानपे<sup>3</sup>क्षत्वं, न तु कालाद्यनपेक्षत्वेन (।) तत्कथमुच्यते तत्कालद्रव्यापेक्ष इति निरपेक्ष एव विनाशो न स्यादिति । यदि च कालानपेक्षो विनाशः द्वितीयेपि क्षणे विनाशो न स्यात् तत्कालापेक्षत्वात् । द्रव्यानपेक्षत्वे च कस्य तर्हि विनाशः स्यात् ।

एवम्मन्यते (।) जातस्य तद्भावेऽन्योनपेक्षणादिति वचनात्। द्वितीय एव क्षणे विनाशो भवति नान्यस्मिन् क्षणे। विनाशो सर्वस्य जातस्य भवति न द्रव्यविशेषस्य। तेन द्रव्याऽनपेक्षत्वे कस्य तर्हि विनाशो भवत् (।)

इति निरस्तं। कालान्तरे द्रव्यविशेषे च नाशस्य भावे कालान्तरस्य द्रव्यविशेषस्य च विनाशकत्वमेव स्यात्। विनाशस्य तद्भाव एव भावात्। तस्मात् तत्कालद्रव्यापेक्षत्वे निरपेक एव न स्यादित्युच्यते।

तहींति परः। नेत्या चार्यः। सत्ताया यो हेतुर्भावस्तस्मा<sup>5</sup>देव तथोत्पत्ते-नंदवरस्वभावस्योत्पत्तेः। एतदेव स्पष्टयति। सतो हि भवत इति सत्तां प्रतिपद्यमानस्य तादृशस्यैव नदवरस्वभावस्यैव(ा)भावात्। नावद्यं सतः पदार्थस्य कृतिद्वत् कारणाद् भाव उत्पादन इति चेत्। केचिद्धि सन्तोपि नोत्पत्तिमन्तो यथाकाशादय इति परो मन्यते। आकस्मिकीत्यहेतुका। नेयं सत्ता कस्यचिदर्थस्य कदाचित् काले ववचिद् द्रव्ये विरमेत।

ननु च घटादीनां स्वहेतुतः सत्तानियमे कथमाकाशादिसत्ताप्रसङ्गः।

सस्यं (।) किन्तु न कस्यचिद् विरमेतेत्यस्यायमर्थैः। न स किन्नद् भावो यत्स्वभावोसावाकाशादिनं स्यात् सर्वात्मकः प्रसज्यत इत्येके। तदयुक्तं (।) यदि हि चटादिरूपमाकाशे स्यादहेतुकं स्यात् तस्य मृत्पिण्डादिकमन्तरेण भावात्। तस्यायेवमाकाशादेस्सत्ता। कस्यचि<sup>7</sup>दात्मादेः कदाचित् काले व्यचिद् देशे 1332

479b कवाचित् क्वचित् विरमेत । तस्मान्नेयं कस्यचित् कवाचित् । यस्य यत्र किचित् न प्रतिबद्धम् । सेयं सत्ता क्वचिवप्रतिबन्धिनी चेत् न नियमवती स्यात् । तस्मा- मेयं सत्ताऽकस्मिकी क्वचित् ।

ग्रंथ कथमहेतुको विनाश उक्त इति चेत्। जातस्य तद्भावेऽन्यस्यानपेक-शस्त्रात्। न चात्र विनाशो नाम कश्चिब्, भाव एव हि नाशः।

स एव हि भणस्थायी जातः । तस्माव् मन्दाः तत्स्वभावं<sup>2</sup> तदूर्थ्वं व्यवस्यन्ति न प्राक्, दर्शनेऽपि पाटवस्याभावात् इत्युक्तम् । तत्सामर्म्यात् श्रविद्या तद्वश्नेना-विद्याहतवृष्टे नाशवत् पश्चाव् विनाश्यः । तदयं विनाशः<sup>3</sup> सत्ताव्यतिरेकेण

विरमेत । देशकालद्रव्यनियता न भवेदित्यर्थः ।

एतदेव द्रढयन्नाह । तद्धीत्यादि । तद्धि वस्तु । किंचिदुपलीयेताश्रयेत् । यस्य यत्र किंचिदुत्पादादिकं प्रतिबद्धमायत्तं । न चोपलीयेत यस्य यत्राप्रतिबद्धं । सेयं सत्ता क्विचवप्रतिबिक्विनी चेत् । द्रव्यकालापेक्षया न नियमवती स्यात् । तथा चाकाशस्येयं सत्ता नात्मनः । आ<sup>1</sup>त्मनस्सत्ता न कालस्येत्यादि न स्यात् । यत्तरुचै-वन्तस्मान्नेयं सत्ताकस्मिकी क्विचिन्तित्याभिमतेष्वपि ।

यदि सत्ताहेतोरेव विनश्वरस्योत्पादः कथमिदानीमहेतुको विनाश उक्त इसि व्याघातमाह।

जातस्येत्यादिना परिहरति । जातस्य निष्यन्नस्य तद्भावे विनश्वरताभावे जनकाद्वेतोरन्यस्यानपेक्षणात् ।

अहेतुको विनाश उक्तः। उक्तं चात्र प्राक् यथा<sup>2</sup> न विनाशो नामान्य एव कव्यिक् भावात् किन्तु भाव एव हि नाशः।

ननु च प्रध्वंसाभावो नाशः स कथम्भावस्वभावो भवतीत्याह।

स एव हीत्यादि । यस्मात् स्वहेतोरेव क्षणस्थायी जातस्तस्माद् भाव एव नाश उक्तः । य एव सत्ताकालो भावस्य तमेवैकं क्षणं स्थातुं शीलं यस्य स तथा । न पुनरुत्यद्य क्षणमपि तिष्ठति । यदि तिष्ठेन्न कदाचिन्न निवर्त्तेति वक्ष्याम<sup>3</sup>ः । यद्येकक्षणस्थायी भावो विनाशः कस्मात् प्रवाहविच्छेदात् प्रागपि तथा न निश्चीयतेऽनिश्चयाच्चाक्षणिकः स इत्याह । तमस्येत्यादि । तं नाशस्वभावमस्य घटादेरासंसारमविद्यानुबन्धात् मन्दा उद्ध्वं प्रवाहविच्छेदकाले व्यवस्यन्ति न प्राक् सत्ताकाले । वर्शनेपीति नश्वरस्वभावस्य सत्यपि दर्शने । न दर्शनकालेऽष्यवस्यामावात् । यत्रच सन्तानविच्छेदकाले नाशस्वभावस्य निश्चयस्तस्मातः तद्वनेन निश्चय-

नाम्यभपेक्षत ति तद्य्यापी। विनाशकारणानपेक्षोऽयं कथं पतिपश्चेतेति चेत् तद्वेतोरसामर्थ्यात् । श्रभावकारिणः कियायाः प्रतिवेधाच्य शब्दः किन् । कर्षाह सामर्थ्याभाव इति चेत् । सिद्धे हि भावे कारको न तं करोति । अन्यक्रियां तस्य न किञ्चिविति तवतद्रपस्य ग्रॉकिचित्करत्वात्, तवतव्भावोऽकिचि<sup>5</sup>त्करोऽपि नापेक्षते ।

कियाप्रतिषेषस्तु कथमिति चेत्। विनाश इति हि भावस्याभावन्ते मन्यन्ते। तब् श्रयं विनाग्रहेतुरभावं करोतीति प्राप्तम् । तत्र यद्यभावो नाम<sup>8</sup> कव्यित् कार्य-स्वभावः स्यात्। स एव भाव इति नाभावः स्यात्। तस्मादभावं करौतीति भावं

वशेन । पश्चादिति यस्मिन् काले नाशस्वभावस्य निश्चयस्तत्कालोपाधिरेव स भावस्य विनाशस्वभावो व्यवस्थाप्यते (।) दृष्टान्तमाह । विकारेत्यादि । यथा विषद्रव्यं गृहीतमि भ्रान्तिसद्भावात् प्रागनवधारितमज्ञैः पुरुषैः पश्चाद् विषकृ<sup>5</sup>तस्य विकारस्य लालास्रुत्यादेर्दर्शनेन विषं व्यवस्थाप्यते तद्वत्। एताव-न्मात्रेणायं दृष्टान्तो न तु मारणशक्तिर्गृहीता पश्चादवधार्यत इति दृष्टान्त:। तदिति तस्माद् अयम्बिनाश इति सम्बन्धः। वस्तुनो या ससा तद्वधतिरेकेण न किंचिद् विनाशकारणमपेक्षत इति तद्वचापी सत्ताव्यापी।

कथमित्यादि पर:। असामर्थ्याच्चेति प्रतिवचनं। तहेतीरिति नाशहे तो:। चकारादकारकत्वाच्च। एतदेव विवृण्वन्नाह। अभावकारिण इत्यभावकारि-तयाभिमतस्य कियायाः कारकत्वस्य प्रतिवेधाँक्वेति । अवस्तुकारी योभिमतः सोकारक एव भवति । असामर्थ्यन्दर्शयितुमाह । सिद्धे हीत्यादि । नाशहेतुर्भावा-दभिन्नम्वा विनाशं कुर्यात्ततोन्यम्वा। न तावदाचः पक्षः सिद्धे हि भावे कारको नाशहेतुस्तम्भावं न करो<sup>7</sup>ति सिद्धत्वादेव। नापि द्वितीयः पक्षः। यतो नाप्यन्य- 133b श्रियान्तस्य भावस्य न किञ्चित्। तदवस्थत्वात्। तदतद्वपेत्यादि। भावरूपस्य ततोन्यस्य च विनाशस्य कारणाच्चाकिञ्चित्करो विनाशहेतुरतो नापेक्ष्यत इति सिद्धमसामर्थ्यं।

कियाअतिवेषस्तु कथमित्याह । विनाश इति हि भावस्थाभावन्ते हेतुमन्ना-शवादिनो मन्यन्ते। अस्माभिर्भावस्वभाव एव विनाश इत्यु<sup>1</sup>क्तं। तिविति तस्मा-वयं विनाशहेर्त्वनाशं करोत्यभावं करोतीति प्राप्तं। तत्रैतस्मिन् प्राप्ते सति यद्य-भाषो नाम किक्स स्वभावः कार्यः स्यात् । तदा कार्यत्वादंकुरादिवत् स एव भाष इति नाभावः स्यात्। अथ यथा घटो घटरूपेण कार्यः पटरूच पटरूपेण कार्यो न तु कार्यंत्वाद् घटः पटो भवति । तथा भावो भावरूपेण कार्योऽभावोप्यभावरूपेण कार्यः स्यात् । न त् भाव एव भवतीति । तदयुक्तम्भवतीति हि भावो न भवतीति

4800 न करोतीति भ्रियाप्रतिवेषोऽस्य कृतः स्यात्। तथाऽपि ग्रयमभिक्षित्करः किमिति<sup>7</sup> निवर्ण्यते। सिद्धा विनाशं प्रत्यनपेक्षा भावस्य। तस्मात्—

श्रसामर्थ्याच तद्धेतोर्भवत्येच स्वभावतः ॥१९८॥

चाभावस्तेनाभावो भाविवरोधी। न चाभावरूपतया तस्य प्रतिभासनादभाव-रूपता। भवनधर्मत्वेनाभावरूपतया प्रतिभास एव न स्यादितीदमेव चोद्यते। न च परस्परविविक्तरूपतयाऽभावानां प्रतिभासः। यतश्चाभावस्य नीरूपत्वा-दकार्यत्वन्तस्मादभावं करोतीति भावं<sup>3</sup> न करोतीति वाक्यार्थः स्यात्। तेन किया-प्रतिवेद्योस्य नाशहेतोः कृतः स्वात्। तथापि कियाप्रतिवेद्येप्ययं विनाशहेतुरकि-ञ्चित्करः। किमिति नाशेऽपेक्ष्यते भावेनेति सिद्धा विनाशं प्रत्यवपेका भावस्य।

ननु निर्हेतुकेपि विनाशे कथम्बिनाशं प्रत्यनपेक्षा भावस्य । स्वभावो हि स तस्येत्यं येनापेक्ष्य निवर्त्तते विरोधिनं (।) यथाऽन्येषां प्रवाहो मुद्गरा<sup>4</sup>दिकं । तेन पूर्वम्बिरोधिनोऽभावे नानिवृत्तेः कथं क्षणिकत्वमिति ।

तदयुक्तं। यतो विरोध्यपेक्षस्वभावत्वं यदि वस्तुनो न पूर्वमिष तदास्य पूर्वीतररूपयोर्भेदाद् नित्यत्वमेव। अथ पूर्वमिष स स्वभावोस्ति तदा पूर्वमिष्यस्य निवृत्तिः
स्यात्। अयं तदा विरोध्यभावान्न निवर्तते। कथन्तिः विरोध्यपेक्षस्वभावत्वं। सत्येव विरोधिनि। विरोध्यपेक्षस्वभावित्तस्य भावान्नान्यदा। यदि
विरोधी वस्तुनो नोपकारकः कथन्तन्तदपेक्षते। उपकारे वा विरोधिसन्निधानेप्यपरस्य भावस्योत्पत्तिरिति पूर्वको भावस्तदवस्थो दृश्येत। विरोधे सन्निधानाभावेनानिवृत्तेः। अथ निवर्त्तते। न तिहं विरोध्यपेक्षया भावस्य निवृत्तिः (।) यदि
च न भाविन्वनाशयित कथिन्वरोधी। न च क्षणिकवादिनां विरोधिसन्निधाने
सत्ता नो निवर्न्तते। किन्तिः नोत्पद्यते। तथा हि निरोधमुपगच्छन्नेव घटो
मुद्गरादिसहकार्यपेक्षः कपालजनकत्वेन सदृशक्षणानारम्भको भवतीति सन्तानानुत्यतिर्ने तु विरोधिनमपेक्ष्य प्रवाहो निवर्त्तते। यतश्च पूर्वसन्तानेनोत्पित्सोर्भावस्य
विरोधिसन्तिधाने सन्तानानुत्पत्तिरत एव मन्दमतीनां सहेतुकनाशाध्यवसायो

1342 मुद्गरादौ च विरो वित्यावसाय इति सर्वं मुस्यं। तस्मान्निरपेक्षत्वादेव यत्र नाम
क्विच् भवदृष्टो विनाशस्तत्रेष स्वभावत एव भवति।

नन्त्रहेतुकेषि नाशे यदैव घटादेर्नाशः प्रतीयते तदैवाहेतुकः स्यान्न पूर्वमप्रतीते-रर्थेकक्षणस्थायित्वेन घटादेरुत्पत्तेः पूर्वमिषि नाशः (।) ननु यथैकक्षणस्थायित्वे नोत्पत्तिः स्वहेतुभ्यस्तथा ऽनेकक्षणस्थायित्वेनाप्यु¹त्पत्तिः स्यात्। विवित्रशक्तयो हि सामग्रयो दृश्यन्ते । तत्र काचित् स्यादिष याऽनश्वरात्मानं जनयेदित्याह ।

#### यत्र नाम भवत्यस्माद्रम्यत्रापि स्वभावतः ।

सोऽयं क्वचित्<sup>1</sup> सत्तावर्शननिरपेक्षत्वात् स्वभावः स्यात् । तथाऽन्यत्रापि स्वभावभावी विशेवाभात् ।

अस्माहित्यादि । अस्माच्च स्वभावमात्रभावादन्यत्रापि देशादिव्यवधानेना-दृष्टे । तथा दृष्टे (।) विरोधि सन्तिधानात् पूर्वमपि स्वभावत एव विनाशो भवति ।

एवम्मन्यते । येषान्तावद्विनाशो दृश्यते तेषां यदि न प्रतिक्षणं विनाशः स्यात् तदा विना²शप्रतीतिरेव न स्यात् । तथा हि यदि द्वितीये क्षणे भावस्य स्थिति-स्तदासौ सर्वदैव तिष्ठेत् । द्वितीयेपि क्षणे क्षणद्वयस्थायी स्वभावत्वात् । तदा च तेनापरक्षणद्वयं स्थातव्यं । अपरस्मिन्नपि क्षणे क्षणद्वयस्थायिस्वभावत्वा-दपरस्मिन् क्षणेऽवस्थानं स्यादेवमृत्तरोत्तरे क्षणे द्रष्टव्यमित्यासंसारम्भावस्य स्थितिः स्यात् ।

अथ प्रथमे क्षणे भाव<sup>3</sup>स्य क्षणद्वयस्थायी स्वभावो द्वितीये क्षण एकक्षणस्थायी । तथापि तयोः स्वभावयोर्भेदात् क्षणिकत्वं स्यात् । न त्वेवमपि प्रथमे क्षणे भावस्या-नेकक्षणावस्थायिस्वभावादक्षणिकत्वं स्यान्नासंसारं स्थितिप्रसङ्गादित्युक्तत्वात् ।

ननु द्वितीयेपि क्षणे भावस्योत्तरक्षणानवस्थानेपि पूर्वक्षणस्थायी रूपाभेदेन पूर्वमपि स्थानात् क्षणद्वय⁴स्थायित्वमस्त्येवेति चेत् (≀)

न। पूर्वम्भावस्य ह्येष स्वभावो यदेकस्मिन् क्षणे तिष्ठत्यन्यस्मिन् क्षणे स्था-स्यति। स एव चेत्स्वभावो द्वितीये क्षणे तदाप्येकस्मिन् क्षणे तिष्ठत्यन्यस्मिन् क्षणे द्वयं स्थास्यतीत्येवम्त्तरोत्तरक्षणेपि द्रष्टव्यमिति न विनाशो भावस्य स्यात्। दृष्यते च (।) तस्मादं विनाशप्रतीत्यन्यथानुपपस्या प्रतिक्षणविनाशानुमानं।

अदृष्टेषु तर्हि कृतकेषु कथं प्र<sup>5</sup>तिक्षणिवनिशित्वानुमानं विनाशस्यैवादर्शनात्। नैष दोषो यस्मात् तेषामिप प्रथमे क्षणे य एव स्वभावः स एव चेत् द्वितीयादिक्षणे तदाऽभूत्वा भवनमेव प्रथमक्षणवत्। अथ प्रथमे क्षणे तस्य जन्मैव न स्थिति- द्वितीये च क्षणे स्थितिरेव न जन्म। एवमिप क्षणिकत्वं स्यात्। जन्मजन्मिनोः स्थितिस्थितिमतोश्चाभेदात्। न च द्विवतीये क्षणे जन्म विना स्थितिर्युक्ता। जन्म चेश्र तदास्थितिस्तस्या द्वितीयादिक्षणभावित्वात्। द्वितीयादौ क्षणेप्येवमिति सर्वन्त्रोत्पत्तिये न स्थितिरिति क्षणिकत्वं। कि च परस्परभिन्नस्यापरापरकाल- सम्बन्धित्वस्य कृतकाद् भावादिभिन्नत्वात् क्षणिकत्वमेव।

सोयिनत्यादिना का रिकार्यमाह । अयिनिति विनाशः । क्विषद् घटादौ मृद्गरादिसन्निधाने तथान्यत्रापीति मृद्गरसन्निधानात् पूर्वमिष । एवन्देशादि- 134b

# या काचिद् भावविषया द्विधैवानुमितिस्ततः ॥१९९॥ स्वसाध्ये कार्यभावाभ्यां संबन्धनियमात्त्रयोः।

तस्मात् भावविषयानुमानं द्विविषमेव कार्यलिङ्गकं स्वभावलिङ्गकं व । यषा्स्वं विशेषक(ब्यापि)साध्ये लिगिनि तयोरेव प्रतिबन्धात् यथोक्तपूर्वम् ।

# (३) अनुपलन्धिचिन्ता

क, श्रनुपलब्धेः प्रामारायम्

प्रवृत्तेर्बुद्धिपूवत्वात् तद्भावानुपलम्भने ॥२००॥ प्रवर्तितव्यं नेत्युक्तानुपलन्धेः प्रमाणता ।

तृतीय<sup>4</sup>स्तु हेतुरनुपलब्धेरविशेषेण क्वचिदर्थे गमक इत्युच्यते । सत्तानिश्चय-ध्वनिष्यवहारप्रतिषेधे हि सर्वेव लिङ्गम् ।

व्यवघानेपि । (१६८-६६)

यत्पूर्वमुपन्यस्तन्तत्र द्वी वस्तुसाधनाविति तदुपसंहरन्नाह । तत इति तस्माद् या काचिव भावविषया कार्यस्वभावाभ्यां लिङ्गाभ्यां द्विषैवानुमितिः । कस्मात्तयोः कार्यस्वभावयोरेव स्वसाध्ये सम्बन्धनियमात् । कार्यं लिङ्गं यस्या अनुमितेः । एवं स्वभावो लिङ्गं यस्या इति विग्रहः । यथास्वं ध्यापिनि साध्य इति कार्यस्य कारणं व्यापकं साध्यं (।)स्वभावस्यापि स्वभावो व्यापकः साध्यस्तिस्मन् साध्ये लिङ्गिनि तयोरेव कार्यस्वभावयोलिङ्गयोः प्रतिबन्धातः । (१६८-६६)

अनुपलिब्धमधिकृत्याह । प्रवृत्तेरित्यादि । प्रवृत्तेः । सन्तिब्ययशब्दव्यवहारलक्षणयोः बुद्धिपूर्वत्वात् प्रमाणपूर्वत्वात् । तद्भावानुपलम्भने तस्य प्रवृत्तिविषयस्य
भाविष्य प्रत्यक्षानुमानाभ्यामनुपलम्भने प्रेक्षावता प्रवित्तित्वयं नेतीयता लेशेनादृष्यविषयाया अप्यनुपलब्धेरुक्ता प्रमाणता । तृतीयस्तु हेतुरनुपलिब्धगमक इत्युच्यतः
इति सम्बन्धः । अविशेषेणेति दृश्यविषयेत्यमुम्विशेषन्त्यक्त्वा सामान्येन क्विषवर्षे
साध्ये । सन्तिष्ययेत्यादिना तमेवार्थन्दर्शयति । प्रमाणपृष्ठभावी सदिति विकल्पः
सन्तिश्चयः । तत्पृष्ठभाव्येव सदिति ध्वनिः सच्छब्दः । तथैव सदित्यनुष्ठानं
सद्व्यवहारः । तेषां प्रतिषेषे हि सर्वेव दृश्यविषयाऽदृश्यविषया च ।

ननु का रि का यां प्रवृत्तिरित्युक्तन्तत्कयं वृत्तौ सम्मिश्चयेत्यादि व्याख्यायत इत्याह । सम्मिश्चयाद्धीत्यादि । यस्मात् सतां विद्यमानानां निश्चयाच्छव्यवहाराः

सिक्तश्वयाद्धि शब्द<sup>5</sup>व्यवहाराः प्रवर्त्तन्ते । तस्मात् ते प्रवृत्तिरित्पुक्तम् । तथा द्वानुपलव्यिरेवासतामसस्वमित्युक्तम् । तक्व प्रतिपत्तृवशासुक्तं, न वस्तु-बशात् । यक्किषत्रात्रतिपत्तिः तावबत्र स्वभाबोऽस्य नास्ति । सताऽपि तेन तदर्था-करणात्। बस्तुतस्तु अनुपलभ्यमानो न सन्नासन्। सतामपि स्वजाबा<sup>7</sup>विवित्र- 4<sup>8</sup>0b कर्बावनुपलम्भात् तस्यासत्स्विप तुल्यत्वात्। तत् प्रतिपत्तुः प्रमाणाभावात् उप-लब्बिलक्षणमेतत् सस्वं तिष्रवृत्तं स्वनिमित्तान् शब्दव्यव¹हारान् निवर्त्तयति ।

तेन यापीयमनुपलब्धिरुपलब्धिलक्षणप्राप्तानां साऽपि वस्तुतोप्यसस्बरूपा-ऽप्रवृत्तियोग्यत्वात् । तस्या श्रपि श्रत्र विषये तुल्यं प्रामाण्यम् । श्रसन्निन्नत्व<sup>2</sup>य-फलाऽपि सा।

प्रवर्तन्ते त<sup>4</sup>स्मात्ते सन्निश्चयशब्दव्यवहारास्त्रयोपि प्रवृत्त्यङ्गत्वात् पुरुषप्रवृत्तेनि-मित्तत्वात् प्रवृत्तिरित्युक्तः । तस्मान्न सूत्र वृत्त्योव्याघात इति ।

किम्पुनः कारणमुपलम्भनिवृत्तौ सद्द्यवहारो निवर्त्तते । **तथा ह्यमुपलस्यि-**रेव द्विप्रकाराप्यविशेषेणासस्विमित्युक्तं प्राकः। तच्चासत्त्विम्वप्रकृष्टायामनुपलन्वौ प्रतिपसृवशानुक्तं । प्रतिपत्ता ह्यनुप<sup>5</sup>लभ्यमानन्नास्तीत्यध्यवस्यति । न वस्तुव-शात । तथा हि विप्रकृष्टेर्थे सत्त्वमसत्त्वञ्च सन्बिग्धं। तस्मात् ताबद्धि स वित्रकृष्टो भावोस्य प्रतिपत्तुर्नास्ति याववनाप्रतिपत्तिः । कस्मात् (।) सतापि तेन विप्र-कृष्टेनार्थेनानुपलब्धेन तदर्थाकरणात्। तस्य पुंसोर्थाकरणात्। सन्तप्यसत्कल्पः। वस्तुतस्त्वनुपलभ्यमानो न सन्नासन्। कस्मात् (।) सतामि कदाचि<sup>8</sup>त् स्वभावादिविप्रकर्षादनुपलम्भामासत्तानिश्चयः। क्यापि सत्तानिश्चयस्तस्यास्यानु-पलम्भस्यासस्विप तुस्यस्वात्। तिविति तस्मात्। एतत् सस्विमिति सम्बन्धः। किम्भूतमनुपलब्धिलक्षणन्देशादिविप्रकृष्टं प्रतिपत्तुः प्रमाणाभावात्। प्रत्यक्षानु-मानाभावाश्चिष्युलस्य वस्तुवशात्। किं करोति (।) स्वनिमित्तान् शब्द<sup>7</sup>व्यवहा- 1352 रान् निवर्श्वयति ।

उपलब्धिलक्षणमित्यन्ये पठन्ति । उपलब्धिरेव सत्त्वमुपचारात् तथाभूतं सस्वं निवृत्तमित्यर्थः।

येनैवन्तेन कारणेन **यापीयमनुपलब्धः** (।) केषाम् (।) **ग्रनुपलब्धिलक्षण**-प्राप्तानां । या वस्तुतोप्यसस्वरूपा (।) अपिशब्दात् प्रतिपत्तृवशादिप । कि कारणम् (।) अत्रवृत्तियोग्यत्वावसद्भवहारयोग्यत्वात्। तस्या अप्यनुपलब्धेरेतत्स-द्वचवहारप्रतिषेषकत्वेन तुल्यं प्रामाण्यं। अत्र विषय सद्यवहारप्रतिषेषे।

येयमनुपल**िघलक्षण**प्राप्तानु पल**िघरसन्निइश्वयफलापि सा** । असन्निइ**न्य**ः

वसत्तायां तत्लक्षयो यहुपलम्पियोग्यः सकलेष्वन्येषु कारणेषु सम् गोपलभ्येत । न पुनः पूर्वाऽसत्तासाधनी ।

शास्त्राधिकारासम्बद्धाः बहवोऽर्का श्रतीन्द्रियाः ॥२०१॥ श्रतिङ्गाश्च कथन्तेषां सभावोऽनुपत्तिधितः ।

तदभावसाधनेऽनुपलिक्वमात्रेण सर्वार्थानां प्रमाणत्रयनिवृत्त्या सिद्धं स्यास् (इति) तस्य शास्त्र<sup>4</sup>स्य निवृत्तिहि न ह्यभावसाधनी तस्य क्वचिविधकारे प्रवृत्तेः। शास्त्रप्रवृत्तौ हि पुरुषार्थसाधनोपायं कमप्याश्रित्य प्रवृत्तौ । श्रन्यथाऽसंबद्ध<sup>5</sup>प्रलाप्यस्य ग्रप्रामाण्यात्।

तत्र प्रकरणेऽपि वहवोऽर्था नावश्यं निर्वेश्या यथा प्रत्यात्मनियता पुरुवचेतसः । कस्यचिदनियतनिमित्तभावि<sup>8</sup>वृत्तयः । देशकालविष्ठकृष्टेषु उपधानद्रव्यभेदवत् ।

असत्तायामित्यादिना व्याचष्टे। असत्तायामप्यनिञ्चयेपि यस्मान्न ह्यस्ति सम्भवो यहुपलिश्वयोग्यो भावः सकलेष्वन्येषुपलम्भकारणेषु सन् विद्यमानो नोपल्थ्येत्र²। त पुनः पूर्वा विप्रकृष्टविषयानुपलिश्वरसत्तासाधनी। तथा हि (1) प्रत्यक्षानुमानागमनिवृत्तिलक्षणेवानुपलिश्वः। तत्र शास्त्रस्याधिकारोस्मिन् प्रकरणे तत्रासम्बद्धा अनान्तरीयका बहबोर्णाः स्वभावादिविप्रकर्षिणः शास्त्रे नाधिकियन्त इति यावत्। प्रत्यक्षस्यापि न ते विषया इत्याहातीन्त्रियाः। नाप्यनुमानस्य यस्मादिलङ्काः। वेषा लिङ्कमस्तीत्यलिङ्काः। तेषामतीन्द्रियाणामर्थानां प्रमाणत्रयानिवृत्तिलक्षणाया अनुपलिश्वतः कथमभावः (।) नैव । (२००-१)

सोयमिति वादी । सर्वार्थानामिति देशकालस्वभावविप्रकर्षिणां प्रमाणत्रय-निवृत्येति प्रत्यक्षानुमानागमिनवृत्त्या । तस्येति शास्त्रस्य व्यक्तित् पुरुषार्थानुप-योगिन्यर्थेऽनिधकारे विनियोगाभावे प्र<sup>4</sup>वृत्तेः । यस्माच्छास्त्रं हीत्यादि । अन्ययेति पुरुषार्थानुपयोगिनमर्थमाश्रित्य शास्त्रप्रवृत्तौ । अवद्वप्रलापस्यासम्बद्धाभिधायितः शास्त्रस्याप्रामाण्यात् ।

स्यादेतत् (।) सर्वं एवार्थाः पुरुषार्थोपयोगिन इत्यत्राहः। तत्रेत्यादि। तत्र प्रकरण इति पुरुषार्थोचन्ताप्रस्तावे। प्रत्यात्मनियताः इति प्रतिपुरुषनियताः। एतेन <sup>5</sup>पुरुषाणामानन्त्यादानन्त्यं चेतोवृत्तीनामाहः। अनियतान्तिमित्ताद् भिवतुं शीलं यासामिति विग्रहः। अनेनैकस्मिन्निप पुंसि निमित्तभेदाद् बहुत्वं। एवं भूतारुचेतोवृत्तयो नावश्यं साकल्येन प्रतिपदं निर्वेश्याः अशक्यत्वात्। कालदेश-व्यवहिता वा पुरुषार्थानुपयोगिनो द्रव्यविशेषा नावश्यं निर्वेश्यास्ततो न तन्त्या-

फलं यस्या इति विग्रहः। (२००-२०१)

न तच्छास्यं विक्रवीकरोति । न च तथा वित्रष्टुष्टे स्वसामर्थ्योपवानात् शानोत्पा-वनशक्तिनास्ति? ।

4812

स चाबदयं कार्योपसम्भस्य चाप्यभावे येगानुमिनोति, न च ते प्रमाणवयिनवृक्षा व्यपिति न निरुवयसामध्यंम्। तस्मात् सर्वाऽनुपलिक्यित् न निवृत्तिनिरुवयस्य साधनी। तब् इयं हि——

स्त्रभ्यवयीकरो<sup>9</sup>ति । ताश्च चेतोवृत्तयस्ते च विशेषास्तानिति पुलिगेनोक्ताः । "पुमान् स्त्रिये"ति <sup>९</sup> पुंसः शेषं कृत्वा ।

नापि प्रत्यक्षस्य विषया इत्याह । न चेत्यादि । तथा विष्रकृष्टेष्विति देशादि-विष्रकृष्टेषु स्वसामर्थ्योपधानात् । स्वरूपसन्निधानात् । ज्ञानोत्यादनशक्तिनीस्ति । एतेनातीन्त्रिया इत्येतद् व्याख्यातं ।

अनुमानस्यापि न ते विषया इत्याह। ते स चावष्यमित्यादि। एषामिति 135b देशादिव्यवहितानां। येनेति कार्योपलम्भेन। न च त इति विप्रकर्षिणः। सर्वेत्यदृश्यानुपलब्धिरपि। निवृत्तितिष्ठचयस्याभावितश्चयस्य। यत एवन्तिविति तस्मात्। इयमित्यदृश्यानुपलब्धिस्सदसिन्तश्चयफला नेति (।) सिन्धश्चयफला न भवित सद्यवहारनिमित्ता। न चाप्यसिन्तश्चयफला सन्देहात्। इति हेतो (:) स्याद्वानुपलब्धेरप्रमाणता। व्यवसायफलत्वाविति निश्चयफलत्वात् प्रमाणानां। प्रत्यक्षमिपि हि प्रमाणं सर्वाकारग्रहेषि येष्वाकारेषु निश्चयमावहति तेष्वेव।

नन् प्रवृत्तिनिषेधप्रमाणं स्यादित्याह । न हीत्यादि । इयमित्यनुपलिष्यः । निःशंकपरिष्छेदमिति निःशंकः परिष्छेदो यस्य चेतस इति विप्रहः । संशये सित न प्रवित्तित्य्यमः विश्वयमित्येवं निश्चितं चेतो न करोतित्यर्थः । संशयादिष व्यक्तित् कृषीवलादेलींकस्य प्रवृत्तेः । कथन्तर्द्धप्रवृत्तिफलत्वेनास्याः प्रामाण्यमुक्तमित्यत आह । तथात्वे तिवत्यादि । तथा तेन रूपेणैतदप्रवृत्तिकारणमनुपलम्भाख्यं निरवद्धं निर्दोषं यदि निश्चयपूर्वं ध्यवहरेत् कश्चित् । प्रमाणपूर्वं सद्यवहारादि प्रवर्तयेत् । इत्यनेन द्वारेण सेश्यमदृश्यानुपलिष्परप्रवृत्तिफला प्रोक्ता निश्चतसद्यवहारादि-प्रतिषेधफला प्रोक्ता (।) सन्दिष्यस्तु सद्यवहारादिनं निषिष्यत इति पुरुषस्य प्रवृत्तिभैवत्यिष ।

लिङ्गातिशयभाविनीति लिङ्गमनुपलिब्धस्तस्या अतिशयो विशेष उपलिध-लक्षणप्राप्तस्वन्तस्य भावस्सद्भावस्स यस्यामस्ति सा तथोक्ता। लिङ्गविशेष-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pāṇiṇi 1.2.67

सदसमिश्चयफला नेति स्याद् बाऽप्रमागाता ॥२०२॥ न चेयं अनुपलब्धिः प्रमाणम् । व्यवसायफलत्वात् प्रमाणानाम् । इदं प्रवृत्तिनिवेधमिय<sup>2</sup> न निःशंकपरिच्छेदं चेतः । संशयादिप श्वचित् प्रवृत्तेः । तथात्वे तदेव निरवद्यं निश्चयपूर्वं व्यवहरेव् इति अप्रवृत्तिफला<sup>3</sup> प्रोक्ता ।

प्रमाणमपि काचित् स्यात् लिङ्गातिशयभाविनी । ग्रत्र सर्वाऽनुपलिब्बरसमग्रा लिङ्गविशेषवती प्रमाणमपि । यथोदाहृता प्राग् । यस्या<sup>4</sup>ऽपि ग्रनुपलम्भे न प्रमाणं इति वादी—

स्वभावज्ञापकाज्ञानस्यायं न्याय चदाहृतः ॥२०३॥

यस्य कस्यिषत् स्वरूपविषयादिना प्रकर्षादननुपलम्भसात्रेणा सन् नाम । यथोक्तं प्राग् । योऽपि ज्ञापकस्य लिङ्गस्याभावात् ध्रतीन्द्रियार्थः स्वभावविशेषो बा प्रतिक्षिप्यते । यथा नास्ति विरक्तं चेतः, देवताविशेषभावो वा । दानीहसादि-

**बतीत्यर्थः । उपलब्धिलक्ष<sup>4</sup>णप्राप्तानुपलब्धिरिति यावत् ।** 

अत्रेत्यादिना व्याचष्टे। अत्रेति निवृत्तिनिश्चये। यथो**बाह्ता प्रागिति**। (२०२-३)

''असज्ज्ञानफला काचिद्धेतुभेदव्यपेक्षये''त्यादिना (।)।

यत्पुनरुक्तम् (।) अप्रमाणमनुपलिधिरिति तन्नाविशेषेण बोद्धन्यं किन्तु स्वभावेत्यादि । देशादिविप्रकृष्टः स्वभावः (।) ज्ञापकं लिङ्गं । तयोरज्ञानं ।

''स्वभावज्ञापकाज्ज्ञानस्यायं न्याय उदाहृत:।<sup>5''</sup> (१।२०३)

असत्त्वे साध्ये नास्ति प्रामाण्यमिति । स्वभावाज्ञानं प्रत्यक्षनिवृत्तिः । ज्ञाप-काज्ञानमनुमाननिवृत्तिः । अदृश्यविषयायाः प्रत्यक्षानुमाननिवृत्तेरयं न्याय उदाहृत इति समुदायार्थः ।

यस्यत्यादिना व्याचष्टे । यस्य कस्यचित् पिशाचादेः । स इति स्वभावः । तदनु-पलम्भमात्रेणेति तेन तद्विषयानुपलम्भमात्रेण प्रत्यक्षनिवृत्ति<sup>6</sup>रूपेणासन्नाम । यथोक्तं प्राणिति । "सतामपि कदाचिदनुपलम्भादि"त्यादिना । स्वभावाज्ञानमनेन व्याख्यातं ।

ज्ञापकाज्ञानम्व्याख्यातुमाह । योषीत्यादि । ज्ञापकस्येत्यस्य विवरणं लिङ्ग-स्येति । अतीन्ध्रियः प्रतिक्षिप्यतेऽयः । यथा नास्ति विरक्तं चेत इत्यादि । तथा । 136a ज्ञापकस्य लिङ्गस्याभावात् स्वभावविशेषो वा? प्रातिक्षिप्यते । अत्र विशेषः प्रतिक्षिप्यते न धार्मिमात्रं । यथा नास्ति वानेत्यादि । दानं च हिंसा विरतिश्चे-ति इन्द्वः । तद्विषयाश्चेतनाः । वानचेतनानां हिंसाविरतिचेतमानां चेत्यर्थः ।

विरक्तिवेतनानां चाभ्युस्यनिःभेयस हेतुता नास्तीति च प्रत्यक्षेऽप्यर्वे तस्यों फलस्या-नन्तर्याभावात् । प्रतत्कला<sup>7</sup> साथम्पात् विपर्वस्तोऽपववेतापि । न तावता व्यवहि- 4<sup>81b</sup> तानां फलानां हेतोः फलानामुत्पत्तिवर्धानात् तदभावः। मुक्किस्य बोन्मत्त-कुक्कुरस्य विवविकार इव , तद्भावे विरोधाभावात्, भ्रत्रानुपलिखमात्रम-प्रमाणम् ।

यदि भावे यत् प्रमाणं नैवास्ति, ग्रत एव संशयो युक्तः। प्रमाणसंभवादेव प्रतिष्मेपः ।

अभ्युवयहेतुना स्वर्गादिफलहेतुना । अत्र चेतनानां न स्वरूपं प्रतिक्षिप्यते तासां प्रत्यक्षत्वात् । किन्त्वभ्युदयहेतुत्वं स्वभावो विशेषो नास्तीत्युच्यते ।

नन् चेतनानां प्रत्यक्षत्वा<sup>1</sup>दभ्युदयहेतुतापि तदात्मभूतत्वात् । प्रत्यक्षस्यैवेति कुतो भ्रान्तिरित्यादि।

प्रत्यक्षेप्यर्थे विषयंस्तोऽपवदेतापीति सम्बन्धः। कथम्विपर्यस्त इत्याह। अतत्फलेत्यादि। अतत्फला अनम्युदयफला ये दृष्टाश्चेतना विशेषा अव्याकृताः। तैस्साधर्म्यात्। साधर्म्यमेव कथमित्याह। फलस्यानन्तर्याभावादिति या अन्या अतत्फलाइचेतनाः। याइच तत्फला उभयत्र तत्फ<sup>2</sup>लस्यानन्तर्यन्न दृश्यते। न तावतेति फलस्यानन्तर्यादर्शनमात्रेण । तदभावः फलाभावः । कस्माद् (।) व्यव-हितानामित्यादि । हेतोः सकाशात् कालान्तरेणोत्तरोत्तरावस्थापरिणामलक्षणेन व्यवहितानां फलानान्दर्शनात् । मृषिकस्यालक्कस्य चोन्मसक्कुरस्य विधिवकार इव स हि न विषसंचारकाल एव भवति किन्तु सहकारिणः कालविशेषस्य सन्निधी-<sup>3</sup>निष्पद्यते। न तु हेत्वन्तरमेव तद्वत्।

स्यादेतत् (।) मूषिकादिविषविकारस्य कालान्तरे दृष्टत्वात् सद्भावो युक्त एव। दानादिफलन्तु न कदाचनापि दृष्टमिति कथन्तस्य सद्भाव इत्याह। तदित्यादि । तवभाव इति । तयोर्दानादिफलातीन्द्रियवस्तुनोर्भावे विरोधाभावात् । अत्र दानादिफलेऽलीन्द्रियभावे बानुपलिष्धमात्रमप्रमाणं।

यहि बाधक प्रमाणं नास्ती त्यप्रतिक्षेपो भावेऽस्तित्वे कि प्रमाणभैवास्ति प्रमाणमतः सत्तानिश्चयो न युक्त इति परः।

अत एक्टेत्या चार्यः। अत्यन्तमतीन्द्रियस्यार्थस्य साधकबाधकप्रमाणाभावात् प्रेक्षावतः संज्ञयो युक्तः। यदि वा यद् वस्तु निराकर्त्तुन्न शक्यते न च तस्य साधकं प्रमाणं प्रतिभाति । तस्यैवं सम्भावना युक्ता भवेदस्य कदाचित् साधकं प्रमाणं

तदत्र केषांचिदर्थानां स्वभावानां च दर्शनपाटवाभावात् च<sup>2</sup> कारणानां फलोत्पादनियमाभावात् ज्ञापकस्यासिद्धिः ।

नेयता तदभावः , पुनरपि केवांचित् पर्यायेण ग्रभिष्यक्तेः । कार्ये तु कारकाञ्चानसभावस्यैव साध<sup>8</sup>कम् ।

कस्यचित् प्रतिभावतः । तस्मादर्थसंशयात् प्रमाणसंशयादाऽप्रतिक्षेपः।

अन्ये तु विरक्तिचत्ते, अन्युदयहेतुत्वे चात एवेति साधकवाधकप्रमाणाभावात् संशयोस्त्वित व्याख्याय । विरक्तं चित्तं सर्वकृत्वे भवेद्वा प्रमाणिमत्यप्रतिक्षेपः । तच्य प्रमाणं द्वितीये परिज्छेदेऽभिधास्यत इति व्याचक्षते ।

यत एव व्यवहितस्यापि कार्योत्पत्तिः। तत्तस्मादत्र एवातीन्द्रियेषु मध्ये केषा-चिवर्षानां स्वभावानां चेति यद्यपि पाठकमः। तथापि यथायोगं सम्बन्धः।

केषांचित् स्वभावनामभ्युदयहेत्वादीनां भवेज्ज्ञापकासिद्धिः । कथं (।) **दर्शत-**पाटबाभावात् । तद्विषयस्यानुभवस्य यथागहीतस्वरूपनिक्चयोत्पादने सामर्थ्या-भावात् केषांचिदर्थानां विरक्तचित्तत्वादीनां । प्रत्यक्षानुमानलक्षणं कार्य ज्ञापकन्तस्याभावात् ।<sup>7</sup>

136b तथाभूतस्य कार्यस्य कस्मादभाव इत्याह । कारणानामित्यादि । न हि कार-णैरवश्यमात्मज्ञापक द्क्षार्य सर्वपृष्ठवग्राह्ममारव्धव्यमिति नियमः ।

अन्ये त्वन्यया व्याचक्षते । केषां चित् स्वभावानामभ्युदयहेतुवादिनां । अर्थानां च विरक्तचित्तादीनाम्भवेज्ज्ञापकस्य निरुचायकस्य प्रमाणस्यासिद्धः । कुतः (।) दर्शनपाटवाभावात् ।

एतदुक्त<sup>4</sup>म्भवति । दर्शनमे<sup>1</sup>व ज्ञापकं कस्यचिद्यंस्य तच्चापटुत्वात् सर्वाकारनिश्चयन्नोत्पादयति । कारणानां च कार्योत्पादनित्यमाभावस्तेनानन्तर-कार्यादर्शनात् । कार्यद्वारेणाप्यभ्युदयहेतुत्वन्न शक्यं निषेद्धं । तथातीन्द्रियाणा-मर्यानां दर्शनस्य मनोविज्ञानलक्षणस्यापाटवात् प्रत्यक्षेणाग्रहणं । न हि कार्य-द्वारेणेषां निश्चयः कारणानां च कार्योत्पाद<sup>2</sup>ननियमाभावात् । न हि कारणैर-वश्यमात्मज्ञापकं कार्यं सन्तानान्तरे जनयितव्यमिति नियमः । तस्मान्न प्रत्यक्षं नानुमानं तेषामस्ति ।

नेयतेति यथोक्तज्ञापकाभावमात्रेण तदभावोतीन्द्रियाणामभावः। यस्मात् प्रत्यक्षानुमानाभ्यामनुपलब्धानामपि केषांचिदर्यानां पुनरिष पर्यायेण कमेण कुड्यविवरावस्थितानामर्यानां प्रत्यक्षेणानु<sup>3</sup>मानेनाभिक्यक्तेः प्रतीतेः। तदेवं विप्रकृष्टे स्वभावानुपलम्भो नासत्तासाधनं। नापि कार्यानुपलम्भः।

स्वभावस्थाभावे सांध्येऽमुपलस्भ वात्रमाणमुख्यते । कारणानुपलस्मस्तु प्रमा-णमेव ।

न हि येषां बहूनां कारणानां कार्यस्य सम्भवः। ननु कारणविनाद्येऽपि न कार्यस्थितिवर्द्यतम् <sup>4</sup>। कारणस्थितिकालभावि कार्यं न सूमः।

न च तथा स्थायी भाषस्तबुपावानः पारम्पर्येण सन्तानोपकारात् तत्कार्य-व्यपदेशः । हेत्वभावे भाषोत्पादे नहि सत्तेत्पुक्तम्<sup>5</sup> । यद्यस्य कथंचिवभावः सिध्येत् तदा तत्फलं तस्य नास्तीति निश्चीयते ।

कारणानुपलम्भस्तु तत्राप्यभावसाधनमित्याह। कार्ये त्वित्यादि। कार्ये तु स्वभावादिविप्रकर्षिण्यपि कारकाज्ञानं कारणानुपलब्धिरभावस्य साधनमेव।

स्वभावेत्यादिना व्याचण्टे। विष्ठकुष्टविषयस्य स्वभावस्याभावे साध्ये : स्वभावानुप<sup>4</sup>लम्भ एवाप्रमाणमुच्यते। कारणानुपलम्भस्तु प्रमाणमेव।

नन् विप्रकृष्टविषये कारणानुपलम्भ एव निश्चेतुमशक्यस्तत्कद्यं कार्याभावं साधयेत्। सन्यम् (।) एतावद् वक्तुं शक्यते (।) कारणमन्तरेणानृहिष्टविषये कार्यमवश्य न भवतीतीयता लेशेनास्योपन्यासः। अत एव सामान्येनाह। व ह्यस्तीत्यादि।

निवत्यादि पर:। अग्नेविनाशेषि<sup>5</sup> वासग्रहादौ धूमस्य दर्शनात्। तथा वासत्यिप कारणे कार्यं दृष्टिमिति व्यभिचारः। असित कारणे कार्यंन्न स्यादित्यनेन वाक्येन कारणस्थितिकालभावि कार्यं। यावत् कारणसत्ता तावत् कार्यंसत्तेत्ये- वक्क वूमो येन कारणनाशेपीत्यादिकः प्रसंगः स्यात्। किन्तर्द्यंनेन वाक्येनोच्यत इत्याह्। हेतुरहितेत्यादि।

एवन्तावत् स्थिरतामभ्युपग<sup>0</sup>म्योक्तं । क्षणिकत्वे तु कारणे विनष्टे कार्य-स्थानमेव नास्तीति कृतो व्यभिचाराशंका । तथा हि योग्निजन्यो धूमक्षणस्तस्या-ग्निविनाशे नास्त्येवावस्थानं । क्षणिकत्वेन विनाशात् । यश्च पश्चात् स्थायी धूमः स धूमहेतुक एव नाग्निहेतुकः । तदेव दर्शयन्नाह । न च तथेत्यादि । तथा स्थायीति नष्टेप्याद्ये कारणे कालान्तरस्थायी । तदुषा<sup>7</sup>वानः पूर्वनिरुद्धहेतूपादानः ।

कथन्ति पाश्चात्योपि भूमोग्निहेतुक इत्युच्यत इत्याह । पारम्पर्येत्यादि । आद्यन्तिविद्यादि । आद्यन्तिविद्यादि । आद्यन्तिविद्यादे भूमक्षणम्बिह्मरेव जनयति (।) स भूमक्षणोऽपरं सोप्यपरिमित्येवं पारम्पर्येण । एतदेव स्कुटयन्नाह । सम्तानोपकारादिति । प्रबन्धस्य प्रथमतो जनन्तित् तत्कार्यक्यपदेशः । तस्माद् यस्य कारणस्य पाश्चात्यमपि कार्येमित्येवं व्यप-

137a

# स्वभावानुपत्तम्भरच स्वभावेऽर्थस्य तिक्किनि ॥२०४॥

स्वभावाभावे स्वभावस्थैद स्तिञ्जनि स्वभावा<sup>6</sup>नुपलम्भः कश्चिदिप प्रमाणमेषः।

यदि व्यापकानुपलम्भ एव तत्स्वभावः सिष्येत् यथा शिशपाया **मृक्ष-**त्वम्।

4822 तहसा

तदभावः प्रतीयेत हेतुना यदि केनचित् 7।

यदि प्रस्य व्यापकस्य च स्वभावस्याभावः कुतश्चिद् गमकाद्धेतोः सिध्येत् । तदभावेनैय स्वकार्ये न व्याप्ये निवर्तेत तदभावासिद्धौ निवृत्ताविप संशयात्,

ख, स्वभावानुपलिधः

कथं भावस्य स्वयमनुपलन्धेरभावसिद्धिः ?

हश्यस्य दर्शनाभावकारणासम्भवे सित ॥२०५॥ भावस्यानुपलन्धस्य भावाभावः प्रतीयते ।

देशः। यद्यस्य हेतोः कथंचित्त्रमाणेनाभावः सिध्येत् तदा तत्फलन्तस्य हेतोः फल-स्नास्तीति निश्चीयते।

एतच्चोहिष्टविषयस्याभावस्य साधनमभिष्रेत्योक्तम् (।) अनुहिष्टविषये तु नैतरप्रमाणं प्रतिबन्धफलत्वात् ।

स्वभावेत्यादि । अर्घस्येति व्यापकस्य स्वभावेऽव्यतिरिक्ते लिङ्किन्यसत्त्वेन साध्ये स्वभावानुपलम्भश्च व्यापकानुपलम्भश्चा<sup>2</sup>भावस्य साधनमिति प्रकृतं। (२०३-४)

स्वभावाभावेत्यादिना व्याचष्टे। किश्चिहित व्यापकानुपलम्भः। यद्यनुपल्म्यमानो व्यापकः स्वभावोस्य व्याप्यस्य सिद्धः स्यात् तदा भवेत् प्रमाणं। कारणव्यापकानुपलम्भञ्च भवेत् प्रमाणं यदि तदभावस्तयोः कारणव्यापकयोरभावः प्रतीयेत हेतुना केनचित्। स्वभावानुपलम्भाख्येन।

यदीत्यादिना का रि<sup>3</sup> का र्य माह। यद्यस्य कारकस्याभावः सिद्ध्येदिति सम्बन्धः। व्यापकस्य च स्वभावस्याभावः। कृतिक्विद् गमकाद्वेतोतित्युपलिध-लक्षणप्राप्तानुपलम्भात्। सोयं कारको व्यापको वाऽसन्नेव सिद्धो यथाक्रमं कार्यं व्याप्यञ्च निवर्स्तयति। तद्यभावासिद्धौ कारकव्यापकयोरभावासिद्धौ निवर्स्यिष

भावो हि ययास्वं ग्राहकेण यदि उपसभ्य एव भवेत्। स दर्शनप्रतिबन्धिषु व्यवधानादिषु ग्रसत्सु उपलब्धिरेव। ग्रनुपलब्धत्स्थसिन्निति निश्वीयते। उपन्तम्भाव्यभिचारात्। ग्रयमेव हेतुह्तुंनुव्यापकयोरमावेऽपि वेदितव्यः।

### ग. चनुपलन्धिरेवामावः

# विरुद्धस्य च भावस्य भावे तद्भावबाधनात् ॥२०६॥ तद्विरुद्धोपलम्धौ स्याद्सत्ताया विनिश्चयः।

कार्ये व्याप्ये च संशयात्। (२०४-४)

यदि स्वभावाभावे साध्ये तद<sup>4</sup>नुपलम्भ एवाप्रमाणमुच्यते । कथमिदानीम्भा-वस्य घटादेः स्वयमनुपलक्षेरभावसिद्धिः।

उत्तरमाह । **बृद्ध्यस्ये**त्यादि । विप्रकृष्टे विषये स्वभावानुपलम्भे प्रमाणमुक्तं । न तु दृश्यविषय इत्यर्थः । दृश्यस्येति स्वभावाद्यविप्रकृष्टस्य भावस्यानुपलब्धस्य सतः । भावस्य सत्ताया अभावः प्रतीयते । कदा दर्शनाभावकारणासम्भवे सति । द<sup>5</sup>र्शनाभावस्य कारणं कारणान्तराणां वैकल्यन्तस्यासम्भवे सति । उपलम्भ-प्रत्ययान्तरसाकल्ये सतीत्यर्थः ।

भावो हीत्यादि विरणं। स्वभावाद्यावेप्रकृष्टो भावो यदि भवेत्। यथास्व प्राहकेण करणेनेति यस्य यद् ग्राहकिमिन्द्रियन्तेनोपलभ्य एव भवेत् स इति यथोक्तो भावः। वर्शनप्रियिष्ध्य व्यवधानादिष् (।) आदिशब्दाद् वैकल्यप्रतिबन्धादिष्य-सस्तु। उ<sup>6</sup>पलम्भप्रत्ययेषु सत्स्विति यावत्। (२०५–६)

तथा भूतोनुपलक्ष्यस्त्रसिति निश्चीयते। किङ्कारणं (।) तादृशः सत उप-लिक्षलक्षणप्राप्तस्य सतः। उपलम्भाव्यभिषारात्। य एवायं स्वभावस्याभाव-निश्चये दृश्यस्य दर्शनेत्यादिनोक्तोऽयमेव हेतुर्वेदितव्यः। कस्मिन् साध्ये (।) हेतुव्यापकयोरभावेषि साध्ये।

विरुद्धस्य चेत्यावि । यस्याभावस्साध्यस्तेन यो विरुद्धस्तस्योपलब्बी च 137b स्यावससायाः प्रतिषेध्याभावस्य निरुचयः । किङ्कारणम् (।) विरुद्धस्य भावस्य भावे सत्तायान्त्रद्भाववाधमात् । तस्य निषेध्याभिमतस्य सत्तावाधनात् ।

यो हीत्यादि विवरणं। कस्मान्नावितष्ठत इत्याह। सिवत्यादि। तयोवि-रुद्धयोर्ये उपावाने तयोरन्योन्यं परस्परं यद् वैगुज्यन्तस्याध्यस्वेन। यथा शीतो-पादानमुष्णोपादानवैगुण्यस्याश्रय इतरक्वेतरस्येत्यर्थः। तेन कारणेन विरुद्ध- यो हि भावो येन सह युगपद् नाबतिष्ठते, तबुपावाने परस्परवैगुण्याभयस्वेना-रम्भविरोघात्। तयोविषद्धयोरेकस्य भावे<sup>5</sup>ऽप्यन्याभावे गतिर्भवति। यथोक्तं प्राक्। तत एवानुपलब्धेर्नैव भेदो व्यवस्थाप्यः। तत एव विरोधगतेः, विरोधाण्याभाव-साधनाव्।

भवतु नामैवंविधाया ग्रनुपलब्धेरभावगितः। कथं न स्यात्। बृष्टान्ता-482b पेक्षाभावात्। न ह्यस्यां काबिदिषं सत्ता। किन्न व्योमकुसुमा<sup>7</sup>सनुपाल्यमिति ग्रवृष्टान्तः। तवसदिति कथं भ्रवगन्तव्यं येनैवं स्यात्। ग्रनुपलब्धेरेव चेत्। तत्रापि कथमवृष्टान्तिकाऽसत्तासिद्धिः, सबृष्टान्त<sup>1</sup>त्वे वाऽनवस्थाप्रसंगः। तथा

योरेकत्र युगपदारम्भविरोधातः। तयोविरुद्धयोरेकस्य भावेष्यन्याभावगतिर्भ-वितः। यथोक्तं प्रागनुपलब्धिप्रभेदेः। "न शीतस्पर्शोत्राग्नेरि"त्यादि। यद्यप्यत्रानुपलब्धिरिति न श्रूयते तथापीदं स्वभावविरुद्धास्यं लिङ्गमनुपलब्धे-स्सकाशान्त² पृथगुच्यते (।) किङ्कारणं (।) तत एवानुपलम्भाद् विरोधगतेः। विरोधाच्याभावसाधनादित्युक्तं।

भवतु नामैवस्विधाया दृश्यानुषलब्धेः सकाशाद् भावगतिः। सा पुनः कथम-नुमानं (।) नैवानुमानं किन्तु प्रमाणान्तरमेवेति भावः।

कथन्त स्यादित्या चार्यः।

**दृष्टान्ते**त्यादि परः। **दृष्टान्तापेक्षं ह्यनु**मानमन्वयव्यतिरेकवस्वात्। दृष्टान्ता-पेक्षणमेवा<sup>3</sup>ह । न हीति । अस्यामित्यनुपलब्धौ ।

किन्नेत्याचा र्यः।

तिबत्यादि परः। तद् ध्योमक्षुमुमादि। असदिति कथं केन प्रमाणेनावगन्तव्यं येनैवं स्याद्वृष्टान्तः स्यात्। अनपलब्धेरेव लिङ्गाद् व्योमकुसुमाद्यसदयगन्तव्य-मिति चेत्। तत्रेति व्योमकुसुमादौ। कथमदृष्टान्तिका दृष्टान्तरिहताऽसत्ता-सिद्धः। सवृष्टान्तत्वे वानवस्थाप्रसंग इति तत्रा प्य (प)रोषीति कृत्वा। तथा चेत्यनवस्थायां सत्यां साध्यस्याप्रतिपत्तिः। यतश्च दृष्टान्तत्येनवस्थादोषः। तस्माभिष्याख्याभावतिद्धिरदृष्टान्तिका कर्त्तव्या। तद्वदन्यत्रापि (।) नेह घटोन्तुपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धेरित्यादावपि प्रयोगे वृष्टान्तानपेक्षणावननुमानमन्तुपलब्धः (।)

भृष्यन्नपीत्या चार्यः। असकृदुक्तमेतत्। य<sup>5</sup>था स्वभावानुपलक्ष्यौ नाभावः साध्यते किन्त्वभावव्यवहार इति श्रृण्वन्नपि देवानां मूर्जाणां प्रियो नावजारण- बाप्रतियसिः । तस्याद् प्रनुपास्थासिद्धिबदन्यत्रापि वृष्टान्तानपेक्षणादननुमानम् ।

शृज्जन्नवि<sup>2</sup> देवानां त्रियः नावधारणपरः । असञ्बद्धव्यवहाराणां निमित्तं सोपलक्विहि स्वसम्निधानात्, स्वनिमित्तसामग्रीयोगसन्निधानः सर्वो<sup>3</sup>ऽत्र बृष्टान्तः । असत्तैवात्र धनुपलक्षिः । अत एवेयं कारणात् कार्यानुमानलक्षणेति, ततः स्वहे-ताधन्तर्भवतीति वक्ष्यामः ।

सच्छव्यव्यवहारिनिषेषेऽपि प्रमाणनिवृत्या निमित्तवैकत्येन ग्रंकुरादयोऽपि

पद्धेंन सत्यिप दृष्टान्ते तदिसिद्धश्चीयते। दृष्टान्तमेव दर्शियतुमुपकमते। निमिसं हीत्यादि। उपलभ्यानुपलिब्धदृंदयानुपलिब्धां निमिसं कारणमसद्ध-पवहाराणां। सेत्यनुपलिब्धः स्वसन्निधानादात्मसन्नि<sup>2</sup>धानात्। स्वनिमिस्तान् स्वमनुपलिब्धरूपं निमिसं येषान्तानेतानसद्वध्वहारान् साध्यतीति कृत्वा सर्वोत्र दृष्टान्तः। किभूतः (।) स्वनिमिस्तसामग्रीयोग्यसिध्धानः। स्वकारणानां सामग्री तस्यां योग्यं सिन्धानं यस्याङकुरादेस्स तथोकतः (।) प्रयोगः पुनः। यस्य यत्र निमिसं सकलमप्रतिवद्धमस्ति तत्र तेन भवितव्यन्तद्यधाङकुरादि। अस्ति 3810 नोपलिब्धलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धावसद्वधवहाराणां निमित्तत्विमितं स्वभावहेतुः। कस्माद् (।) अत्राभावव्यवहार एव साध्यते न पुनरभाव एवेत्याह। असत्तेत्यादि। अत्र दृश्यानुपलब्धावनुपलिब्धते सत्ता। यथोक्तं प्राक्। सस्मादभावो न (?) साध्यते। यत एवात्राभावव्यवहारः साध्यतेऽत एवेयमनुपलिब्धः स्वभावहेतावन्तर्भवतीति सम्बन्धः। कारणाद् दृश्यानुपलम्भात् कार्यस्यासद्वधवहार-स्यानुमानं तदेव लक्षणं यस्येति सामान्येनान्यपदार्थमुपदश्यं पश्चाद् भावप्रत्ययः। समग्रात् कारणात् कार्यानुमाने च योग्यतानुमानिति स्वभावहेतावन्तर्भावः (।) वक्ष्यामक्चतुर्थं परिच्छेदे ()।

दृश्यानुपलक्षौ भवतु दृष्टान्तोऽदृश्यानुपलक्षौ तु कथमित्याह । सच्छक्वे-त्यादि देशादिविप्रकृष्टेषु प्रमाणनिवृत्त्या सद्वधवहारनिषेषे साध्ये कारणाभावात् कार्यस्याभावः साध्यस्तेनात्र न केवलिक्षरपाल्यं दृष्टान्तः किन्तु निमित्तस्य कारणस्य वैकल्येनाभाविनोङ्कुरावयोपि वृष्टान्तः । प्रयोगस्तु (।) यद्विकलकारणन्तन्त भवति यथा बीजरहितोङकुरः । विकलकारणक्ष्यादृश्यानुपलक्षौ सद्यवहार इति कारणानुपलक्षिः ।

यत्पुनरुक्तं (।) तदसन्निरुपाँ स्थं कयं प्रतिपत्तव्यमिति तत्रापि निरुपास्ये दृष्टान्ते। इयमेषमज्ञानव्यवहारलक्षणा प्रवृत्तिनिषध्यते। अनुपलिश्वतो न त्व-भावः साध्यते। किङ्कारणम् (।) अनुपलक्षीत्यादि। विषाणादिविविक्तशश- बृष्टान्तः। त हि निरुपालगं केवलम्। निरुपाल्येऽपि इयमेव प्रवृत्तिनिविध्यते, अनुपलम्थि<sup>5</sup>लक्षणाया असत्तेव सिद्धाः। निमितदभावमभ्युपगम्य प्रवृत्ति निवृत्ति च विलोमयन् तत्र ययाभ्युपगमं निरुपाल्यं सन्यद् वा<sup>6</sup> प्रतिपाछते।

मस्तकाद्युपलिक्षरेवानुपलिक्षः पर्युदासवृत्त्या । सैव लक्षणं यस्याः शशिवषा-णासत्तायाः सा सिद्धेव ।

स्यादेतद् (।) अदृश्यानुपलब्धावसत्त्वे विषयभूते सिद्धे। तिन्निमित्तोप्य-सद्भयवहारः सिद्ध एवेति किन्तेनासद्यवहारेण। अदृश्यानुपलब्धाविप सद्यव-हारिनिमित्तस्याभावाद् व्यवहाराप्रवृत्तिः सिद्धैवेति सद्यवहारिनिषेधेनािप साधि-तेन कि।

तथा पूर्वप्रसिद्धविषयोपदर्शनलक्षणेन दृष्टान्तेनाप्यनुपलब्धौ न किचित् प्रयोजनिमत्यत आह । **सोय**मित्यादि । मूढं प्रत्येतत् साध्यत इति यावत् ।<sup>5</sup>

क्विचिदप्यसद्वचवहारिनिमित्तं दृश्यानुपलम्भमभ्युपगम्यासद्वचवहारप्रवृत्तिम्विक्लोमयन्त्रकृवंन् । अदृश्यानुपलक्षौ तदभावं च सद्वचवहारिनिमित्तस्य प्रमाणस्याभावं चाभ्युपगम्य सद्वचवहारिनिवृत्ति च विलोमयञ्चकुवंन् । यथाभ्युपगमं प्रतिपाद्यतः इति दृश्यानुपलम्भेन निमित्तेन त्वयाऽसद्वचवहारोन्यत्र कृतस्तिदिहाप्यस्ति (।) तस्माष्ट्रसद्वयवहारङ् कुविति प्रतिपाद्यते । तथा प्रमाणेन निमित्तेन त्वया क्वित् सद्व्यवहारः कृतस्तिदिहाप्यनिष्पास्ये नास्ति । तस्माद् सद्वयवाहारम्मा कुविति प्रतिपाद्यते । किमिव निष्पास्यवत् । यथा शश्विषाणादावसद्व्यवहार-निमित्तस्य दृश्यानुपलम्भस्य भावादसद्व्यवहारस्तथेहापीति ।

138b अन्यद्वेति (।) यथा सन्निहितनिमित्तस्याऽककुरादेः प्र<sup>7</sup>तिपत्तिरेव सद्द्यवहार-स्यापीति । यथा च निरुपाख्ये प्रमाणाभावात् सद्वचवहारस्य निवृत्तिः । अन्य-स्मिन् वा कारणविकले कार्ये निवृत्तिस्तद्वद् विप्रकृष्टेषु सद्द्यवहारस्य निवृत्ति-रिति प्रतिपाद्यते ।

स एव तावबुपलक्ष्यभावोतुपलक्ष्याल्यः कयं केन प्रमाणेन सिद्धः (।) न प्रत्यक्षेणाभाविषयत्विवरोघात्। नाप्यनुमानेन प्रत्यक्षपूर्वकत्वादस्य । नापि प्रदेशसम्बन्ध्यनुपलम्भोऽभावस्य नीरूपत्वेन सम्बन्धित्वायोगात्। प्रदेशस्यान्तुपलम्भे च धर्मसिद्धेराश्रयासिद्धो हेतुरित्यनुपलक्षेनं पक्षधर्मत्विमित्युद्धो त क र प्रभृतयः।

भनाह । एतवुसरत्र वक्ष्यामस्तविशिष्टोपलम्भोऽतस्तस्याप्यनुपलम्भनन्त-

स एव ताबबुपलक्यभावः कयं सिद्ध इति चेत्। एतबुत्तरत्र वक्ष्यामः।

श्रन्यत्रापि श्रनुमाने साध्यक्षमेंच व्यापके इच्छन् किमिति भावः प्रत्याय्यः । व्याप्य<sup>7</sup>स्य निर्वेज्ञादेव व्याप्नुवतः सिद्धेः।

4832

निश्चितार्यसम्बन्धस्यापि बृष्टान्तेन स्मृत्यर्थश्चेत् तवेतवत्रापि तुल्यम् । सोऽयमन्यत्रापि धनुपलिष्यमात्रेण धभावव्यवहारकल्पना मूढं प्रति स्मृतिजन-नमत्र ।

कथं च यद् "न सन्ति प्रधानादयोऽनुपलब्धेः"। तत्र कथं ग्रभावब्यवहारसिद्धिर्वा सत्ताब्यवहारनिषेधे कथं स्यात्। तदर्थनिषेधे धीमवाचिनोऽभिधानस्याप्रयोगात्, निविषयस्य प्रतिषेधस्य चायोगात्।

स्मादनुपलम्भोयं प्रत्यक्षेणैव सिध्यतीति। यत्पुनरुक्तमनुपलक्षौ किन्दृष्टान्तोप²-दर्शनेनेत्याह। अन्यत्रापीत्यादि। विधिसाधनेप्यनुमाने साध्यधर्मेण व्यापकेन व्याप्यधर्मं कृतकत्वादिकं साधनमिण्छन् प्रतिपाद्यः किमिति दृष्टान्तेन प्रत्याय्यः। किङ्कारणं (।) यथास्वं साध्येन व्याप्यस्य हेतोनिर्देशादेव व्याप्नुवतः साध्यधर्मस्य सिद्धेः। निश्चितार्थस्यम्बन्धलक्षणो येन तस्य व्यामूढम्प्रति स्मृत्यर्थः। तदेतद् दृष्टान्तेन मूढं प्रति स्मृतिजननमत्रानुपलब्धौ। एतदेवाह। सोयमित्यादि। अन्य-त्रापीति शशविषाणादौ (।२०५-६)

अथ यदिदमाचार्ये दि ग्ना ग प्रभृतिभिष्कतः । "न सन्ति प्रधानादयोनुपलब्धे" रिति तत्र प्रयोगे । आ चा यं आह । कथं च न स्यादिति ।

चोदकः स्वाभिप्रायेणाह । तवर्षेत्यादि । तदर्थस्य प्रधानार्थस्य निषेषे सित प्रधानादिधिमवाचिनोभिधान वस्याप्रयोगात् । न हि वाच्यमन्तरेण वाचकस्य प्रयोगोस्ति । यदा च प्रधानादिशब्दानामप्रयोगस्तदा न सन्तीति प्रतिषेधवाच्येव शब्दोवशिष्यते । तस्य च प्रतिषेध्यासंकीर्त्तं निविषयस्य प्रतिषेधस्येति प्रतिषेधवाचिनः शब्दस्याप्रयोगात् । तथा च न सन्ति प्रधानादय इति द्वयोरिप प्रतिष्ठापदयोरप्रयोगात् । कुत्र कि साध्यत इति व्यर्थानुपलब्धेः साधनयोगः । प्रधानादीनां च पक्षभूतानामभावाद् पक्षधर्मो हेतुः स्यात् । प्रतिज्ञापदयोर्ष परस्परं विरोधस्तया हि प्रधानादय इति प्रयोगात् तदर्थसन्निधानं । पुननं सन्तीति वचनात् तेषामसन्निधानं । एते च सन्तिधानासन्निधानं युगपदेकत्र विरुध्यते । (२०६-७)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Run. bahi-phyir.

नैव दोषः, एवं---

चनाादवासनोद्भृतविकल्पपरिनिष्ठितः ॥२०७॥ शब्दार्थस्त्रिविधो धर्म्मी भावाभावोभयाभयः। तस्मिन्भावानुपादाने साध्येऽस्यानुपत्नम्भनम् ॥२०८॥ तथा हेतुर्न तस्यैवाभावः शब्दप्रयोगतः ।

निवेदितं तावत् यथा एते शब्दा न स्वलक्षणविषयाः । अनादि<sup>4</sup>कालीनवासना-प्रभवे विकल्पे प्रतिभासिनमर्थं विषयत्वेनात्मसात् कुर्वन्ति ।।

वक्तुस्तु तद्विकल्पभाजः श्रोतुरच यथा प्रतिभाति वस्तु प्रतिपादन<sup>5</sup>समीहया प्रयोगात्। तदाकारविकस्पजननात्।

न चोपादानकार्यप्रत्ययेऽप्रतिभासिरूपविषयत्येन तत् शक्यं निष्चेतुम ।

नैष दोष इति परिहारः। यस्मादनादेवासना<sup>6</sup>यास्समृद्भृते विकल्पे परिनि-व्वितस्समारुढः शब्दार्यः स च भावाभावोभयाश्रितत्वात् त्रिविषो धर्म्मः। तस्मिन् शब्देर्ये वाह्यप्रधानादिको भावोन्पादानमस्येति तस्मिन् भावान्पादाने साध्ये। अस्येति बृद्धिपरिवर्तिनः प्रधानादिधर्मिणः। तथेति बाह्यप्रधानाद्युपादानत्वे-139a नानपलम्भनं हेतुः। वासनोपादानत्वेनोपलम्भन<sup>7</sup>मेवात्रान्पलम्भनं। न तस्यैव विकल्पप्रतिनिष्ठितस्य धर्मिणोऽभावस्साध्यते । कस्मात् (।) प्रधानादिशस्दानां प्रयोगतः। तन्तिषेघे हि निर्विषयत्वाच्छब्दप्रयोग एव न स्यात।

निवेदितमित्यादिना व्याचष्टे । यदि हि स्वलक्षणमभिषेयं स्यात् तदा स्वलक्षण-प्रतिषेधे शब्दार्थस्य प्रतिषेधात् तद्वाचिनः शब्दस्याप्रयोगः स्यात् । यावता निवेदित-मेतद् यथैते शब्दा न स्वलक्षाणविषया इति। किन्त्वनाविवासनायाः प्रभव उत्पादो यस्य विकल्पस्य तस्मिन् प्रतिभासी योर्थस्तिम्बषयस्वेनात्मसास्कृबंन्ति ।

कृत एतद् विकल्पविषयमेवार्थमिवषयीकूर्वन्तीत्याह । वक्तुस्तद्विकल्पभाज इति भावाभावोभयाश्रयसामान्याकारविकल्पभाजः (।) कारणमाह । **यथे**त्यादि । यथाप्रतिभासि वस्तु। प्रतिभासिवस्त्वनतिक्रमेण या प्र<sup>2</sup>तिपावनसमीहा तया शब्दप्रयोगात्। तस्माद् विकल्पप्रतिभासिन एवार्थान् शब्दा विषयीकुर्वन्ति।

तथा श्रोतुश्च तद्विकल्पभाज इति सम्बन्धः। कि कारणं (।) तदाकारविक-ल्पजननात्। भावाभावोभयाश्रयसामान्याकारविकल्पजननाच्च विकल्पप्रतिभासिन एवार्थान् शब्दा विषयीकुर्वन्ति ।

स्यादेतद् (।) यदि नामैवन्तथापि कथन्न स्वलक्षणविषया श<sup>3</sup>ब्दाः स्वलक्ष-णप्रतीतेरित्याह । न चेत्यादि । उपादानं च कार्यं च ते एव प्रत्यको ज्ञानन्तत्रा-

स सु विकल्पः सदसबुभया<sup>6</sup>कारप्रत्ययाहितवासनाप्रभवत्वात्, तत्त्रितिमाल्या-काराष्यवसायवद्येन च भाव (।माव) भियवर्म इत्युच्यते ।

तब् मत्र धर्मिण म्राश्चित्य कथं प्रधानशब्दात् प्रतिभासमानोद्धाः यमर्थे न 483b भादोपादान इति सदसस्यं चिन्तयन्ति । तस्य भावानुपादानत्वे साध्ये स एव प्रत्यात्मवेद्यत्वात् म्रप्रतिक्षेपाहीं धर्मीः ।

न च स एव स्वलक्षणमिति शक्यं वक्तुम् । ग्रसंप्राप्ते निरुद्धे चार्थे तस्यानपा-

प्रतिभासि यद्रपन्तद्विषयत्वेत तम्न शक्यिक्तस्वेतुं । तत्रोपादानप्रत्ययो वक्तुः प्रतिपादनसमीहारूपो विकल्पः शब्दस्य कारणत्वात् । कार्यप्रत्ययः शब्दोत्थः श्रोतुर्विकल्पः । न हि स शब्दार्थो यः शब्दे प्रत्यये न प्रतिभासते । न च तत्र स्वल-क्ष्येणं प्रतिभासते । स्पष्टाकारविवेकात् ।

ननु कथं विकल्पाभावाश्रयोऽर्थजन्यत्वेनाविकल्पकत्वप्रसंगात्। कथ-ज्नाभावाश्रयोऽभावस्याकारणत्वात्। कथञ्चैक उभयाश्रयोऽहेतुकत्वप्रसङ्गा-दित्यत आह। स त्वित्यादि। सदसदुभयाकारो विकल्पः सवसदुभयप्रत्ययस्ते-नाहिता वासना ततः प्रभव उत्पादो यस्य स तथोक्तः। इति हेतोर्भावाभावो<sup>5</sup>-भयधर्म इत्युच्यते।

द्वितीयं कारणमाह । तिबत्यादि । तिस्मिन्नेव विकल्पे प्रतिभासी य श्राकार-स्तस्य सदसदुभयरूपतयाष्यवसायस्तद्वशेन च । भावाभावोभयपर्म इत्युच्यते । (२०६)

एतदुक्तम्भवति । सत्प्रत्ययाहितवासनाप्रभवस्सदाकाराध्यवसायीव भाव-धर्म इत्युच्यते । एवमभावोभयधर्मयोरिप द्रष्टव्यं पूर्वपूर्वसदादिप्रत्य<sup>8</sup>याहित-वासनाप्रभवत्वादेव सदादिविकल्पानामनादित्वम् (!) अतो न भावादिजन्यत्व । यतश्च शब्दार्थस्त्रिविधः । तत्तस्मादत्र शब्दार्थे धर्मिण व्यवस्थिता विवादाश्च-यत्वेत स्थिताः पुरुषास्सदसत्त्वं प्रधानादेश्चित्तत्यन्ति । कथं चिन्तयन्तीत्याह । किमयं प्रधानशब्दादुच्चरिताद् विकल्पप्रतिभासमानोर्थो बाह्यप्रधाननिबन्धनो भवति न वेति । तस्य प्र<sup>7</sup>धानादिविकल्पप्रतिभासस्य भावानुपादानत्वे धर्मे साध्ये 139b स एव विकल्पप्रतिभासो बृद्धस्वभावतया प्रत्यात्मवेद्यत्वात् स्वस्म्वेदनप्रत्यक्ष-सिद्धत्वादप्रतिक्षेपाहोंर्थो धर्मी ।

ननु च स एव विकल्पग्राह्यार्थः स्वलक्षणं स्वलक्षणरूपतयाध्यवसायात्। ततस्य प्रत्यक्षसिद्धः एव प्रधानादिः शब्दश्य स्वलक्षणविषय इत्याह। न च स एवेत्यादि। म एव विकल्पप्रतिभास्यर्थो बाह्यं स्वलक्षणमिति शक्यम्बक्तुं। कि वात्। वस्तुनि विषरीताकाराभिनिवेशेषु तीर्थान्तरीयप्रत्ययेषु च भाषात्।
परमार्थेकतानत्वे शब्दानामनिषम्भना ॥२०९॥
न स्यात् प्रवृत्तिरर्थेषु दर्शनान्तरमेदिषु ।
आतीताजातयोर्षाऽपि न च स्यादनृतार्थता ॥२१०॥
वाचः कस्याश्चिदित्येषा बौद्धार्थविषया मता ।
—इति संग्रहश्लोकौ ।

तस्य व यथा समीहितरूपानुपादाने साध्ये तथाऽत्रानुपलम्भधर्मत्वात्, न साध्य भर्मा<sup>4</sup>सिद्धिः ।

न पुनरत्र शब्बप्रतिभास्यर्थोऽपह्म् यते । तस्य बुद्धौ उपस्थापन "शब्दप्रयोगात् । तस्भावे हि तदयोगात् ।

ध्रपि सः

कारणम्(।) असंप्राप्तेऽनृत्यन्ने स्वलक्षणे निग्द्धे च तस्य विकल्पप्रतिभासस्यान-पामात्। कि च वस्तुनि घटादौ विपरीताकारः परस्परिवरोधिनो नित्यानित्या-दयः। तानभिनिवेष्टुं शीलं येषान्तीर्थान्तरीयप्रस्थयानान्तेष् भावाच्छव्दार्थ-प्रतिभासस्य। न च स एवार्थः स्व² लक्षणमिति प्रकृतेन सम्बन्धः॥ (२०६-१०)

तस्य चेति प्रधानादिविकल्पप्रतिभासस्य । यथासमीहितं रूपं यथापरिक-ल्पितम्बाह्मप्रधानादिरूपन्तदनुपादानस्य साध्ये । सथानुषलम्भ इति यथा समी-हितरूपोपादानत्वेनानुपलम्भोस्तीति कृत्वा <sup>4</sup> न साधनवर्मासिद्धिनीपक्षधर्मे हेतुरित्यर्थः ।

न पुनरत्र प्रयोगेऽयमेव शब्देत्यादि । शब्दादुत्पद्यते यो विकल्पस्ततप्रति-भास्यर्थोपहन्यते । कि कारणं (।) तस्य विकल्पप्रतिभास्यर्थस्य श्रोतृबुद्धावुप-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Bsgrub-par.bya-baḥi-chos.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Bskyed. paḥi-phyir.

## शब्दार्थापद्भवे साध्ये धर्माधारनिराकृतेः ॥२११॥ न साध्यः समुदायः स्वात् सिद्धो धर्मद्रा केवलः।

यवि शब्दार्थस्यैवापलापे प्रधानशब्दवाच्यस्य धर्मिणो हि निराकृतेः साध्य-षमीभयाभावः स्यात्<sup>त</sup> । तद् श्रयं श्राचारव्यवच्छेदानपेक्षो न विवादास्पदमिति नोपन्यसनीय एव।

द्यपि सः।

सदसत्पन्तभेदेन शब्दार्थानपवादिभिः ॥२१२॥ वस्त्वेव विन्त्यते हात्र प्रतिबद्धः फलोद्यः। श्चर्थक्रियाऽसमर्थस्य विचारैः कि तदर्थिनाम् ॥२१३॥ षण्डस्य रूपवैरूप्ये कामिन्याः कि परीचया ।

484a

न हि शब्दार्थोऽसन् कंचित् पुरुषार्थम्परुणद्धि, सन् वा समादधाति । यथा-भिनिवेशं तस्याऽसस्यात् । यथातस्यं वाऽनवस्थितत्वात् ।

स्थापनाय शब्दप्रयोगात्। तदभावे विकल्पप्रतिभास्यर्थाभावे। तदयोगाच्छव्द-प्रयोगायोगात् ।

अपि च यदि शस्तार्थस्य वापल्लवः सा<sup>5</sup>ध्यते। तदा शब्दार्थापल्लवे साध्ये तस्य साध्यधर्मस्य नास्तित्वस्य य प्राधारो धर्मी शब्दार्थलक्षणस्तस्य निराकृतेनं साध्यः घमिधर्मात्मकः समुदायः स्यात्। केवलद्व साध्यधर्मस्सिद्ध एव। नास्ति-त्वमात्रस्य क्वचित सिद्धत्वात।

यदीत्यादि विवरणं। तदिति तस्मादयं साध्यधर्मः आधारेण यो व्यवच्छेदो विशेषणमस्येदं नास्तित्वन्तदमयेकः। इ<sup>6</sup>ति हेतोर्नोपन्यसनीय एव विवादकाले। (288-82)

सवसत्यक्षभेदेनेति सदसत्प्रतिज्ञाभेदेन बस्त्वेव चिन्त्यते । शब्दार्थानपवादिभि-रषिक्याधिभिः प्रेक्षावदभिः। यस्मादत्र वस्तुनि प्रतिबद्धः फलोदयः। (२१२-१३)

यदि नामैवन्तथापि किन्न शब्दार्थो विचारणीय इत्याह (।) अर्थेत्यादि। अर्थकियां प्रत्यसमर्थस्य शब्दार्थस्य विचारैः सदसत्त्वविचारैः किन्तव विचानमर्थ- 1402 श्रियार्थिनां (1) निदर्शनमाह वण्डस्येत्यादि । पुंस्त्वरहितस्य यद् रूपवैरूप्यन्त-स्मिन् विषये कामिन्या मैथुनाभिलाषिण्याः किम्परीक्षया। (२१३-१४)

न हीत्यादि विवरणं । न हि शब्दार्थोऽसन् कंचित् पुरुषार्थमुपरणद्धि निवर्त्त-यति । सन् वा समावधाति करोतीति यथायोगं सम्बन्धनीयं। कि कारणं (।) यथाभिनिवेशं पुरुषस्तं<sup>1</sup> शब्दार्थम्बाह्यतयाऽभिनिविशतेऽध्यवस्यति तथा तस्या- तस्मादयं प्रवर्तमानः सर्ववा<sup>2</sup> भावाभावविचारेऽवधीरितविकल्पप्रतिभासो-ऽनपेक्षितो यत्रायं पुरुषार्थः प्रतिबद्धः (तद्) एव वस्तु प्रविच्ठानीकरोति। यथाऽन्नौ शीतप्रतिधात इति।

न हि स्रत्र शब्दार्यशिक्त<sup>3</sup>रस्ति । तदनुभवाप्ताविष तदभावात् । तदयमर्थ-क्रियार्थी तदसमर्थं प्रति दसानुयोगो न युक्तः । न हि वृषस्यन्ती खण्डस्य रूपवैरूप्य<sup>4</sup>-परीक्षायामवस्ते ।

#### घ. कल्पितस्यानुपलिधः

यत् पुनरेतबुक्तं निरूपणानुपलम्भो धर्म इति । शब्दार्थः कल्पनाज्ञानविषयत्वेन कल्पितः ॥२१४॥ धर्म्मो वस्त्वाश्रयासिद्धिष्रस्थोक्ता न्यायवादिना ।

कल्पनाविषयत्वाच्छव्दार्थं एव कल्पितः । तस्य हि वस्त्वाश्रयणानुपलम्भ-धर्मं इत्यभित्रायः ।

यथार्थस्वलक्षणं ज्ञानस्वलक्षणम्वा स्थितन्तथा शब्देनाविषयीकृतत्वात्। यत एवन्तस्मादयं पुरुषस्सदसिन्नन्तायां प्रवर्तमानः सर्वदाऽवधीरितविकल्पप्रति-भासोऽनपेक्षितविकल्पप्रतिभासो वस्त्वेवाधिष्ठानीकरो<sup>2</sup>ति विषयीकरोति यत्र वस्तुन्ययं पुरुषार्थः प्रतिबद्धः। अग्नावित्यग्निस्वलक्षणे। आदिग्रहणाद् दाहपाकादि।

स्यादेतद् (।) ईदृशोर्थः शब्दार्थेनापि साध्यत इत्याह । त हीत्यादि । अत्रेति शीतप्रतिघातादौ । कस्मात् तवनुभवाप्तावपि । तस्य शब्दार्थस्यानुभवाप्तावपि । तस्य शब्दार्थस्यानुभवाप्तावपि । तत् तस्मावयमर्थिकयार्थी पुरुषः । तवसमर्थन्तस्यामर्थिकयायामसमर्थं शब्दार्थं प्रति वत्तानुयोगो दत्तावधानो भवि- तुम्न युक्तः । त हि वृषस्यन्ती मैयुनिमच्छन्ती थण्डस्य परिचरितुमशक्तस्य रूप-वैरूप्यपरीक्षायामसमर्थेऽवधानवती भवित ।

उद्योतकरा चुक्तदूषणनिरासार्थं पृच्छिति। यत्पुनरेतदुक्तमाचार्यदिग्ना गेन (।) कल्पितस्येत्यादि। तस्य<sup>4</sup> कोर्थः।

उत्तरमाह । शब्बार्थ इत्यादि । कल्पनाज्ञानविषयत्वाच्छब्दार्थः प्रधानादि-शब्दार्थः । कल्पितो वस्तुनो बाह्यस्य प्रधानलक्षणस्याश्रवणन्तेनासिश्चिरनुपलिष-रस्य प्रधानादिशब्दार्थस्य धर्म उक्तो लिङ्गभूतो भावानुपादानत्वे साध्ये । न्याय-वाविनाचार्य दि ग्ना गेन ।

सत्त्वादविद्यमानत्वात्। यथातत्त्वं वा समीहितत्वात्।

#### ६, चागम-चिन्ता

यबुक्तं प्रमाणत्रयनिबृत्ताविष न हि<sup>6</sup> वस्त्वभावासिद्धिरिति तबन्यप्रमाण-निवृत्तौ न स्यात्। तयोहि सकलविषयित्वाभावात्। भ्रत्रागमो न किञ्चिव् व्या-प्नोति। तम्निवृत्तिः यथा<sup>7</sup> न गमिकेति खेत्। उक्तमत्र भ्रागमेषु सर्वार्थानुपयोग  $4^{8}4^{b}$  इति अप्रकरणापम्रकात्।

श्रपि च।

नान्तरीयकताऽभावाच्छब्दानां वस्तुभिस्सह ॥२१५॥ नाथसिद्धिस्त¹तस्ते हि वक्त्रभिप्रायसूचकाः ।

यथाभावं न हि शब्दानां प्रवृत्तिः। यतस्तेभ्योऽर्थप्रकृतिनिश्वीयेत । ते हि

तेन यदुच्यते उ द्यो त क रा दिभिः। यदि प्रमाणेन प्रधानं सत्त्वेन क<sup>5</sup>िल्पतं कथमस्यानुपलिक्धर्द्धर्मः प्रतीयते। अथासत्त्वेन किल्पतं प्रधानन्तयापि कथमस्यानु-पलिक्धर्धर्मोऽसत्त्वादिति (।)

तदपास्तं। यस्मात् कल्पनाज्ञानविषयत्वाच्छव्दार्थं एव कल्पितः। न तु प्रमाणेन बाह्यं प्रधानं सत्त्वेन कल्पितं। तस्येति प्रधानशब्दार्थस्य बाह्यप्रधान-वस्त्वाश्रयणानुरूक्भ इत्ययमभिप्राय आचार्यं दिग्नागस्य। (२१४–१५)

यवुक्तमित्यादि परः। प्र<sup>6</sup>माणत्रयं प्रत्यक्षानुमानागमलक्षणं। अन्यप्रमाण-निवृत्ताविति प्रत्यक्षानुमाननिवृत्तौ निवृत्तिर्देशादिविष्ठकृष्टानां। सयोरिति प्रत्य-क्षानुमानयोः। न किञ्चव व्याप्नोति सर्वमेव विषयीकरोति। तिन्निनवृत्तिरा-गमनिवृत्तिः।

उक्तमत्रेति सि द्धा न्त वा-दी। अप्रकरणापम्नस्वादिति पुरुषार्थेचिन्ताप्र-प्रस्तावानुषयोगित्वात्। "शास्त्राधिकारास<sup>7</sup>म्बन्धा बहवोर्था" इत्यत्रान्तरे (१।२०१) 140b उक्तत्वात्।

एतच्च बाह्येषु आगमस्य प्रामाण्यमभ्युपगम्योक्तम् (।)

अधुना नैव बाह्यर्थस्य प्रामाण्यमित्याह । अपि चेत्यादि । बस्तुभिस्स्वलक्ष-णैस्सह । शब्दानान्तरीयकताया अविनामावस्याभावात् तेभ्यः शब्देभ्यो नार्थसिद्धिनं बाह्यवस्तुनिष्चयः । यस्मान्ते हि वक्त्रभिप्रायसूचकाः ।

यद्यपि घटविवक्षातः पटशब्दस्योत्पत्ति । स्थानकरणाभिधातादेरेव साक्षात् करणात् तदुत्पत्तेर्व्यभिचाराभावान्नाहेतुकत्वं (।) यश्च घटविवक्षाजन्यं घटशब्दम वधारयति । तस्य पटशब्दात् पटविवक्षानुमानन्तदवधारणं च प्रकरणा-दिना लोकस्य विद्यत एवेति विवक्षानुमानेऽव्यभिचार एव ।

वक्तुविवक्षावृत्त्विकात् तमान्ति रीयकृत्या तमेव गमका स्युः । पुरुषस्य सर्वोऽप्य-भीष्टोर्थः न तथा भूतोऽस्ति चेत् तत्रानाधितस्यभावस्य हि नान्यो गमकः ।

ग्रय<sup>3</sup> "श्राप्तवादाविसंवादसामान्यादनुमानता" इति ग्रागमस्य अनुमानतैबोक्ता सा कथमिति चेत् । नायं पुरुष ग्रागमश्रामाण्यमनाश्चित्य ग्रसितुं समर्थः । ग्रत्यक्ष-फलानां प्रवृत्तिनिवृत्त्योर्महानुशंसापापयोः श्रवणात्, तद्भावे विरोधादर्शनाच्च ।

तस्मात् सित प्रवस्तितव्ये एवं प्रवृत्त इति परीक्षया प्रामाण्य<sup>5</sup>माह । तच्य ।

यथाभावं यथास्वलक्षणं। यतः इति यथाभावं प्रवृत्तेः शब्देभ्योर्षप्रकृतिरयं-स्वभावो निश्वचीयतः। ते हीति शब्दाः। विवक्षया वृत्तिर्येषान्ते तथोकताः। तन्नान्तरीयका विवक्षानान्तरीयकाः। तामेव विवक्षाः। सैव विवक्षा स्वलक्षण-मन्तरेण न भवति (।) अतोस्त्येव शब्दानामर्थाव्यभिचार इत्याहः। न चेत्यादि। यथार्थं यथावस्तु भवितुं शीलं यासान्तास्तथोक्ताः। क्षीणदोषस्य कृपालोर्यथार्थ-भाविनी सर्वा इत्याहः। अर्थेऽप्रतिबद्धोपि शब्दार्थं गम<sup>9</sup>यिष्यतीति चेदाहः। न चेत्यादि। तस्मिन् वस्तुन्यप्रतिबद्धः स्वभावो यस्य शब्दलक्षणस्य। अन्यं यत्रासौ न प्रतिबद्धः।

यदि बाह्ये वस्तुनि शब्दस्य नास्ति प्रामाण्यं यत्तर्हीदमाप्तवादाविसम्बाद-सामान्यात्। यो य आप्तवादः सोऽविसम्बादी। यथा ''क्षणिकाः सर्वे संस्कारा'' इत्या-दिकः। आप्तवादश्चायमत्यन्तपरोक्षेप्यर्थे सस्मादयमप्यवि<sup>4</sup>सम्बादीत्येवमाप्त-वादस्याविसम्बादसामान्यादिवसम्बादित्वादनुमानतेत्यागमस्य बाह्येर्थेनुमानत्वमु-क्तमाचार्यं दिग्ना गेन।

तालापीत्यानेनाभ्युपेतबाधामाह । नायित्यादिना परिहरित । एतत् कथयित (।) नाचार्येण भाविकं प्रामाण्यं कथयता अनुमानत्वमागमस्योक्तमि तु
पुरुषप्रवृत्तिमपेक्ष्य । यस्मान्नायमपुरुषः प्रवृत्तिकामः आगमप्रामाण्यमनाश्चित्यासितुं समर्थः । किङ्कारणं । प्रत्यक्षं परोक्षं फलं येषान्तेषां केषांचित् प्रवृत्तिनिवृस्योरिति यथायोगं सम्बन्धः । हिंसादिचेतनाविषयाणां निवृत्तेः स्वर्गादिफलत्वेन
महानुत्रांसाश्चवणात् । हिंसाचेतनाविशेषाणां प्रवृत्तेर्नरकादिफलत्वेन महापापश्चवणत्यात् । न चात्र वस्तुबलप्रवृत्तमन्यत्प्रमाणं साधकमिष्टितः येनागममनपेक्यान्यतः
प्रमाणम्प्रवर्त्ते ।

नापि बाधकमस्ति यतो निवर्तत । बाधकाभावमेवाह । तद्भाव इति यदो-क्ताभ्यां प्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यामिष्टानिष्टस्य फलस्य भावे विरोधादर्शनाच्य इच्छति चायमागमवशेन प्रवित्ततुं तत् सति प्रविस्तित्व्ये । (२१५-१६)?

## सम्बद्धानुगुर्योपायं पुरुषार्थाभिश्वायकम् ॥२१६॥ परीकाधिकृतं वाक्यं स्रतोऽनाधिकृतम्परम् ।

सम्बन्धो हि वाक्यानामेकस्मिश्चयं उपसंहारेकोपकारः । स्रन्यथा<sup>6</sup> वक्तुर्वे-गुण्यमुद्भावयेत् । दश दाडिमादिवद् स्रसम्बद्धमेव । स्रशक्योपायकलानि शास्त्राणि न हि फलार्थी साहियेत् विचारयितुम् । स्रयुरुवार्थकलानि च । विवशमनार्थं सक्षक-चूड़ामण्यलंकरणोपदेशवत् । काकदन्तपरीकावच्च ।

तद्विपर्ययेणोपसंहारवत् शक्योपायं<sup>1</sup>, पुरुषार्यवस्रनं शास्त्रं हि परीक्यते । सन्यत्र स्रवधानस्यव स्रन्याय्यस्त्रात् । तत् परीक्षायां तस्मिन् स्रविसंवादभाजि 4852

वरमेबमागमम्परीक्ष्य प्रवृत्त इत्यागमस्य परीक्षया प्रामाण्यमाहा वा र्यः । 1412 न च सर्व शास्त्रं परीक्षयाधिकृतं । किन्तु तच्चेत्यादि शास्त्रं । पदार्थानाम्परस्पर-सम्बन्धात् सम्बद्धं । अनुगृणः साधियतुं शक्यः फलसाधनोषायो यस्मिस्तदनु-गृणोपायं सम्बद्धं च तदनुगृणोपायं चेति विशेषणसमासः । एवं भूतमिप यदि पुरु-षार्थाभिषायकन्तदा परीक्षाधिकृतं वाक्यं । अतो यथोक्तस्वभावादपरमन्यद्वाक्य-मनिष्विकृतस्परीक्षायां ।

सम्बन्ध इत्यादिना व्याचष्टे । वाक्यानामङ्गाङ्गिभावेनैकस्मिम्भर्थे विधेय-प्रतिषेध्यलक्षणे उपसंहारो मीलनन्तेनोपकारः परस्परं वाक्यानां सम्बन्धः । अनु-पकारकः पुनः केषामित्याह । दश दाडिमेत्यादि दश दाडिमानि षडपूपाः कुण्ड-मजाजिनं पललमित्येवमादीनि वाक्यानि । न ह्येषामेकार्थोपसंहारोस्ति परस्प-रम²सम्बन्धात् । अनयथेत्यसम्बद्धत्वे वक्तुः शास्त्रकारस्य वैगुष्यमसम्बद्धा-मिधायित्वमृव्भावयेत् । अशक्योपायो येषां फलानन्तान्यशक्योपायानि । एवं भूतानि फलानि येषां शास्त्राणान्तानि । फलार्थी पुमान्नाद्वियेत विचारियतुं । एत-क्वानुगुणोपायमित्येतस्य वैधम्येण विवरणं ।

पुरुषार्थः फलं येषां शास्त्राणां तानि तथोक्तानि । ततोन्या**न्यपुर<sup>8</sup>वार्थ-**फलानि । तानि च नाद्रियेत विचारियत्ं ।

अशक्योपायफलस्योदाहरणं। विषेत्यादि। एवं ह्यस्य विषं शास्यति यदि तककनागराजस्य कर्णावस्थितेन रत्नेनालक्ष्कारः क्रियत इति। एतच्याशक्य-साधनं।

अपुरुवार्थफलस्योदाहरणं। काकवन्तपरीक्षावच्चेति।

तिव्यर्थयेण तेषां यथोक्तानान्त्रयाणां विपर्येयेणोपसंहारवत् । ए<sup>4</sup>तेन सम्बद्ध-मित्येतद् व्याख्यातं । **शक्योपायमि**त्यनेनानुगुणोपायमिति । अन्यत्रेति सम्बन्धादि- प्रवर्तमानः शोभते।

कः पुनरस्याविसंवादः ?---

प्रत्यत्तेणानुमानेन द्विविधेनाप्यबाधनं ॥२१७॥ दृष्टादृष्टार्थयोरस्याविसंवादः तदर्थयोः।

प्रत्यकाभिमतानां भ्रथानां तथाभावः प्रत्यक्षेणाबाधनम् ३।

यथा नीलाविसुखबुःखनिमित्तोपलक्षणरागाबीनां बुद्धीनां। ग्रतथाभूतानां चाप्रत्यक्षता। यथा शब्दा<sup>4</sup>विरूपसित्तवेशिनां सुखाबीनां च। द्रव्यकर्मसामान्या-विवत्। तथा नागमापेक्षानुमानस्य विषयाभिमतानां तथा स्यात्। यथा चत्वारि

त्रयरिहते। अवधानस्यैवेत्यादरस्य। तिविति यथोक्तगुणत्रययुक्तं शास्त्रं परीक्षायां सत्यां न विसम्वादभाग् भवति। तिस्मन्नविसम्बादभाजि शास्त्रे प्रवर्त्त-मानः पुरुषः शोभते।

कः पुनरस्य शास्त्रस्याविसम्बाद इत्याह । प्रत्यक्षेणेत्यादि प्रथमोर्थः श<sup>5</sup>ब्दो वस्तुवचनः । द्वितीयो विषयवचनः । तेनायमर्थः । दृष्टादृष्टयोर्वस्तुनोस्तदर्थयोः प्रत्यक्षानुमानविषययोर्यथाक्रमं प्रत्यक्षेणानुमानेन च द्विविधेन वस्तुबलप्रवृत्तेनाग-माश्रितेन चाबाधनमस्य शास्त्रस्याविसम्बादः । (२१६–१७)।

प्रत्यक्षेत्यादिना व्याचष्टे। शास्त्रे प्रत्यक्षाभिमतानाम्प्रत्यक्षत्वेनोपगता-नामर्थानान्त्रयाभावः प्रत्यक्षभा<sup>8</sup>वः प्रत्यक्षेणाबाचनं।

यबेत्यादिना स्वसिद्धान्ते प्रत्यक्षाभिमतमर्थं पञ्चस्कन्धसंगृहीतन्दर्शयित । नीलादीत्यनेन रूपादीन् पञ्च विषयानाह । अनेन च रूपस्कन्ध उक्तः । सुख-दुःखे इति वे द ना स्कन्धः । निमित्तस्य स्त्रीपुरुषादिचिह्नस्योपलक्षणं निमित्ती-पलक्षणं । अनेन सं ज्ञा स्कन्धः । रागादिग्रहणेन सं स्का र स्कन्धः । आदिशब्दाद् । वे वेष<sup>7</sup>मोहादिपरिग्रहः । बुद्धिग्रहणेन वि ज्ञा न स्कन्धः । नीलादि च सुखदुःखे च निमित्तोपलक्षणं च रागादि च बुद्धिश्वति द्वन्दः । एवं शास्त्रे प्रत्यक्षाभिमतानां प्रत्यक्षत्वमेव । नीलादीनां चक्षुर्विज्ञानादिप्रत्यक्षत्वात् (।) सुखादीनां स्वसम्वेदन-प्रत्यक्षत्वात् । अतथाभिमतानां चाप्रत्यक्षाभिमता (गं) चार्थानामप्रत्यक्षता (।) प्रत्यक्षेणावधानमिति प्रकृतेन सम्बन्धः । यखेति विषयोपदर्शनं । शब्दादिरूपेण सन्निवेष्टुं शीलं येषां सुखादीनान्तेषामप्रत्यक्षता । शब्दादिस्वभावानां सुखदुःख-मोहानां प्रत्यक्षेणाप्रतीतेः

एतत् सां रूय दर्शनप्रतिक्षेपेणोक्तं।

वै शे षि का दि दर्शनप्रतिक्षेपेणाह । द्रव्यं द्विविधं । अद्रव्यं द्रव्यं यथाका-

. भार्यसस्यानि<sup>5</sup> । तेवां भननुमेयानां तथाभाषः, यश्वात्मादीनाम् । भागमापेश्वमनु-मानमपि । रागादिरूपं तत्प्रभवं चाम्युपगम्य तत्प्रहाणा<sup>6</sup>य स्नानाग्निहोत्रादेर-नुपदेशवत् ।

सेयं शम्बपरिच्छेदस्य प्रशेषस्य विषयस्य विश्वद्धिः ग्रविसंवादः । श्राप्तवादाविसंवादसामान्यादनुमानता ॥२१८॥ बुद्धेर<sup>7</sup>गत्याभिद्दिता परोच्चेऽप्यस्य गोचरे ।

485b

तस्यास्य एवंभूतस्य बोषक्षयस्य म्राविसंवादसामान्याद्, वृष्टव्यभिचारस्य

शादि । अनेकद्रव्यं च द्रव्यं । यथावयवि द्रव्यं । कर्मोत्क्षेपणादिकं । सामा<sup>2</sup>त्यं सत्ता गोत्वादिकं (।) भाविशब्दाद् विभागादिपरिग्रहः ।

न हि नीलादिविषयं पंच व्यतिरेकेणात्यस्य प्रत्यक्षतास्ति । तद्वचितिरेकेणानु-पलन्धेः । वस्तुबलप्रवृत्तमनुमानमनागमापेक्षानुमानं । तस्य विषयत्वेनाभिमता-नान्तथाभावोनुमानविषयभावोनुमानेनाबाधकं । वस्वारि चा यं सत्यानि । उत्तरत्र प्रतिपादियष्यते । अननुमेयानान्त<sup>3</sup>थाभावोऽननुमेयत्वमनुमानेनाबाधनं । यथात्मा-क्षीनाम् (।) आदिशब्दात् प्रधानेश्वरादिपरिग्रहः । न ह्योषां किञ्चित्तिलुक्समस्ति येनानुमेयाः स्युः । एतदिप प्रतिपादियष्यति । विशुद्धे विषयद्वये ( ) प्रत्यन्त-परोक्षे चागमविषये पौर्वापर्यविरोधेन यस्मिन् चिन्तां प्रवर्त्तयित तस्मिक्साममापेक्स-मनुमानमिष । अबाधनमिति प्रकृतं ।

कीदृशन्तदबाध<sup>4</sup>निमित्याह । रागादिरूपं रागद्वेषमोहस्वभावमधर्ममभ्युपग्न्य तत्मभवं रागादिसमुत्थापितं कायवाक्कमं चाधर्ममभ्युपगप्य । तत्प्रहाखाय तस्याधर्मस्यापगमाय स्नानाग्निहोत्रादेः । तीर्थस्नानेन पापक्षयो भवति । यमुद्दिश्याग्नी घृतादिकं हृयते तस्य पापक्षयो भवतित्येवमादेरन्पदेशः । आदिशब्दादुपवासा-दिपरिग्रह<sup>5</sup>ः । तथा हि न स्नानादि पापमपनयति (।) पापनिदानेन रागादिना विरोधाभावात् ।

सेयमनन्त्ररोक्ताप्रत्यक्षेणानुमानेन द्विविधेन श्रक्यपरिच्छेदस्य शक्यनिश्चय-स्याशेषस्य विषयस्य बाधालक्षणा । तस्यास्तावदस्या विसम्वादाद् सामान्यात् । यथा शक्यपरिच्छेदेथें आप्तवादस्याविसम्बादस्तथात्यन्तपरोक्षेपि आप्तवादत्वादेव । तत्तश्चाप्तवादलक्षणा<sup>6</sup>ल्लिङ्गादुत्पन्नाया अविसम्बाद**बुद्धेरनृमानता**चार्य दिग्ना-गेना भिहिता (२१७-१८)

परोक्षेत्वर्यस्य गोचर इत्यत्यन्तपरोक्षेप्यस्य शास्त्रस्य गोचरे विषये। सा वागरवाभिहितान्येन प्रकारेणात्यन्तपरोक्षे प्रवृत्यसम्भवात्। सत्यां प्रवृत्तौ वरमेवं त्रत्यक्षानुमानगम्येऽर्षे प्रतिपत्तेः; तदाश्ययत्वात्,¹ तदन्यप्रतिपत्तियत् श्रविसंवादे-ऽनुमेयम् ।

ततः शब्बप्रभवाऽपि शाब्दवत् नाभिप्रायमेव निवेदयति । **प्रविसंवादाद्** ग्रम्<sup>2</sup>मानमपि।

भ्रयवा प्रकारान्तरेण क्लेशप्रहाणाव्सिवादात् भ्रनुमानमेव वक्तव्यम् । हेयोपादेयतक्त्वस्य सोपायस्य प्रसिद्धितः ॥२१९॥ प्रधानार्थाविसंवादादनुमानं<sup>3</sup> परत्र वा ।

प्रवृत्त इति।

1422

तस्येत्यादि विवरणं। तस्यागमस्याचार्यं दिग्ना गेन निर्दिष्टानुमानभाव?-स्य। अस्येत्यस्माभिस्सम्बन्धादनुगुणोपायमित्यादिना विचारितस्य। अत एवाह (।) एवंभूतस्येति सम्बन्धादिगुणयुक्तस्येत्यर्थः। प्रत्यक्षानुमानगम्ये तस्मिन् वस्तुन्यविसम्बादसामान्याविसम्बादत्वात् कारणाद् वृष्टव्यभिषारस्यापवादस्य प्रत्यक्षानुमानगम्येणे विषये। आप्तवादादनुत्पन्नायाः प्रतिपत्तेबुद्धेरविसम्बादोनुमीयते। क¹स्मात् (।) तदाश्रयत्वादाप्तवादाश्रयत्वं चाचार्यपारम्पर्योपदेशात् सिद्धं। तवन्यप्रतिपत्तिवत्। अत्यन्तपरोक्षादन्यस्मिन् विषये प्रत्यक्षानुमानविषये प्रतिपत्तिवत्। ततो यथोक्तादाप्तवादा (द)त्यन्तपरोक्षेथे यथोक्तागमाश्रिता बुद्धिः शायमात्रवे तिवेदयति। तथा नेयं बुद्धिरभिप्रायमेव निवेदयति। एवकारस्य भिन्नक्रमत्वात्।

किन्तर्ही प्टस्य प्रत्यक्षानुमानागम्यस्यार्थस्यानन्तरोक्तेन न्याये**नाविसम्बा**-दादनुवानमपि प्रवृत्तिकामस्य पुंसोभिप्रायवशात् । वस्तुतस्त्वननुमानं शब्दाना-मर्यस्सह सम्बन्धाभावात् ।

अस्यैवार्थस्य स्थापनार्थोऽपिशन्दः प्रकारान्तरेणाप्त<sup>3</sup>वादाविसम्बादं दर्शय-न्नाह । अश्ववेत्यादि । हेयं सर्वन्दुःसं । उपादेयं सर्वव्येष्ठप्रकृत्वान्तर्वाणं । तयो-स्तत्त्वमिवप्ररीतं रूपन्दुःससत्यस्य निरोधसत्यस्य च । सह उपायेन यद् वर्तते हेयो-पादेयतत्त्वन्तस्योपायं । हेयस्योपायः स मु द य सत्त्यं । उपादेयस्योपादेय (? यो) मार्गसत्यं । अस्य हेयोपादेयतस्यस्य सोपायस्य भ ग <sup>4</sup>व द्वितस्य वस्तुबलाया-तेन प्रमाणेन प्रसिद्धितो निश्चयतः कारणात् । भगवद्वचने सत्त्यचतुष्ट्यलक्षणस्य प्रधानस्यार्थस्याविसम्बादः (।) सत्त्यचतुष्ट्यलक्षणोर्थः प्रधानन्तद्विषगमेन निर्वाण-प्राप्तेः । तस्मात् प्रधानार्थिसम्बादात् । भगवद्वचनादुत्पन्नं ज्ञानं परकाष्य-

हेयोपादेयोपायानां तदुपविष्टानां वैपरीत्यमविसंवादः। यवा चतुर्णा भार्यसस्यानां बक्यमानया नीत्या । तस्यास्य पुरुवार्थोपयोगिनोऽभियोगार्हस्य<sup>4</sup> प्रविसंवादाद् विवयान्तरेऽपि तथास्वोषगमो न विप्रलम्भाय, ग्रनुपरोधात्, वक्तु-निष्प्रयोजनाभिधानवैफल्यात् ।

तक्व तबुभयण्याऽपि अनवकाशं<sup>5</sup> भ्रागमस्यानुमानत्वमेवोपर्वाणतम् । भ्राग-मात् प्रवृत्तौ प्रबत्तित्व्यम् । तथा चेद् न स्वत्वेषमनुमानमनपायम् । स्रयेषु "नान्तरीयकताभावाच्छव्यानां" इत्युक्तम् ।

> पुरुषातिश्वापेचं यथार्थमपरे विदु: ॥२२०॥ इष्टोयमर्थः शक्येत ज्ञातुं<sup>7</sup> सोतिशयो यदि ।

486 a

यथार्थवर्शनगुणयुक्तः पुरुषो निःक्लेशः, तेन प्रणयनं हि म्रविसंवाद इत्यन्ये। सर्वे एव प्रेक्षापूर्वकारी प्रवृत्तिकामः ग्रागमं ग्रनागमं वाऽन्विष्यति न तु

त्यन्तपरोक्षेप्यर्थेनुमानम्बा शब्दः पूर्वप्रकारापेक्ष<sup>5</sup> या विकल्पार्थः।

तयोहें योपादेययोरुपायौ तदुपायौ। हेयं चोपादेयं च तदुपायौ चेति द्वन्द्वः। **तेषान्तवुपदिष्टाना**न्तेनाप्तेनोपदिष्टाना**मवैपरीत्य**मनुमानेन निरूप्यमाणानामवि-तथत्वमविसम्बादः। यथा चतुर्णान्दुःखादीनामार्यसत्यानां द्वितीये परिच्छेदे। वक्यमाणया नीत्या विचारेण। तस्यास्येति भगवता<sup>6</sup> पूर्वनिर्द्दिष्टस्याधुना विभक्त त्वादस्य स*र्*य च नुष्टयलक्षणस्य । किभूतस्य **पुरुवार्थोपयोगिनः** । पुरुवार्थो निर्वाणं तत्रोपयोगः कारणत्वं स यस्यास्ति तथा। अत एवाभियोगार्हस्याभ्यासा-र्हस्या**विसम्बादाद् विषयान्तरीप** प्रत्यक्षानुमानागम्ये ।<sup>7</sup> तथात्वोषगम इत्यविसम्वा- 142b दोपगमो न विप्रलम्भाय। न विस<sup>7</sup>म्वादाय भवति। कि कारणम् (।) अनु-परोबात्। प्रमाणेनाबाधनात्। प्रधाने च सत्त्यचतुष्टयलक्षणेर्थे पुरुषमविसम्वाद्य पुनस्तृतीये स्थाने वक्तुनिष्प्रयोजनं यद्वितथाभिषानन्तस्य वैफल्यात्।

कदाचित् तत्राज्ञानादिप तथाभिधानं स्यादिति चेदाह। तदित्यादि। उभयथा मिति सम्बन्धः। अनुमानकारणत्वादनुमानमिति द्रष्टव्यं। **आगमात् प्रवृत्तौ** सत्याम्बरमेवंयुक्तादागमात् प्रवृत्तो न तु प्रमाणगम्य एवार्थे विसम्वादका-विति।

न सल्बेवमुक्तेनापि प्रकारेणागमाश्रये ज्ञानमनुमानमनदायं निर्दोषं । कस्माद् (1) अनान्तरीयकत्वादसम्बादत्वादर्येषु शब्दानामिति निवेदितमेतन्नान्तरी<sup>2</sup> यकताभावाण्यक्यानाम्बरनुभिः सहे (१।२१३) त्यादिना (।) पुरुवस्यातिकयाः

व्यसनेन । प्रिष नाम ग्रतोऽनुष्ठेयं शात्वा प्रवृत्तः सन् अर्थवान् इति एवं शक्य-वर्शनाविसंवावप्रत्ययत्वात्, तवन्यत्राऽपि प्रवर्त्तोत एवंप्रायत्वात् लोकव्यवहारस्य ।

# (१) पौरुषयेत्वे

### क, पुरुषातिशयप्रगीतं वचनं प्रमागाम्

पुरुषपरीक्षया पुनः प्रवृत्तौ प्रवृत्तिरेव न स्यात् । तस्य तथाभू<sup>2</sup>तस्य ज्ञातुम-शक्यत्वात् नानिष्टेः । तावृशां ध्रवितथाभिधानात् ।

तथा हि---

(द्ययमेवं) न वेत्यम्यो दोषानिर्दोषतापि वा ॥२२१॥ दुर्त्तभत्वा³त्ममाणानां दुर्बोधेत्यपरे विदुः ।

क्षीणदोषादिकत्वन्तमपेक्ष्यते यद्वचनन्तद् यथार्थमपरे वादिनो विदुर्जानीयु:। यथार्थं यथावस्तु व्यवस्थितन्तयेव दर्शनं ज्ञानं यथार्थंदर्शनं। तदादिर्यस्य कृपावैराग्यादे-स्तद्यथार्थंदर्शनादि। स एव गुणस्तेन युक्तः पुरुष आप्तस्तेन प्रणयनन्तेनाप्तवच<sup>3</sup> नमागमस्याविसम्बाद इस्थन्ये। (२२०-२१)

इष्ट इत्यादि सिद्धान्त वादी । योयमनन्तरोक्तोर्थः स इष्टोस्माकं । किन्तु अक्येत जातुं पुरुषनैयम्येन योतिज्ञयो यथा दर्शनादिलक्षणस्य तु शक्य :।

सर्व एवेत्यादिना व्याचष्टे । सर्व एव प्रेक्षापूर्वकारी । आगममनागमम्बान्वेषते निरूपयित । अनागमन्त्यक्त्वागमद्वारेण अवृत्तिकामः । व व्यसनेनासिक्तमात्रेण । प्रवृत्तिकामतामि नेत्यादिनाह । अपिनामेति कथन्नाम । अत इत्यागमा- इनुष्ठियं साक्षात् कर्त्तव्यमर्थं झात्वा प्रवृत्तः सन्नर्थवान् फलवान् स्याम्भवेयमिति । सोन्वेषमाणः पुरुषः शक्यं दर्शनं निरुचयो यस्मिन्नर्थे प्रत्यक्षानुमानगम्ये तस्या- विसम्बादः प्रत्यक्षानुमानाभ्यामवधानं । स एव प्रत्ययोव कलम्बनन्तेनान्यन्नापि प्रत्यक्षानुमानागम्येप्यर्थे प्रवर्त्तेतः । कि कारणम् (।) एवंप्रायत्वाल्लोकव्यवहारस्य (।) एवमित्येकदेशाविसम्वाददर्शनेनान्यत्र प्रवर्त्तनं । प्रायो बाहुल्येन यस्मिन् लोकव्यवहारे स तथोक्तः ।

पुरुषपरीक्षया पुनः प्रवृत्तावभ्युपगम्यमानायां प्रवृत्तिरेव न स्यात्। किं कारणं(।)तस्य पुंसस्तवाभूतस्य यथार्थदर्शना<sup>8</sup> दिगुणयुक्तस्य । नानिष्टेरप्रवृत्तिरेव स्यादिति सम्बध्यते । तेनायमर्थो न पुनर्यथार्थदर्शनादिगुणयुक्तानां पुंसामवितथा-भिषायित्वेनानिष्टेरप्रवृत्तिरेव स्यात् । किं कारणम्(।) तावृत्तां यथार्थदर्शनादि-गुणयुक्तानामवितथाभिषातात् । यथावस्थितवस्तुप्रकाशकवात् ।

कि पुन कारणन्तयाभूतः पुमान् ज्ञातुमशक्य इत्याह । तथा हीत्यादि । अयं पुमानेवन्दोषवान् । न वा । एवन्दोषवान् । किन्तु निर्दोष इत्येक्मन्यदोषानिर्दोषतािष

1432

् चैतसेभ्यो गुणवेशेभ्यो ये पुरुषाः (सम्यङ्भिष्या) श्रम्भयस्ते चातीन्त्रियाः स्वप्रमक्कायवाग्व्यवहारानुषेगाः श्रम्यः। व्यवहा (रा) श्व प्रायशो बृद्धिपूर्वमन्यथापि कर्त्तं शक्यन्ते (।) पुरुषेष्ठावृत्तित्वात् (।) तेवां च चित्राभिसन्त्रित्वात् (।) तवयं लिङ्ग्संस्कारात् कथमनिश्चित्वम् प्रपद्येत ।

अय किन्तेबमेतावृक्तः पुरुवोस्ति यो निर्वोवः॥ सर्वेषां सविपक्तवाभिक्कोसातिशयाश्रिता॥ (२२२॥)

वा दुर्बोधेत्यपरे विदुः । निर्दोषतेत्येतदपेक्षया दुर्बोधेत्येकवचनेन स्त्रीलिंगेन च निर्देशः । अन्यदोषा इत्येतदपेक्षया तु दुर्बोधा इति पुल्लिङ्गबहुवचनाभ्यां विपरि-णामः कर्त्तव्यः । कस्माद् (।) दुर्बोधत्वाद् दुःप्राप्यत्वादन्य गुणदोषनिश्चायकानां प्रमाणानां (।)

चैतसेभ्य इत्यादिना व्याचष्टे। सम्यग् मिच्या च प्रवृत्तिः कायवाक्कमंलक्षणा येषां पुंसान्ते तथा। चेतिस भवाः चैतसा गुणदोषाः। चैतसेभ्यो गुणेभ्यः
कृपावैराग्यबोधादिभ्यो हेतुभ्यः सम्यक्ष्रवृत्त्तयः यथार्थप्रवृत्तयः। चैतसेभ्यो दोषेभ्यो
रागादिभ्यो मिथ्याप्रवृत्तायो विपरीतप्रवृत्त्ये यो भवन्ति। ते चेति परेषां चैतसा
गुणदोषाश्चेतोधर्मत्वेनातीन्त्रियाः। ततो न प्रत्यक्षगम्याः। नाप्यनुमानगम्या
प्रतीन्त्रियत्वादेव स्वभावलिङ्गस्यासिद्धेः। किन्तु स्वस्माद् गुणदोषरूपात् प्रभव
उत्पादो यस्य कायवाक्कर्मणः। तेन कार्यलिङ्गेनानुभेयाः। तच्च नास्ति।
यस्माद् व्यवहाराञ्च कायवाक्कर्मलक्षणाः प्रायको वा बहुत्येन। बृद्धिपूर्वमिति
कृत्वा प्रतिसंख्यानेनान्यथापि कर्न् शक्यन्ते। तथा हि सरागा अपि वीतरागवद्
आत्मानन्दर्शयन्ति। वीतरागाञ्च सरागवत्। किं कारणं (।) पुरुषेण्छावृत्तित्वाद्
व्यवहाराणां पुरुषेच्छया वृत्तिः प्रवृत्तिर्येषामिति विग्रहः।

यदि नाम पुरुषेच्छावृत्तयो व्यवहारास्तथापि किमित्यन्यथा क्रियन्त इत्याह । तेवां चेति पुंसां चित्राभि सिम्बित्वाच्चित्राभिप्रायत्वात् ततो यथेष्टं व्यवहाराः प्रवर्त्तन्त इति नास्ति गुणदोषप्रभवाणां व्यवहाराणाम्बिवेकनिश्चयः (।) तदिति तस्मादयमनुमाता पुमान् छित्रसंकराल्छिङ्गव्यभिचारावनिश्चित्वन् भीणदोषः कथमागमस्य कर्त्तारं प्रतिपद्येत नैवेति निगमनीयं।

अय किमित्यादि । यो निर्वोषो रागादिदोषरहितस्तावृशः पुरुषः किसैवा<sup>5</sup>स्ति । अस्तीति प्रतिपादयन्नाह । सर्वेषामित्यादि । प्रतिपक्षसम्मुखीभावे निर्स्रासमप्रचयं

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>The restored text from first page up to here.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bya-ba-dañ. smras-pao = किया-वचन ०

#### सात्मीभावात्तद्भ्यासाद्धीयेरमास्रवाः कचित्।

स तु प्रहीकाश्र (? स) वो दुर्जानः। बोवा हि निर्ह्णां सात्रयधर्माणे विपका-भि (भ) बोरकर्षापकर्षं साधयन्ति ज्वालादिवत्। ते हि विकल्पप्रभवाः सत्यप्युवादाने कस्यचिम्मनोगुणस्याभ्यासादपर्कावणः। तत्यादवे निरन्वयविनाक्तवर्माणः स्वृः (।)

प्रतिपक्षासम्मुखीमावे चातिसयमुपचयं श्रयन्ते ये रागादयस्ते विह्नांसातिशयाधिताः। तेषां सर्वेषां विपक्षत्वात्। यस्य च सम्मुखीभावासम्मुखीभावाभ्यां निर्ह्नांसातिश-यम्भजन्ते स एव तेषां विपक्षो बाधकस्तेन सह वर्त्तत इति सवि<sup>६</sup>पक्षः। तद्भावस्तत्त्वन्तस्मात्। स बाधकत्वादिति यावत्। येन च बाधकेन दोषाणां सविपक्षत्वन्तस्य बाधकस्याभ्यासात् पुनः पुनर्नेरन्तर्येणोत्पादनाद् य सास्मीभावस्त-दौज्जीत्यन्तन्मयता। तस्माव् बाधकसात्मीभावाद्यीयरन्। क्षीयरेन्। आस्त्रवाध्ये रागागदयः व्यक्तित् सन्ताने सात्मीभूतदोषप्रतिपक्षे दोषाणां च बाधकं नैरात्म्य-ज्ञानमिति प्रतिपादयिष्यति। तस्मान्न तथाभूतः पुरुषो नेष्यते एतावत् बूमः स तु बीणासवो बुजनि इति।

बोषो हीत्यादि विवरणं । बोषा हि रागादयः । किभूता (।) निर्ह्णासिकाय-षर्माणः । अपकर्षोत्कर्षस्वभावाः सन्तो विपक्षाभिभवोत्कर्षं विपक्षकृतो योभिभव¹स्तिरस्कारस्तस्योत्कर्षापकर्षं साधयन्ति गमयन्ति । तेनायमर्थः (।) निर्ह्णासप्रमाणः विपक्षाभिभवोत्कर्षं साधयन्ति बाषकाभिभवोत्कर्षेण दोषाणां निर्ह्णासात् अतिशयधर्माणो बाषकाभिभवापकर्षं साधयन्ति । बाषकाभिभवमान्द्येन तेषामतिशयधर्मत्वात् । ज्वालादिवत् । आदिशब्दाच्छीतोष्णस्पर्शादिपरिग्रहः । यथा ज्वालादयो बाधकस्योदकादेष्टत्कर्षापकर्षे सति निर्ह्णासातिशयधर्माणो यथाक्रममुदकाद्यभिभवोत्कर्षं साधयन्ति तद्वत् ।

ननु च बाह्यार्थप्रतिबद्धा रागादयः बाह्यं च वस्तु नित्यं सन्तिहितमेव (।)
तत्कथं रागादीनामुच्छेद इत्यत आह । ते हीत्यादि । हिशक्दो यस्मादर्थः । ते रागादयो विकल्पप्रभवाः । विकल्पादयोनिशोमनस्कारलक्षणात् प्रभव उत्पाद एषामिति विग्रहः । तथा ह्ययोनिशोमनस्कारमन्तरेण सस्यपि बाह्येथं नोत्पद्यन्ते रागादयः
तत्सम्मुखीभावे च विनाप्यर्थेनोत्पद्यन्त इति विकल्पप्रभवा रागादयः । ततः सत्यप्युपादाने यथोक्तलक्षणे । अनादरिववक्षायां चेयं सप्तमी । कस्यवित् मनोगुणस्य
नैरात्म्यदर्शनलक्षणस्याभ्यासात् । अध्यक्षिणः अपचयवन्तो भवन्तीत्यर्थः ।

एतदुक्तम्भवति । यद्यपि तावद् दोषनिदानस्य सर्वदा नोच्छेदः प्रतिपक्षस्या-त्यन्तपाटवाभावात् (।) तथापि प्रतिपक्षाभ्यासात् मन्दीकृतसामर्थ्यादुपादानाद् अपकर्षिणः क्षामक्षामतरा दोषा भवन्तीत्यनेन च हेतुरुक्तः । यदा तु यथोक्तस्य ज्याकादिवस् (।) तेन स्यावपि नि(ए)बोवः (। २२४)

सर्थं निर्दोषो नाम (१) यावता बोवविषयससात्मत्वेषि बोवसात्मनो विषयो-त्यत्तिवत् । यथा प्रत्ययं बोवोत्पत्तिरपि (१) नायं बोवः (१)मस्नात्(१)

निक्षपद्रवभूतार्थस्वभावस्य विपर्ययै (:॥२२३॥)

न बाधा यहावस्वेपि बुद्धेस्तत्पक्तपाततः।

मनोगुणस्य भावनाप्रकर्षपर्यन्तवित्ततया पाट<sup>5</sup>वं जातन्तदा तत्पाटवे । तस्य मनोगुणस्य पाटवे सित । अन्वयः क्लेशबीजमन्वेत्युत्पद्यतेऽस्माद्दोष इति कृत्वा (।) निर्गतोन्वयो यस्मिन् विनाशे स निरन्वयिवनाशः (।) स धर्मो येषान्दोषाणान्ते निरम्वयिवनाशधर्माणः । वासनया सह विनाशधर्माण इत्यर्थः । ज्वालाविवत् । यथा ज्वालादयः प्रतिपक्षस्योदकादेश्त्कर्षे सत्यत्यन्तिवनाशधर्माणस्तद्वत् । प्रयोगः पुनः (।) ये यदुपधानादपक्षिणस्ते तदत्यन्तवृद्धौ तदिभभवान्निरन्वयिवनाशधर्माणः । तद्यथा ज्वालादयः सिललाभिभववृद्धौ नैरात्म्यदर्शनोपधानाच्चापकर्षधर्माणो दोषा इति स्वभावहेतुः ।

यत एवस्तेन कारणेन स्यादिष किश्चिश्चिद्धाः। कविसत्यादि परः। यावतेत्ययन्निपातो य<sup>7</sup>देत्यस्मिन्नर्थे वर्त्तते। वोषसात्मनो विपक्षोत्पत्तिवदिति 1442 चानादिकालाभ्यासात्। दोषसात्मनः पुंसः विपक्षोत्पत्तिनैरात्म्यदर्शनोत्पतिः। एवन्वोषविपक्षस्य नैरात्म्यदर्शनस्य सात्मत्वेषि यथाप्रत्ययं। यथाकारणसिश्चिषा-नन्वोषोत्पत्तिरिष स्यात्।

नायमित्या चा र्यः । सर्वसांसारिकोपद्रव¹रिहतत्वान्निरुपद्रवः । भूतिवपरीत-मित्यादिस्वलक्षणमर्थो विषयोस्येति भूतार्थः । भूतार्थग्रहणादेव च मार्गेहिचत्त-स्वभावः । निरुपद्रवृश्चासौ भूतार्थश्चेति निश्चद्रवभूतार्थस्तथाभूतृश्चासौ स्वभावश्चेति कर्मधारयगर्भ एव कर्मधारयसमासः निरुपद्रवस्य भूतार्थस्य भूतार्थत्वेनाभ्यासात् सात्मीभावगते (।) अनेन च चित्तस्वभाव²स्य दोषप्रतिपक्षस्य विषयंग्रयंथोक्तात् त्रयाद् विलक्षणैः सोपद्रवैरभूतार्थेरस्वभावश्च दोषेनं वाषनं । सात्मीभूतं मार्गमिभभूय न दोषाणामुत्पत्तिरित्यर्थः । किङ्कारणं (।) यत्नवस्य पीत्यादि । एतदाह । सात्मीभूतस्य मार्गस्य दोषोत्पादनाय यत्न एव न सम्भवति ।

तथाप्यभ्युपगम्योच्यते (।) दोषोत्पादने यत्नवत्त्वे **बुद्धेस्तत्पक्षपाततः।** तस्मि<sup>3</sup>न् दोषप्रतिपक्षभूते गुणवति नैरात्म्यमार्गे। पक्षपातेन बहुमानतः। दोषो-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bam-po bdun-pa-सप्तममान्हिकम् ।

न हि स्वभावोऽयं तेन विना निवर्त्तयितुं प्रस्यः। श्रोत्रियकापालिकश्रृंशावत्। यत्नश्च प्राप्यनिवृत्तयोः स्वभावयोर्गृशवोयवर्शनेन क्रियेत । तच्च विपक्षसात्मनः युव्यस्य बोषेषु न संभवति । तस्य निक्पद्रवत्वाद् (।)

अक्षेषबोषहानेः। पर्यवस्थानजन्मप्रति<sup>3</sup>बद्धवुःसप्रविवेकात् प्रशमसुस्तरसस्या-नृद्वेजनाच्याभूतार्थं सल्वप्युपादानबलभाविसन्तानस्य विपर्ययोपादानान्न स्यात् न भूतार्थं (।) वस्तुवलोत्पत्तेः (।)

त्पादने यत्निन्नवर्त्यं । गुणपक्षपातेन दोषप्रतिपक्ष एव यत्नाघानादिति यावत् । स्वभावपदमेव तावदादौ व्याचष्टे । न हि स्वभावो नैराप्म्यदर्शनलक्षणः प्रतिपक्षसात्मनि व्यवस्थितेन पुरुषेण । अयन्तेन प्रयत्नेन विना निवर्त्तियतुं शक्यः भोत्रियकापालिकषृणावदिति । यः श्रोत्रियः सन् कापालिको भवति तस्य श्रोत्रियावस्थायां या घृणा सा यथा यत्नमन्तरेण न शक्यते निवर्त्तियतुन्तद्वत् । मार्गस्वभावनिवर्त्तनाय यत्नक्ष क्रियमाणः । प्राप्यस्य रागादिस्वभावस्य गुणदर्शनेन निवर्त्तस्य विपश्यनास्वभावस्य वोषदर्शने क्रियमाणः । त्राप्यस्य रागादिस्वभावस्य गुणदर्शनेन निवर्त्तस्य विपश्यनास्वभावस्य वोषदर्शनं क्रियसात्मनः दोषप्रतिपक्षसात्मनः पुंसो दोषप्रतिपक्षेन सम्भवति । तथा तच्च गुणदर्शनम्विपक्षसात्मनो वोषेषु न सम्भवति ।

कस्मात् पुनः प्रतिपक्षे दोषदर्शनभ्र सम्भवतीत्याह । तस्येत्यादि । तस्य प्रतिपक्षस्य निष्ववस्थात् । त्रिविघो ह्य पद्भवो यस्याभावान्नि रुप्रद्रवो मार्गः । तथा हि चित्तम्बिबद्धं हेतुर्दोषोपद्रवो यैश्चित्तम्बिबद्धम्भूतार्थदर्शने न प्रवर्त्तते । कायिचत्तव्यथाहेतुर्दुः खदौर्मनस्योपद्रवः । सास्रवसुखस्याप्रशान्ततया तदुपभोगे वैरस्योद्धेगश्च ।

तत्र प्रथमस्योपद्रवस्याभावमाह । सर्वदोषहानेरिति । सर्वस्य रागादिदोषस्य हार्नेविगमात् ।

पर्यवस्थानेत्यादिना द्वितीयस्याभावमाह । रागादिसम्मुखीभाव : पर्यवस्थानं 144b च जन्म च पर्यवस्थानजन्मनी । तयोर्यत्प्रतिवद्धग्दुःखन्तस्य विवेकात् । रागा-च्युत्पत्तिकाले यद् दुःसं कायचित्तपरिदाहलक्षणन्तत्पर्यवस्थानप्रतिबद्धजातिजराव्या-ध्यादिदुःखन्तु जन्मप्रतिबद्धं ।

ततीयस्योपद्मवस्याभावमाह । प्रश्नमेत्यादि प्रश्नमो रागादिविरहरूक्षणं निर्वाणं । तस्मिन् यत्सुक्षमनाभ्रवन्तस्य रस अस्वादस्तस्यानुद्वेजनात् । अवैमुख्यकृरणात् । अभूतार्थमभ<sup>1</sup>त्तविषयं सत्विष रागादि । न स्यादिति सम्बन्धः ।

यद्यभूतार्यं कथन्तर्हि तस्योत्पत्तिरित्याह । उपादानवस्त्रभावीति वितयविकल्प-

समूतार्थश्य दोषा न प्रतिपक्षसारम्यवाधिनः। तस्मात् पुनर्न दोषोत्पत्ति (र्) यत्नेषि दुर्वेर्गुजपक्षपाते (न) प्रतिपक्ष एव यत्नाधानात् परीक्षावती विशेषेणा-दुष्टात्मनः।

### स्व. सत्कायदर्शनं दोषकारणम्

कः पुनरेवां बोषाणां प्रभवो पत्प्र<sup>4</sup>तिपक्षाभ्यासात् प्रहीयन्ते ॥ सञ्वीसां दोषजातीनां जातिः सत्कायदर्शनात् । (१२२४॥) साविद्या तत्र तत्स्नेहस्तस्माद् द्वेषादिसम्भवः । न हि नाहं न ममे ति पश्यतः परिग्रहमन्तरेण स्ववित् स्नेहः। न साननुरा-

वासनाबलभावि । तदेवंभूतरागादिबीजाश्रयस्य विज्ञानसन्तानस्य विपर्ययो-पाबानात् रागादिविपर्ययलक्षणस्य प्रतिपक्षस्य परिग्रहान्न स्यान्नोत्पद्येत । न तु भूतार्यमविपरीतविषयं न भवेत् । किन्तु भवे<sup>2</sup>देव । किं कारणम् (।) वस्तुबल-प्रवृत्तेः । यथाविस्थितवस्तुसामर्थ्येनोत्पत्तेः । दोषसात्स्येपि तावत् स्थितस्य । प्रमा-णान्यनित्यादिभताकारग्राहीणि । प्रतिपक्षमार्गमावहन्ति । (२२२–२३)

कि पुर्निवपश्यना सात्मिनि स्थितस्य । अभूतार्षश्य दोषा रागादयः । आत्मा-त्मीयाध्यारोपितेर्षे प्रवृत्तेः । ते प्रतिपक्षस्य भूतार्थस्य यत् सात्म्यं स्वभावत्वन्तस्य वा<sup>3</sup>िषानो न भवन्ति । यत एवन्तस्माम्न पुनः प्रहीणदोषाणां वोषोत्पत्तिः । दोषो-त्पादनयस्नेषि बुद्धेर्गुणपक्षपातेन कारणेन रागादिप्रतिपक्ष एव यत्नाधानात् प्रयत्नस्य करणात् । कस्य परीक्षावतो युक्तचा विचारकस्य दोषसात्म्येपि तावत् स्थितस्य । विद्योषणातिष्ययेन गुणेष्वेव यत्नाधानस्युष्टात्मनः प्रतिपक्षसात्मिनि स्थितस्य ।

कः पुनरेषान्वोषाणां प्रभव उत्पत्तिकारणं। प्रभवत्युत्पद्यतेस्मादिति कृत्वा। यस्य दोषहेतोः प्रतिपक्षाभ्यासेन प्रहीयंते।

उत्तरमाह । सर्वासामित्यादि । **दोवजातीना**न्दोषप्रकाराणां जातिरूपत्तिः सरकायवर्षनात् । आत्मात्मीयाभिनिवेशात् ।

नन् चाविद्याहेतुकाः क्लेशा आगमे उक्तास्तत्कयं न व्याघात इत्याह। साऽविद्येति सैव<sup>5</sup> सत्कायवृष्टिरविद्या। ततो नास्ति विरोधः। केन पुनः क्रमेण दोषाणां सत्कायदर्शनादुत्पत्तिरित्याह। तत्रेत्यादि। तत्रात्मात्मीयत्वेनाभिनि(वि) ष्टे विषये। तत्स्नेहः। आत्मात्मीयस्नेहः। तस्मादात्मात्मीयस्नेहात् द्वेषाविसम्भव इति क्रमः।

न हीत्यादिना व्याचध्दे । नाहमित्यात्माकारप्रतिषेषः । न समेत्यात्मीयाका-रस्य । अनात्माकारेण नात्मीयाकारेण च पश्यतः पुरुषस्य । परिप्रहमन्तरेणेति । विणः क्विचित् द्वेषः। आत्मात्मीयानुषरोधिन्युपरोधप्रतिधातिनि च तदभावात्। तत्मात् समानजातीयाभ्यासजमात्मदर्शनमात्मीयग्रहं प्रसू<sup>5</sup>ते। तौ, च तत्स्नेहं स द्वेषादीनिति। सत्कायदर्शनजाः सर्वदोषाः। तदेवाश्चानमित्युच्यते।

> मोहो निदानं दोषाग्णामत एवाभिषीयते ॥ (२२५॥) सत्कायदृष्टिरन्यत्र तत्प्रहाग्णे प्रहाग्णतः ।

मोहं दोषनिवानमाह (।) अमूडस्य दोषानुत्पत्तेः। पुनरन्यत्र सत्कायदृष्टिः। तच्च तत् प्रधाननिर्देशे सति स्यादनेकजन्मता दोषाणां<sup>6</sup> एकोत्पत्तिविरो (षा)त्। न

आत्मात्मीयत्वेन तदनुग्राहकत्वेन परिकल्प्य ग्रहः तेन विना न क्विक्त् विषये स्नेहः। न चाननुरागिणः आत्मात्मीयाधिस्नेहरिहतस्य क्विच् हेषः। अनुनय
1452 मन्तरेण तस्याभावात्। किङ्कारणम् (।)आ<sup>7</sup>स्मात्मीयत्यादि । आत्मात्मीययोरनुपरोधिन्यप्रातेकूलर्वित्ति । उदासीनपक्षे । तदभावात् तस्य हेषस्याभावात् ।
उपरोधप्रतिधातिन चेति । आत्मात्मीयत्वेन गृहीतस्य य उपरोधः पीडा ।
तत्प्रतिधातिनि तत्प्रतिषेधं कुर्वेति । मित्रपक्षे तदभावात् । हेषाभावात् । कित्वातमात्मीयस्नेहविषयभूतविरोधेन । यः स्थितः प्र¹तिकूलवर्त्ती । तत्रैव हेषः । तस्माभात्मात्मीयस्नेहमन्तरेण हेष इति । तस्मादित्यादिना निगमनं । यत एवन्तस्मात्तौ
चेति । आत्मवर्शनात्मीयग्रहौ । स्नेहं प्रसुवाते इति वचनविपरिणामेन सम्बन्धः ।
स च स्नेहो हेषावीन् प्रसुते जनयित ।

तयोस्तं ह्यात्मदर्शनात्मीयग्रहयोः को हेतुरित्याह । समानेत्यादि । समान-जातीयन्त<sup>2</sup>देवात्मदर्शनन्तस्याभ्यासः पौनःपुन्येनादिकालमुत्पत्तिः । तद्वासना च । तस्माज्जातमात्मवर्शनमात्मीयग्रहं प्रसूते । तस्मान् सत्कायवर्शनजाः सर्वे क्लेशाः । (२२३–२४)

तदेव च सत्कायदर्शनमज्ञानमविद्येत्युच्यते सिद्धान्ते।

येनैव सत्कायदर्शनमेवाऽविद्याद्ध एव कारणात् मोहोनिवानं प्रधानकारण-न्वोषाणां रागादीनामिश्वधीयते भूत्रान्त रे — "अविद्याहेतुकाः सर्वक्लेशा" इति सत्कायवृष्टिर्दोषाणां निदानमन्यत्र सूत्रान्तरेभि धीयते । कस्मात् । तत्प्रहाणे सत्कायदृष्टेः प्रहाणे दोषाणां प्रहाणतः । "मोहन्वोषनिवानं" दोष कारणमाहुर्बुद्धा भगवन्तः । कस्माद् (।) अमूबस्याज्ञानरहितत्य वोषानुत्यतेः पुनरन्यत्र प्रदेशे सत्कायवृष्टिन्दोषनिदानमाहुः । तच्येत कारणत्वं मोहस्य सत्कायदृष्टेश्च प्रधान-

<sup>&#</sup>x27; बुद्धवचने

च द्वयोः प्राचान्ये एकैकनिर्वेद्धः वरभागभाक् । उभयवाप्येकस्य निर्वेद्धे न बिरोधः । प्राधान्यं पुनस्तदुपादानत्वेन । तत्प्रहाणे दोवाणां प्रहाणात् । तस्मात् सम्भवति सत्कायदर्शनजन्मनां दोवाणां तत्प्रतिपक्षनैरात्म्यदर्शनाभ्यासात् प्रहाणं ।

#### ९--अपीरुवेय-चिन्ता

# (१) सामान्येन निरासः

गिराम्मिथ्यात्वहेतूनां दोषाणां पुरुषाश्रयात् ॥ (२२६॥) अपौरुषेयं सत्यार्थमिति केचित् प्रचन्नते ।

हेतुनिर्देशे सित स्थान्न हेतुमात्रनिर्देशे । कि कारणम् (।) अनेकस्मादिन्द्रियविषयो-ऽयोनिशोमनस्कारकलापाज्जन्म येषान्दोषाणान्तेषामेकस्मात् मोहात् सत्कायदृष्टे-श्चोत्पतिविरोधात् । तस्मादन्यकारणसम्भवेषि प्राधान्यं गृहीत्वा मोहसत्काय-दृष्टिथोः कारणत्वमुक्तमिति गम्यते ।

यदि चान्यो मो हिन्या च सत्कायदृष्टिस्तयोश्च प्राधान्यन्तदा न च ह्यो-मोंहसत्कायदृष्टिघोः प्राधान्ये सत्येकैकिनिर्वेशः। क्वचित् मोहस्यैव निर्देशः क्वचित् सत्कायदृष्टिरेवेत्यर्थः। न परभागभाक् शोभाभाक् वक्तुरकौशलमेवावहतीति यावत्। यदा पुनरनयोर्न स्वभावभेदः। तदा मोहशब्देन सत्कायदृष्टिशब्देन चोभयथाप्येकस्यार्थस्य पर्यायेण निर्वेष्कोन न विरोधः प्राधान्यस्य। प्राधान्यं पुन-स्सत्कार्यदर्शनस्य तहुपादानत्वेन दोषाणामुपादानत्वेन (।) तच्चानन्तरमेव प्रति-पादितं। प्रतिपादिषय्यते च हितीये परिच्छेदे।

तस्य च सत्कायदर्शनस्य प्रहाणे सित बोषाणां प्रहाणतः प्राधान्यं। यत एवन्तस्मात् सम्भवति सत्कायदर्शनाज्यन्य येषान्दोषाणान्तेषां तस्य सत्काय- 145 b दर्शनस्य प्रति<sup>ग</sup>यको नेरात्म्यदर्शनन्तस्याभ्यासात् प्रहाणं।

स च श्रीणदोषः पुमानौदेशिको दुरन्त्रयो दुर्वोधो यदुपदेशाद् यस्य क्षीण-दोषस्योपदेशादयं प्रवृत्तिकामः प्रतिपद्येत । तेनोपदिष्टमर्थमनुतिष्ठेत् ॥०॥ (२४)

मा भूत् पृरवाश्रयं पुरुषहेतुकम्बचनमागमः। कि कारणम (।) अनन्तरोक्तेन न्यायेनागमप्रणेतुर्वृरन्वयस्थात्। दुर्वोधत्वात्।

निराम्यचसां मिन्यात्वस्य मृषार्थत्वस्य ये हेतवो बोबा रागादयस्तेषां(।) कर्त्तरि चेयं षष्ठी । आश्रयणमाश्रयः। पुरुषस्याश्रय इति समासः। पुरुषशब्दाच्च कर्मणि षष्ठी । न चोभयप्राप्तौ कर्मणीति नियमः। शेष विभाष्येति विकल्पनात्।

स तु क्षीणवोचो बुरन्वयो यबुपवेशाद<sup>7</sup>यं प्रांतपद्यते। मा भूत् पुरुवाणयं वचनमागमः प्रचेतुर्वृरन्वयात्।

तेनायमर्थो (।) मिथ्याहेतुभिर्दोषैः पुरुषपरिगृहीतत्वादिति ।

अथवा दोषाणा<sup>2</sup>मिति कर्मणि षष्ठी दोषाणां पुरुषेणाश्रयात् परिग्रहात् ।

अपौरुषेयम्बचस्सात्यार्थम्मिथ्यात्वहेतोर्दोषस्याभावादिति केखित् मी मां स का विद्यास्थानिते ।

एतदुक्तम्भवति । त्रिविधमप्यप्रामाण्यम्मिष्यात्वाज्ञानसङ्ग्रयलक्षणे वादे नास्त्येव । यतः शब्दानां द्विविधः स्वभावे। निसर्गसिद्ध औपाधिकश्च तत्र निसर्ग-सिद्धो यो यथार्थप्रतिपादकत्वम् (।) अयथार्थप्रतिपादकत्वं पुन<sup>3</sup>रौपाधिकः । स्वभावः पुरुषाधीनत्वात् । तदाह ।

> "शब्ददोषोद्भवस्तावद् वक्त्र्यधीन इति स्थितं । तदभावः क्वचित् तावद् गुणवद्धक्तृकत्वतः । (६२) तद्गुणैरपक्तृष्टानां शब्दे संकान्त्यसम्भवात् । यद्वा वक्तुरभावेन न स्युदीषा निराश्रया" इति १ (६३)

तेन वे दे पुरुषनिवृत्तौ मिथ्यात्वनिवृत्तिः। नाप्यनुत्पतिलक्षणमप्रामाण्य-म्वेदादर्थावगतेः। नापि सं<sup>4</sup> शयलक्षणमप्रामाण्यं वेदादर्थगतौ संशयस्याप्रतिभास-नात्। तदाह।

> "एवंभूतस्य वेदस्य ज्ञानोत्पत्ति च कुर्वतः । स्वरूपविपरीतत्वसंशयौ भाष्यवारितावि"ति ॥

यतश्चाप्रामाण्यं त्रयन्निवृत्तं। निसर्गसिद्धश्च ययार्थप्रतिपादनलक्षणः स्वभावो वेदस्यास्ति तस्मात् स्वत एवास्य प्रामाण्यमर्थप्रतिपादकत्वातः। यतश्च शब्दे व<sup>5</sup>क्तृदोषेण बाधदुष्टकारणत्वलक्षणस्य दोषस्य सम्भवस्तेन वेदे पुरुषिनवृत्तौ दोषिनवृत्तेः स्वतः। प्रामाण्यापवादकयोबीधकारणदुष्टत्वज्ञान-योनिवृत्तेर्नाप्रामाण्याशक्काः। तदाहः।

"तत्रापवादिनर्मृक्तिर्वक्त्र्यभावाल्लघीयसी ।
 वेदे तेनाप्रमाणत्वं नाशक्क्वामि गच्छित । (६८)
 प्रामाण्यं पौरुषेये तु प्रमाणान्तरभावतः ।

<sup>1.</sup> Ślokavārtika, Choda. 2. Ibid.

न सलु सर्व एवरामः संभाव्यविप्रलम्भो विप्रलम्भहेतूनां वोषाणां पुरुवाध-याद् (।) अपौरुषेयं सत्यार्थमित्येके। कारणाभावो हि, कार्यामार्थ सावयतीति। एवंबादितः तानेव<sup>8</sup> प्रति।

१. पूर्वपक्षनिरास:---

गिरां सत्यार्थहेत्नां गुणानां पुरुषाश्रयाद् ॥ (२२७॥) भगौरुषेयं मिथ्यार्थे किन्नेत्यन्ये प्रचन्नते ।

तदभावे तु तद्दृष्येद् वैदिकं न कदाचन ।
तेनेतरप्रमाणैर्या चोदनानामसंगति :।
तयैव स्यात् प्रमाणत्वमनुवादत्वमन्यथा ।
चोदनार्थान्यथाभावं कुर्वतश्चानुमानतः ।
तप्जानेनैव यो बाध : स कथं विनिवार्यते । (८६)
तिन्मथ्यात्वादवाधश्चेत् प्राप्तमन्योन्यसंश्रयं ।
नानुमानादतोन्यद्धि बाधकं किंचद<sup>7</sup>स्ति ते ।" (६०)

1462

न चान्याप्रमाणैर्वेदार्थस्याग्रहेऽभावो रसादिवत् । अथ रसादेरपरया रसबुद्धया ग्रहात् पूर्विकाया रसबुद्धः प्रामाण्यम्वेदार्थेप्येवम्भविष्यति । तदाह ।।

"न चान्यैरग्रहेर्थस्य स्यादभावो रसादिवत् । तिद्धयैवार्थकोषघचेत्तादृग्धर्मे भविष्यति । ममासिद्धमितीदं चेद् वेदाज्जातेऽवबोषने । वक्तुभ द्वेषमात्रेण युज्यते सत्यवादिने"ति । (११,६२)

न खस्वित्यादिना कारिकार्थमाचष्टे। सर्व एवेति पौरुषेयो<sup>1</sup>ऽपौरुषेयरच। सम्भाव्यविप्रलम्भः सम्भाव्य अशंकनीयो विप्रलम्भो विसम्वादोस्येति। किन्तु पौरुषेय एव सम्भाव्यविप्रलम्भः। विप्रलम्भहेतूनां विसम्वादहेतूनान्वोषाणां पुरुषाश्रयात्। (२२७)

यत्पुनरपौरुवेयन्तस्तरयार्थमित्येके । यस्माद् वेदेषु मिथ्यात्वकारणानां पुरुषा- । णामभावः कार्यस्य मिथ्यात्वस्याभावं साधयतीत्यपौरुषेयं सत्यार्थमिति<sup>2</sup> (।)

य एवम्बादिनस्तानेव मी मां स का न् प्रत्यन्ये प्रवस्ते । परमुखेन (? न) शास्त्रकार एवाह । शिरां सस्यत्वस्य ये हेतवो गुणास्तेषां पुरुषाश्रयादपौरुषयेषु वाक्येषु पुरुषितवृत्त्या सस्यत्वकारणस्य गुणस्य निवृत्तेः कार्यस्यापि सस्यत्वस्य निवृत्तिरित्यपौरुषयम्बाक्यं मिन्धात्वं किन्न भवति ।

(१) एतदुक्तम्भवति । शब्दे सत्यत्त्वभिष्यात्वयोः पुरुषायसत्वा<sup>8</sup>द् यदि

पुरुषनिवृत्ती सत्त्यार्थत्विमध्यते मिष्यार्थत्वं किन्नेध्यत इत्युच्यते। परमार्थतस्तु सत्त्यार्थत्विमध्यार्थयोर्निवृत्तेरानर्थक्यादनुत्पत्तिलक्षणमेवाप्रामाण्यं । पुरुषनिवृत्त्या तेन (।)

"ममासिद्धमितीदं चेद् वेदाज्जातेवबोधने। वक्तुन्न देवमात्रेण युज्यते सत्त्यवादिने "ति। (६२,६३) निरस्तं। वेदात् स्वभावतोर्थावबोधस्यानुत्पत्तेः।

(२) किञ्च (।) वर्णानामवाचक<sup>4</sup>रूपत्वं प्रत्येक समस्तानां चावाचकत्वाद् वर्णेरूपदच वेद इति कथमतीर्थज्ञानं।

नन्त्रगृहीतसमयस्यापि वाक्यादुच्चारितात् कोप्यर्थोनेनोक्त इति सन्देहो दृश्यते ।

· स चैव स्याद यद्यर्थप्रतिपादने शब्दस्य स्वभावेन शक्तिः स्यात्। एवन्तर्हि सन्देहलक्षणमस्याप्रामाण्यं स्यात्। इष्टेनिष्टेचार्थे प्रकाशनशक्तिसम्भवात्। यदि चास्य स्वभाव<sup>5</sup>त एव सा शक्तिः कि संकेतेन। यथा दीपस्यार्थप्रकाशने शक्तस्येन्द्रियापेक्षा तथा शब्दस्यापि संकेतापेक्षेति चेत्। न। प्रदीपेन्द्रिययोः प्रत्येकमभावेष्यर्थप्रकाशकत्वाभावात् । तत्रान्योन्यापेक्षत्वं युक्तं । नैवं शब्दशक्ति-संकेतयोः। संकेतमात्रेणैवार्यप्रतीतेरुत्पत्तेः। तस्मान्न स्वभावतः शब्दोर्थप्रतिपादन-समर्थे इत्यु क्यित्तिलक्षणमप्रामाण्यम् ।

- (३) नन्वग्निहोत्रञ्जुहुयात् स्वर्गकाम इत्यादि वाक्येष्वग्निहोत्रादेः स्वर्गादिसाधनोपायत्वं प्रतीयत एवेति कथमनुत्पत्तिलक्षणमप्रामाण्यं।
- सत्त्यमेतत् (।) केवलं प्रतीतिह्यंप्रतीतेर्वाधिका। न तु मिथ्यात्वस्य। तस्यापि प्रतीते :। तेन किमेभिर्वाक्यैरग्निहोत्रादिः स्वर्गसाधनानुपाय एवोपायतया 146b प्रद<sup>7</sup>रुयंतेऽयोपाय एवेति मिथ्यात्वाशंका न निवर्त्तत एव । बाधकप्रमाणाभावा-दपौरुषेयत्वस्य मिथ्यार्थत्वेन सह विरोधाभावच्च । दृष्टश्चापौरुषेयाणाम्बितथ-ज्ञान हेतुत्वं । तद्यया ज्योत्स्नादीनां शुक्लवस्त्रादौ पीतज्ञानहेतुत्वं । तेन चोदनार्था-न्ययाभावोनुमानतः क्रियत इति कथन्तज्ज्ञानेन बाधा। रसादिज्ञानानान्तु तृप्त्यादि-कार्याविसम्वादा<sup>1</sup>देव प्रथमं प्रामाण्यनिदचयादन्यदा त्वभ्यासादिना स्वत एव प्रामाण्यनिश्चयो युक्त इति न मिथ्यात्वाशक्का । बेदे तु नैव कदाचिदप्यविसम्वादः प्रतिपन्न इति कथमन्यदापि स्वतः प्रामाण्यनिश्वयः । तेन सत्यपि विज्ञाने प्रति-भादेर्यथैव हि स्वातन्त्रधान्न प्रमाणत्वं तथा वेदेपि दृश्यतां।
  - (४) किंच (।) चोदनार्यज्ञानस्याविद्यमानोपलम्भन<sup>2</sup>रूपत्वात् मिथ्यात्वं । तथा

यया रागाविपरीतः पुरुषो मुखावादी बुब्हस्तवा वयाधर्मतादिवृक्तः सत्यवाक् । तज्ञचा बचनस्य पृक्ष्वाध्ययातु मिञ्यार्थता । तथा सत्यार्थतापीति । स निवर्शमान-स्तामपि निवर्त्तयतीत्यानर्थक्यं स्यात् । विपर्ययो वा । न हि शब्दाः प्रकृत्यार्थवन्तः समयात् ततोर्थक्यातेः। कायसं<sup>1</sup>ज्ञादिवत्। अत्रातिकृत्यन्तु योग्यता (।) समये तिबच्छाप्रणयनात्। निसर्गसिद्धेष्विच्छावज्ञात् प्रतिपादनाऽयोगात्। तेऽन (र्थ)काः

हि कार्येथें वेदस्य प्रामाण्यमिष्यते । कार्यक्चार्थानुष्ठेय एव, स च भावित्वेनाविद्य-मानत्वान्न चोदनाज्ञानकालभावीति । तत्कथमविद्यमानविषयत्वाच्चोदनाज्ञानस्य न मिथ्यात्वं। सर्वेविकल्पानां च पूर्वमवस्तुविषयत्वस्य प्रतिपादितत्वात तेनापि चोदनाज्ञानस्य मिथ्यात्वमेव। किं च। लोकवेदयोर्वण्णीः पदानि चाभि<sup>3</sup>न्नान्येव वाक्यभेदस्तु केवलिमध्यते । लोके च पदानामर्थः संकेतवशात । लौकिकपदार्थंश्च वैदिकानां पदानान्तेन पौरुषेय एवार्थसम्बन्धः। लौकिकपदार्थद्वारेण च वैदिक-वाक्यार्थावगमो भवतीति पौरुषेय एवासौ लौकिकवाक्य इव। लोके च पदान्यने-कार्थानीति वैदिकवाक्यस्याप्यनेकार्थतासम्भवाद विपरीतार्था भंका न निवर्त्तत इति संशयलक्षणमप्रमाण्यं वेदस्येति ।

यथेत्यादिना कारिकार्थं व्याचष्टे । रागादिपरीतो रागादियुक्तः । दयेति करुणा । सैव सात्मीभूता भर्मता । आदिशब्दात् प्रज्ञाश्रद्धादि । तैर्युक्तः । तत्तस्माद् यथा वचनस्य पुरुवाश्रयात् मिथ्यार्थता । तथा सस्यार्थतापि । स इति पुरुषः । तामपि सत्त्यार्थताश्चितां न केव<sup>5</sup>लं मिथ्यार्थतां। इति पुरुषनिवृत्तौ तद्धर्मयोः सत्त्यार्थत्विमध्यार्थत्वयोनिवृत्तावानर्थस्यं वेदे स्यात् ।

अथ पुरुषनिवृत्ताविप सत्त्यार्थतेष्यते । तदा सत्त्यार्थताविपर्ययो मिथ्यार्थता वा स्यात्।

(५) स्यान्मतं (।) न पूरुषापेक्षया शब्दानामर्थवत्ता किन्तू स्वभावत एवे-त्याह । न हीत्यादि । प्रकृत्या स्वभावेनार्थवन्तः (।) कि कारणं (।) समयात् सं<sup>6</sup> केतात् । ततः शब्देभ्यो**र्थस्यातेरथं**प्रतीतेः । कायसंज्ञादिवत् । हस्तविकाराक्षिनि-कोचादयः कायसंज्ञा। यथा तत्र समयात् क्वचिदर्थप्रतिपत्तिस्तद्वत्। यदि पुनः स्वभावत एव शब्दा अर्थप्रकाशकाः स्युस्तदा न संकेतमपेक्षेरन्। तस्मान्न स्वतीर्थप्रकाशनयोग्यता शब्दानां (।) किन्त्र र्ह्मप्रतिकृत्यन्तु यथासंकेतं प्रवृ<sup>7</sup>त्ति- 1472 रेव शब्दानां योग्यता। कि कारणं (।) समये सकेतकाले तस्य संकेतकर्तुर्यत्र नियोक्त्मिच्या तया यथेष्टं शव्दानां प्रगयनात् प्रवृत्तेः । यदि पुनर्निसर्गसिद्धाः स्बभावसिद्धाः क्वचिदर्थे शब्दाः स्युस्तदा निसर्गसिद्धेषु पूरुषेण्डावद्माद् यथेष्टं

पुक्वसंस्कारावर्षवन्तः स्युः। तत्संस्कार्पतैष वैवां पौरुषेयता मुक्ता नोत्पत्तिः। तत एवार्षविद्रलंभात्। जल्पन्नोप्यन्यथा समितो नोपरोधी सवस्यपुरुषधर्मेवत्। तवयं निवर्त्तयानः स्वकृतसमयसंश्भवामर्थप्रतिभां निवर्त्तयति। तत्कृतस्तन्तिवृत्या सस्यार्थता।

अथ पुनः (।) उत्पक्तिरेव पौरुषेयता न समयास्थाने (।) विषयं (?एवनिष) स्त्रर्थक्रापनहेतुर्हि संकेत: पुरुषाश्रय: ॥(२२८॥)

#### संकेतेनार्थप्र**तिपादनायोगात्** ।

तस्मादमर्थकाः स्वतः शब्दास्तेनर्थकास्सन्तः पृश्वसंस्कारात् पृश्वसंकेता-दर्भवन्तः । अथ माभूदनर्थकत्वमिति पृश्वसंस्कारपिक्षयार्थवस्वन्तेषामिष्यते । तदा पौरुषेयतयेव स्यात् । यस्मात् तत्संस्कार्यतेव पृश्वसंस्कार्यतेव वैषां शब्दानां पौरुषेयता युक्ता । न पृश्वादुत्पत्तिः । कि कारणं (।) तत एव पृश्वसमयादेवार्थविष्ठलम्भाद् विसम्वादात् । न पृश्वादुत्पत्तेविष्ठलम्भः । यस्मा-दुत्वन्नोपि पृश्वाच्छव्दोन्यवा समित इति मि थ्यार्थताविरोधेन यथाभावं समितः संकेतितः । नोपरोधी न विष्ठलम्भकः । तदन्य इति शब्दादन्यः पृश्वधर्मं उन्मेष-निमेषादिः स्वतोनर्थकोपि यथाभावं पृश्वेण समितो न विष्ठलम्भक्तदृत् ।

उपसंहरन्नाह । तिविति । तस्मावयं पुरुषो निवर्समानः स्वकृतसमयात् सम्भव उत्पादो यस्या अर्थप्रतिभायाः अर्थबुद्धेस्तामपि नि<sup>3</sup>वर्सयति । तिविति तस्मात् । कुरास्तिश्चवृत्त्या तस्य पुरुषस्य निवृत्त्या सत्त्यार्थता किन्त्वानर्थक्यमेव स्यात् ।

एतेन यदुच्यते।

यत्पूर्वापरयोः कोटघोः परैः साधनमुच्यते । तिक्षराकरणं कृत्वा कृतार्था वेदवादिनः ॥ पूर्वा वेदस्य या कोटिः पौरुषेयत्वलक्षणा (।) परा विनाशरूपा च तदभावो हि नित्यतेति ।

तदपास्तं सत्यपौरुषेयत्वे नित्य<sup>4</sup>त्वे च वेदस्यानर्थक्येनाकृतार्थत्वात् । (६) अथ पुनदत्पत्तिरेव पौरुषेयता न समयाच्यानश्च संकेतकरणं पौरुषेयता' तेनापौरुषेयत्वादेव यथार्थो वे<u>द</u> इति भावः।

एवमप्ययंत्रापनहेतुरर्थाभिव्यक्तिहेतुः संकेतः पुरुवाश्रय पुरुवेच्छानुरोधी

<sup>1</sup> Ślokavārtika.

### गिरामपौरुषेयत्वेप्यतो मिथ्यात्वसम्भवः।

किं ह्यस्यापौक्षेयतया (।) यतो हि समयावर्षप्रतिपत्तिः। स यौक्येयो वित्योपि स्यात्। श्रीलं साधनं स्वर्गक्षनम् (।) अन्यथा समयेन विपयि<sup>श</sup>सयेत् (।) तेनायथार्थमपि प्रकाशनसंभवात्।

स एव दोषः (।)

न यथार्थमवरयम्वर्त्तत इति गिरामपौरुषेयस्वभ्युपगम्यमाने। अ<sup>ऽ</sup>तः पुरुषेच्छा-नुरोधिनः संकेतात् मिण्यात्वसम्भवः।

(७) किमित्यादि विवरणं। अस्येति वेदस्य यतो हि समयात् संकेतावर्थ- प्रतीतिरर्थप्रकाशनं स समयः पौरुषेयस्ततो वितथोप्यलीकोपि स्थात्। स्वातन्त्र्यात्। त्वत्रश्च कीलं साधनं हेतुर्यस्य स्वर्गस्य। तथाभूतश्चासौ स्वर्गश्च सुमेरुपृष्ठलक्षण-स्तस्य येद्वेदे वजनन्तरूच्या समये 'न विषयस्यत्। निरित्तशया प्रीतिः स्वर्ग इत्ये विम्वपरीतार्थ कुर्यादग्निहोत्रादिसाधनेन च विपरीतार्थ कुर्यास्तेन कारणेनाय- धार्यमपि प्रकाशनसम्भवात् (।)

स एव वोषो यः पौरुषेयेषूक्तः (i) पुरुषदोषात् सम्भाव्यविप्रलम्भः पौरुषेय इति । (२२८)

(६) नन्वपौरुषेय एव शब्दार्थयोः सम्बन्धः। तथा हि यथेदानीन्तना वृद्धाः? 147b पूर्वप्रसिद्धमेव शब्दार्थसम्बन्धमुपदिशन्ति। तथा पूर्वपूर्ववृद्धा अपीत्यनादित्वाद-पौरुषेय एव सम्बन्धः। तदुक्तं।

> "शब्दार्थानादितां मुक्त्वा सम्बन्धानादिकारणं। अस्ति नान्यदतो वेदे सम्बन्धादिनं विद्यत" इति<sup>९</sup>

स च सम्बन्धस्त्रिप्रमाणक:। तथा हि (।) श्रोतुर्यप्रतिपत्तये केनचिद्
वृद्धेन शब्दे प्रयुक्तेऽन्यः पार्श्वस्थः प्रतिपत्ता प्रयोक्तारम्याच्यं वाचकं प्रत्यक्षे ण
प्रतिपद्यते। श्रोतुरच प्रतिपन्नत्वं प्रवृत्तिद्वारेणावगच्छति। अर्थप्रतिपत्त्यन्यथानुपपत्त्या च शब्दार्थाश्रिता वाच्यवाचकशक्तिं चावगच्छतीति त्रिप्रमाणक एव
सम्बन्धः। तद्दक्तं।।

"शब्द (ान्) वृद्धामिधेयांश्च प्रत्यक्षेणात्र पश्यति । श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वमनुमानेन चेष्टया ॥ अन्यथानुपपत्त्या च बुद्धचेच्छक्ति द्वयाश्रितां अर्थापत्त्या च बुध्यन्ते सम्बन्धन्त्रि<sup>2</sup> प्रमाणकमिति ।"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ślokavartika.

४२

### क. भ्रपीरूषेयत्वेऽप्यप्रामाग्यम्

### सम्बन्धापौरुषेयत्वे स्यात् प्रतीतिरसंविदः ॥२२९॥

स्यादेतद् (।) अकार्यसम्बन्धा एव शब्दा न तेर्घेषु पुरुषेरन्यथा विपर्यास्यन्ते । तेनादोष इति किमिदानीं संकेतेन । स हि सम्बन्धो यतोर्घप्रतीतिः ।

नायं समयमपेक्षेत(।)अत्रतीत्याश्रयाः कथं सम्बन्धाः (।)

संकेतात्तद्भिव्यक्तावसमर्थान्यकल्पना ।

न वै सम्बन्धो विद्यमानोप्यनभिव्यक्तिः प्रतीतिहेतुः (।) संकेत (ः ख) ल्वे-नमभिव्यक्तिमेर्तीह सिद्धोपस्थायी किमकारणं पोष्यते ।

तत्राह । सम्बन्धापौरुषेयस्य इत्यादि । शब्दार्थयोस्सम्बन्धापौरुषयस्वेभ्युपगम्यमाने स्यात् प्रतीतिरर्थप्रतिपत्तिरसम्बदः । संकेतज्ञानं सम्बत् । सा न
विद्यते यस्य तस्य । श्रकार्यः पुरुषेरजन्यः सम्बन्धो येषान्ते तथा । ते शब्दा अर्थेषु
वाच्येषु पुरुषैर्ययार्थप्रकाशकत्वात् । स्वभावादन्यया विपर्यस्यन्ते वितथजा³नहेतवो
न कियन्ते । तेनाविपर्यासेनादोषो विसम्बादलक्षणो दोषो नास्ति । इदानीमिति
सम्बन्धापौरुषेयत्वे कि संकेतेन प्रयोजनं । यस्मात् स हि शब्दार्थयोस्सम्बन्धः स
चेदर्थप्रतीतिहेतुः सम्बन्धोपौरुषेयस्तदा नायं पुरुषो निसर्गसिद्धसम्बन्धत्वाच्छबदादर्थं प्रतिपद्यमानः समयमपेकोत । प्रदीपादिवत् । अपेक्षते च संकेतन्तस्मा<sup>4</sup>क्ष
शब्दानामर्थेन सहापौरुषेयः सम्बन्धो राजिचह्नादिवत् ।

(६) स्यान्मतम् (।)अपौरुषेय एव सम्बन्धः स तु संकेतिनरपेक्षो प्रतीत्याश्रय इत्याह । अप्रतीत्याश्रयोर्चप्रतीतेरेवाश्रयो वा कथं सम्बन्धः (।) नैव । प्रतीत्यन्यथानुपपत्त्या सम्बन्धकल्पनातु । प्रतीत्यभावे कथं सम्बन्धः । अथ (।)

> ''ज्ञापकत्वाद्धि सम्बन्धः स्वात्मज्ञानमपेक्षते । तेनासौ<sup>5</sup> विद्यमानोपि नागृहीतः प्रकाशकः । सर्वेषामनभिव्यक्तानां पूर्वपूर्वप्रयोक्तृतः (।) सिद्धः सम्बन्ध इत्येवं सम्बन्धादिनं विद्यत इति ।''

तत्राह । संकेतेत्यादि । संकेतेन तस्य सम्बन्धस्याभिष्यक्तौ । असमर्था निष्फला संकेताबन्यस्य सम्बन्धस्य कल्पना ।

एतदुक्तम्भवति । संकेते सत्यर्थप्रतीतेरुत्पत्तिरसित चानुत्पत्तिरित्यन्वय-व्यतिरेका<sup>6</sup>भ्यां संकेत एवार्थप्रतीतेः कारणमिति कि सम्बन्धेनान्येन ।

नेत्यादिना व्याचष्टे । अनिभव्यक्तो प्रकाशितोर्थप्रतीतिहेतुः । एनिनिति सम्बन्धं स तहीति सम्बन्धः । संकेतादेवार्थप्रतिपादने सिद्धे सति उपस्थातुं शीलं यस्य स

निष्यानसम्बन्धोस्य व्यापारो यद्ये प्रतीतिजननं तत् समयेनैव कृत<sup>5</sup>मिति। नायोग्ये समयः समर्थं इति। योग्यता सम्बन्धवेत् तिस्क वै शब्दः सम्बन्थोस्तु। समर्थं हि रूपं शब्दस्य योग्यता। कार्यकरणयोग्यतावत्। सा चेवर्थान्तरं कि शब्दस्येति सम्बन्धो वाष्यः। योग्यतोपकार इति चेत् (।) न (।)
निस्यायान्निरितश्यत्वात् तत्राप्यतिप्रसंगात्। उपकारासिद्धेः। योग्यतायां च स्वतो योग्यतेऽषं एव किन्नेष्यते।

सम्बन्धः किमकारणं कस्माश्चिष्फलं पोष्यते ।

(१०) नैष्फल्यमेवाह । निवत्यादि । इयानेतावन्मात्र एव । यहर्षे वाच्ये 1482 प्रतितिर्ज्ञानस्य जननं । तत्प्रतीतिजननं समयेन कृतिर्मित निष्फलस्सम्बन्धः । नायोग्ये समयस्समर्थः । किन्तिह् य एवार्थप्रतिपत्यन्यथानुपपत्या प्रतिपादकेन समर्थः प्रतिपन्नः शब्दस्तत्रैव संकेतः समर्थं इति योग्यता सम्बन्धश्चेत् । तदुक्तं ।

"शक्तिरेव हि सम्बन्धो भेदश्चास्या न दृश्यते । सा हि कार्यानुमेयत्वात् तद्भेदमनुवर्तते" इति ॥ (सर्व० २८)

अत्राह। तत्किमित्यादि।

एवम्मन्यते । नैका शक्तिः शब्दार्थयोः स्थिता किन्तु शब्दस्था हि वाचक-शक्तिरन्यार्थे स्थातुं वाच्यशक्तिरन्यैव । यदा तु शब्दशक्तिः सम्बन्धस्तदा य एव सम्बन्धस्स एव सम्बन्धी प्राप्त इति पृच्छिति (।) तिकम्बं शब्दः सम्बन्धोस्तु । नन्वन्या हि योग्यताऽन्यश्च शब्दस्तत्कथं शब्दस्सम्बन्ध इत्यत आह ।

यस्मात् समर्थं हि रूपं शब्दस्यार्थप्रतिपादनं प्रति योग्यता। कार्यकारणयोग्यता। यथा कारणस्यात्मभता। तद्वत्। कार्यकरणाय योग्यता कार्यकरणयोग्यता। यथा कारणस्यात्मभता। तद्वत्। सा वेदिति योग्यता ततः शब्दादर्थान्तरं तदा कि शब्दस्य भवतीति शब्द-योग्यतयोस्सम्बन्धो वाच्यः। अन्यथा शब्दस्ययं योग्यतेति न सिध्येत्। यार्थान्तरभूता योग्यता तस्यां शब्दस्योपकार इति चेत्। शब्देन योग्यताया उपकारः क्रियत इति यावत्। तेन शब्दअन्यत्वा अक्ष्यदस्य योग्यतेत्युच्यत इति भावः। न शब्देनोपकारो योग्यतायाः (।) कुतः (।) नित्याया योग्यताया निरित्तश्रयस्वात्। अथ योग्यताया अपि शब्देन व्यतिरिक्त एवोपकारः क्रियते। तदा तस्य शब्दकृतस्योपकारंस्य योग्यतया कः सम्बन्ध इति वाच्यं। अथ तत्राप्युपकारे योग्यतयान्य उपकारः क्रियते तदा तत्राप्युपकारे योग्यतयान्य उपकारः क्रियते तत्रात्वस्थायामुपकारासिद्धेः सैव योग्यतया सह शब्दस्य सम्बन्धासिद्धिः। किञ्च व्यतिरिक्तां योग्यतामुपकुर्वाणः शब्दः स्वरूपणैवोपकरोति न पररूपणे। शब्दस्यान्यतिरक्तां योग्यतामुपकुर्वाणः शब्दः स्वरूपणैवोपकरोति न पररूपणे। शब्दस्यान्यतिरक्तां योग्यतामुपकुर्वाणः शब्दः स्वरूपणैवोपकरोति न पररूपणे। शब्दस्यान

148b

. नामिश्राणां सिद्धानां कविचतः सम्ब<sup>8</sup>न्थोऽभेदप्रसंगात् । अनपेक्षणाच्य ।

२. सिद्धान्तः---

समयस्तर्हि कर्थ (।) शब्दार्थसम्बन्धः युक्षेषु वृत्तेः।

तबारुपानं समय (: १) ततः प्रत्यायकत्वसिद्धेः सम्बन्धारुपानात् । न तु सम्बन्धः (१)

अर्थविशेषसमीहाप्रेरिता वाग्, अत इविमिति विदुषः स्वनिवानावभासिनमर्थं सूचयतीति । बुद्धिरूपवाग्विज्ञप्त्योर्जन्यजनकभावः सम्बन्धः। ततः शब्वात् प्रतिपत्तिरिवनाभावात् (।)

नुपकारकत्वप्रसंगात् । तदा **योग्यतायां च स्वतः** स्वरूपेण शब्दस्य **योग्यत्वेऽर्थ एव** शब्दस्वभावः प्रतीतिजननयोग्यः किन्नेष्यते । कि पा<sup>5</sup>रम्पर्येणेति यावत् । तस्मान्न योग्यता सम्बन्धो न च सार्थप्रतीतिहेतुः । समवायादेवार्थप्रतीतेः ।

बौद्धस्यापि तर्हि समयः कथं शब्दार्थयोस्सम्बन्धः (।) कथं च न स्यात् पुरुषेषु वृत्तेः। अस्यार्थस्यायं बाचक इत्यर्थकथनं स म यः। स च पुरुषेषु वर्त्तते न शब्दार्थयोः। न चान्यधर्मोन्यस्य धर्मोऽश्वधर्म इव गोः।

- (१) आ चा र्य स्तु न केवलं समयो न सम्बन्धोन्योपि भाविकः सम्बन्धो नास्तीत्याह। नेत्यादि। तथा हि भावानां रूपक्लेषो वा सम्बन्धः स्यात्। पारतन्त्र्यं वा परस्परापेक्षणं वा। तत्रामिश्वाणाम्परस्परभिन्नानां न किवचद् रूपक्लेषलक्षणस्सम्बन्धः। तेषामभेदप्रसङ्गात्। एकत्वापत्तः। तथा सिद्धानां निष्यन्नानां रूपाणां न किवचत् पारतन्त्र्यालक्षणः सम्बन्धः (।) सिद्धे पारतन्त्र्या-योगात्। परस्परापेकालक्षणोपि सम्बन्धो नास्तीत्याह । अनपेक्षणाञ्चेति। सिद्धस्य सर्वनिरपेक्षत्वात्।
- (२) क. यदि तर्हि शब्दार्थयोनीस्ति सम्बन्धः कथन्तर्हि शब्दार्थप्रतीतिः। कथं च शब्दं ज्ञानमनुमानेऽन्तर्भाव्यते। समयो वा तदा किंप्रयोजन इति (।)

आह । अर्थविशेषेत्यादि (।) अर्थविशेषो यः प्रतिपादनाभिप्रायेण विषयीकृतः । तस्य समीहा प्रतिपादनेच्छा । तया प्रेरिता जनिता वाक् सूचयित प्रकाशयित स्विनवानप्रतिभासनमर्थं । वाचः स्विनवानं प्रतिपादनाभिप्रायः । तत्प्रकाशिनं कस्य सूचयित । अतः इविमित विदुषः । अतः प्रतिपादनाभिप्रायात् सकाशाबिवम्बचन-मागतिमिति यो विद्वान् तस्य । इति एवं बुद्धिरूपस्याभिप्रायलक्षणस्य वाग्विशय्तेषच जन्यजनकलक्षणस्यम्बन्धः । ततः शब्दात् प्रवित्वपत्तिरविनाभावादिति (।) ततो जन्यजनकभावाद् वाक्यादर्थप्रतिपत्तिः ।

तेन यदुक्तं (।) पदादर्शमितिर्येश्वय्यनुमानं वाक्यास्वर्धप्रतीतिः प्रमाणान्तरं

सम्बन्धाग्रहात् (।) न चात्राविनाभाव उपयोगीति (।)

तदपास्तं। अविनाभावमन्तरेण वाच्यवाचकभावस्याभावात्।

यदप्युक्तं (।) कथं शब्दादर्थप्रतिपत्तिः। कथं च शाब्दं ज्ञानमनुमानेन्तर्भव-तीति। तत्परिष्टुलं<sup>3</sup> (।)

स्त. इदानीं समयप्रयोजनमाह । तदास्यानमित्यादि । तदास्यानमितना-भावास्यानं समयः । आस्यायतेनेनेति कृत्वा । तत इति समयात् प्रत्यायकस्यार्थ-प्रतिपादनाङ्गस्याविनाभावलक्षणस्य सिद्धेः प्रतीतेः । उपचारेण समयस्य सम्बन्धा-स्यानात् सम्बन्धव्यपदेशः । न तु पुनः स एव समयो मुख्यः सम्बन्धः ।

तेन यदुच्यते।

"समयः प्रति<sup>4</sup>मर्त्यम्वा प्रत्युच्चारणमेव वा।
 क्रियते जगदादौ वा सकृदेकेन केनचिदि"ति (।) निरस्तं।

गः ननु यद्यविनाभावेन शब्दार्थप्रतीतिस्तदा शब्दस्यार्थप्रतिपादनं वाचकत्वेन न स्यात् । धूमस्येवाग्निप्रतिपादनं । यदि च शब्दार्थयोस्समयेन विना भावाख्यानात् समयस्सम्बन्ध उच्यते । अग्निधूमयोरिष समयः स्यादिति ।

नैष दोषो यस्मात् । इममर्थमकृतसमयेनापि शब्देन प्रतिपादयामीत्येवमर्थस्य वाच्यत्वं शब्दस्य च वाचकत्वमारोप्यार्थप्रतिपादनाभिप्राये सित यदा शब्दं प्रयुद्धक्ते तदा शब्दस्य वाचकरूपस्यैवोत्पत्तिः।

घ. नन्वर्धप्रतिपादनाभिप्रायेण वर्ण्णा एव जन्यन्ते न च वाचका वर्ण्णा इष्यन्ते तत्कथमुच्यतेऽभिप्रायाद् वाचकस्य शब्दस्योत्पत्तिरिति ।

सत्त्यं (।) केवलम्बक्तृश्लोण्त्रोर्वण्णेष्वेव वाचकाभिमानाद् वाचकस्यैवोत्पत्ति-रुच्यते । तस्मादस्यैव वाच्यवाचकभावलक्षणस्याविनाभावस्य शब्दार्थसम्बन्धस्य मूढं प्रति आख्यानं समयस्सम्बन्ध उच्यते । न तु सर्वमेव कार्यकारणभावाख्यानं समयः (।) तेन न धूमादौ सम्बन्धः समय उच्यते । यद्यपि संकेतव्यवहारकालयोः शब्दार्थसम्बन्धस्य भेदस्तथापि सादृश्यादेकत्वाध्य<sup>7</sup>वसायेन लोकस्य प्रवृत्तिः । 1492 अत एव च यमेव शब्दार्थसम्बन्धं पूर्वप्रतिपन्नं वक्ता कथयित तमेव श्रोता प्रतिपद्यते । तेन यदुच्यते ।।

"प्रत्येक स च सम्बन्धो भिद्येतैकोऽथवा भवेत्।
एकत्वे कृतको न स्याद् भिन्नश्चेद् भेदधीर्भवेत्।(संबंध० १४)
वक्तृश्चोतृधियो भेदाद् व्यवहारश्च (न) दुष्यति।
वक्तुरन्यो हि सम्बन्धो बुद्धौ श्रोतुस्तथापरः।

मस्तु वाज्य एव नित्यः सम्बन्धः (।) तेन (।) गिरामेकार्थनियमे<sup>7</sup> न स्यादर्थान्तरे गतिः ॥ (२३०)॥

न हि तेन सम्बन्धेनासम्बद्धेथेंप्रतीतिर्युक्ता । तस्य वैफल्यप्रसंगात् । बृष्ट-इचेण्छावशात् कृतसमयः सर्वः सर्वस्य दीपकः ।

श्रनेकार्थाभिसम्बन्धे विरुद्धव्यक्तिसम्भवः।

अथ मा भूद् दृष्टविरोध इति सर्वे सर्वस्य वाचकाः। तथा न सर्वे (:) सर्वसाधनो संकरात् कार्यकारणतायास्तत्र प्रतिनियतसाधनेऽभिमतेऽये

> श्रोतुः कर्तुञ्च सम्बन्धम्बक्ता कं प्रतिपद्यते । पूर्वेदृष्टो हि यस्तेन तं श्रोतुर्न करोत्यसौ । यं करोति नवं सोपि न दृष्टः प्रतिपादक' इति (।)

तदपास्तः । सर्वत्र वाच्यवाचकसम्बन्धानाम्भिन्नानामप्येकत्वाध्यवसायेन लोकस्य प्रवृत्तेः (।) न चाप्यनादिता तेषां प्रत्यभिज्ञाया अप्रमाणत्वादिति । (२२६)

ङ. अस्तु वाऽविनाभावसम्बन्धादन्य एव नित्यः शब्दार्थयोस्सम्बन्धः। तेन सम्बन्धेन गिरां शब्दानार्में कार्थनियमे सित पुनः समयवशास्त्र स्पादर्थान्तरे यत्रासौ शब्दो न नियमितस्तत्र गितः प्रतिपत्तिः। कि कारणं। न हि तेनैकार्यनियतेन सम्बन्धेनासम्बद्धेर्थे प्रतीतिर्युक्ता। कस्मात् (।) तस्य सम्बन्धस्य वैफल्यप्रसङ्गात्। न भवत्येव तत्र प्रतीतिरिति (।)

आह । वृष्टदश्वेत्यादि । पुरुषेच्छावशात् कृतः समयोस्येति दीपकः प्रकाशकः । अनेकेत्या अदि । अनेकार्षेन शब्दस्याभिसम्बन्धेभ्युपगम्यमाने यद्येकार्थनियमेन समयकारोभिव्यक्तिं करोति । तदाभिमत एवार्थे करोति न त्वन्यस्मिन्नेव विरुद्धे इति नास्ति नियमस्ततो विरुद्धव्यक्तिसम्भवः । अभीष्टाद् विरुद्धस्याप्यर्थस्याभि-व्यक्तिः सम्भाव्यते ।

अथेत्यादिना व्याचप्टे। एकार्थप्रतिनियमे समयवशादनेकार्थप्रतिपा<sup>4</sup>दनं दृष्टं विरुध्यते (।) तस्मात्तस्य दृष्टस्य विरोधो मा भूदिनि सर्वे शब्दाः सर्वस्यार्थस्य वाचकाः।

च. तथेत्यादिना विरुद्धव्यक्तिप्रतिपादनं। यथा सर्वे सर्वस्य वाचका इष्यन्ते तथेदमप्यवश्यमेष्टव्यं (।) न च सर्वार्थः सर्वस्य कार्यस्य साधक इति न्याय-प्राप्तत्वात्। न्यायं चाह। संकरादिति। प्रतिनियतत्वात् कार्यकारणतायाः। तत्रैतस्मिन् न्या<sup>5</sup>ये सति प्रतिनियतिम्वशिष्टमेव वस्तु साधनं कारणं यस्याभिमत-स्यार्थस्य साध्यस्य स्वर्गदिः। तस्मिन् विषयभृते। शब्दस्य किम्बिशिष्टस्य (।)

<sup>9</sup>सर्वेवां साधनानां <sup>२</sup> साधारणस्य वृष्टव्यक्तिमेव समयकारः करोतीति कृत एतत्<sup>2</sup>। 4892 सोऽनियतो नियमं पुरुषात् प्रसिपद्यते व ।

अपौरुषेयतायास्त्र व्यर्था स्यात् परिकल्पना ॥२३१॥ ग्रवि नाम ग्रसंकीणंमेवार्थं जानीयामिति पुरुषहेतुकः संकरो व्यक्तः।

तत्र यादुशा<sup>3</sup>ः पुरुषैः क्वचित् प्रयुक्ताः संकीर्यन्ते, तादुशा ग्रपि सर्वसाधा-रणास्सन्तः क्वचिवर्थे तैः विनियमिताः। तत्त्वापरिज्ञानात भावेनैव । (? प्रकृ-त्यैव) वैदिका नियता इति चेत् नोपदेशमपेक्षेरन्, भ्रन्यथा संकेतेन च न प्रकाशयेयः, व्यास्याविकल्पश्च न स्यातु । उपदेशस्य शक्यविकल्पे उपदेशे

सर्वेत्यादि । सर्वेवां साध्यानां कार्याणां यथास्वं यानि साधनानि कारणानि तेषां वाचकत्वेन साधारणस्य तस्य ज्ञाब्दस्येष्टव्यक्तिमेव विशिष्टसाध्यसाध्यकत्वेना-भिमत एवार्थेभिव्यक्तिं समय<sup>6</sup>कारः करोतीति कत एतत ।

एतद्क्तम्भवति । य एवार्थो वस्तुस्थित्या स्वर्गसाधनः किन्तत्रैव समयकारे-णाग्निहोत्रादिशब्दोभिव्यक्तः किम्वान्यस्मिन्नेव स्वर्गसाधनविरुद्धेर्थे बुद्धिमान्द्या-दिति सन्देह एव।

स इति शब्दः सर्वेस्मिन् वाचकत्वेनानियतो नियमं क्वचिदर्थे पुरुषात् पुरुष-संकेतात् प्रतिपद्यते । स च पुरुषोऽ<sup>7</sup>विरुद्धेप्यर्थे संकेतं कुर्यात् । तथा च न केवलं 149b विरुद्धव्यक्तिसम्भवो यापीयम्पौरुषेयता वेदस्येष्टा तस्या व्यर्था स्यात परि-कल्पना । अपि नामेति । कथन्नाम । असंकीर्ण्णमनिष्टेनासंसुष्टं । इष्टमेवार्थ-मपौरुषेयेभ्यः शब्देभ्यो जानीयामिति कृत्वा संकरस्येष्टानिष्टव्यतिकरस्य हेतुः पुरुषोपाकीण्मों वहिस्कु (? च्कु )तो वैदिकेभ्यः शब्देभ्यः। त¹त्रैवमवस्थिते याद्शाः शब्दाः पौरुषेयाभिमताः प्रुषेः क्वचिद् विवक्षितेर्थे प्रयुक्तास्संकीर्यन्तेऽ-निष्टाभिधायकत्वसम्भावनया । तादृशा एवापौरुषेयाभिमता अपि शब्दाः सर्वार्षसाधारणात्सन्तः क्विचवर्षे तैः पूरुषैः समयेन यथेष्टं विनियमिताः । कि का-रणं (।) तेषां पुंसान्तस्वापरिज्ञानात् । प्रकृत्येव स्वभावेनैव वैदि<sup>2</sup>काः शब्दा नियता अभिमतेर्थे (।) ततो न पुरुषसंस्कारकृती दोष इति चेत्। एवं सत्यर्थप्रकाशने नोपदेशमपेक्षेरन्। अपेक्षन्ते च। स्वतस्तेभ्योर्थप्रतीतेरभावात्। यदि च ते स्वभावत एव प्रतिनियताः स्युस्तदा यत्र क्विचदर्थे एकदा समिताः पुनः कथिति ततोन्ययासंकेतेनार्थान्तरं न प्रकाशयेयः। प्रकाशयन्ति च। ततो न प्रकृ<sup>3</sup>त्यै-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Restored from Tibetan. <sup>2</sup> Bsgrub. par. byed. pa. <sup>3</sup> Mthoñbar-hgyur-pa = दुव्यते ? Rtogs-par-hgyur-pa. 4 No-bo-ñid-kyis.

च्छा<sup>5</sup>ऽविसंबाद इति व्यर्थेवापीरवेयता ।

बाच्यक्ष हेतुर्मिझानां सम्बन्धस्य व्यवस्थितेः।

बाह्या ग्रर्थाः शब्बस्य न रूपं, नापि शब्बोऽर्थानाम्। येनाभिन्नात्मतया<sup>6</sup> व्यवस्थाभेवेऽपि कृतकानित्यवत् ग्रबिनाभाविता स्यात्।

489b नापि शब्दाविवक्षाजन्मानी नाप्यजन्मानी विवक्षा<sup>7</sup>व्यंग्याः, नार्थायत्ताः।

कार्यनियता इति । स्वभावतश्चैकार्यनियमे । योयम्बैदिकेषु वाक्येषु व्याख्यातृणां व्याख्याविकल्पश्चापरापरव्याख्याभेदश्च न स्यात् । एकार्यप्रतिनियमात् । भवति च । तस्मात् पौरुषेयवाक्यवन्नैकार्यनियता वैदिकाः शब्दा इति ।

- छ. अथ स्यात् (।) नियत एवार्षे तेषामुपदेश इत्यत आह । उपवेशस्येत्यादि । व्याख्याभेदेन शक्योर्थना नात्वविकल्पो यस्मिन् वैदिके वाक्ये तत्तथोक्तन्तिस्मिन् शक्यिवकल्पे वैदिके वाक्ये। व्याख्यातृणां य उपवेशस्तस्येष्टसम्बादो नास्त्ययमि कदाचित् स्याद् अस्यार्थो (यम)न्यो वेति नियमाभावात् । इति हेतोव्यर्षेवापौ-रुवेयता । तामिप कल्पयित्वा व्यभिचाराशंकाया अनिवृत्तेः ।
- ज. यश्च शब्दार्थयोः सम्बन्धिमच्छति तेन वाच्यश्च हेतुः सम्बन्धस्य व्यव-स्थि<sup>5</sup>तेः। सम्बन्धव्यवस्थायाः। केषाम् (।) भिन्नातां परस्परिभन्नानां शब्दा-र्थानां। (१) न नावच्छब्दार्थयोस्तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धः। यस्मादर्था हि बाह्या घटपटादयः शब्दस्य न रूपं न स्वभावः। शब्दरूपत्वे हि घटादीनाम-भावः स्यात्। नापि शब्दोर्थानां रूपमर्थरूपत्वे हि शब्दरूपताहानिप्रसङ्गात्। येनाभिन्नात्मतयान्तरीयकता स्यात्। अविनाभाविता स्यात्। व्यवस्थाभेदेपीति व्यावृत्तिभेदसमाश्रयेण साध्यसाधनभेदेपि। किमिव। श्रृतकत्वाऽनित्यत्ववत्। यथा कृतकत्वानित्यत्वयोव्यावृत्तिभेदेप्येकात्मतया नान्तरीयकता। तद्वत्।
- (२) तदुत्पत्तिलक्षणोपि सम्बन्धो नास्तीत्याह। नापीत्यादि। एतदाह। 1502 तदुत्पत्तिलक्षणो हि शब्दानां सम्बन्धो भवन् विवक्षाप्रतिष्ठिते<sup>7</sup>न चार्थेन स्याद् बाह्येन वा।
  - (क). न तावदाद्यः पक्षः। यस्मान्नाप्येते वैदिका ध्वनयो विवक्षा-जन्मान इष्यन्ते। विवक्षातो जन्म येषामिति विग्रहः। नित्यत्वाभ्युपगमात्। अज-न्मानो वा अनुत्यन्ता वा सन्तो नापि विवक्षाव्यङ्ग्याः। नित्यत्वहानिप्रसंगात्। व्यङ्गग्यानामृत्पाद्यत्वादित्युक्तं प्राक्।
  - (स्त) नापि द्वितीयः पक्ष इत्याह । **नार्थायत्ता इ**ति । नापि **बाह्यार्था**यत्ताः । नित्यत्वादेव ।  $^{1}$

अन्ये त्वेकमेव ग्रन्थं कृत्वा व्याचक्षते। यस्मान्न विवक्षाजन्मानी नापि

ततः प्रतिनियमसंसाध्यं तदन्त्रयं कषं साधयेषुः । न षायसतायास्तस्याः साधकम् । ष्यसंस्कार्यतयां पुंभिः सर्व्वथा स्याभिरर्थता ॥२३२॥ संस्कारोपगमे मुख्यं गजस्नाननिभं भवेत् ।

' इति संप्रहडलोकः ।

• श्रिप च ज्ञान्दार्चसम्बन्धो नित्योऽनित्यो वा स्यात् । यदि श्रनित्यः<sup>2</sup>, पुरु-वेच्छाया वृत्तिः सर्वृत्तिर्वा । अपुरुवायत्तत्वे पुरुवाणां यथाभिप्रायं देजावीनामन्यथात्वे तत्र प्रतियादनश्र स्यात् । इच्छायामिय सनायत्तस्य पर्वता<sup>3</sup>दिवत् कवाचिवयो-गात् ।

तद्व्यक्रग्याः । तस्मादुभयशापि नार्थायत्ता न बाह्ये वस्तुनि प्रतिबद्धा वैदिकाः शब्दाः । यतश्च नार्थायत्तास्ततः तस्मात् । इदानीमिति सम्बन्धाभावे । तदम्बयं तस्यार्थस्यान्वयं सद्भावं ते शब्दाः कथं साथयेषुः । नैव साधयेषुः । किम्भूतं (।) तत्प्रतिनियमसंसाध्यं । तस्मिन् बाह्योर्थे तादात्म्य<sup>2</sup>तदुत्पत्तिभ्यां यः प्रतिनियमः शब्दानां तेन संसाध्यं । बाह्योर्थेऽप्रतिबन्धेन नियमाभावात् । (२३२)

३. उक्तमेवार्थं क्लोकेन संगृह्णाति। असंस्कार्यतयेत्यादि। (१) सर्व-श्रेति । यदि पृष्ठवैरथाभिप्रायेण शब्दा न क्रियन्ते नापि संकेत्यन्ते । तदा पृम्भि-रसंस्कार्यतया हेतुभूतया वैदिकानां शब्दानाश्चिरर्थता स्यात्। यस्मात् पुरुषसं-स्कारप्रबद्धे शब्दानां सत्त्यार्थत्विमध्यार्थत्वे<sup>3</sup>। तेन तदभावान्निरर्थतैव स्यात्। (२) निरर्थतापरिहारार्थं पुनः पुरुषसंस्कारोपगमे क्रियमाणे मिथ्यार्थतापि स्या-दिति मुख्यं ग ज स्नान मिदम्भवेत्। गजो हि पङ्कापनयनाय स्नात्वा पुन: पङ्के-नात्मानमविकरतीति । नित्योऽनित्यो वा स्यादिति वस्तूनो गत्यन्तराभावात् । (३) पुरुषेच्छावृत्तिः पुरुषेच्छावशादुत्पन्नः स्यादाकुञ्चनादिवत्। अवृत्तिर्वा। नास्य पुरु वेच्छ्या वृत्तिः। अङ्कुरादिवत् । तत्रानित्या पुरुषाधीनत्वपक्षे देशा-दिपरावृत्त्या । देशादीनामन्यथात्वेन आदिशब्दात् कालावस्थाग्रहणं । पुरुषाणां यथाभित्रायमिति येन पुरुषेण यथा प्रतिपादयित्मिष्टन्तथा तेन शब्देन प्रतिपादनम् स्यादिति सम्बन्धः। कि कारणं (।) पुरुषप्रतिपादने च्छायां सत्या-मप्यनायसस्य शब्दस्य कदाचिदयोगात् पुरुषेण नियो<sup>5</sup>क्तुङ कदाचिदप्यशक्य-त्वादित्यर्थः। पर्वतादिवत्। यथा पर्वतादयः पुरुषानायत्ताः सत्यामपीच्छायां न यथेष्टं नियोक्तुम्पार्यन्ते (।) तद्वत्। दृष्टश्च देशादिपरावृत्या यथाभिप्रायं प्रतिपादनं । तस्मात् पुरुषेष्वनायत्तः सम्बन्ध इति ।

#### ं ख, सम्बन्धिचन्ता

ग्रयमेव निरुपत्वेऽपि दोवः, तस्य स्विरभावस्य ग्रन्यवाऽयोगात् । समं सर्व-स्मिन्नवस्थान इच्छे प्रतिनियमा<sup>4</sup>भावात् । ततो विशेवप्रतीतिनं स्यादिति पूर्ववत् प्रसंगः । इच्छावृत्तौ च पौरुवेयत्विमिति विप्रसम्भनशंका ।

ग्रपि च।

सम्बन्धिना मिनत्यत्वाञ्च सम्बन्धेस्ति नित्यता ॥२३३॥

पराभये सम्बन्धिन भ्रनायस्ततायां तयोः सम्बन्धिताया भ्रयोगात्। स साभयोऽनिस्यः। भ्रपायेऽस्य सम्बन्धस्याप्यपायः स्यात्। भ्रन्यथा नापैति। तदा-भ्रयार्थदेच वक्तव्यः।

अनित्यस्य सम्बन्धस्यापुरुषाधीनत्वे योयमनन्तरोक्तो दोषोऽयमेव सम्बन्धस्या-नित्यत्वेषि दोषः । किं कारणं (।) तस्य सम्बन्धस्य स्थिरस्वभावस्य देशादि-परावृत्त्या परावृत्त्यायोगादन्यथा स्वस्यायोगात् । आकाशवत् ।

४. क. अथ सर्वेष्वेवार्थेषु सम्बद्धः शब्दः (।) तत्राप्याह । समित्यादि । सममेककालं सर्वेस्मिन्नर्थे सम्बन्धस्यावस्थानेपि कल्प्यमान इष्टो योर्थस्तस्मिन् प्रतिनियामाभावात् (।) ततः सर्वार्थसाधारणादर्थविशेषस्याभिमतस्य प्रतीतिनं150b स्याविति कृत्वा अनेकार्यसम्बद्धोपि शब्दः पुरुषसंस्काराद् इष्टार्थनियमं प्रतिपद्यत इत्यद्धगीकर्त्तव्यन्तत्र च पूर्ववत् प्रसंगः । ''अनेकार्थाभिसम्बन्धे विरुद्धव्यक्तिसम्भवे'' (१।२३१) इत्यादिना य उक्तः । एवन्तावन्नित्यत्वे सम्बन्धस्यानित्यत्वेप्य-पुरुषाधीनत्वे दोष उक्तः । पुरुषेच्छावृत्तौ च सम्बन्धस्य पौरुषेयत्वभिति कृत्वा विप्रसम्भनशङ्का । विसम्बादहेतोः पुरुषस्याभ्युपगमात् ।

स. अपि चेत्यादि तत्रैव दूषणान्तरमाह । द्विविघो हि शब्दानां विषय: साक्षाज्जातिस्तल्लक्षिता च व्यक्तिरिति । (१) तत्र यदि व्यक्त्या सह सम्बन्ध-स्तत्राह । सम्बन्धिनां वाच्यानामर्थानामित्यस्वात् । तेषु विनश्यत्सु सम्बन्ध-स्यापि तदाश्रितस्य विनाश इति न सम्बन्धिस्त नित्यता । पराश्यय इति परस्सम्बन्धी आश्रयोस्येति कृत्वा । सम्बन्धिन सम्बन्धस्याप्रतिबन्धे सति तयोः सम्बन्धिन नोश्सम्बन्धिसाया अयोगात् । न द्यप्रतिबद्धेन केनचित् कश्चित् तद्वान् भवति गौरिवाश्वेन । स चाश्यः शब्दार्थसम्बन्धस्यानित्योर्थानामितत्यत्वात् । अपाये विनाश्रस्याश्यस्य सम्बन्धस्याप्याश्रितस्याप्याः । प्रदीपापाये प्रभाया इव तदाश्रितायाः । अन्यथा यद्याश्रयापायेप्याश्रितो नापैतीतीष्यते तदाश्रयाभिमते सम्बन्धः । नाश्रितः स्यात् । तत् आश्रयविनाशिवनाशान्न नित्यः सम्बन्धः ।

# · नित्यस्यानुपकार्यत्वादकुर्वाणम्य नाश्रयः।

यदि जाते<sup>7</sup>वांच्यत्वादयोव इति चेत्। न। तद्वचंने प्रयोजनाभावांदिति <sup>4902</sup> निर्लोठितमेतद्। सर्वत्र च जातेरसम्भवात् अयोगो याद् च्छिकेषु व्यक्तिवाचितु । ग्रयोगः, सर्वदा जातिचोदने विशेषान्तरब्युदासेन प्रवृत्ययोगाच्च। तस्मादन्वयस्यति-रेकिणोः भावाभाववतो भावस्य एव सम्बन्धः।

**चर्यरतः** स शब्दानां संस्कार्यः पुरुषेश्वीया ॥२३४॥

तहाश्रयार्थस्य वस्तव्यः । तस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धिनौ केनार्थेनाश्रयादित्याश्र-यार्थो वाच्यः। उपकारार्थो ह्याश्रयार्थः। स चेह नास्ति (।) कि कारणं (।) नि-त्यस्य सम्बन्धस्यानुपकार्यत्वादनाधेयातिशयत्वादनुपकुर्वाणद्वाश्रयाभिमतो नाश्रयः स्यात् ।

(२) स्यादेतद् (1) यदि व्यक्तिर्वाच्या तदा स्यादनन्तरोक्तो दोष:। या<sup>4</sup>-वताः नित्याया जातेर्वाच्यत्वादवोषः सम्बन्धिनामपायेन सम्बन्धस्यानित्यतादोषो नास्तीति चेत्।

नेत्यादिना प्रतिवचनं । तद्वचने जातिवचने प्रयोजनाभाषादिति निलॅंठित-मेतदन्यापो ह चिन्ता याम् (३।४४)

अपि प्रवर्त्तत पुमान् विज्ञायार्थिकियाक्षमान् (।) इत्यत्रान्तरे। सर्वत्र चाभिधाने जातेरसम्भवात् कारणात् । जातिचोदनाया अयोगः । यथा यादृच्छिकेषु व्यक्तिबाचिष्<sup>5</sup> बाह्यं निमित्तमन्तरेण शब्दप्रयोगेच्छा यद्च्छा। तस्यां भवा याद्ज्छिका:। तेषु देवदत्तादिशब्देषु व्यक्तिवाचिषु। (२३४)

५. चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिरिति केषांचिद्दर्शनं। जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा यदुच्छाशब्दा इति । तेषां मतेनैतदुक्तं । अथ देवदत्तादिशब्दोप्यव-स्थाभेदेन जातिवाचक इष्यते। तदा सर्ववा जातिचोदनेभ्युपगम्यमाने विशे-षान्त<sup>6</sup>रव्युदासेन व्यक्त्यन्तरपरित्यागेन क्वचिदिभागते व्यक्त्यन्तरं प्रवृत्ययोगाच्च न जात्यभिधानं। दृष्टा च गोस्वामिना गामानयेत्युक्तेऽन्यस्वामिकगोव्युदासेन विनियता एव गोरानयनार्थमप्रवृत्तिः सा चैवं स्यात् । यदि प्रकरणादिना गोशब्दो विशेषवृत्तिः स्यात्। न च गोर्थस्यानयनमस्तीति वाक्यार्थप्रतीतिरपि न स्यात्। तस्मान्त सर्वत्र जारितरचोद्यते। यत एवं वास्तवः सम्बन्धो न संगच्छते प्रकृति- 1512 भिन्तानां। तस्मावन्वयव्यतिरेकिण इति भावाभाववतो भावस्य कार्योभिमतस्य (।) कारणाभिमतभावाभावद्वारेण यौ भावाभावी स एव सम्बन्धः जन्यजनकभाव

तावेव भाषाभावावाश्यस्य ग्रसंसृष्टाविष व्यवहारभावनातः संसृष्टपुरुषस्य भातः इति पौरुवेयो भाषानां संस्तेवः।

कि च, ग्रामयविनाशे<sup>3</sup> सम्बन्धविनाशाद्, स वा शब्दः पूर्वेण न योज्यतेऽ-सम्बन्धिनो यतः। तत्र उत्पन्नोत्पन्नाश्च भावा श्रवाच्याः स्युः ग्रसम्बन्धिनो यतः, स्थितसम्बन्धाभावा<sup>4</sup>त्। तत्रापि——

## अर्थेरेव सहोत्पादे;

ध्रकल्पमाने ।

न स्वभावो विपर्ययः।

शब्देषु युक्तः;

प्रय सम्बन्धिवनाज्ञेऽर्थान्तरेऽभावो प्रर्थानामबाच्यता वा मा भूविति कृत्वा

एवा भन्तानां सम्बन्ध इति यावत्।

<sup>्</sup>यत एवमतः कारणाद्यः कारणभूतैस्सह कार्यात्मना शब्दाना सम्बन्धः पुरुषः कर्तृभिद्धिया बुद्ध्या संस्कार्यो व्यवस्थाप्यः। अर्थे सति शब्दस्य प्रयोगादसति नाप्रयोगात्। अथ भावाभावद्वारेण शब्दस्य यो भावाभावौ तावाश्वित्य बुद्ध्या शब्दार्थयोः सम्बन्धो व्यवस्थाप्यते इति वाक्यार्थः।

६. एतदेव व्याचष्टे। तावेबेत्यादि। अर्थद्वारेण शब्दस्य यौ भावाभावौ तावािश्वस्य स्वभावेनासंसृष्टाविष शब्दार्थावसम्बन्धिनौ संसृष्टौ सम्बद्धौ पुरुषस्य प्रति<sup>2</sup>भातः। विकल्पबृद्धौ प्रतिभासेते। कुतः (।) व्यवहारभावनातः। अनादि-कालीनव्यवहाराभ्यासतः। इति हेतोः पौरुषेयो भावानां शब्दार्थामां संइलेषः सम्बन्धः। व्यवहारवासनाबलेनावस्थाप्यमानत्वात।

७. वस्तुभूतसम्बन्धाभ्युपगमेऽयमपरो दोष इत्याह । किंचेत्यादि । वाच्यत्वेनाभिमतस्याश्रयस्य विनाशादिनिष्ठे सम्बन्धे । स तस्य वा<sup>ध</sup>चकत्वेनाभिमतः 
शाब्दो सम्बन्धः । नास्य सम्बन्धोस्तीति कृत्वा तदभावस्तस्मादसम्बन्धात् पुनरपूर्वेण वाच्येन न योज्येत । ततश्चोत्पन्नोत्पन्नोत्पन्नाश्च भावा अवाच्याः स्युरसम्बन्धिनो
यतः । असम्बन्धिन एव कृतः (।) स्थितसम्बन्धाभावात् । ये य उत्पद्धन्ते तेषु
तेषु न तावदुत्पादात् पूर्वं सम्बन्धः स्थितो द्विष्ठस्य तस्य सम्बन्धिनमन्तरेण स्थानायोगात् । वत्रापीत्यादि । तत्राप्युत्पन्नोत्पन्नोद्यर्थेषु तैरेवार्यस्सह सम्बन्धस्योत्यादे

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

जन्मकोरपक्षोऽर्षः सम्बन्धवान् यद्युत्पद्यते, सम्बन्ध जत्मकोऽर्षि न शब्दे स्यात् । तेन प्रसम्बन्धिस्वभावस्य स्वभावविषर्ययमन्तरेण तद्भावायोगात् । श्रर्षेन<sup>6</sup> सहो-त्पन्नस्य ग्रन्थतः सिद्धस्यानुपकारिणि शब्देऽसमाश्रयस्थाच्य ।

तस्यापि तबुत्पत्तिसहकारित्वे समर्थस्य नित्योत्पावनप्रसंगः। प्रनपेक्षत्वात्, निरुपस्यानुप<sup>7</sup>कारात्। ग्रसामर्थ्येऽपि पश्चाव् श्रशक्तिः स्वभावात्यागात्।

490b

सम्बन्धे नायं दोषो विकल्प्यते ॥२३५॥

न हि भावदलेवापेक्षी पुरुषभावनाप्रतिभासी तवपेक्षालक्षणः सम्बन्धः।

करूप्यमाने । त स्वभावविषयंयः शब्येषु युक्तः । योसी पश्चादर्थेन सम्बन्ध उत्पद्मते । तत्सम्बन्धिस्वभावता पूर्वन्नास्ति सम्बन्धाभावात् पश्चात्तु भवतीति स्वभावविषयंयः शब्दानां स्यात् । स च नित्यत्वान्न युज्यते ।

अश्रेत्यादि व्याख्यानं। पूर्वसम्बन्धिवनाक्षे विनि<sup>5</sup>ण्टः सम्बन्धे यस्य शब्दस्य तस्यार्थान्तरे पश्चादुत्पन्ने वैगुण्यं सम्बन्धवैकल्यं तस्माच्चार्धानाम्पश्चादुत्पन्ना-नामवाध्यता मा भूविति कृत्वोत्पन्नोत्पन्नोर्यः सम्बन्धवान् अगृहीतसम्बन्ध एव यद्युत्पन्नेत । तथापि सम्बन्ध उत्पन्नोपि न शब्दे स्यात्। शब्दस्तेन सम्बन्धेन तद्वान्न स्यात्। किक्कारणं (।) तस्य शब्दस्य तेन पश्चादुत्पन्नेन सम्बन्धेनासम्बन्धि स्वभावस्य तद्भावायोगात्। तेन सम्बन्धेन सम्बन्धिस्वभावायोगात्। कदा (।) स्वभावविषयंयमन्तरेण। पूर्वासम्बन्धिस्वभावत्यागमन्तरेण दोषान्तर-मप्याह। अर्थेन सहोत्पन्नस्य च सम्बन्धस्य शब्दाबन्यतः सिद्धस्यानुपकारिणि शब्दे तस्यासमाध्यत्वाच्च। तद्भावायोग एव। (२३४)

अथ तस्यापि शब्दस्य तदुत्पित्तसहकारित्वे सम्बन्धो?(त्प)ित प्रति सहका- 151b रित्वे कल्प्यमाने । समर्थस्य शब्दस्य नित्योत्पादनप्रसंगः । सर्वकालं सम्बन्धजनन-प्रसंगः । कि कारणं (।) सहकार्यनपेक्षत्वात् । अनपेक्षत्वं पुनित्त्यस्य शब्दस्य सहकारिभिरनुपकारात् । अथासमर्थः सहकार्यपेक्षया जनयेत् । तदा प्राक्सम्ब-न्धजननं प्रत्यसामर्थ्येष पश्चादप्ययं सन्तिधिकालेप्यशक्तिः । कि कारणं (।) पूर्वासमर्थस्वभावात्यागात् । वस्तुभू ते सम्बन्धे यो वोषोयम्बकत्यिते बुद्धिसन्द-शिते सम्बन्धे नास्ति ।

न हीत्यादि व्याख्यानं । तदपेक्षा तेषाम्भावानां परस्परापेक्षा कृतिश्चिन-नित्ताद् बुद्धिपरिकल्पितात् । तत्लक्षणस्सम्बन्धः पुरुषभावनाप्रतिभासी (!) पुरुषस्य भावनाभ्यास्रवती विकल्पबुद्धिस्तत्र प्रतिभासितुं शीलमस्येति कृत्वा । स चैवं पौरुषेयस्सम्बन्धो न भावश्लेषापेक्षी । भावश्लेषो मिश्रता तदपेक्षी न भवित² सोऽयं निस्थानामपि स्वभावमपरावर्त्तयन् कुतिश्वत् स्वयमुरप्रेक्य घटयेविति न च तावता ते च्यवनधर्माणः ।

यदुक्तं प्राग्, स्राथयोपायेन स्नाधितसम्बन्धस्य<sup>2</sup> विनाशात् स्रनित्य इति । तत्र---

> नित्यत्वादाश्रयापायेष्यनाशो यदि सन्मतः। नित्येष्वाश्रयसामध्ये कि येनेष्टः स चाश्रयः॥२३६॥

श्रूयते जात्वाश्रयवोनित्यत्वे<sup>3</sup> स्राध्यस्य सष्टविनाकोऽपि नेति । स्रव नित्येषु श्राध्यसामर्थ्यत्र पदयामो, येन सस्य स्राध्यः स्यात् । कृतस्य करणाभावात्, कारकस्य चानपेक्षत्वात्<sup>4</sup> ।

ग्रामयाद् जातेः सम्बन्धस्य च व्यक्तिः उपकाराश्रय इति चेत् । ज्ञानोत्पादनहेतूनां संबन्धात् सहकारिगाम् ।

सर्वेषाम्भावानां प्रकृतिभेदेन स्वस्वरूपावस्थानात्। केवलं सोयं पुरुषो नित्याना-मिष स्वभावमात्मीयमपरावर्त्तयन्न सम्बन्धिस्वभावं स्थिरमपनीयान्यं सम्बन्धि-स्वभावमनाद्यत्। कुतिश्चिविति तद्भावे कस्यचिद् भावदर्शनात्। अन्तस्तथाभूत-व्यवहारवासनापरिपाकाद्वा। स्वयमुत्प्रेक्येदमिह सम्बन्धमिति घटयेविति। पुरुष-व्यवहाराभ्यासात्तेषि नित्याभिश्मतास्तथा स्युः। पुरुषोपकल्पितसम्बन्धवन्तः स्युः। न च तावता ते पूर्वव्यवस्थितादसम्बन्धिस्वभावा(च्) व्यवनधर्माणः।

एतदुक्तम्भवति । बुद्धिपरिकल्पितः सम्बन्धस्त्वत्परिकल्पितः सम्बन्धस्त्वत्परिकल्पितः सम्बन्धस्त्वत्परिकल्पितेच्विषि नित्येषु न विरुध्यते । तस्मात् स एवाश्रयितुं युक्तो न वास्तव इति । यदुक्तं प्रागाश्रयस्यापायेन कारणेनाश्चितस्य सम्बन्धस्य विनाशावनित्यः सम्बन्ध इति । तत्रैतस्मिन् दूषणे नित्यत्वात् स<sup>4</sup>म्बन्धस्याश्चयापायेष्यनाशो यवि जातिवदि-त्युच्यते । यथा जातेनित्यत्वावाश्चयनाशेष्यनाशस्तद्वत् सम्बन्धस्यति । (२३४)

अत्राप्याह । नित्येष्वाश्रयाभिमतेषु जात्यादिष्विप कायषु किमाध्यस्य सामर्थ्यन्तेव । येनेष्टः सोकिञ्चित्कर आश्रयः । श्रूयत इत्यादि विवरणं । श्रूयत इत्याने प्रसिद्धिमात्रमेतिन्तर्वस्तुकमित्येतदाह (।) व्यक्त्याश्रिता । केवलिक्सयेषु जात्यादि विवरणं । श्रूयत इत्याने येनासावाश्रयाभिमत आश्रयः कात्यादि कि कारणं (।) कृतस्य सिद्धस्वभावस्य कारणाभावात् । अकारकस्य वाश्रयस्यानपेश्रत्वात् । (२३६)

जाश्रयात् सकाशाक्जातेः सम्बन्धस्य च व्यक्तिरभिव्यक्तिरूपस्य म्भ (?तु) योग्यता भवति । सैव चाश्रयकृत उपकारस्तेन कारणेन पदार्थं आश्रय इति चेत् । उत्तरमाह । ज्ञानेत्या दि । सहकारिणां ज्ञानोत्यादनहेतुनां प्रवीपादीनां

# वदुत्पादनयोग्यत्वेनोत्पत्तिर्व्यक्तिरिष्यते ॥२३७॥ घटादि<sup>ष्</sup>ण्यपि युक्तिज्ञैरविशेषेऽविकारिसाम् । स्यक्षकैः स्वैः कृतः कोर्यो स्यकास्तैस्ते यतो मताः॥२३८॥

सहकारिणः सकाशाद् उपादानापेक्षस्वात् ज्ञानजननंत्रति क्षणा<sup>6</sup>न्तरस्योत्पत्ति-रेव घटादीनामभिज्यक्तिः । ज्ञन्यथाऽनपेक्ष्य तद्वपकारं ज्ञानजननत्रसङ्गात् ।

\* सामर्थ्यकारिणक्य जनकत्वात्<sup>7</sup>, तस्य तदात्मकत्वात्। ग्रर्थान्तरत्वेऽनुपकार- 4912 प्रसंगात्। सामर्थ्याच्य ज्ञानोत्पत्तेः घटादीनां नित्त्य<sup>1</sup>मग्रहणं स्यात्। ग्रालोक-

सम्बन्धाद् योग्यदेशावस्थानात् सकाशात् सबुत्पादनयोग्यत्वेन स्वानुरूपञ्चानो-त्पादनसामध्येन घटादिष्ट्यपि व्यंग्येषु योत्पत्तिः सैव युक्तिक्रेन्प्यायिविद्मव्यंक्तिरि-ष्यते । जात्यादीनान्तु व्यङ्ग्यानान्तित्यत्वादिषकारिणां व्यञ्जकात्सकाशादिवज्ञेषे । ज्ञानोत्पादनयोग्यतानुत्पत्तौ । स्वैष्यंञ्जकेस्तेषां जा<sup>7</sup>त्यादीनां कोर्थः क उपकारः 1522 कृतः (।) नैव कश्चित् । यतस्ते जात्यादयस्तैर्व्यञ्जकेष्यंक्ता मताः । (२३७)

सहकारिण इत्यादिना व्याचष्टे । सहकारिणः प्रदीपादेः सकाञ्चात् किम्भूतादु-पादानापेक्षात् पूर्वको (ज्ञानजननासमर्थो) १ । घटादिलक्षण उपादानकारणं समर्थस्य घटादिलक्षणस्य घटापेक्षत्वात् । १ स्विवषयञ्चानजननं प्रति योग्यस्य क्षणान्तरस्यो-स्पत्तिरेव घटादीनामभिष्यक्तिः । अन्यषा यदि प्रदीपादेस्सकाञ्चात् ज्ञानोत्पाद-नयोग्यतां न लभन्ते घटादयस्तदानपेक्ष्य तदुपकारं प्रदीपोपकारं घटादीनां ज्ञान-जननप्रसङ्गात् ।

अथ प्रदीपादिः प्रागसमर्थस्य व्याग्यस्य सामर्थ्यं करोतीतीष्यते । तदा सामर्थ्यः कारिणश्च प्रदीपादेर्घटादीन्प्रति जनकत्वात् । कि कारणं (।) तस्य सामर्थ्यस्य तवात्मकत्वादव्यं<sup>2</sup>ग्यात्मकत्वात् । तस्य जनने घटादिरेव जनितः स्यात् ।

अथ माभूदेष दोष इति प्रदीपादिकृतस्य सामर्थ्यस्य व्यंग्यादर्यान्तरत्विमष्यते। तदार्थान्तरत्वे च सामर्थ्यस्याभ्युपगम्यमाने। भावस्य घटादेः प्रदीपादिभिरनुपकारप्रसङ्गात्। न ह्यन्यस्मिन् कृतेन्य उपकृतो भवत्यतिप्रसंगात्।
यच्च प्रदीपादिकृतं सामर्थ्यमर्थान्तरन्तस्माच्च घटादिकानो त्रिस्तस्यमर्थ्यमेव सर्वकालं गृद्यतेति स्वविषयज्ञानाजननानां घटादीनां नित्यमग्रहणप्रसङ्गात्। इष्यते
च घटादीनां ग्रहणात्। तदाप्यनालोकापेक्षग्रहणप्रसंगात्। आलोकमनपेक्ष्य
घटादीनाङ्ग्रहणस्त्रसम्यतेत्यर्थः। आलोकानपेक्षेव कथमिति चेदाह। अन्ये-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "तदपेशत्वात्" is missing.

मनपेक्ष्य प्रहणं प्रसम्बेतेति । धनपेक्षाध्यसमानुषकारात् । तब् इमे स्वविषयविद्यान-जनने परं<sup>2</sup> अपेक्षमाणाः, ततः स्वभावातिक्षयं स्वीकुर्वन्ति । तेनास्य ते जन्या एव । सेयरूपासादनात् ज्ञानक्षेन कार्यातिक्षयवाचिना क्षक्वेन विशेषच्या-त्यर्थे व्याग्यमित्युच्यते । नैवं जातिसम्बन्धादयः कथंचिदनुपकार्यत्वात् । धनुप-कारिणा नैव व्यक्ता युज्यन्ते ।

# सम्बन्धस्य च वस्तुत्वे<sup>4</sup> स्याद्भेदाद् बुद्धिचित्रता ।

स चायं सम्बन्धो वस्तु भवभियमेन शब्दार्थाभ्यां भेदाभेदौ नातिवर्तते। रूपं हि तस्य स्वभावस्यातत्त्वमेव ग्रन्थस्वमित्युक्तं प्राक्।

स् वायं चक्षुर्पाद्यः सन् स्वबुद्धौ तदन्यविवेकेन रूपेणाप्रतिभासमानः कथ-

क्षेत्यादि । येयं घटादीनामालोकानपेक्षा प्रसक्ता सा आत्मानुपकारा<sup>4</sup>त् प्रदीपादिभिर्घटाद्यात्मनोनुपकाराद् व्यतिरिक्तस्य हि सामर्थ्यस्य करणेन घटादीनां किचदुपकारः । तदिति तस्माद् इमे व्यंग्याः स्विविषयज्ञानजनने । परम्प्रदीपादिकमपेक्षमाणाः । तत इति परस्मात् स्वभावातित्रायं ज्ञानजननयोग्यं स्वरूपं स्वीकुवंन्ति (।) तेन कारणेनास्य प्रदीपादेस्ते व्यंग्याभिमता जन्या एव । यदि जन्या<sup>5</sup>ः
कस्माद् व्यद्भग्या इत्येवम्व्यपदिश्यन्त इत्याह । ज्ञेयरूप्त्यादि । व्यञ्जकात्
प्रदीपादेस्सकाशाज्ज्ञेयरूपस्य ग्राह्यरूपस्यासावनात्लाभात्तु कारणादवश्यं तद्विषयं
ज्ञानमभवति (।) अतो ज्ञानवशेन । कार्यातिशयवाचिना । अगृहीतज्ञानं कार्यं कार्यातिशयस्तद्वाचिना व्यंग्यादिश्वव्येन । अनागृहीतज्ञानेभ्यः कार्येम्यो विशेषस्थात्ययं ।
यदावश्यकेणो<sup>6</sup> (? नो) पात्तज्ञानन्तदेव जन्यमपि सद् व्यङ्ग्यमित्युच्यते । यत्तु
नैवंभूतन्तत्कार्यमेवेत्युच्यत इत्येवं प्रसिद्ध्यर्थं व्य (झ)ग्याः स्थाप्यन्त इत्यर्थः । नैवं
जातिसम्बन्धादय इति । जातिश्च सम्बन्धश्च तावादी येषां । आदिशब्दादन्यस्यापि
नित्याभिमतस्याश्रितस्य परिग्रहः । कर्षाच्वाश्रयाभिमतेनानुपकार्यत्वात् । तेनानुपक्तारिणा नैव व्यक्ता युज्यन्त इति स<sup>7</sup>म्बन्धः ।

न च सम्बन्धस्त्रिप्रमाणक इति दर्शयितुमाह। सम्बन्धस्य च बस्तुत्वे सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य भेवात् तृतीयः सम्बन्धास्यो भावो जातः। स च यद्युपलिध्यः लक्षणप्राप्तस्तदा पदार्थत्रयालम्बनत्वेन स्याव् बृद्धिचित्रता। स चायं शब्दार्थयो-स्सम्बन्धो वस्तु भविध्यसेन शब्बार्थाभ्यां भेदाभेदो नातिवर्त्तते कामितः। भेदाभेदव्यतिरिक्तः प्रकारो भविष्यतीति चेदाह। क्ष्यं हीति यतो रूपं स्वभावो वस्तु तस्य स्वभावस्यातत्त्वमेवातद्भाव एवान्यस्विम्स्युक्तं प्राक्। "रूपस्यातद्-

स्तवा स्वास्त् । वाधिकावाद्योगयोधिकोकारम्सः विवर्धयाञ्ज्याप्ता धान्यका स्रित्य-तैरकाष्ट्रमस्त्राः । ते व मतीनिम्यक्षात् ममतिकासनानेऽपि न दोष इन्सिमादि-

न । सलोऽप्रतिपक्तिंगस्, प्रप्रसिद्धस्य च प्रभाषकस्थास् । सम्प्रिष्यमा- 491

ममुमानास् प्रस्तिपन्तः, स्तिङ्गाभावात् बुट्टान्तासिकः। समार्था प्रिष्टियत्बेन

भूतस्यान्यस्बाब्यतिकभादि"त्यत्रान्तरे।

मेण मापनेऽम्युत्पमानामापि स्यात्।

परिदक्षिकेकोऽपूषरभावः (।) यच्चादर्शनन्तयोद्धंश्या**त्रिकेकावर्गनयो**र्धपात्रमं **विवेक**-सत्ताबिपर्ययोसस्वन्तस्य दुष्ट्यादर्शनमाश्रयः । तैनायमर्थः ( । ) यद्यतो भेदेन नोपऊभ्यते निति । अस्मास्ताम्बन्धायन्यसम्बन्धी ततो विष्केकीनाथन्तिरेण क्षेपेशाध्रिक्षासम्बन्धानः काषन्तवा स्वास् तदन्यविवेक्ति रूपं कथं स्यात् । किं<sup>2</sup> कारणं(।) दुव्यस्य प्रस्थमाद-सस्ता विषयंवाश्वयत्वात् । त्रिवेकविषयंवो विवेकाभावस्तस्य दृष्धाविषेक आश्ययः। स चार्यं सम्बन्ध ऐन्द्रियः सन् स्वबृद्धौ सम्बन्धारुम्बनायां बृद्धौ । सबन्यविवेके-तत्ततो नान्यत् । यद्यत् " दृश्यं सन्नोपलभ्यते तन्नास्तीति या<sup>3</sup>वत् ।

च यदि विवेकः सत्ता च कल्प्यते। तदा **त्रिस्थले**रिविवेकामावयोक्<mark>यंविस्थितेरकाच−</mark> प्रसङ्गः। तथा हि दृश्याविवेकादर्शमे अस्या व्यवस्थाया मिमिसो। से बोसि विवे-विवेकेन बुद्धाववप्रसिक्तास भिषेषि भ प्रयोजनवीष इभिष्याविविद्धिः क्षेत्र । प्रयोभ्र-मञ्चक्षुरादि रूपादिभ्यो विवेकेन बृद्धौ न प्रतिभासतेऽथ च व्यतिरिक्तमस्ति। काभावयोनं साधनमिष्टे तदा तद्वथ्यक्योक्छियते। अ**तीक्षियस्वात्** सम्बन्धस्य अम्यक्रींत । यद्यतीर्थान्तरमभ्युपगतं दृष्यं च तस्य तस्माद्यिवेक तद्वत् सम्बन्धो भविष्यतीत्यर्थः

नेत्याचार्यः। नातीन्द्रियस्सम्बन्धः। सतीतीन्द्रियात् सम्बन्धादर्थस्याप्रति-पस्मिमसङ्गात् । कि कारणं । अप्रसिद्धस्य स्वेन क्पेणानिष्टिचतस्याञ्चामकस्वात् । न हि येन सह यस्य सम्बन्धों न गृहाते तब्द्वारेण तस्य प्रतीतिर्धुक्ता।

श्बद्धार्थं सम्बन्ध-अधाकास एव सम्बन्धोर्यं जापयतीस्द्रियवदित्याहः। सन्निधिमात्रेणेत्यादि । म्प्रत्यक्ष्युत्वकाम्नाम " त्यस्यार्थस्यायम्बाचक इति प्रतिपत्तिः स्यात् । सम्बन्धस्य **सम्बन्धिकात्रे**ण सत्तामात्रेणार्षे**काषत्रे**म्युपगम्यमाते

स्यान्मतम् (।) अस्त्येव सम्बन्धस्य विवेकोनोपल्डिबः। सा तु न प्रत्यकात्

1 B. प्राप्य।

साधनापेक्षणात् ।

इन्द्रियाबिषु तुल्यमिति चेत्। न। तेषामन्ययानुमानात्। ज्ञानं केषुचित् सत्सु ग्रन्थयवत् व्यतिरेकवण्य तन्मात्रादसम्भवं तद्व्यतिरेकापेकां च साधयति। ततः कार्यद्वारेणेन्द्रियसिद्धिः। नैवं सम्बन्धस्य।

तस्यैवासिद्धौ तत्कार्यस्यैव ज्ञानाभावात्<sup>3</sup>। न हि शब्दरूपमर्थो वा लिगम्। तयोः सर्वत्र योग्यत्वात् । स्रथंविशेवप्रतीतिसमाभयस्य स्रप्रत्यायनात् न प्रतीतिः।

किन्तर्ह्यनुमानादित्यत आह । नानुमा<sup>6</sup>नात् प्रतिपत्तिस्सम्बन्धस्य । कृतो लिङ्गा-भाषात् । न हि सम्बन्धसाधनं किञ्चित्लिङ्गमस्ति । अर्थप्रतीतिरिप न लिङ्गं दृष्टान्तासिद्धेः । न हि क्वचिद् दृष्टान्ते सम्बन्धकार्याऽर्थप्रतीतिः प्रतिपन्ना । कि-द्धारणं (।) तत्रापि दृष्टान्तत्वेनोपनीते सम्बन्धस्यातीन्द्रयत्वेन कारणेन साधना-पेक्षणात् । न चास्ति साधनं (।) तत्रापि दृष्टान्तासिद्धेः ।

तदेतद् दृष्टान्तरहितत्विमिन्द्रियादिष्वतीन्द्रिये 7षु सत्तासाधकेनुमाने कियमाणे तुल्यिमिति चेत्। न तुल्यं। कुतः। तेषामिन्द्रियादीनामन्यथानुमानात्। न-प्रत्यक्षाणामिन्द्रियादीनामिदन्तया किचिद् रूपं प्रसाध्यते। येन तुल्यो दोषः स्यात्। किन्तु ज्ञानं कार्यभूतं प्रत्यक्षं केषुचिदालोकादिषु सत्सु व्यतिरेकान्वयवत्। निमी-लितलोचनाद्यवस्थासु व्यतिरेकवत्। उन्मीलित १लोचनाद्यवस्थासमन्वयवत्। तदेवंभूतं ज्ञा मनं कार्यन्तन्मात्रासम्भवं। येषु सत्स्वय्यभवद् दृष्टन्तन्मात्रादसम्भवमनुत्पत्तिमात्मनः साधयति। तद्वचितिरक्तापेक्षां च। यथा सन्निहित-कारणाद् व्यतिरिक्तकारणापेक्षाञ्च साधयति।

अस्ति किमपि कारणान्तरिमिति। ततो यथोक्तान्वयात् कार्यद्वारेणेन्द्रिय-सिद्धिः। कारणान्तरवैकल्यासम्भविनक्ष्णांकुरादयोत्र दृष्टान्तः। नैवं सम्बन्धस्य चक्षुरादिव व्तकार्यव्यतिरेकेणानुमानं। विशेषानुमानात्। तथा हि सम्बन्धोस्तीति यदनुमानन्तद्विशेषस्यैवानुमानं।

तच्चायुक्तं । कि कारणं । तस्यैव सम्बन्धस्यासिद्धौ सत्यान्तत्कार्यस्यैव सम्बन्धकार्यस्यैव ज्ञानस्याभावात् । शब्दार्थो लिङ्कामिति चेदाह । न हीत्यादि । न हि तत्र सम्बन्धविशेषे शब्दक्ष्पमधौ वा लिङ्कां । कि कारणं (।) तयोः शब्दार्थयो-स्सवंत्र योग्यत्वात् । सर्वस्य शब्दस्य सर्वस्मिननर्थे वाचकत्वेन योग्यत्वात् सर्वस्य वार्यस्य सर्वस्मिन् शब्दे वाच्यत्वेन योग्यत्वात् । अर्थविशेषप्रतीतेषच कारणं सम्बन्धविशेषस्तस्य वार्षविशेषप्रतीतिसमाश्रयस्य सम्बन्धस्यानियताभ्यां शब्दार्था-

1532

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> B. कार्यतन्मात्रा०। <sup>३</sup> B. ०क्तान्त्यायात्। <sup>३</sup> B. सर्वस्य वार्यस्य सर्वस्मिन् शब्दे बाच्यत्वेन योग्यत्वात्—added

म ह्यसत्यां सम्बन्धविद्योषेण सा युक्ता । तस्यां वा ग्रानिमित्तायां तिह्यसेषः प्रतीति-नियमवत् प्रतिपादममप्यनिमित्तं शब्दामां किसेध्यते ? ततस्तिल्लिङ्गं सद्यां ग्रवि-.शेषेण सम्बन्धं गमयेत् । तस्माद<sup>5</sup>विशेषेणैव सर्वस्यार्थस्य प्रतीतिः स्यात् । तस्मात् सम्बन्धसिद्धचाऽर्थप्रतीतेनं कश्चित् सम्प्रवायं श्रवेक्षेत ।

सम्प्रदायसहितस्य लिङ्गत्वमिति चेत्। तत् किमनया परम्परया? स एव सैम्प्रदायापेकोऽर्थज्ञापनं किन्न करोति?

भ्यामप्रस्थायनात्। प्रत्यायने वा विशेषाभावे न सर्वसम्बन्धप्रतीतः सर्वार्षगतिः स्यात्। न चैवम् (।) तस्मावनियता<sup>4</sup>भ्यां शब्दार्थाभ्यामप्रतीतिरस्य सम्बन्धस्य।

यदि च शब्दार्थानां सम्बन्धेन सह सम्बन्धिवशेषः सिद्धः स्यात् नविचत्तदा सम्बन्धिवशेषप्रतीतिः स्यात् । न ह्यसत्यां सम्बन्धिवशेषेण शब्दानां सम्बन्धिसद्धौ सा सम्बन्धिवशेषप्रतीतिर्युक्ता ।

अथ पुनस्सम्बन्धमन्तरेण शब्दात् सम्बन्धिवशेषप्रतीतिरिष्यते तस्याम्या सम्बन्धप्रतीताविनिमत्तायामिष्यमाणाया इन्ति द्विशेषः प्रतीतिनियमवत् सम्बन्ध-विशेषप्रतीतिप्रतिनियमवत् अर्थप्रतिपादनमप्यिनिमत्तं शब्दानां किन्नेष्यते । तन्त्रवानां किन्नेष्यते । तन्त्रवानिशेषण शब्दः सवंसम्बन्धः (।) तत्त्रवानिशेषण शब्दः सवं सम्बन्धः स्मात् । सर्वस्य पुरुष्य गृहीतसमयस्यागृहीतसमयस्य सर्वार्षप्रतीतिः स्यात् । तस्मात् यथोक्ते किन्यायेन सम्बन्धसिद्धः प्रार्थप्रतीतेः कारणान्न किन्नेष्य पुरुषोर्षप्रतीतौ संप्रदायं परोपदेशमपेक्षेत ।

न केवलस्य शब्दस्य सम्बन्धसिद्धौ लिङ्गत्वं किन्तु संप्रदायसिहतस्य लिङ्गत्विमिति चेत्। तिकिमिदानीमनया परम्परया। सम्प्रदायस्ततः शब्दस्य लिङ्गत्वन्तस्मात् सम्बन्धप्रतीतिस्ततोर्थस्य प्रत्यायनिमिति किमनया परम्परया। तस्य 153b
शब्दः केवलो वस्तुभूतसम्बन्धरहितस्सम्प्रदायापेक्षोर्थज्ञापनं किन्न करोति येन
सम्बन्धोपरः कल्प्यते।

अत एवार्थप्रतीत्यन्यथानुपपत्त्यापि शक्तिसम्बन्धकल्पना निरस्ता। शक्ति-मन्तरेण संकेतबलादेवार्थप्रतीतिसम्भवात्। हे तेन ''सम्बन्धस्त्रिप्रमाणक'' इति यदुच्यते तदपास्तं।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>B. तद्विशेषप्रतीतिप्रतिनियतवत् ।

B. तृत्यं सम्बन्धः।

B. —added.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>B. सब्भावात्।

492a स च शब्बो यहभिन्नायैः प्रयुष्यमानी बृष्टोज्यमा न बृष्टः । दर्झना<sup>7</sup>दर्श-नाभ्यां यूमादिवत् प्रतीति जनयतीति प्रविनाभावास्यः सम्बन्धः । न चात्र प्रस्यस्य सामर्थ्यं पत्रयामः<sup>1</sup> ।

ग्रयापि शब्दार्थयोः सम्बन्धो नान्यस्य---

ताभ्यामभेदे तावेव नातोऽन्या वस्तुनो गतिः॥२३९॥

रूपभेवनिबन्धनत्वात् व्यवस्थान्तरस्य । तद्रूपं तु तदेव स्यात् । धर्मभेवस्तु स्यात् पूर्वोक्तेन क्रमेण । स चाविरुद्ध एव, न तु वस्तुभेदः । न भेदाभेदौ मुक्त्वा वस्तुनोऽन्या गतिः ।

तस्य वस्तुनो लक्षण<sup>3</sup>त्वात् । रूपस्य वैतव् विकल्पानतिवृत्तेः । किञ्च ।

स **च शब्दो यवभिप्रायै**र्यदर्थप्रतिपादनाभिप्रायैः पुरुषैः प्र<sup>1</sup>युज्यमानो दृष्टः समयकालेऽन्यया न दृष्टः हित विवक्षितार्थविपर्ययेण प्रयुज्यमानो न दृष्टः । एते-नान्वयव्यतिरेकावुक्तौ । (२३८)

इति यथोक्ताभ्यान्दर्शनादर्शनाभ्यान्तस्यार्थस्य प्रतीतिञ्जनयति धूमाविवत् । स एव दर्शनादर्शनशब्दाभ्यां सूचितः शब्दार्थयोरिवनाभावारूयः सम्बन्धः । न चात्राप्रतीतिजनने यथोक्तमिवनाभावं मुक्त्वान्यस्य वस्तुभूतस्य² सम्बन्धस्य सामध्यं-म्यश्यामः । नापि तस्य सम्बन्धस्य सिद्धयुपायं सिद्धिनिमित्तं किचित् पश्यामः ।

एवन्तावत् सम्बन्धिभ्यां सम्बन्धभेदाभ्युपगमे दोषमुक्तवाऽभेदाभ्युपगमेपि दोषमाह । अथेत्यादि । ताभ्यामिति सम्बन्धिभ्यां सम्बन्धस्याभेदे सित । ताथेव सम्बन्धिनावेव शब्दार्था केवलमिति न सम्बन्धो नाम कश्चित् । तत्त्वान्यत्त्वरहित-स्तिहि सम्बन्धो भवि<sup>3</sup>ष्यतीति चेदाह । नात इत्यादि । अतस्तत्त्वान्यत्वविक-ल्पाबन्या नास्ति वस्तुनो गतिः ।

रूपेत्यादि विरणं। रे रूपभेदः स्वभावभेदः। तिश्वस्थान्तवाद् व्यवस्थान्त-रस्येति स्वभावान्तरव्यवस्थानस्य। यत्तु न भिन्नरूपं किन्तु तद्ग्पं सम्बन्धिरूप-मेवेष्टं सम्बन्धास्यम्वस्तु। तत्तदेव स्यात्। सम्बन्धिस्वभावमेव स्यान्नान्यत्। कथन्तर्द्धानयोः सम्बन्ध इति प्रतीतिरित्याह। धर्मभेदस्तु परिकल्पितः स्यात्। पूर्वोक्तेन कमेणान्यापोहविहितेन व्यावृत्तिभेदसमाश्रयेण। स च व्यावृत्तिभेदः। कल्पनाकृत एकस्मिन्नप्यविषद्धः। न तु बस्तुभेद एकत्राविषद्धः किन्तु विषद्ध एव। एकस्य परमार्थेन नानात्वायोगात् न भेदाभेदी मुक्त्वा वस्तुनोन्या गतिः।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> В. वचनं і

## भिन्नत्वाद्वस्तुरूपस्य धन्यन्धः कल्पनाकृतः ।

इत्युक्तं प्राक् । न हि इलेक्सअणः सम्बन्धिनो<sup>4</sup>रहिलच्टेषु पदार्थेषु सम्भवति । न च तयोः सम्बन्धस्य प्रयोग्तरमपि भवति । एवम्---

सद् द्रव्यं स्यात् पराधीनं सम्बन्धोऽन्यस्य वा कथम् ॥२४०॥

\* न हि सिद्धं सत् परमपेक्षते<sup>5</sup>। ग्रनपेक्षत्वेन स्वतन्त्रदच न सम्बन्धः । द्रष्य-मिति स्वभाव उच्यते। स कथं परभावस्य श्लेषः स्यात्। न स्वभावान्तरस्य सत्तयाऽन्यः हिलब्दो नाम<sup>6</sup> । ग्रहिलब्देन माभूत्, हिलब्देन तु स्यादिति चेत् । न । यस्तौ इलेक्येत्, तस्यैव ताभ्यां इलेक्यासिद्धेः । तदिमौ यद्यर्थान्तरेण शिलष्यतः 492b

कुतस्तस्य वस्तुनो [रूपलक्षणस्वात् स्वभा<sup>5</sup>वलक्षणत्वात् । रूपस्य चैतद् विकल्पानतिवृत्तेः। भेदाभेदिविकल्पानतिवृत्तेः। भिन्नत्वाद् वस्तुरूपस्य शब्दार्थ-' स्वरूपस्य । न रूपक्लेषलक्षणस्स**म्ब**न्धो भाविक: किन्तू **कल्पनाकृत एवेत्पुक्तं प्राक्** । ''पुरुषस्य व्यवहाराभ्यासादसंसृष्टावपि संसृष्टौ तौ भासेते तद्वशात्सम्बन्ध-व्यवस्थेत्या" दिना। न हि इलेषलक्षणस्सम्बन्धिनोः परस्परम्मिश्र<sup>6</sup>तालक्षणः सम्बन्धोऽिक्लष्टेष्वसंसुप्टेषु पदार्थेषु सम्भवति । शब्दार्थानां रूपश्लेषादर्थान्तरमेव तृतीयम्बस्तु सम्बन्ध इत्याह । न चेत्यादि । (२३६)

यस्मान्निष्पन्नं सत् तदर्थान्तरम्पराधीनं कथं। सम्बन्धाधीनं कथम्भवेत्। सम्बन्धाचीनश्च सम्बन्ध इष्यते द्विष्ठत्वात्। नापि तदर्थान्तरम्परश्लेषरूपत्वा-त्सम्बन्धो युज्यत इत्याह । द्रव्यम्पदार्थान्तरञ्च<sup>7</sup> कथमन्यस्य सम्बन्धिनः सम्बन्धः 1542 स्यात् ।

एतेनार्थान्तरत्वे सम्बन्धस्य सम्बन्ध्याश्रितत्वम्परक्लेषुरूपत्वञ्च यत्परेणे-ष्टन्तदुभयं निरस्तं।

यदि नामार्थान्तरं कस्मात् पराधीनं न भवतीत्याह । न हीत्यादि । यस्मान्न हि सिद्धं सत् परमपेक्षते । निष्पन्नस्य सर्वनिराशंसत्वात् । अनपेक्षत्वेन स्वतन्त्र-इचान्यस्य न सम्बन्धः । <sup>1</sup>न चार्थान्तरं सम्बन्धो युज्यते (।) यस्माद् द्रव्यमिति स्वभाव उच्यते पदार्थान्तरमेवोच्यते (।) स कथं परभावस्य सम्बन्धिनोः इलेवः स्यात्। नैव स्यात्। नापि क्लेषहेतुर्भवति। किं कारणं। यस्मान्न स्वभा-बान्तरस्य तृतीयस्य सत्तयान्यः सम्बन्धिनोः स्वभावः क्षिष्ठो नामाभूदिश्लिष्टे-नासम्बद्धेन सम्बन्धास्येन शिलष्टो भावः। क्<mark>रिलष्टेन तु</mark> क्लिष्टः स्याविति<sup>2</sup> चेत्।

वैतदेवं । किं कारणं (।) तस्यैव सम्बन्धास्थस्य ताभ्यां सम्बन्धिभ्यां इलेषा-

तबाऽतिप्रसंगः विशेषाभावात् ।

কিডৰ---

वर्णा निरर्थकाः सन्तः पदादिपरिकल्पिताः।

व्यवस्तुनि कथं वृत्तिः सम्बन्धस्यास्य बस्तुनः॥२४१॥

वासको हि वचनांगेन तद्वात् स्यात्। सन्तोऽपि वर्णा प्रवासकाः। तद् न तेषु वाच्यवासकभावसम्बन्धो वर्तते। तद्वृत्तौ स्वरूपहानिप्रसंगात्<sup>2</sup>। कमविशेषेण वर्णा एव वासका इति चेत्।

सिद्धेः । यस्सम्बन्धः सृष्टः सन् तौ सम्बन्धिनौ इलेखयेत् । तस्यमित्यादि । यद्यर्थान्तरेण तृतीयेन सम्बन्धिनौ ज्ञिल्यतस्तदातिप्रसंगः । सर्वो येन केनचित् तृतीयेन ज्ञिल्यः स्यात् । विशेषाभावात् । न हि सम्बन्धाभिमतस्यान्यस्य च पदार्थान्तरेण सम्बद्धत्वे किच्चद् विशेषोस्ति । (२४०)

किञ्च । विष्णां ये सन्तो वस्तुसन्तस्ते ताविश्वरर्थकास्ततो न ते वाचकास्तेन न तत्र वाच्यवाचकसम्बन्धस्य वृत्तिः । पदादेस्ति सार्थकत्वात् तत्र सम्बन्धवृत्ति-भीविष्यतीत्याह । पदादिपरिकत्पितमादिशब्दाद् वाक्यम्बाचकम्भवेत् । तस्मिश्च परिकत्पिते पदे वाक्ये वाऽवस्तुन्यवस्तुस्वभावे । कथं सम्बन्धस्य वाच्यवाचकत्व- लक्षणस्य वस्तुनो वस्तुस्वभावस्य कथम्भवृ्ष्वित्तेवं ।

बाजको हीत्यादि विवरणं। वाचको हि वजनांगेनोक्तिनिमित्तेन सम्बन्धा-स्येन तहान् सम्बन्धवान् स्यात्। सन्तोपि विद्यमाना अपि वर्ण्णाः प्रत्येकमर्था-प्रतिपादकत्वात्। साहित्याभावात्। नानाप्रयोक्तृप्रयुक्तेभ्यश्चार्थप्रतिपत्त्यदर्शना-दवाजकाः।

तिबिति तस्मान्न तेषु वर्ण्णेषु बाच्यवाचकभावसम्बन्धो वर्त्तते। तद्वृतौ तेषु वाच<sup>5</sup>केषु वर्ण्णेषु सम्बन्धस्य वृत्तौ सत्यां सम्बन्धस्य यद्वाचकत्वाङ्गत्वन्तस्य हानिप्रसङ्गात्।

ऋमविशेषेणानुपूर्वी विशेषेणैकप्रयोक्तृप्रयुक्ता वर्णा एव वाचकास्ततो न यथोक्तदोष इति चेत्। तदुक्तं।

"यावन्तो यादृशा ये च यदर्थप्रतिपादने।
वर्ण्णाः प्रज्ञातसामर्थ्यास्ते तथैवावबीधकाः॥" (स्फोट० ६६)
एतदेव स्पष्टयति।

"तेषान्तु गुणभूतानामर्थ<sup>8</sup>प्रत्यायनं प्रति । साहित्यमेककर्त्रादिकमक्चापि विवक्षितः ॥ (स्फोट० ७०)

154b

न । कमस्यानर्यान्तरत्वेन भ्रभेदकत्वाद् । तद्रूपस्य क्रमान्तरेऽपि भ्रविशेषात् तुल्या<sup>3</sup> प्रतिपत्तिः ।

#### ग्रर्थान्तरत्वमपि कमस्य पश्चात् निवेत्स्यमानत्वात्।

कर्लेकत्वनिमित्ते च क्रमे सित नियामकं। प्रयुञ्जानस्य यत्पूर्वम्वृद्धेभ्यः क्रमदर्शनं॥ (स्फोट०७१) युगपद् वृष्टसामर्थ्यात्रैव शक्ताः क्रमे यथा। भावास्तथा क्रमे शक्ता यौगपद्ये न शक्तुयुः॥" (,, ७३)

#### किञ्चार्यप्रत्यायनं प्रति।

नेत्यादिना परिहारमाह। नैतदेवं। यस्माद् वर्णोभ्यः क्रमस्यानर्थान्तरत्वं स्यादर्थान्तरत्वम्वाः। तत्र प्रथमे पक्षे क्रमस्यान<sup>1</sup>र्थान्तरत्वेन कारणेनाभेदकत्वाद-विशेषकत्वात्। न हि यद्यतोनर्थान्तरन्तत्तत्त्त्वभावस्य भेदकम्भवति। तत्तरच तद्रूपस्य वर्णात्मकस्य क्रमस्य। रस इत्यत्र यद्रूपन्ततः क्रमान्तरे सा इत्येतस्मिन्निप वर्णावदिविशेषात् तुत्या स्यादर्थप्रतिपतिः।

व्यतिरिक्तस्तिहं वर्णोभ्यः क्रम इत्यतं आहं अर्थान्तरत्वमपीति । वर्णोभ्योर्थान्तरत्वमपि क्रमस्य² पश्चात् निवेत्स्यमानत्वात् । यतो न युगपदुत्पन्नानाम्वर्णानां पैक्रमः सम्भवत्यप्रतीतः । अयुगपदुत्पन्नानामपि नार्थान्तरभूतः क्रमोऽ युगपदुत्पादस्यैव क्रमरूपत्वात् । तथा हि लौकिकाः क्रमं कथयन्तोऽयुगपदुत्पादमेव कथयन्ति । तस्मादयुगपदुत्पाद एव क्रमः । नापि क्रमोऽयुगपदुत्पन्नयोरेकस्य धर्म एकप्रतीतौ क्रमस्याप्रती तेः । नाप्युभयधर्मः । एककालमुभयस्यासत्त्वादसतद्व कथं धर्मः । तस्मात् पूर्वापरयोभावयो ः स्वरूपमेव क्रम उच्यते इति वक्ष्यति । पूर्वापररूपे च क्रमे तथापि न वर्णाः क्रमेणार्थाधिगमनिमित्तम्भवति । प्रत्येकमर्थाप्रतिपादकन्त्वात् । साहित्याभावात् । नियतक्रमवर्त्तिनामयौगपद्येन सम्भूय कारित्वानुपपत्तेश्च ।

B. सामर्था नैव। B. सर्वेष्वशक्तता।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>B. शक्तानि वृश्यन्ते। <sup>8</sup>B. च <sup>8</sup>B. नास्ति वर्णानां।

स्यादेतद् (।) यथा के विलस्य बीजस्यांकुरं प्रत्यकारकत्वेपि सहकारिसिम्निधाने विशिष्टत्वात् कारकत्वं। तथा वर्ण्णाः प्रत्येकमसमर्था (अ)प्यानुपूर्वीविधेषेण विशिष्टा अर्थप्रतीतिहेतव इति ।

तदयुक्तं। अन्त्यस्य हि वर्ण्णस्य वर्ण्णन्तरसिहतस्य केवलस्य चोच्चारणे को विशेषो यत्कृतावर्थप्रतीतिभावाभावौ स्यातां।

नन्वयमेव विशेषो ये सहितासहित<sup>5</sup> ते।

सत्त्यं। कार्यकरणे हि खलु तेषां साहित्यं। न च ते यदा सत्तस्तदा व्याप्रिय-न्तेर्यप्रतीतौ। प्रत्येकमसमर्थत्वात्। नाप्यन्यवर्ण्णंकालेऽसस्त्वात्।

एष तर्हि विशेषो येयं क्वचित् प्रवृत्ता पूर्ववर्णोपलब्धः क्वचिन्नेति।

नैतदिप सारं। न हि प्रवृत्तापूर्ववर्णोपलब्धिरत्त्यम्वर्णम्भेत्तुमर्हत्यसत्त्वात्। भविशेषे च यत्र कार्ये वर्णानां प्रत्येकमशक्तिस्तत्र<sup>6</sup> सहितानामप्यविशेषात्। अन्धानामिवादित्यदर्शने।

तेन न च यत्रैकशो शक्तिरित्यादि निरस्तं। रथाङ्गानां हि विशेषोत्पत्तौ सत्यां साहित्यावस्थायाम्वहनादौ सामर्थ्यमन्यथा प्रत्येकवत् साहित्येपि सामर्थ्यंत्र स्यात्। न च परस्परम्वण्णांनां कार्यकारणभावो येन पूर्वे वर्णाः पारम्पर्येणार्थप्रतीतौ शक्ताः स्यः। नापि पूर्ववर्ण्णजनितसंस्कारसहितस्यान्त्यस्य वर्ण्णस्यार्थप्रतीति-हेतुत्वात् पूर्ववर्ण्णांनां पारम्पर्येण सामर्थ्यः। वर्ण्णानुभवाहितसंस्कारस्य वर्णोन् क्वेव स्मृतिहेतुत्वान्नार्थः। न हि गवानुभवाहितसंस्कारोऽश्वे स्मरणमुपकल्पयति। न च पूर्ववर्ण्णाहितसंस्कारसहितान्त्यवर्ण्णदर्शने सत्यर्थप्रतीतेर्दृष्टवात् तद्वेतुत्वं। संकेताभावेर्थप्रतीतेरभावात्। संकेतश्च सामान्यविषयो न वर्ण्णस्वलक्षणविषय इति कथम्वर्णाः कमविशेषेण वाचकाः।

किञ्च (।) केवलस्य वर्णस्यार्थाप्रतिपादकत्वे संस्कारसिहतस्यापि न तत् स्यात्। विशेषानुत्पत्तेः (।) तत्कथं किचद्वर्णः साक्षादर्थप्रतिपादने समर्थः किचत् पारम्पर्येणेत्युच्यते। यदप्युच्यते।

> "इत्थं कमगृहीतानां युगपद् याथवा स्थितिः।² ततः सा कारणं नः स्यान्नित्यमर्थेषियम्प्रति ॥" १

एवं क्रमप्रतिपन्नानाम्वर्ण्णानां नित्यत्वाद् व्यापित्वाच्चाकाशदेशे या युगपत् स्थितिरवस्थानन्तदेव निमित्तमर्थप्रतीति प्रतीति ।

तदयुक्तं। प्रतीयमानो हि शब्दार्थं प्रतिपादयति न सिन्नधानमात्रेण। सर्व-

155a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Śloka, Sphot. 108.

पदार्चप्रतिपादनप्रसङ्गात् । न चैककर्त्तृकाणां यौगपद्यं प्रतिभासते । नापि नित्य<sup>3</sup>-त्वं व्यापित्वं च युज्यत इति वस्यतीत्यसारमेतत् ।

यच्चाप्युच्यते ।

"यद्वा प्रत्यक्षतः पूर्व कमज्ञातेषु यत्परं। समस्तवर्णाविज्ञानन्तदर्थज्ञानकारणं ॥ तत्र ज्ञाने च वर्णानां यौगपद्यं प्रतीयते । नावक्यं यौगपद्येन प्रत्यक्षस्थेन तद् भवेत् ॥" ।

यत्परिमत्युत्तरं पूर्वापरपरामर्शे<u>न</u> (?ण) समस्तवर्ण्णविषयं विज्ञानन्तदर्थप्रतीति-निमित्तं । त<sup>4</sup>द्भवेदित्यर्थप्रतिपादनम्भवेदन्येनापि यौगपद्यज्ञानेनार्थप्रतिपादनम्भवे-दित्यर्थं इति ।

एतदप्ययुक्तं। क्रमो हि प्रयोक्तृप्रयुक्तो न यौगपद्यं। प्रयोक्तृप्रयुक्ताव-स्थेभ्यश्च वर्णोभ्योर्थप्रतीतिरिति न यौगपद्यादर्थप्रतीतिः स्यात्। सक्रमाणाञ्च वर्णानां यौगपद्येन ग्रहणे भ्रान्तत्वप्रसंगात्। न च तेषां यौगपद्यमस्ति नित्यत्वा<sup>5</sup>-योगादिति।

"चित्ररूपां च तां बुद्धि सदसद्वर्णगोचरां। केचिदाहुर्यया वर्ण्णों गृह्यतेऽन्त्यः पदे पदे।।" (स्फोट० ११) प्रतिपदमन्त्यो वर्ण्णो यया बुद्ध्या गृह्यते सा सिन्नहितासन्निहितवर्णविषयत्वेन स्मरणप्रत्यक्षरूपाभ्यामुभयरूपेति केचिदाहुः।

तदप्ययुक्तम् (।) एकस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षाप्रत्यक्षरूपविरोधात् । न च प्रत्यक्ष-मेवै<sup>क</sup>कं सदसद्वर्णविषयं । अभावविषयत्विवरोधात् । नापि स्मृतिरूपं सिन्नहित-विषयत्वेनानिष्टत्वात् । अत एव च पदादिग्राहकज्ञानं किल्पतिविषयं स्यादिति ।

अन्ये त्वन्त्यवर्ण्णपरिज्ञाने सित पूर्ववर्ण्णानुभवाहितसंस्कारप्रबोधकारितं स्मरणं सर्ववर्णेष्वर्षप्रत्यायकमाचक्षते । तदाह ।

अन्त्यवर्णो हि विज्ञाने सर्वसंस्कार<sup>7</sup>कारितं स्मरणं यौगपद्येन सर्वेष्वन्ये 155b प्रचक्षते ॥ कथं क्रमेणानुभूतानां युगपत्स्मरणमिति चेदाह ।

"सर्वेषु चैवमर्थेषु मानसं सर्ववादिनां।
इष्टं समुज्वयज्ञानं ऋमज्ञानषु सत्स्विप। (स्फो० ११३)
तेन श्रोत्रमनोभ्यां च ऋमाद् वर्ण्णेषु यद्यपि।
पूर्वं ज्ञानं परस्तासु युगपत् स्मरणभ्येत्।।

<sup>1</sup> Śłoka, Sphot. 109-10

वर्णानां न वाचकत्वे पदादि वाचकं स्यात्। (वैयाकरणपक्षनिरासः---)

तदसति वर्णानां वाचकत्वे पदादि वाचकं स्थात् । तच्च न किंचित् । व्यति-रेकाव्यतिरेकयो<sup>4</sup>विरोधात् ।

तस्माव् इन्द्रियविज्ञानिवज्ञेषानुबन्धि सभागवासनोपादानविकल्पप्रतिभास-विश्वयं पदं<sup>5</sup> एकावभासि मिथ्यंव । एकानेकत्वयोरयोगात् । श्रनेकया बुद्धचा

> तदारुढास्ततो वर्णा न दूरेर्यावबोधनात् । शब्दादर्थमतिस्तेन लो<sup>1</sup>किकैरभिधीयत" इति ॥

् एतंदप्ययुक्तं । एककर्तृप्रयुक्तानामेवार्थप्रतिपादकत्वेनायुगपद्वित्तिनामेवार्थप्र-तिपादकत्वात् । न च स्मरणविषयाणां वर्णानां यौगपद्यमध्यवसीयते । नियतक-माणामेव स्मर्ययाणत्वात् । नापि स्मृत्या वर्ण्णस्वलक्षणग्रहणम्प्रत्यक्षवत् स्पष्ट-प्रतिभासाभावात् । एकस्य च स्पष्टास्पष्टानेकाकारायोगाच्च । केवलं स्मरणेना-स्पष्टस्वभावा<sup>2</sup>नाम्वर्ण्णानां स्वाकाररूपाणां बाह्यवर्ण्णाभेदेनाध्यवसायात् बाह्य-वर्ण्णानामेव वाचकत्वमुच्यते । अवाह्येषु च वर्ण्णेषु बाह्यवर्ण्णाध्यवसायेन पदादि-परिकत्पितमस्माभिरिष्यते ।

एवं मी मां स क पक्षे वर्ण्णानां वाचकत्वे निरस्ते पदाद्यपि निरस्तमेव। वर्ण्णादिव्यतिरेकेण पदादेरभावात्। तदुक्तं।

> न वर्ण्णव्यतिरेकेण पदमन्यद्धि विद्यते । वाक्यम्वर्ण्णपदाभ्यां च व्यतिरि<sup>3</sup>क्तन्न किञ्चनेति ॥

संप्रति वैयाकरणानां वर्णादिव्यतिरिक्तम्पदादि निराकर्तुमाह। तवसतीति। तदित्युपन्यासे। तस्मादर्थे वा। असित वर्णातास्वाचकत्वे पदादि वाचकं स्यात्तच्च पदादि न किञ्चित्। कि कारणम् (।) वर्णोभ्यस्तस्य पदादे-व्यतिरेकाव्यतिरेकयोविरोधात्। व्यतिरेके भेदेनोपलम्भः स्याद् दृश्यस्य। अदृश्यत्वेप्यवाचकत्वमगृहीतस्य ज्ञापकत्वायोगात्। अव्यतिरेकेपि वर्णाव-देवावाचकत्वप्रसंगः।

यत एवन्तस्मात् । इन्द्रियविज्ञानिकाेषः कमवर्णप्राहिपटीयः श्रोत्रविज्ञा-नन्तदनुबन्धी तदनुभवद्वारायातः । सभागवासना सजातीयविकल्पशक्तिरुपादानं यस्य विकल्पस्य स तथोक्तः । सभागवासनोपादानदसासौ विकल्पदेच तस्य प्रति-भासविश्रमः । प्रतिभासश्रान्तिरेव षदं वाक्यं चैकावश्रासि<sup>5</sup> मिथ्येष ।

¹ Rigs-pa - ? Rims-pa- कम: ² Ślokavārtika Ślok (Sphot.)

# कमेण प्रहचायोगात् । न तदेकया प्राद्धां, वर्णानुकमेण प्रहचात्<sup>6</sup>। एकवर्णप्रहचेऽपि अनेकबुद्धिव्यतिकनात् । अणिकत्वात् बुद्धीनाम् । अणस्य

एतदुक्तम्भवति । क्रमवर्णानुभवपृष्ठभावि मनोविज्ञानन्तान् वर्णान् पदादि-रूपृतयैकस्वभावानध्यवस्यतीति पदादिपरिकल्पितं मिथ्यैव ।

नन् वर्ण्णानाम्भिन्नानामेवानुभवात् कथमेकपदाद्यवभासी विकल्प उत्पद्यते । उत्पद्यते च । तस्माद् वर्ण्णेष्वेकपदाद्यनुभवेन भाव्यमिति ।

नैष दोषः। प्रतिपादको हि संकेतकाले वर्ण्णक्रममेकपदादिरूप<sup>6</sup>तया प्रति-पन्नमेव परं प्रत्येकिमिदं पदादीति संकेतयित। तदा च परस्यापि तत्र वर्ण्णक्रमे एकपदाध्यारोपिका बुद्धिरूत्पद्यते। तस्य चैकपदाद्यध्यारोपितैकाकारानुभवाहित-संस्कारस्य पुंसो व्यवहारकालेपि वर्ण्णकमश्रवणादेकिमिदं पदम्बाक्यम्बेत्येकाकारस्य विकल्पस्योत्पत्तिभवति। एवं पूर्वपूर्वश्रोतणां पूर्वपूर्ववक्तृभ्यो<sup>7</sup> वर्ण्णक्रमेष्वेकत्वारो- 1562 पेण प्रतीतिभवतीत्यनादित्वं पदादिव्यवहारस्य।

अत एवोच्यते । अनादिसभागवासनो विकल्पप्रतिभासविश्रमः पदं वाक्यं चैकावभासि मिथ्यैवेति । मिथ्यात्वं च भिन्नानाम्वर्ण्णानामेकपदादिरूपतया स्म-रणज्ञाने प्रतिभासनात् । तावत**रचैकानेक**त्वयोविरोधेनायोगात् ।

अथ स्यादेकमेव पदादि प्रत्यक्षग्राह्मन्तत्कथं मिथ्येति।

तदयुक्तं। यस्मान्न ह्येकं पदादि। कि कारणं। अनेकया वर्ण्णक्रमग्राहिण्या बृद्धचा क्रमेण ग्रहणायोगात्। एकत्वे ह्येकयेव बृद्धचा सकृद् गृह्येत। न त्वेकयेव बृद्धचा पदादेग्रेहणमिति चेदाह। न तदेकयेत्यादि। तत् पदादि। नैकया बृद्धचा ग्राह्यां। कि कारणं। वर्ण्णानुक्षमेण वर्ण्णपरिपाटचा पदवाक्ययोग्रेहणा<sup>2</sup>त्।

एकवर्ण्णरूपन्ताहि पदमेकबुद्धिग्राह्मम्भविष्यतीत्यत आह । एकवर्ण्स्यादि । एकवर्णनिष्पत्तिकालेप्यनेकबुद्धिव्यतिकमाभैकवर्ण्ः । तथा हि भागित्युक्तेऽर्द्धमा-त्राकालो निरच्को गकारः प्रतीयते । साच्कस्तु मात्राकालः प्रतीयत इति कथमे-कवर्ण्णरूपं पदम्बिद्यते यदेकबुद्धिग्राह्मां स्यात् । तेन यदुच्यते । सकलमेव गृह्णाति ।

> ''अल्पीयसापि यत्नेन श<sup>8</sup>ब्दमुच्चरितम्मतिः। यदि वा नैव गृह्णाति वर्ण्णम्बा सकलं स्फुटं। पृथक् च नोपलभ्यन्ते वर्ण्णस्यावयवाः क्वचिदि''ति (।) <sup>९</sup>

तदपास्तं । यथोक्तेन न्यायेन सावयवत्वाद् वर्ण्णस्य । न चैकया बुद्धचा ऋमवतां वर्ण्णभागानां ग्रहणं **क्षणिकत्वाद् बुद्धीनां** ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Śloka, Sphot. 10, 11

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid.

4932 च एकपरमाण्वतिक्रमकालत्वात् । ग्राधिक्ये विभागवतः पर्यवसानायो<sup>7</sup>गात् । ग्रमेकाणुव्यत्ययनिमेषकालत्वात् निष्कुष्टस्य वर्णस्य निष्यतेः । स्मृतिरपि तत्कालैव । यथानुभवं स्मरणात्<sup>1</sup>, ग्रनुभवस्मरणानुकमयोविशेवानुपलक्षणाच्य नैकं पदादि । ग्रभेवप्रतिभासत्वाव् <sup>९</sup> बुद्धेः । तक्लेकत्वस्य निषेत्स्यमानत्वाच्य । तद् न वस्तु<sup>2</sup>,

स्यादेतद् (।) यावता कालेन वर्णानिष्यत्तिस्तावत्काल एकः क्षणस्तत एकया बुद्धचा पदस्य ग्रहणम्भविष्यतीत्यत आह । क्षण<sup>4</sup>स्वेत्यादि । यावता कालेनैकः परमाणुः परमाण्यन्तरमतिकामति तावत्कालत्वात् क्षेणस्य। विभागरहितः कालः स चैकपरमाण्वतिकमकाल एव युज्यते। यथोक्तात्कालादाधिकये क्षण-स्याभ्यपगम्यमाने । विभागवतः शक्यविभागस्य क्षणस्य कालपर्यवसानायोगात् । तेनैकस्याप्यतिनिष्कुष्टस्य वर्णास्यानेकक्षणेन निष्पत्तिः। कि कारणं। अनेके-त्यादि । अनेक<sup>5</sup>स्याणोर्व्यंत्ययो व्यतिक्रमो यस्मिन्निमेषे सोनेकाणुव्यत्ययो निमेषः । तेन तुल्यकालस्वादन्त्यस्य निष्कृष्टस्याप्याकारादेर्वर्णस्य परिसमाप्ते:। तस्मान्नैक-वर्णं रूपं पदमेकबुद्धिग्राह्यं। नाप्यनेकात्मकमेकपदं स्मृतिग्राह्यं। कि कारणं(।) यथानुभवं स्मरणात्। यथानुभवो वर्णानामनुक्रमेण तथा स्मृतिरिप तत्र कम-भाविन्येवेति स्मृतिरपि तत्कालैव। स एवा<sup>8</sup>नुभवक्रमकालोस्या इति कृत्वा। एतच्यान्यां प्रवृत्तिमिषकृत्योक्तमभ्यासवत्यान्तु प्रवृत्ती क्रमेणानुभूतानामिष बर्णानां यद्यपि युगपत्स्मरणम्भवति तथाप्यनुभवस्मरणानुक्रमयोविशेषानुपलक्ष-णाच्य नैकम्परावि । तेनायमर्थः (1) अनुभवे योयम्बण्णीनामनुक्रमः प्रतिभासते 156b स्मरणे च यो वर्ण्णानुक्रमः प्रतिभासते तयोविशेषो भेदो नोप<sup>7</sup>लक्ष्यतेऽतः कथमेक पदाद्येकबुद्धिग्राह्यमुच्यते ।

नाप्यनेकमेव पदादि। किं कारणम् (।) अभेदप्रतिभासत्वात् बुद्धेः। अभेदे-नैकत्वेन प्रतिभासनाद् बुद्धेः पदवाक्याकारायाः तथा हि पदे वाक्ये चोच्चारिते एकमिदं पदं वाक्यं चेति लोकस्य मतिभैवति।

तेन यदुच्यते।

''बैज्यादल्पान्तरत्वाच्च गोज्ञब्दे सा भवेदपि। देवदत्तादिशब्देषु स्फूटो भेदः प्रतीयते'' इति (स्फोट० १२१)

तदपास्तं। वण्णानुभवोत्तरकालमेकपदाध्यारोपिकाया बुद्धेरुत्पत्तेः। तदने-कत्वस्य पदाद्यनेकत्वस्योत्तरत्र निवेत्स्यमानत्वाच्यः।

<sup>1</sup> Yan-bahi-phyir=? Snan-bahi-phyir

एतद्विकल्पानितकमात् । बस्तु च सम्बन्धः स कयं तदाश्रयः स्यात् ? ग्राश्रयणी-यस्यायोगात् । एवमनाश्रितः स्यात् । तथा चासम्बन्धः स्यात् ।

तस्मात्र स्वाभाविकः शब्दार्थयोः सम्बन्धः । तदभिप्रायस्य प्रयोगादुत्यस्रो-ऽभिक्यक्तो वा शक्दः तदक्यभिचारीति तत्त्वसस्य सम्बन्धः । सा चोत्पत्तिरभि-व्यक्ति<sup>4</sup>र्वा शक्यभिचाराक्षयः पौरवेयीति पौरवेय एव सम्बन्धः । तद्द्वारेण च सर्वप्रत्यायने शब्दानां न नियम इत्यपौरवेयरे ऽपि स एव<sup>5</sup> विप्रलम्भः ।

नानेकमेव पदादि । तिबिति तस्माद् (।) एकानेकत्वेन प्रतिभासनादेकानेकयो-विरोधेनायोगात् पदादि न वस्तु । यद्वा तत्पदादि न वस्तु । एकानेकत्वायोगादिति भावः । कि कारणं (।) तस्य वस्तुनः एतिद्वकल्पानितकमात् । यस्माद् वस्त्वेकरूपं व वा स्यादनेकरूपं वा कदाचित् स्यान्न तुभयरूपं विरोधात् । वस्तु च शब्दार्थसम्बन्धः परेणेष्टः स कथन्तवाश्ययः स्यात् । अवस्तुभूतपदवाक्याश्रयः स्यात् । तत्पदवाक्य-माश्रयोस्येति विग्रहः । कि कारणं । असत्त्वेन पदादेराश्रयणीयस्यायोगात् । एवमि-त्याश्रयणीयाभावेऽनाश्रितः सम्बन्धः स्यात् । तथा चानाश्रितत्वादसम्बन्धः सम्बन्धः स्यात । सम्बन्धिपा विरतन्त्र्याभावीत् ।

यत एवन्तस्माम्न स्वाभाविकोपौरुषेयः शब्दार्थयोस्सम्बन्धः। किन्तु पौरुषेय एव सम्बन्धः। यस्मात्। तविभिन्नायस्यार्थप्रतिपादनाभिन्नायस्य यः प्रयोगान्तः परिस्पन्दादिः। तस्माबुत्पम्नः शब्दु एतत् स्वदर्शनेनोक्तं। अभिव्यक्तो वा शब्द एतत्पराभिन्नायोणोक्तं। तद्वव्यभिचारी। अर्थप्रतिपादनाव्यभिचारीति कृत्वा तस्व-मर्थप्रतिपादनाभिन्नायकार्यत्वमस्य शब्दस्य सम्बन्धः। अर्थप्रतिपादनाभिन्नायोण शब्दप्रयोगात्। सा चोत्पत्तिरभिव्यक्तिर्वा शब्दस्य सम्बन्धः। अर्थप्रतिपादनाभिन्नायोण शब्दप्रयोगात्। सा चोत्पत्तिरभिव्यक्तिर्वा शब्दस्यार्थप्रतिपादनम्प्रत्यव्यभिचारा-भयोऽव्यभिचारस्य निमित्तं पौरुषेयी पुरुषकृता । इति । एवं पौरुषेय एव सम्बन्धः शब्दार्थयोः। तब्द्वारेण च यथोक्तसम्बन्धदारेणार्थप्रत्यायने शब्दानाम्न नियम इत्यपौरुषेयत्वेपि शब्दानां स<sup>5</sup> एव विप्रसम्भो विसम्वादः। तथा चापौरुषेयत्वकरुपना व्यर्थवेति भावः। (२४१–२४२)

अपौरुषेयतापि वेदवाक्यानां मी मां स कै रिष्टा । कर्त्तृणां वेदस्य प्रणेतृणा-मस्मृतैर्लिक्नात् । किल शब्दरुचायुक्ततास्यापनाय ।

यापीत्यादि व्याख्यानं । बहूनामर्थानां कर्त्ता न स्मर्यते । न च ते तावताऽ-कृतकाः । तद्यथा जीर्ण्णकूपादयः । एवं हेतोर्व्यभिचारादयुक्तरूपा<sup>6</sup>यीयमपौरुषेयता । वेदवाक्यानां कर्त्तुरस्मरणाद् वर्ण्यते जै मि नि ना । अस्यैवस्विषस्य वस्तुनः सम्य-

### ग. नापौरुषेयता

# भपौरुषेयतापीष्टा कर्तृगामस्मृतेः किल।

याऽपीयं वैविकवाक्यानां श्रपौरुषेयता वर्ण्यते कर्त्तुरस्मरणाव्--

सन्त्यस्याप्यनुवकार इति धिग् व्यापकं तमः ॥२४२॥

तस्यैव तावदीवृशं प्रश्नास्खलितं कथं वृत्तिविति सविसमयानुकम्पं नः चेतः। 493b तत्रापरेऽपि ब्रनुबदन्तीति निर्दयं श्राकान्तं भुवनं तमसा व्याप्तम्। कः प्राणिनो हितेप्साविप्रसम्बद्धस्यापराधः?

तथा हि सौगता मन्त्राणां कर्त्तृन् श्रव्टकादीन्, काणादाश्च हिरण्यगर्भः । स्मरन्ति । तेषां च स मिथ्यावाव इति चेत् । क इवानीं तथाऽपौरुषेयत्वं यः पौरु-

ग्रत्येप्यनुवन्तार इति । किमत्र वक्तव्य केवलं धिग्न्यापकन्तमः । तथा हि (।)
यः कर्नुरस्मरणादपौरुषेयतामाह जै मि निः । तस्यैव ताबद्दीदृशमितस्यलं प्रज्ञा572 स्वलितं कथं वृत्तं जातमिति? कृत्वा सह विस्मयेनानुकृप्पया वर्त्तत इति सविस्मयानुकम्पं नोस्माकं चेतः । श्रुतवतोप्येवमिवद्याविलसितमिति सविस्मयं । गाढेनाविद्याबन्धेन सत्त्वाः पीडचन्त इति कृत्वा सानुकम्पं । तदत्रापरेपीदानीन्तन्मतानुसारिणः कु मा रि ल प्रभृतयः परीक्षकंमन्या एवमेतदनुववन्तीित निर्वयं निष्कुपमाकान्तं भुवनं जगद् येन तमसा तत्त्रधोक्तः धिग्व्यापकन्तमः । अज्ञानस्यैवात्र
धिग्वादो युक्तो न प्राणिनः । यस्मात् कः प्राणिन एव वादिनोपि हितेष्साविप्रलब्धस्य हितप्राप्तीच्छया विप्रलब्धस्य विसम्वादितस्यापराधः । किन्त्वज्ञानस्यैवायन्दोषः । कि पुनस्तस्यैवम्बदतः प्रज्ञास्वलितं ।

यस्मादिदं साधनमसिद्धमनैकान्तिकञ्च। (२४२)

तत्रासिद्धमिषकृत्याह । तथा हीत्यादि । स्मरन्ति सी ग ता वेद स्य कर्तृन घट का दीन् । आदिशब्दाद् वा म क वा म दे व वि श्वा मि त्र प्रभृतीन् । हिरण्याभं त्र ह्या णं वेदस्य कर्त्तारं स्मरन्ति का णा दा वैशेषिकाः । ततश्चासिद्धं कर्तृरस्मरणं । तेषां मौगतानाञ्च स वेदस्य कर्त्तृस्मरणवादो मिध्याबादस्ततः ।
सिद्धिहेतोरिति चेत् । क इवानीम्वेदादन्योपि पौरुषेयः शब्दः । न किचत् पौरुषेय इत्यर्थः । एवमिति कर्त्तुः स्मरणवादस्य मिथ्यात्वे । एतदेव स्पष्टयन्ताह ।
कु मा र स म्भ वे त्या दिष्वत्यादि । कुमारसम्भवादिषु ग्रन्थेषु का लि दा सा दय
आत्मानमन्यम्वा प्रणेतारं कर्त्तारं व्यवदिशन्तो यदेवन्त्रतिक्युद्धोरन् । प्रतिक्षि-

बैयो भवति ? एवं कुमारसम्भवादिषु झाल्मानं वा सन्यं वा प्रणेतारं व्यपदिशन्तोः यवेथं प्रतिन्यू वहारेन् । तत्र प्रतिन्यूहनेऽभ्यु वेतवाधेति चेत् । नन्विवनेव अभ्यु-पगर्नेज्यं इति केन बाधा ? तत् परस्यापि तुल्यमेव। तस्येष्टत्वादवीष<sup>3</sup> इति चेत्। कृतोऽस्येयमिष्टिरप्रामाणिकाऽऽदित त्रासीत्। तदा प्रकस्माद् प्राही चायं कि. क्वचित् सावनं ध्रपेक्षते, येन पौच्वापौदवेयचिन्तया<sup>4</sup>ऽज्ञ्मानं वा दुःखयति । तत एव इष्टेरनभ्युपेतवाथायामिष्यमाण।यां तदन्यस्यापि तुल्यमित्यनुपालम्भः।

प्येरन्। मिथ्यावादो युष्माकं न पूर्य प्रणेतार इति। तत्र कुमारसम्भवादौ कर्त्तुः प्रतिबहनेभ्युपेतबाधा । कुमारसम्भवादीनां पौरुषेयत्वेनाभ्युपगतत्वादिति-चेत्। नन्तिइसेव कर्त्तुरस्मरणमपौरुषेयाभ्युपगमेङ्गं साधनं। तच्च कुमारसम्भ-वादावस्तीति यथोक्तेन न्यायेनेति कथमनेन पौरुषेयः कुमारसम्भवादिरिष्ट इति कस्य केन बाधा। अथ तुल्येपि न्याये कुमारसम्भवादौ कर्त्तुः प्रतिवहनेभ्युपेत-बाधनमिष्यते। तदेतद<sup>5</sup>भ्युपेतबाधनम्परस्यापि वेदवादिनोपि वेदवाक्येषु प्रणेतृ-प्रतिवहने तुल्यमेव। तस्य वेदवादिनो वेदापीरुषेयत्विमष्टमतो पौरुषेयत्व-स्येष्टत्वात् कर्त्तुः प्रतिवहनेप्यदोषः। अभ्युपेतवाधादोषो नास्तीति चेत् कृतोस्य वेदवादिनः आगमोपादाननिमित्ततायाः परीक्षायाः प्रागियमपौरुषेयो वेद इत्येव मिष्टिरभ्यु<sup>6</sup>पगति:। ग्रप्रमाणिका प्रमाणरहिता आसीत्। तथा हि वेदस्यापौरुषे-यत्वाभ्युपगमे कर्त्तुरस्मरणं प्रमाणमुक्तं। तत्र चानन्तरम्क्तो दोष इत्यप्रमाणि-केवसिडिट: ।

सथ प्रमाणमन्तरेण वेदस्यापौरुषेयत्वमञ्जीकृतवान् वेदवादी। तदाऽकस्माव् पाही युक्त्या विना प्राहकश्वायं मी मां स कः किन्युनः क्विवत् पौरुषेयापौरु विय- 175b त्वादौ साधनं प्रमाणमपेक्षते । यदिति पौरुषेयापौरुषेयिक्तयेति पौरुषेयापौरु-षयत्वसाधनोपन्यासेनात्मानमासादयति । यो ह्ययुक्तिग्राही स सर्वत्र तथैव प्रव-र्त्ततां । किमिति क्वचित् प्रमाणावतारणेनात्मानं दुःखयतीति समुदायार्थः ।

तत एवाप्रमणिकाया वेदस्यापीरुषेयत्वेष्टहेंतीर्वेदवादिनी वेदस्य कर्त्तुः प्रति1-वहनेप्यमभ्युपेतवाधायामिष्यमाणायान्तवन्यस्यापि तस्मात् मी मां स कादन्यस्यापि पुंसः कुमार सम्भ वादिमपौरुषेयमिच्छतस्तत्प्रणेतृप्रतिवहनेप्यनभ्युपेतबाधनं तुस्यमित्यनुपालम्भः । तत्र प्रतिवहनेभ्युपेतबाधेत्ययमुपालम्भो नास्तीत्यर्थः ।

कि जानतिशयदर्शीत्यादि । एवंप्रकाराणां कर्तुरस्मरणादित्येवमादीनामपौ-रुवयत्वसा<sup>2</sup>धनानां वाक्येषु पौरुषेयापौरुषेयत्वाभिमतेष्वनितशयदर्शीति सम्बन्धः। तथा हि यथा पौरुषेयाणामनेकेषां चिरकालातीतकर्त्तृकाणां कर्तुरस्मरणमस्ति ।

· कि च, धनितशयदर्शी स्रयं एवंप्रकाराणां स्रपौ<sup>5</sup>रुषेयत्वसाधनानां वा कार्य-धर्माणां वाक्येषु क्वचिदतिशयं सभ्यूपेतीत्यप्रत्ययेकास्य वृत्तिः।

वृत्रयन्ते च विच्छिन्नक्रियांगसम्प्रदायाः कृतकाश्च । यत्नवन्तः उपलभन्तः इति चेत् । न । नियमाभावात् ।

4942 भ्रन्यत्रापि उपलम्भानुपलम्भस्य परोपवेशावप्रत्यबाव् भ्रनुपलम्भस्यानिश्चया<sup>7</sup> हेतुत्वात् । स्वयं कृतानामपि भ्रवह्नोतृवर्शनात्, निष्ठागमनस्य भ्रशक्यत्वात् ।

तथा वेदवाक्येष्वेवं कर्त्तुरस्मरणादिसाधनस्यानितशयदर्शी विशेषदर्शी सन् मी मां स कः । पुरुषकार्याणां वा शब्दानां धर्माः कार्यंधर्माः पुरुषान्वयव्यतिरेकानृवि-धायित्वादय<sup>3</sup>स्तेषां कार्यंधर्माणाम्वाक्येषु लौकिकवैदिकेष्वनितशयदर्शी सन् क्विचिब् वैदिके शब्देतिशयं विशेषमपौरुषेयत्वलक्षणमभ्युपेति नान्यत्रेति न किञ्चिदभ्युपगमे साधनमस्तीस्यप्रस्ययेवायुक्तेवास्य वेदवादिनो बृत्तिः ।

तदेवं यथोक्तविधिना कर्त्तुरस्मरणादित्यसिद्धो हेतुः। अनैकान्तिकत्वमप्याह। बृह्यन्ते खेत्यादि। उपदेशपारस्प<sup>4</sup>र्यं सम्प्रदायः। विच्छिन्तः कियासंप्रदायः पुरुषकृतत्वसंप्रदायो येषां वटे वटे वै श्र व णादि शब्दानान्ते तथा। अनेनास्मर्यमाण-कर्त्तृत्वमाह। कृतकाश्च पौरुषेयाश्च। ततः पौरुषेयेपि वाक्ये कर्त्तुरस्मरणम्बर्तत इत्यनैकान्तिकोयं हेतुः। तानिति विच्छिन्नक्तियासस्प्रदायान्। कृतकान् शब्दान्। यत्नवन्तः पुमासमुपलभन्तेऽनेन कृ<sup>5</sup>ता इति। नैतदेवं। किङ्कारणं। यत्नवतोपि कर्त्तुः स्मरणे नियमाभावात्। नावश्यं कर्त्तारमुपलभते यत्नवानपीति सन्देह एव।

किञ्च (।) अन्यत्रापौरुषेयाभिमतेषि शब्देस्य कर्त्ता नोपलभ्यत इत्यनुपलम्भस्य । उपलभ्यते वास्यापौरुषेयस्य कर्त्तत्युपलम्भस्य न प्रमाणात् कुतिविन्निक्वयः । किन्तु परोपदेशात् किभूतादप्रत्ययादप्रण्माणकात् । एवभूताच्चोपदेशात्
कर्त्तृक्ष्यलम्भानुषलम्भस्यानिक्चयार्श्वत्वात् । मया वेदवाक्यानि कृतानीत्येवंवादिनोनुपलम्भाद् वेदवाक्येषु कर्त्तुरभावो निक्चीयत इत्येतदिष नास्ति । स्वयंकृतानामिष
शब्दानामपन्नोतृवर्शनात् । स्वयंकृत्वापि शब्दा न मयैते कृता इत्यपलिपतारो
1582 दृश्यन्ते । तत्र च किमनेनैते कृताः किम्बान्येने ति निष्ठाणमनस्य निक्चयणमनस्याशक्यत्वात् । (२४२)

तदेवं कर्त्तुरस्मरणादिति हेतुन्निराकृत्यान्यदिष साघनं। "वेदस्याध्यनं सर्वं गुर्वेध्ययनपूर्वकं (।) वेदाध्ययनवाच्यत्वादघनाध्ययनं यद्या (।)

## घ, न नित्यता '

## (क) गुर्वध्ययनपूर्वकत्वादिप न

यथाऽयमन्यताऽश्रुत्वा नेमं वर्णपदक्रमम् । वक्तुं समर्थः पुरुषस्तथान्योपीति कश्वन ॥२४३॥ यवपौरुषेयत्वेऽपि पौरुषेयमित्यादि तदेबोत्तरं स्यात् । तथा हि—— अन्यो वा रिचतो प्रन्थः सम्प्रदायाद्यते परैः ।² दृष्टः कोऽभिद्दितो येन सोप्येवं नानुमीयते ॥२४४॥

न खलु किञ्चिवपौरुषेयत्वाश्रयोऽन्यत्रेवानीन्तनानामुपदेशेन श्रशक्तेः । सा चान्यत्रापि एकेन रचिते ग्रन्थेऽन्यस्य तुल्या । तदनुसारिणा सर्वस्तथाऽनुमेयः,

अतिप्रसंगमेव दर्शयन्ताह । तथा हीत्यादि । अन्यो वा पुरुषरिचतः कुमार-सम्भवादिको प्रन्थः । संप्रदायादृते । परोपदेशमन्तरेण परैः कोभिहितो दृष्टो नैव कश्चिद् दृष्टः । येन कार्णने सोपि वेदादन्यो प्रन्थः । एवमित्यपौरुषेयः किन्नानुमीयते ।

न स्वत्वित्यादिना व्याचष्टे । न स्वतु किञ्चिवपौरुषेयत्वाश्रयो पौरुषेयत्वस्य सिद्धिनिमित्तमन्यत्रेयानीन्तनानामनुष्वेद्योन यः पाठस्तत्राद्यक्तः । न हि परोपदेश-मन्तरेण वेदं पठितुं शक्त इत्यपौरुषेयत्वम्वेदवाक्यानामिष्टं । सा चानुपदेशपाठा-शक्तिरन्यत्रापि पौरुषेयाभिमते । एकेन केनचित् पुरुषेण रचितेन्यस्याध्येतुस्तु-

<sup>ै</sup> इति दूषियतुमुपन्यस्यित । यथेत्यादि । यथायमिदानीन्तनो वेदस्याध्येतान्यतः सकाशाद् श्रुत्वा इमर्न्वेदिकम्वण्णंकमं । वर्णपदयोः कमं वक्तुमध्येतुं न सम¹र्थः । तथान्योपि वेदस्य कर्तृत्वेनाभिमतः सोप्यन्यत उपदेशमपेक्षते सोप्यन्यत इत्यनादित्वात् सिद्धमपौरुषेयत्वमिति एवं कश्चनाह । तस्याप्येवम्वादिनस्तवेवोन्तरं यत् कर्त्तुरस्मरणादित्यत्रोक्तां । एवमनन्तरोक्तप्रकारेणाणौरुषेयत्विपि किमि-दानीम्पौरुषेयम्वाक्यं सर्वमपौरुषेयं स्यात् । अन्यस्यापि कु मार स म्भ वाध्ययनस्याध्यय²नपूर्वकत्वेनानादित्वप्रसाधनात् । तत्र प्रसाधनेम्युपेतवाधेति चेत् । निवदमेवाभ्युपगमाङ्गिमत्यादि सर्वम्वाच्य । अस्यैव संग्रहायादिशब्दः प्रयुक्तः । (२४२-२४३)

<sup>1</sup> Ślokavārtika, Vākya, 366

न वा कश्चिब्, तस्य स्वाऽनिष्टत्वा<sup>4</sup>वित्यादौ "इष्टस्तदाश्रयस्वादि"त्यादि जोक्तम् ।

द्मिष च ।

यन्जातीयो यतः सिद्धः सोऽविशिष्टोमिकाष्टवत् । भ्रष्टकृतुर्प्यन्य(ोऽविशिष्टः) संप्रतीयते ॥२४५॥

न हेतोरदर्शनामाहेतुको नाम। ब्रद्घटहेतवोऽपि भावाः तदन्यैः स्वभावा-भेदमनुभवन्तः तथा<sup>6</sup> विधाः समनुमीयन्ते।<sup>९</sup>

द्राथ हेतुरूपस्य निवृत्ताविप तद्र्यं न निवृत्तं (तदा) कार्यधर्मव्यतिकमः ।

ल्या । तदनुसारिणेति । अनुपदेशपाठाशिक्तमपौरुषेयत्वसाधकत्वेन योनुसरित तेन सर्वो लौकिकवैदिकः शब्दस्तथा पौरुषेयत्वेनानुमेयः । न वा कश्चिष् वैदिको विशेषाभावात् । तस्य लौकिकस्य वाक्यस्य तथेत्यपौरुषेयत्वेनानष्टत्वादित्यादौ । ऽ आदिशब्देनाभ्युपेतबाधापरिग्रहस्तत्रोक्तमनन्तरमेव "इष्टेस्तदाश्चयत्वादपौरुषेयत्व-साधनाश्चयत्वा दि"त्यादि । (२४३-२४४)

अपि च। यज्जातीयो यद्ब्रव्यसमानजातीयः। यतो हेतोः सिद्धोन्वयव्यति-रेकाभ्यां। स तज्जातीयत्वेनाविशिष्टोन्योप्यदृष्टहेतुरिप तस्माद्धेतोनं भ भवती-त्येवं संप्रतीयते। किमिव (।) अग्निकाष्ठवत्। यथेन्धनादेको विह्नर्दृष्टस्तत्स-मानस्वभावो(ऽ)परोपि तत्समानहेतुरेवादृष्टहेतुरिप सम्प्रतीयते। अनेन वेदस्या-पौरुषयत्वसाधने प्रतिज्ञाया अनुमानबाधामाह।

नेत्यादिना व्याचष्टे। हेतोरदर्शनान्नाहेतुको नाम। यस्माददृष्टहेतवोपि। न दृष्टो हेतुरेषामिति दिग्रहः। त एवं भता अपि भावास्तदन्यैदृष्टहेतुभिः स्वभा-वाभेद<sup>7</sup>मनुभवन्तस्तुत्यरूपा इत्यर्थः। तथाविधा इति तत्समानहेतवस्समुन्नीयन्ते। अयमत्र समुदायार्थः। लौकिकेन शब्देन समानधर्मो वैदिकोपि शब्दो लौकिकवत् पुरुषहेतुकः स्यान्ना वा किरचदपीति।

अथ हेतुरूपस्य हेतुस्वभावस्य निवृत्ताविष तद्वपं पुरुषहेतुराब्दसमानं रूपं (न) निवृत्तं वैदिकस्य शब्दस्येष्यते । तदा कार्यधर्मव्यितिकमः । अयं हि कार्यस्य धर्मो यत्कारणनिवृत्तौ निवृत्तिः । यदा तु निवृत्तेषि पुरुषे वैदिकेषु शब्देषु पौरुषेयं रूपं स्यात् तदा तेन कार्यधर्मो व्यतिवृत्तः स्यात् । ततः कार्यधर्मव्यतिकमात्

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yan-dag-par-rjes-su-dpog-par-hgyur-ro.

ततो न स्यादिति न कश्चित् तथा वश्वनीयः स्यात् । र रूपविशेषो वा वर्शनीयः, 494b य एनं हेतुमनुविवध्यात्, येनेष्टस्यानिष्टस्य च इष्टविषयंयो न स्यात्।

हेतुस्वभावस्य निवृत्तेरिष वस्तूनां श्रभेदे स भेद ब्राकस्मिकः स्यादिति न क्वचित् निवर्त्तेत । तस्माद् यत्स्वभावजन्मा यो दृष्टः सोऽन्यत्राप्यविभज्यमानो यतो दृष्टस्तत्कार्यतां<sup>2</sup> ब्रग्नीन्धनवत् स्वात्मना नातिवर्त्तते ।

ततः पुरुषास किञ्चिद्वाक्यं स्याबिति न किञ्चिच्छन्दो लौकिकस्तस्नेति पौरुषेयत्वेन वसनीयः स्यात्। रूपविशेषो वा पौरुषेयाणां वैदिकाद् भिन्नो दर्शनीयो यो रूपविशेष एनं पुरुषारूयं हेतुमनृविदध्यात्। येन विशेषेणेष्टस्यापौरुषेयत्वेन वेदस्य अनिष्टस्य च लौकिकस्य। इष्टिविपर्ययो न स्यात्। यथाक्रमं पौरुषयत्वमपौरुषेयत्वमवा स्यात्। न च लौकिकवैदिकाना कृश्चित् स्वभावभेदोस्तीत्युक्तं।

कि च पुरुषास्यस्य हेतोयंः स्वभावस्तस्य निवृतिनिवृत्ताविष षष्ठीसप्तम्योरभेदात्। यथा वृक्षे शाखा वृक्षस्यशाखेति। वैदिकानां वाक्यानां पौरुषेयैर्वाक्येरभेदेन तुल्यरूपत्वेभ्युपगम्यमाने। स तेषां लौकिकानाम्वाक्यानाम्भेदः पुरुषकृतो विशेष आकस्मिकः स्यादहेतुकः स्यात्। पुरुषमन्तरेणापि वैदिकेषु वाक्येषु
तस्य विशेषस्य भावात्। तथा च न क्यचिश्विवर्त्ताकाशादौ। न चैवन्तस्माद् यः
स्वभावो यज्जन्मा। यस्माज्जन्म यस्ये ति विग्रहः। सोन्यत्राध्यदृष्टहेतावप्यविभज्यमानः । दृष्टहेतुना कार्येणापृथक् क्रियमाणस्तत्कार्यता यातो भवन्
वृष्टस्तस्कार्यता स्वात्मना स्वेन रूपेण, नातिवर्त्तते। किमिव (।) अग्नीन्यनवत्। अग्निश्चेन्धनं चेत्यग्नीन्धनन्तेन तुल्यन्तद्वत्। दृष्टनेन्धनकारणेनाग्निना
भेदमनुभवश्चदृष्टकारणोप्यग्निर्यथेन्धनकार्यता नातिवर्त्तते स्वत्। (२४४–
२४४)

तत्रैतस्मिन् न्याये स्थिते। लौ<sup>5</sup>िककवैदिकयोर्वाक्ययो**र्भेदमप्रदश्यं** अपौ-रुषेयत्वसाधनाय **ये हेतवः प्रवितन्यन्ते।** विस्तरेणाभिधीयन्ते। तद्यया ''कर्त्तु-रस्मरणात्।''

> वेदस्याध्ययनं सर्वेद्धं गुर्वेध्ययनपूर्वेकम् (।) वेदाध्ययनवाच्यत्वात् अधुनाध्ययनं यथा । (वाक्य० ३६६) अतीतानागतौ कालौ वेदकारवियोगिनौ । कालत्वात् तद्यथा कालो वर्तमानस्समीक्ष्यते ।।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> B. न स्यात्।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> B. जन्माऽस्येति।

## तत्राप्रदश्ये ये भेदं कार्यसामान्यदर्शनात्। हेतवः प्रवितन्यक्ते सर्वे ते व्यभिचारिषाः॥२४६॥

यथाऽऽद्योऽपि पथिककृताग्निः पथिककृता<sup>3</sup>ग्नित्वात् ज्यालान्तरपूर्वको न काष्ठनिसंथनपूर्वकः अनन्तराग्निवत् ।

कथं पश्चिककृतदहनस्य व्यभिचारः ? ज्वालोद्भवसामर्थ्यं ह्याथित्य<sup>4</sup> हेत्वन्तरं प्रतिक्षिप्यते । यदि ह्यार्ग्निवनाऽपि स्यात्, ग्रन्येष्वपि स्यादिति तत्र ज्वालेतर-जन्मनोर्बाध्यबाधकाभावे ज्वालाप्रभवत्वं ग्रन्यथापि स्याद् । एवं धर्मयो<sup>5</sup>रेकत्रार्थे

ब्रह्मादयो न वेदा<sup>6</sup>नां कत्त्तीर इति गम्यतां।
 पुरुषत्वादिहेतुभ्यस्तद्यथा प्राकृता नरा" इति।

सर्वे ते हेतवो व्यभिचारिणोऽनेकान्तिका एव। कार्यसामान्यदर्शनात्। पुरुषकार्येः शब्देः सामान्यस्य तुल्य भस्य वैदिकेषु शब्देषु दर्शनात्।

किम्बदनैकान्तिका इत्याह । यथेत्यादि ।

159a यद्वा तत्रेति। यद्वेदाध्ययनन्तद्वेदाध्ययनपूर्वकिमित्यत्र प्रयोगे। अप्रदर्श्य भेदिमिति वेदिक्रियाप्रतिभारिहितात् पुरुषाद् विशेषमप्रदर्श्य। इदानीं वेदाध्ययनं वेदाध्ययनपूर्वकन्तथान्यदापीत्येवं वेदाध्ययनत्वलक्षणस्य कार्यसामान्यस्य दर्शाना-देवंप्रकारा हेतवः प्रवितन्यते सर्वे ते व्यभिचारिणः। यथाऽन्योपि प्रथिककृताग्नि-रदृष्टहेतुत्वात्। ज्वालान्तरपूर्वको न, काष्ठनिर्मयनपूर्वकः। कुतः (।) पिय-काग्नित्त्। किमिव (।) अ<sup>1</sup>नन्तराग्निवदिति ज्वालान्तरसंभतदृश्यमानाग्निवत्।

कथिमत्यादि । यस्माज्ज्वालोव्भवसामर्थ्यं ह्याश्चित्येति ज्वालायाः सकाशा-दुद्भवसामर्थ्यमाश्चित्य पथिककृतदहनस्य हेत्वन्तरमरणिनिर्मथनं प्रतिक्षिप्यते । कि कारणं (।) यदि ह्ययमिनिर्विता ज्वालया स्यादत्रापीति ज्वालापूर्वकपथि-काग्निस्थानेपि ज्वालामन्तरेणैव स्यादिति । तत्रैतस्मिन् साधनेऽनैकान्तिकत्य-मृ<sup>2</sup>च्यते । कथं ज्वालेतरजन्मनोज्वालाया योत्पत्तिः । इतरस्मादरणिनिर्मथ-नाद् योत्पत्तिस्तयोरुत्पत्योरग्निसामान्ये परस्परमबाध्यवाधकत्वात् । को ह्यत्र-विरोधोग्निष्टच स्यान्त च ज्वालान्तरपूर्वक इति । एवं सित ज्वालाप्रभवत्व-

Slokavärtika.

B. in arrei-added.

B. वुल्याचात्

सम्भवात् पथिकाग्निरन्यो वाऽर्षं एकप्रतिनियतो न स्यावित्याशंक्यते व्यभिचारः।

सोऽप्यन्योन्यन्यतिरेकिथर्मावतारो वस्तुसामान्येऽविरुद्ध<sup>6</sup> इत्युच्यते नावस्था-भेदिनि विशेषे वा। निष्कलस्यात्मनो तदतस्वविरोधात्। न च ज्वालेतरजन्मनोः विषकाग्नौ बाध्यबाधकता? । तस्य ज्वालाप्रभवध्यतिरेकासंभवाभावात । एवं पथि- 4952 कान्त्रिज्ञांलाप्रभव इति स्याम्न सर्वः। तत्र विशेषप्रतिक्षेपस्य कर्त्तुमशक्यत्वात्<sup>1</sup>,

म्बह्ने रूपमन्यशापि [स्यादरणि निर्मयनादपि स्यात्। इति रवंधमयोज्विले-तरसम्भविनोद्वंयोरेकत्रार्थे विद्वसामान्ये सम्भ³वात् कारणात् स पथिकान्नि-रन्यो वा चेद<sup>क</sup>थ्ययनादिः। **एकप्रतिनियत** इति ज्वालापूर्वक एव। वेदाध्ययनं। वा वेदाध्ययनपूर्वकमेवेत्येतन्न स्यादित्याशंक्यते व्यभिचारः(।) वेदाध्ययनं च स्य्रात्। न च वेदाध्ययनपूर्वकं। तथा पथिकाग्निष्च स्यान्न न च ज्वालापूर्वक इति। विरोधाभावात्।

नन् यज्ज्वालाप्रभवस्वह्ने <sup>४</sup>र्न तदरणिनिर्मथनप्रभविमति क<sup>4</sup>थं न विरोध इत्याह । सोपोत्यादि । सोप्यन्योन्यव्यतिरेकी परस्परविरुद्धो धर्मद्वयस्य ज्वाला-प्रभवत्वारणिनिर्मथनप्रभवत्वलक्षणस्यावतारोवकाशो वस्तुसामान्ये <sup>५</sup>ऽविरुद्ध इत्यु-च्यते । नावस्थाभेदिनि वह्निविशेषे ज्वालाजन्मन्यर्गिनर्मथनजन्मनि वाऽविरुद्ध उच्यते । किन्तू विरुद्ध एव । कि कारणं (।) निष्कलस्यात्मनो निविभागस्य स्व<sup>5</sup>भा-वस्य तदतत्त्वविरोधात् । ज्वालाजन्मनो हि ज्वालापूर्वकत्वमतत्पूर्वकत्वं च विरुध्यते । अरणिजन्मनइचारणिपू वैंकत्वमतत्पूर्वकत्वं च विरुध्यते पथिकाग्निसामान्येपि इयम्बिरुध्यत इत्याह । न चेत्यादि । ज्वालेतरजन्मनोः ज्वालोत्पादस्यारणि-निर्मयनोत्पादस्य च पथिकाग्नौ पथिकाग्निसामान्ये बाध्यबाधकताः। कि कारणं (1) तस्य पथिकाग्नि<sup>6</sup>सामान्यस्य ज्वालाप्रभवव्यतिरेकेण ज्वालोत्पत्तिव्यतिरे-केण <sup>९</sup> यो**ऽसम्भव**स्तस्याभावात् <sup>९०</sup> । ज्वालोत्पत्तिव्यतिरेकेणारणिनिर्मयनादपि <sup>९९</sup> भावादित्यर्थः। यादशस्त् ज्वालाप्रभव इति स्याघ सर्वो वह्निरविशेषेण।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> B. स्यादिति । अरणि० । <sup>3</sup> B. त्यक्तः । <sup>३</sup>B. वेदाध्ययनादिः।

<sup>\*</sup> B. अग्निसामान्य—added. <sup>8</sup> B. रूपं बन्हे०।

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> B. राणि । <sup>8</sup> B. इत्यत आह ।

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> B. भावता। <sup>e</sup> B. ण्वालो—Omitted.

**१ • B. योऽसम्भवस्तस्याभावावरणिनिर्भथनावपि**—2dded.

<sup>&</sup>lt;sup>९९</sup> B. इष्ट एवंभुतोऽन्योपि ज्वालाप्रभव—added.

#### सम्भवतावबस्थ्यानियमाञ्ज ।

यदि विनाऽपि ज्वालया स्यादन्यत्रापि स्यादिति।

यया सामग्रचा स सम्भवति सा यदि स्यात्, तदा स्यादेव<sup>2</sup> । तद्भावं प्रदर्श्य गवभावं कथयेत्, तत्र वा ज्वालां तदभावं वा दर्शयेत् ।

तस्मान्नैकस्य परपूर्वकमध्ययनं सर्वस्य तथाभावं साधयित। तस्यान्यथा<sup>3</sup> सम्भवाभावात्। तिक्वयाप्रतिभया रहितस्य एवंभूतस्य तथा स्याविति तथा-भूतमेव वाच्यं स्यात्, नाविशेषेण सम्भवद्विशेषमुच्यमानं मुलभम्।<sup>4</sup>

कथं विशेषस्य सम्भवः, यावता तेषामपि पुरुवाणां ग्रशक्तरेव । इवानीन्तन-

अत्रोच्यते (।) भवत्येव । ययारिणिनिर्मथनलक्षणया सामग्रधा स पिथ-काग्निः सम्भवति सा सामग्री यदि स्यात् । यदि पुनरस्याः सामग्र्याः सम्भवं प्रदर्श्य तदभावम्बह्नचभावं कथयेत् । तत्र वा यथोक्तसामग्रीसम्भविनि देशे ज्वालान्दर्शयेत् (।) तदा स्यादेव ज्वालापूर्वकत्वमेव बह्नेर्न चैवं । तस्मान्न सर्वः पिथकाग्निज्वीलापूर्वक इति व्यभिचारः।

यत एवन्तस्मान्नेकस्य वेदिकयाशिक्तरिहतस्य परपूर्वकमुपदेष्टृपूर्वकमध्ययतन्दृष्टं सर्वस्य हि र ण्य गर्भा²देरप्यध्ययनस्य तथाभावं परपूर्वकत्वं साधयित ।
किं कारणं। तस्याध्ययनस्यान्यथा परपूर्वकत्वमन्तरेण यो सम्भवस्तस्याभावात् ।
स्वयमुपरचय्याध्ययनं न सम्भवेदित्यर्थः। हिरण्यगर्भावीनाम्वेदरचनायां शिक्तसम्भवात्। यस्तु शिक्तिविकल इदानीन्तनस्तस्य तथाविधस्य स्वयं कृत्वा वेदमध्येतुमसमर्थस्य। तिक्व्या वेद³क्षिया तस्यां या प्रतिभा तया रहितस्य वेदकरणसमर्थया बुद्ध्या रहितस्येत्यर्थः। एवंभूतस्य पुरुषस्य यदध्ययनन्तसथा स्यादध्ययनान्तरपूर्वकं स्यादिति कृत्वा। तथाभूतिमिति वेदिक्रयाशिक्तरिहतस्य यदध्ययननन्तदेव। एवं वाक्यं स्यादध्ययनान्तरपूर्वकं वाच्यं स्यान्नाविश्वेण। यत्पुनरध्ययनं

कि कारणं (।) तत्र हेतुभेदिभिन्ने वह्नी विशेषप्रतिक्षेपस्यारणिनिर्मथनकृतिविशेषा-159b पह्नव<sup>7</sup>स्य कर्त्तुमशक्यत्वात् । सम्भवत्यरणिकृतो विशेषो यस्य वह्नोस्तस्य च ताद-वस्य्यानियमात् । ज्वालाप्रभवत्वलक्षणायामवस्थायान्नियमाभावात् ।

यदप्युक्तम् (।) आद्यः पथिकाग्निविता ज्वालया यदि स्यादन्यत्रापि ज्वाला-रहितेपि प्रदेशे स्यादिति ।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> B. अत्रोक्यते। अन्यत्र ज्यालारहितेपि प्रदेशे पथिकान्निर्भवत्येव।

B. तव-added.

पुरुषवत्। (भन्न) शक्त्योनं किञ्चिद् विरोधदर्शनमस्ति तस्मान्नाविरुद्धविध्य-नुषसन्धिप्रयोगो गमकः । न ह्यतीन्त्रियेषु विरोधस्य प्रतीतिरित्युक्तम् । न चायं प्रयोगः पूर्वस्माव् भिद्यते ।

यवि पुरुषाः शक्ताः स्युस्तवेदानीन्तना अपि स्युरिति।

 विद्योदासम्भवे सत्येतत् स्यात् । स च बुस्साध्यः । यत्र एकस्यादाक्तिस्तत्र सर्वे पुरुषाणामिव प्रशक्तिरित्यिव पूर्ववव् व्यभिचारि । भारतादिष्विव इदानीन्तनानां

पुरुषातिशयसम्भवेन 4 स्वयं कृत्वाध्ययनात् सम्भवद्विशेषं। अविशेषेण सर्वम-ध्ययनमध्ययनान्तरपूर्वकमित्युच्यमानं व्याप्त्यसिद्या व्यभिचारित्वान्न छायां पुष्णाति । विवक्षितसाध्यासाधनात् ।

कथमित्यादि परः। विशेषस्य स्वयं कृत्वा वेदबाह्यानामध्ययनस्य सम्भवः कथं। यावतेति यदेत्यर्थः। तेषामि पुरुषाणां वेदस्य कर्त्तृत्वेनाभिमतानाम्वेद-र<sup>5</sup>चनायामशक्तिः पुरुषत्वादिदानीन्तनपुरुषवत् ।

अत्रापीत्या चा र्यः। अत्रापि प्रयोगे। न शक्तिपुरुषयोरिति। वेदकर-णस्य शक्तेः पुरुषस्य च परस्परं। न किञ्चिब् विरोधवर्शनमस्ति। ततज्व ब्रह्मा दिष् पुरुषत्वं हेतुत्वेनोक्तमविरुद्धत्वान्न वेदकरणशक्तिमपनयति । तस्मान्ना-विरुद्धविधः । अविरुद्धस्य विधिर्यस्मिन्ननु<sup>6</sup>पलब्धिप्रयोगे स एवंभूतो**नुपलब्धि**-प्रयोगो न गमकः। विरोधाभाव एव कथमित्याह। न हीत्यादि। अतीन्द्रियेष्व-त्यन्तपरोक्षेषु ब्रह्मादिषु वेदकरणशक्त्या सह। सहानवस्थानलक्षणस्य विरोधस्य प्रतीतिः। अतीन्द्रियत्वादेव। नापि परस्परपरिहारस्थितिलक्षणस्य विरोधस्य प्रतीति:। शक्त्यशक्त्योः पुरुषापुरुष<sup>7</sup>त्वयोश्च परस्परम्बरोधात्। न शक्ति- 1602 पुरुषयोर्यः पुरुषः सं वेदकरणं प्रत्यशक्तो यथेदानीन्तनः पुरुष इति । न चायं प्रयोगः पूर्वप्रयोगादिति । यद्वेदाध्ययनन्तद्वेदाध्ययनपूर्वकमिदानीन्तनवेदाध्ययनवदित्येतस्मात् पर्वप्रयोगाव् भिद्यते । तस्मादुभयोरुपादानं व्यर्थमेवेत्यभिप्रायः।

यत्पुनरुच्यते । यदि पुरुषाः प्राक्तना वेदं कृत्वा स्वय<sup>1</sup>मध्येतुं शक्ताः स्युस्त-देवानीन्तना अपि स्युरिति।

अत्रोच्यते। पुरुषाणाम्बिशेषासम्भवे सत्येतवनन्तरोक्तं स्यात्। स च पुरुषाणां विशेषासम्भवा(द्) हुस्साध्यशक्यसाधनः। बाधकाभावात्। तस्माद् यत्रैकस्य पुरुषस्याद्याक्तिस्तत्त्र सर्वपुरुवाणामज्ञक्तः (।)पुरुषत्वादिस्यस्मिन्नपि साधने पूर्ववदध्यनत्वादिवत् पुरुषत्वं लिङ्गं व्यभिचारि । कि कारणं । भारता दिष्वपि<sup>2</sup> पौरुषेयाभिमतेष्विदानीन्तनानां पुरुषाणामशक्ताविष कस्यचिद् व्या सा दे: पुरुषा-

## 495b ग्रशक्तावपि<sup>7</sup> कस्यवित् शक्तिसिद्धेः।

तस्मात् कारणानि विवेचयता प्रथेषु त्वतत्प्रतिभवेषु स्वभावभेवो वर्धनीयः। तवभावे सर्वस्तवास्मा भवेत् न वा कश्चित्।

न चात्र लौकिकवैदिकयोर्वाक्ययोः स्वभावनानात्वं पश्यामः । श्रसति तस्मिन् तयोः सामान्यस्यैव वर्शनाव् एकस्य कंचिद् वर्मं विवेचयन् तत्स्वभावसम्भविना श्राशंक्य व्यभिचार<sup>2</sup>वादः कियते ।

ननु बेबाबेबयोस्तत्त्वलक्षणोऽस्ति विशेषः ?

सत्त्यम् । न केवलं तयोरेव । डिण्डिकपुराणेतरयोरिप<sup>3</sup> ग्रस्ति । न च तावता स्वप्रक्रियाभेददीपनो नामभेदः बाधते । ग्रन्यत्रापि प्रसङ्गात् ।

#### तिशयस्य शक्तिसिद्धेः।

यत एवन्तस्मात् कारणानि विवेचयता वैदिकानां वाक्यानां ताल्वादिव्यापारं कारणमपनयता । अर्थेषु लौकिकवैदिकेषु शब्देषु (।) किम्भूतेषु । तदतत्प्रतिभवेषु ताल्वादिकारणेष्वतत्कारणेषु स्वभावभेदो दर्शनीयः । ताल्वादिकारणानामी<sup>3</sup> दृशः स्वभावो तत्कारणानामन्यादृशः स्वभाव इत्येवं स्वभावनानात्वं दर्शनीयं । येन तदतत्प्रभवत्विम्वभागेन जायते । तदभावे स्वभावभेदाभावे सर्वस्तवात्मा भवेत् । सर्वः शब्दः पौरुषेयः स्यान्न वा किश्चल्लीकिकोपि ।

अथ स्याद् (।) अस्त्येव तयोः स्वभावभेद इत्याह । त शाश्रेत्यादि । अत्र जगित लोकिकवैदिकयोर्बाक्ययोः स्वभावनानात्वं प्रश्चिमः । असित तस्मिन् स्वरूपभेदे तयोर्लोकिकवैदिकवाक्ययोस्सामान्यस्येव तुत्यरूपस्यैव वर्णानुक्रम-लक्षणस्य दर्शनादेकस्य लोकिकवैदिकस्य वाक्यस्य कंचित् धम्मं विवेचयन् पौरुषेयत्वमपौरुषेयत्वम्वा विभागेन व्यवस्थापयन् पुरुष आरांक्य व्यभिचारवादः क्रियते । आरांक्य व्यभिचारो वादो यस्य पुरुषस्य स तथोच्य<sup>5</sup>ते । केन क्रियते । तस्त्वभावसम्भविना तेन वर्ण्णपदरचना-लक्षणेन सामान्येन । पौरुषेयतुत्यधमंकस्य वेदस्यापौरुषेयत्वम्वदन् व्यभिचायंते इति यावत् ।

ननु वेदावेदयोस्तत्त्वान्यत्त्वलक्षणो वेदावेदलक्षणो विश्लेषोस्त्येव। ततो विश्लेषाल्लीकिकवैदिकयोर्थथाकमं पौरुषेयत्वमपौरुषेयक्ष्त्वम्मविष्यतीति परो मन्यते।

सस्यिमित्या चा र्यः। नन्वीदृशो विशेषस्तयोः पौरुषेयत्वापौरुषेयत्वसाधको यस्मान्न केवलमनयोरेव लौकिकवैदिकयोविशेषः। किन्तिहि (।) डिण्डिक पुराणेतरयोरिष । डिण्डिक नैननाचार्येः कृतस्य पुराणस्येतरस्य च पुराणस्य । ईदृशो

496a

यदि तु तादृत्रीं रचनां पुरुषाः कर्तुं न सक्तुयुः<sup>4</sup>, कृतां वा श्रकृतसंकेतो विवेचयेत्। तदा व्यक्तमपौरुषेयो वेदः स्यात्।

नन् पुरवाणामेव मन्त्रकरणशक्तिः। एतदुत्तरत्र विचारविष्यामः। प्रिष् च, न मन्त्रो नामान्यदेव किञ्चित्। किन्त्रींह। सस्यतपःप्रभाववतां समीहितार्थः साधनवचनम्। तद् प्रद्यत्थेऽपि पुरुवेषु दृश्यत एव । यथास्वं सस्याधिष्ठानवलाव् विचेदहनादेः स्तम्भनकरणात्। शबराणां च केषांचित् मन्त्रकरणात्। प्रवैदिकानाञ्च बौद्धादीनां मन्त्रकरणात्। रावराणां च केषांचित् मन्त्रकरणात्। प्रवैदिकानाञ्च बौद्धादीनां मन्त्रकरणानां दर्शनात्।

तत्रापि अपीरुषेयत्वे कथमपौरुषेयं ग्रवितथम्? तथा हि बौद्धेतरमन्त्रकरूपे

विशेषोस्ति । न च तावता स्वयं<sup>7</sup> व्यवहारार्थं स्वप्रक्रियाभेवदीपनः समयपरिकल्पितो 160b नामभेदः संज्ञाभेदः पुरुषकृतिस्वाधते वेदस्य । कि कारणम् (।) अन्यत्रापि पुराणेऽगौरुषेयत्वप्रसंगात् । डिण्डिकेतरपुराणानां नामभेदस्य विद्यमानत्वात् ।

यदि तु या वेदवाक्ये वर्ण्णपदरचना दृश्यते तादृशीं रचनां पुरुषाः कर्तु न शक्तुमुः। कृताम्वा निष्पादिताम्वा वर्ण्णपदरचना मकृतसंकेतः श्रवणमात्राद् विवेचयेदियं पुरुषपूर्विकेति। तदा व्यक्तमपौरुषयो वेदः स्यात् (।) न विवेचयित तां रचनान्तत्कथमपौरुषयो वेदः स्यात्।

निवत्यदि परः। म न्त्रा अपि पुरुषकृता एवेत्येतदुस्तत्र विचारिष्यामः। अपि च न मन्त्रो नामान्यदेव किञ्चित्। किन्तिहि (।) सस्येत्यादि। यथाभूता-ख्यानं सस्यं। इन्द्रियमनसोर्दमनन्तपः। तयोः प्रभावो² विषस्तम्भनादिसामर्थ्यं स विद्यते येषां पुंसान्ते तथा। तेषां सस्यतपःप्रभाववतां पुंसां समीहितार्थस्यः साधनन्तदेव मन्त्रः। सद्वननं मन्त्रलक्षणमद्यत्वेषि पुरुषेषु वृत्यत एव। कि कारणं। यथास्वं सस्याधिष्ठानबलाव् विषवहनादे(ः) स्तम्भनस्य सामर्थ्योपघातस्य दर्शनात्। तथा श व रा णां च केषांचित् स्वनियमस्थानामद्यापि विषाद्यपन्यनशितयु वृत्तस्य कारणाच्छक्नुवन्त्येव पुरुषा मन्त्रान् कर्त्तुं। अवैविकानाञ्च वेदादन्येषां वौ द्वा वी नामिति(।) आदिशब्दाद् आ ई त गा रु ड मा हे- रव रा दीनां मन्त्रकल्पानां। मन्त्राणां मन्त्रकल्पानाञ्च दर्शनात्। विद्याक्षराणि मन्त्राः। तत्साधनविधानोपदेशा मन्त्रकल्पाः। तेषां च बौद्धादीना म्मन्त्रकल्पानां प्रथक्तिः पुरुषैः करणात्।

तस्मान्न लौकिभ्यो वैदिकानां स्वभावभेदः।4

तत्रेत्यादि परः। तत्रापि बौद्धादिमन्त्रकल्पेप्यपौरुषेयत्वे कल्प्यमाने। कथ-मिदानीमपौरुषेयं वाक्यं सर्वमवितथं। किन्तु मिथ्यार्थमपि स्यात्। तथा हीत्या- हिंसा<sup>1</sup>मैथुनात्मदर्शनावयोऽनभ्युदयहेतबोऽन्यथा वा वर्ष्यन्ते । तत् कर्ष विच्छाभि-धायि इयमेकत्र सत्त्यं स्यात् ?

तत्र ग्रर्थान्तरस्य कल्पने तद् ग्रन्यकापि तुल्यम् । तथा<sup>2</sup> वार्थनिक्चयात् काचिदपि व्यक्तिनं स्यात् । तथा च ग्रपौक्षेप्रत्वप्रहणमपि श्रनुपयोगमेव ।

बौद्धादीनां मन्त्रत्वमेव नास्तीति चेद्, तदन्यत्रापि कोझपानं<sup>3</sup> करणीयम् । विद्यादिकर्मकृतो बौद्धा ग्रपि वृदयन्ते तत्रापि मन्त्रत्वं न प्रतिविद्धम् ।

मुद्रामंडलघ्यानैरनक्षरैः कर्माणि क्रियन्ते । व त तानि प्रपौरुषेयकल्पानि युज्यन्ते ।

दिनैतदेव बोधयति । बौद्धमन्त्रकल्पे हिसामैथुनात्मदर्शनादयः आदिशब्दादनृत-वचनादय अनभ्युदयहेतवो दुःखहेतवो वर्ण्यन्ते । इतर्रास्मस्त्वबौद्धमन्त्रकल्पे त एव हिसादयोन्य<sup>5</sup>था चाभ्युदयहेतवो वर्ण्यप्ते । यदि च सर्वे मन्त्रकल्पा अपौरुषेयाः स्युस्तदा चैतद् विरुद्धाभिधायि वाक्यद्वयमेकत्रापौरुषेये कथं सस्यं स्यात् ।

स्यादेतद् (।) बौद्धमन्त्रकल्पे हिसादिशब्दानामन्य एवाप्रसिद्धोर्थो यो वैदिकेन मन्त्रकल्पेनाविरुद्ध इति (।) अत आह । तत्रेल्पादि । तत्र बौद्धे मन्त्रकल्पे प्रसिद्धादर्थोदन्यस्यार्थान्तरस्य कल्पने क्रियमाणे । तदर्थान्तर<sup>6</sup>कल्पनमन्यत्राबौद्धे वैदिके मन्त्रकल्पे तुल्यमिति कृत्वा सर्वत्र मन्त्रकल्पेष्ट्यर्थान्तरकल्पनासम्भवेनार्थानिण्णयात् । तत्प्रतिपादितेर्थे क्वचित् प्रतिपत्तिरनुष्ठानं न स्यात् । तथा खेन्त्यर्थानिश्चयेनानुष्ठानाभावे सदप्यपौद्धयम्वाक्यं पुरुषार्थं प्रत्यनुषयोगं ।

बौद्धावीनां मन्त्रत्वमेव नास्तीति चेवाह। बौद्धावीनाममन्त्रत्व इति।

1612 तवस्यत्रापि तस्माद् बौद्धा<sup>7</sup>दिमन्त्रादन्यत्रापि वैदिके मन्त्रे मन्त्रत्वप्रतिपादनाय
कोशपानं करणीयं। न हि काचिद् व्यक्तिरस्तीत्यभिप्रायः। दृष्टिविरुद्धं चैतद्
बौद्धादयो न मन्त्रा इति। तथा हि विषादिकमंकृतो विषकर्मादीन् कुर्वन्तो बौद्धाः
अपि मन्त्रा दृश्यन्ते। तेन तत्र बौद्धादिषु मन्त्रकल्पेष्वमन्त्रत्वसपि विप्रतिषिद्धं।
विषकर्मादिकरणद्वारेण वैदिकानामपि मन्त्रत्वव्यवस्थापनात्। न च विषस्तम्भनादिसामर्थ्ययोगात् वेदवाक्यं लोकिवाक्यादितशयवदित्थेवापौरुषेयं युक्तं।

तथा हि पाण्यञ्जगुलसन्तिवेशो मृद्रा। मण्डलं देवतादिरचनाविशेष:। ध्यानन्देवतादिरूपचिन्तनं। तैरनक्षरंरशब्दस्वभावैः स्वकर्मणि विषाद्यपनयना-दिलक्षणानि क्रियन्ते। न च तानि मुद्रामण्डलध्यानान्यपौरुषेयाणि युज्यन्ते<sup>2</sup>(।) स्यादेतत् (।) मुद्रादिष्वेष पुंसां करणसामर्थ्यन्त वर्णाक्रमेष् मन्त्रेष्विति। तेषां कियासम्भवे सक्षररचनायां कः प्रतिघातः ? तस्मास्र किञ्चिदशक्य-क्रियमेवास् ।

तौ च सस्यप्रभवौ<sup>5</sup> मन्त्रकल्पौ क्रथं परस्परविषद्धौ ? न वै सर्वत्र तौ संस्य-प्रभवौ । प्रभावयुक्तपुरुषप्रतिज्ञालक्षणाविष स्तः । स प्रभावो गतिसिद्धिविद्ये-षा<sup>6</sup>भ्यामिष स्यात् ।

यवि पौरुषेया मन्त्रास्तवा सर्वे पुरुषाः किन्न मन्त्रकारिणः ? तत् क्रियासाधन-वैकल्यात ।

यदि पुनस्तादृशैः सस्यतपःप्रभृतिभिर्युक्ताः रयुः।

496b

ग्रपि च काव्यानि पुरुषः करोतीति सर्वः पुरुषः काव्यकृत् स्यात् । श्रकरणे

तन्त । यस्मात् तेषां मुद्रादीनां कियासम्भवे सत्यक्षररचनायां सत्त्यादिमतां पुंसां कः प्रतिघातो विशेषाभावात् । तस्मान्न किञ्चिदशक्यक्रियमेषां पुंसां । येन पुरुषेणाकृतमितशयमुपलभ्य लौकिकेभ्यो वैदिकानां स्वभावभेदः कल्प्येत ।

यदि बौद्धेतरौ मन्त्रकल्पौ द्वाविष पौरुषेयो तौ च सत्त्यप्रभवौ। अवितथा-भिघायिपुरुषादुत्पन्तौ। तत्कचिमदानीन्तावेव सत्त्यप्रभवौ मन्त्रकल्पौ बौद्धेतरौ-परस्परिकद्वौ युज्येते। एकत्र हिंसादीनामनभ्युदयहेतुत्वेन दर्शनादन्यत्राभ्यु-दयहेतुत्वेन।

नेत्यादिना परिहरति । न वं सर्वत्र तो मन्त्रकल्पौ सत्त्यप्रभवौ येनायं विरोधः । किन्तु प्रभावयुक्त पृरुषप्रतिज्ञालक्षणाविष तौ मन्त्रकल्पौ सतः । प्रभाववता पुरुषेण "य इमां वर्णपदरचनामभ्यस्यति तिर्हिधं चानुनिष्ठिति तस्याहं यथाप्रतिज्ञातमर्थं सम्पादियिष्यामी"ति या प्रतिज्ञा तल्लक्षणाविष मन्त्रकल्पौ भवतः । ततोन्यथा-वाद्यपि प्रभावयुक्तौ मन्त्रकल्पौ कुर्यादेवेत्यविरोधः । स एव सत्त्याभावात् प्रभावः कृत इति चेदाह । स प्रष्टभावो गितिसिद्धिविशेषाभ्यामिष स्यात् । पुण्येन गति-विशेष एव स तादृशो लब्धो देवतादिसङ्गृहीतो मन्त्रसिद्धिविशेषो येन स तादृशः प्रभावो भवतीति ।

यदि पौरुषेया मन्त्रास्तदा पुरुषत्वात् सर्वे पुरुषाः किन्न मन्त्रकारिणः (।) न च कुर्वन्ति । तस्मादिभमता अपि पुरुषा न मन्त्रानकार्ष्टित्यभिप्रायः।

तिबत्यादि सिद्धान्त वादी। विवास्मन्त्राणां यत् कियासाधनं सत्त्यतपः प्रभा-वादि तेन वैकस्यान्त सर्वे पुरुषा मन्त्रकारिणः।

यि पुनस्ताद्शैः सस्यतयःप्रभृतिभिर्मन्त्रहेतुभिः पुरुषा युक्ताः स्युस्तदा ते मन्त्रान् कुर्वन्त्येव । वा कश्चिदपि नैव कुर्यात्, तद्वदित्यपूर्वेचा वाची युक्तः !

सत्यम् । मन्त्रिक्यासाधनेन विकला मन्त्रान् न कुर्वते । तदेव साकस्यं कस्य-चित् न पत्रमामः । सर्वपुरुवाणां समानधर्मत्वात् ।

उस्तमत्र, न मन्त्रो नाम सस्यादिमत्प्रतिज्ञावचनात्<sup>2</sup> श्रन्यदेव किचित् । तानि च क्वजिदेव पुरुषेषु दृश्यन्ते ।

सर्वपुरुवास्तद्रहिता इत्यपि ग्रनिर्णयः, तत्सम्भवस्य विरोधाभावात्। न च ग्रत्यक्षस्यभावेषु त्रनुपलब्धिरभावनिश्चयस्य हेतुः। न च स्मृतिमतिप्रतिवेध-सत्त्यशक्तयः सर्वत्र भाविन्यो भवन्ति।

अिष च काव्यानि तिकयाप्रतिभायुक्तः पुरुषः करोतीति कृत्वा तिकया161b प्रतिभारिहतोपि सर्वः पुरुषः पुरुषत्वसाम्यात् काव्यकृत् स्यात् । अकर<sup>7</sup>णे वा
कस्यिचिदन्योपि नैव कुर्यात् । तद्वत् । काव्यकरणासमर्थपुरुषवत् । इत्यपूर्वेषा वा
चो युक्तः । व्यभिचारिणीत्यर्थः ।

सत्त्वमित्यादि परः। मन्त्रिक्यासाधनेन विकलाः पुरुषा मन्त्रान्न कुर्वते। केवलन्तदेवात्र मन्त्रित्यासाधनस्य सत्त्यादेः साकल्यं कस्यचित् पुरुषस्य न पद्म्यामः। सर्वपुरुषाणां समानधर्मत्वात्।

उक्तिमिति सि द्धा न्त वा दी । अ<sup>1</sup>त्र चोद्य उक्तमुत्तरं । किमुक्तं । न मन्त्रो नामेत्यादि । वचनं च समयश्चेति द्वन्द्वः । सस्यादिमतां पुरुषाणां समीहितार्य-साधनाद्वचनात् । तथा सत्त्यादियुक्तपुरुषप्रतिज्ञालक्षणाच्च समयान्त मन्त्रोनामान्यदेव किचित् । तानि च सत्त्यतपोगितिसिद्धिविशेषलक्षणानि मन्त्रित्यासाधनानि कविदेव पुरुषेषु दृश्यन्ते ।

स्यादेतद् (।) यो यः पुरुषस्य² मन्त्रित्रयासाधनरहितस्तद्यथा रच्यापुरुषः।
पुरुषद्यायं मन्त्रकर्त्तृत्वेनाभिमतः पुरुष इति । तत्रापि सर्वपुरुषास्तद्वहितास्तेन मन्त्रित्रयासाधनेन रहिता इत्यपि तत्सम्भवस्य मन्त्रित्रयासाधनसम्भवस्य
पुरुषत्वेन सह विरोधाभावात् । अनिर्णयोऽनिष्ट्ययः । मन्त्रित्रयासाधनस्य
स्वभावानुपलम्भादेव पुरुषे स्वभावनिष्ट्यय इति चेदाह । न चेत्रत्यादि । अत्यक्षस्वभावेषु अक्षातिकान्तः स्वभावो येषान्तेष्वत्यन्तपरोक्षेष्वित्यर्थः । अनुपल्रिष्यनिभावनिष्ट्ययस्य हेतुः । आत्मिन मन्त्रित्रयासाधनानां स्मृत्यादीनामनुपलम्भेन
परत्राप्यभावो निश्चीयत इति चेदाह । न चेत्यादि । अतिकान्तजन्मादिस्मरणं
स्मृतिः । परचित्ताववोधो म तिः । अदृष्टेषु पदार्थतस्वदर्शनं प्रतिचेदः । सर्वपुरुषमनन्यथावा वित्वं । इतिस्तः प्रभावः । ता मन्त्रहेतवः सर्वभाविन्यः । सर्वपुरुष-

तस्साधमसम्प्रवायभेदवद् गुणान्तरसाधनान्यपि<sup>4</sup> स्युः । नाथि सन्निय सर्वे-ब्रेंच्टुं शक्यः । स्रत एव प्रवृष्टस्य ग्रनपङ्गवः । नापि पृत्त्येषु कस्यविद्यपि उत्पित्सो-र्मनोगुणस्य प्रतिरोद्धाऽस्ति । बाध्यस्याबृष्टेः वाध्यबाधकभावासिद्धेः ।

एतेन सर्वज्ञावित्रतिषेषादयो निर्वणितोत्तराः । तत्रापि स्रतत्साधनसम्प्रदायोऽयं कवैमिव सन्येषामपि तथाभादो<sup>8</sup> एवंभूतो नेति न न्याय्यः । नावृष्टज्ञापक इत्यपि ।

सन्तानभाविन्यो भवन्ति । येन ता आत्मनि न दृष्टा इत्यन्यत्रापि प्रतिक्षिप्येरन् ।

इदानीं स्मृत्यादीनां वविचिदेव पुरुषे सम्भवमाह । तत्साधनमित्यादि । तेषां स्मृत्यादीनां ययोक्तानां यत्साधनमृत्यितकारणन्तस्य संप्रदाय उपदेशस्तस्य भेदो विशेषः वविचिदेवागमे सम्भवो न सर्वत्र । तद्वद् गुणान्तरसाधनान्यपि स्युः । वविचिदेव पुरुषे भवेयुः । सिद्धिः साधनं । स्मृत्यादिकारणानां कार्यभूतानि यानि गुणान्तराणि स्मृत्यादिरूपाणि । तेषां साधनानि निष्पत्तयोपि वविचिदेव पुरुषे स्युः स्मृत्यादिकारणानुष्ठानात् । यदि स्मृत्यादि साधनं स्यात् किन्न दृश्यत इति चेदाह । नापीत्यादि । सन्निष विद्यमानोपि सन्तानान्तरस्यो मनोगुणो व्रिष्टं पुरुषमात्रेण न शक्यः । अत एव कारणाववृष्टस्य सन्तानान्तरस्य मनोगुणस्यान-पह्नवोप्रतिक्षेपः । नापि पुरुषेषु मनोगुणस्योत्यित्सोरुत्पत्तिमिच्छोः प्रतिरोद्धा वाध-कोस्ति येन तदन्यगुणातिशायी मनोगुणः कस्यिचदिष नास्तीति स्यात् । पुरुषत्वा-दिक एव धर्मी बाधक इति चेत् (।) न । किं कारणं । तस्यान्यसन्तानभाविनो बाध्यस्य गुणस्य पुरुषमात्रेणावृष्टेः । पुरुषत्वादिना धर्मेण बाध्यबाधकभावा- 1622 सिद्धेः । अवाधकाच्चाप्रतिक्षेपः।

एतेनान्तरोक्तेन सर्वस्यार्थस्य यज्ज्ञानन्तस्य प्रतिषेधः । आदिशब्दाद् वीत-रागादिप्रतिषेधादयो निर्वणिकोसराः।

यथा न वक्तृत्वादिलिगेन सर्वेज्ञत्वादीनां प्रतिक्षेप इति । तत्रापि बीतराग-त्वादिप्रतिक्षेप एवंभूतः पुरुषो वीतरागत्वा विगुणयुक्तो नेति न्यायो युक्तः । किभूतः । यादृशोयमसम्भवन्तत्साधनसंप्रदायः । असम्भवन्तत्साधनसंप्रदायो वीत-रागत्वादिसाधनसंप्रदायो यस्येति विग्रहः । वीतरागत्वादिसाधनेनोपायेन विकलस्स वीतरागादिनं भवत्येवं न्याय इति यावत् । न वृष्टज्ञापकोतत्स्वभाव इत्यपि । अदृष्टं ज्ञापकं वीतरागत्वादि लिङ्गं यस्य । स ज्ञापको दर्शनमा वेतरागत्वादि लिङ्गं यस्य । स ज्ञापको दर्शनमा वेतरागत्वादिगुणवियुक्तस्वभावो भवतीत्यपि न युक्तम्वक्तं । न हि ज्ञापकानुपलम्भमानेण ज्ञाप्यस्याभावो न्याय्यः । कि कारणं । सतामिष केषांचिदर्थानां लिगभूतस्य कार्यस्यानारम्भसम्भवात् । आरब्धन्नाम तैरतीन्द्रियैः कार्यन्त्वापि स्वभावविन्न-

सतामपि कार्यस्यानारम्भसम्भवात्, स्वभावविश्वकर्षेण द्रष्टुमशक्यत्वाच्य । १ 4972 तस्मादध्ययमं श्रध्ययमान्तरपूर्वकमिति श्रध्ययमादिति व्यभिचारि । भारता-ध्ययने भावात् ।

वेदेन विशेषणावदोष इति चेत्। कः पुनरतिशयो वेदाध्ययनस्य, येन अन्यथा-ऽध्ययनं न शक्यते? न हि विशेषणं अविषद्धं विपक्षेण सह अस्माद्धेतुं विनक्तंपति। अविषद्धयोरेकत्र सम्भवात्। इदानीन्तनानां अनध्ययनादिति चेत्। उक्तोत्तर-मेतत्। अदर्शनादिति चेत्। इदमपि प्राक् प्रस्यदम्। नाप्यदर्शनमात्रमभावं यमय-तीति व्यभिचार एव। तस्माद् विशेषणं अतिशयभाग् न भवतीति अनुपात्तसमम्।

यत् किञ्चिद् वेदाध्ययनं सर्वं तद् वेदा<sup>4</sup>ध्ययनान्तरपूर्वकमिति व्याप्तिनं

कर्षेणामीषामिदं कार्यमिति द्रष्टुमशक्यत्वाच्य । तस्मान्मन्त्रित्यासाधनवैकल्यं<sup>3</sup> यथैकस्य तथा सर्वस्येत्येतदशक्यनिक्चयमिति स्थितं ।

यत एवन्तस्मावध्ययनमध्ययनान्तरवद् अध्ययनान्तरपूर्वकमिति साध्ये अध्य-यनादिति लिङ्गं व्यक्तिकारि । भारता द्यध्ययने पौरुषेयाध्ययनत्वस्य भावात् ।

बेदेन विशेषणाददोषः। अध्ययनमात्रस्य हि व्यभिचारो न वेदेन विशिष्ट-स्याध्ययननस्येत्यभिप्राय:। कः पुनिरित्यादि सिद्धान्तवादी। को<sup>4</sup>तिशयो वेदा-ध्ययनस्य येन तद्वेदाध्ययनमन्यशैति स्वयं कृत्वाध्येतुं न शक्यते । नैव कश्चि-दतिशयः (।) ततो वेदाध्ययनं च स्यान्न चाध्ययनपूर्वकिमिति विरोधाभावात् स एव व्यभिचार:। यस्माम्न हि विशेषणं वेदत्वमिवरुद्धं विपक्षेणानध्ययनान्तरपूर्व-कत्वेन सह। अस्माद् विपक्षाद्धेतुष्त्रिवर्त्तयति । कि कारणं। अविरुद्धयोर्वेदत्वा-नघ्य व्यान्तरपूर्वकत्वयोरेकत्र वेदवाक्ये सम्भवात् । को ह्यत्र विरोधो यद् वेदा-ध्ययनं व स्यान्न चाध्ययनान्तरपूर्वकमिति। इदानीन्तनानां पुरुषाणामनध्यय-नात्। अध्ययनान्तरपूर्वंकत्वेनैवाध्ययनात् । उक्तोत्तरमेतत् । भारता ध्ययनेपि प्रसङ्गात् । तदपि हीदानीन्तनाः परोपदेशेनैवाधीयत इति । तस्याप्याद्याभिमत-मध्ययनमध्यय<sup>6</sup>नान्तरपूर्वकत्वेन वेदवदपौरुषेयं स्यात्। वेदाध्ययनपूर्वकमेव वेदा-घ्ययनं कर्त्तुरवर्शनाविति चेत्। इवमपि प्राक् प्रत्यूढं प्रतिक्षिप्तं। दृश्यन्ते हि विच्छिन्नित्रयासंप्रदायाः । कृतकाश्चेत्यादिना । नाप्यदर्शनमात्रमभावं गमयतीति कृत्वा व्यभिचार एव वेदाध्ययनत्वादित्यस्य हेतोः। तस्मात् वेदत्वं विज्ञेषण-162b मध्ययनस्य हेतोरतिशय भाग् न भवति विशेषाधायकन्त भवति । विपक्षविरो-धाभावेन विपक्षादव्यावर्त्तनात्। उपालमपि विशेषणमनुपालसमं।

किञ्च। यत्किञ्चिव बेदाध्ययनं सर्वन्तद्ध्ययनान्तरपर्वकिमिति वेदेन

सिष्यति । सर्वस्य तयाभावासिद्धेः । यावृतं तु तिश्रवित्तं वृष्टं तत्त्रथेवेति स्यात् । तिश्रवित्ततया वृष्टे विशेषे त<sup>5</sup>स्थागेन सामान्यप्रहणं हि हुताशनसिद्धौ पाण्डुव्यवद् व्यभिचार्येव ।

एतेन रागादिसाधने वचनादयः प्रत्युक्ताः । प्रस्तु वाऽध्ययनं एतव<sup>6</sup>ध्ययनपूर्वकम् ।

> सर्वथानादितः सिद्ध्येदेवं नापुरुषाश्रयः। तस्माद्पौरुषेयत्वे स्यादन्यो(प्यनरा)श्रयः॥२४०॥

पुरुष एव हि स्वयं ग्रभ्यूह्य प्रधीयते परतो वा । तेषामन्यापृतकरणानां 497 । स्वयं शब्दा न ध्वनयन्ति, येन ग्रपौरुषेयाः स्युः ।

विशेषितेपि हेतौ व्याप्तिनं सिध्यति । विपर्यये वाधकप्रमाणाभावेन सर्वस्य वेदाध्ययनस्य तथाभावसिद्धेरध्ययनान्तरपूर्वकत्वासिद्धेः । यावृशं त्वध्ययनं स्वयं कर्त्तुमशक्तस्य तिम्निमस्ययनान्तरिनिमसं वृष्टं तस्त्रवेत्यध्ययनान्तरपूर्वकमेवित स्यात् । स्वयं कृत्वाध्येतुमशक्तस्य यदध्ययनन्तस्य दृष्टे विशेषजाड्यादिन्त्रक्षणे तन्निमस्तत्या परपूर्वाध्ययनिमिस्तत्या । तस्यागेन तस्य जाड्यादिनिमस्याध्ययनस्य यथा परिवृष्टे विशेषस्य त्यागेन । यद्वा तिमस्तित्या शक्तिनिमस्याध्ययनस्य यथा परिवृष्टे विशेषस्य त्यागेन । यद्वा तिमस्तित्या शक्तिनिमस्याध्ययनस्य यथा परिवृष्टे विशेषस्य कृत्वाध्ययनलक्षणे तस्यागेन तस्य विशेषस्य त्यागेन वेदाध्ययनत्वसामान्यस्य प्रहणं शक्तस्याशक्तस्य वा सर्व वेदाध्ययनमध्ययनान्तरपूर्वकम्वेदाध्ययनत्वसामान्यस्य प्रहणं शक्तस्याशक्तस्य वा सर्व वेदाध्ययनमध्ययनान्तरपूर्वकम्वेदाध्ययनत्वसामान्यादिति क्रियमाणं व्यभिचार्येव । किमिव (।) हृताशनसिद्धौ । अग्निसिद्धौ पाण्डुद्रव्यसामान्यमुपादीयमानमग्निसिद्धौ यथा व्यभिचा³रि तद्वदित्यर्थः ।

एतेनानन्तरोक्तेन व्यभिचारित्वप्रतिपादनेन वचनादयः। आदिशब्दात् पुरुष-त्वादयः प्रत्युक्ताः। यथा तेपि व्यभिचारिण इति।

कस्मिन् साध्ये (।) रागादिसाधने । रागादिसिद्धौ । यादृशो रागादिप्रभवो वचनिवशेषो दृष्टस्तत्त्यागेन वक्तृत्वसामान्यस्य व्यभिचारात् ।

अस्तु वेत्यभ्युपगम्याप्याह । सर्वथाप्येवंकृत्वा वेदस्यानादिता सिध्ये<sup>4</sup>दादिरहि-तत्वमात्रं सिध्येत् । नापुरुवाधयः । अपौरुषेयत्वन्तु न सिध्येत् ।

अथ तस्मादपौरुषेयमात्रादेवापौरुषेयत्विमध्यते । तदा स्यादन्योपि लोकव्यव-हारोनादिप्रवृत्तत्वादनराश्रयोपौरुषेयः । पृरुष एव हि स्वयमभ्युद्धोपकल्प्याधीयते । परतो वा श्रुत्वाधीयते तेषां पुंसामन्यापतकरणानामव्यापृतताल्वादीनां स्वयं श्रपि स्युरपौरवेया यवि पुरवाणामाविः स्यात्<sup>1</sup>। तदाऽपि श्रन्यपूर्वकं न सिध्यति । श्रध्यापयितुरभावात् । १

342 तत्प्रथमोध्येता कर्त्तेव स्यात । तदयमनादिः पूर्वप्रदर्शनप्रवृत्तो डिम्भकपांसु-क्रीडादिवत् पुरुषच्यवहार इति स्यान्नापौरुवेय एव ।

> अनादित्वावपौर्व्वयत्वे बहुतरिमदानीमपौर्ववयं। तथा च। म्लेच्छादिञ्यवहाराणां नास्तिक्यवचसामपि। द्यनादित्वात् तथाभावः पूर्वसंस्कारसन्ततेः॥२४८॥

म्लेक्छव्यवहारा अपि केचित् मातुबिवाहाबयो मबनोत्सवादयश्चानावयः।

शब्दा ध्व<sup>5</sup>नयन्ति । स्वरूपं प्रकाशयन्ति । येन स्वयं ध्वननेनापौरुषेयाः स्युः । किन्तु पृरुषव्यापारेणैषां वैदिकानां शब्दानां ध्वननाल्लौकिकवाक्यवत् पौरुषेयत्वमेव ।

अपि स्युरपौरुषेयास्सम्भाव्यत एषामपौरुषेयत्वं यवि पुरुषाणामाविः स्यात्। अध्ययनं चानादिस्तवाप्याद्यस्य पुरुषस्याध्ययनमन्यपूर्वकमध्ययनान्तरपूर्वकं न सिध्यति। किङ्कार हणम् (।) अध्यापियतुरन्यस्य पुरुषस्याभावात्। तत्-प्रयमोध्येता तस्य वेदस्य प्रथमोध्येता स्वयमभ्युद्धा वेदम्धीत इति कर्तेव स्याव् वेदस्य। तिवित तस्मावयं वेदाध्ययनलक्षणो व्यवहार एकस्मादधीत्यापरमध्याप्यति। सोप्यन्यमिति पूर्वपूर्वदर्शनप्रवृत्तोनाविः पुरुषव्यवहार इति पुरुषरेवायं रचितो व्यवहार इति स्यान्नापौरु प्यय एव। किमिव (।) विम्मकपांसुक्रीडा-वत्। विम्मका बालास्तेषां पांसुकीडा यथा पूर्ववत्वर्ज्ञनप्रवृत्तत्वादनादिः पुरुष-ध्यवहारस्तद्वत्। आदिशब्दाद् भोजनादिव्यवहारः।

अनाहित्वाहित्यादि । अनाहित्वाह् वेदस्यापौरुषेयत्वेभ्युपगम्यमाने म्ले च्छा हिन्यवहाराणामिति स्वकुलकमागतानां मातृविवाहादिलक्षणानामनादित्वात् तथाभावो वेद¹वदपौरुषेयत्वं स्यात् । आदिशब्दादार्यव्यवहारस्यानादेः परिग्रहः । तथा नास्तिक्यवस्थामपि धर्माधर्मपरलोकापवादप्रवृत्तानामनाहित्वात्तथाभावः । अपौरुषेयत्वं स्यात् । अनादित्वमेव तेषां कथमिति चेदाह । पूर्वसंस्कारसन्ततेः पूर्वसंस्कारवशात् सन्तानेन प्रवृत्तेरित्यर्थः । म्लेच्छ्वध्यवहारा अनादयः । के पुनस्त इत्याह । मृते² पितरि पुत्रेण मातृविवाहः कार्य इति । म्लेच्छानां केषां-चिद् व्यवहारः । आदिशब्दाद् वृद्धानाम्मारणं संसारमोचनार्थमित्यादिव्यवहार-परिग्रहः । आदिशब्दोपात्तमाह । मदनेत्यादि । मदन त्र यो दश्याम्पर्वणि मदनो-स्सवः । अत्राप्यादिशब्दात् पुत्रजन्मोत्सवादयोप्यनादयः । नास्तिकानां ली का य

<sup>1</sup> Restored.

नास्तिक्यवचांसि चापूर्वप'रलोकाद्यपवादीनि ।

न हि तान्यनाहितसंस्कारैः परैः प्रवर्त्तयंति । स्वप्नतिभारचितसमयानामपि यथाभुतार्थविकल्पसंहारेणैव प्रवृत्तेः । तत्किंचित् कुतिविचागतिनित्येकस्योपवेष्टुः प्रवन्त्रेनाभावात् अपरपूर्वकिमत्युच्यते । प्रागेव यथावर्शनप्रवृत्तयः सम्यग्निभ्या-प्रवृत्तयो लोकव्यवहाराः ।

नम्बादिकल्पिकेष्वदृष्ट(।) एव व्यवहाराः पश्चात् प्रवृत्ता इष्यम्ते । न (।) तेषामृष्यम्यसंस्काराहि<sup>2</sup>तानां यथाप्रत्ययम्प्रवोधात् ।

ति का नाम्य**चां**सि च । किंभूतान्यपूर्वपरलोका<sup>3</sup>द्यपद्यादीनि । अपूर्वस्य धर्माध-र्मस्य परलोकस्य चापवादीनि प्रतिक्षेपकाणि । तान्यप्यनादीनीति । लिंगविपरि-णामेन सम्बन्धः । (२४८)

कथं पुनम्लेंच्छादिव्यवहारादीनामनादित्वमित्याह। न हीत्यादि। ते च व्यवहारास्तानि च नास्तिक्यवचांसीति "नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चान्यतरस्यामि"-१ति नपुंसकस्यैकशेषः। तेनायमर्थः(।) तान् व्यवहारां स्तानि च नास्तिक्यव-चांसि परैरन्यैः पुरुषैरनाहितसंस्कारा अव्युत्पन्नबुद्धय इदानीन्तना न प्रवर्त्तयन्ति। किन्तु व्युत्पादिनबुद्धय एव। तेप्यपरैस्तेप्यपरैरिति सिद्धमनादित्वं।

येप्यपूर्व काव्यादिकं कुर्वन्ति । तेषामप्यन्यकृतेनैव संस्कारेण प्रवृत्तेस्तत्कृतोपि व्यवहारोनादिरिति कथयन्नाह । स्वप्रतिभेत्यादि । स्वप्रतिभया स्वबुद्ध्या रिवति स्सम्यः काव्यादिलक्षणो यैस्नेषामि नावत् पुरुषाणां यथाश्रुतः परस्मात् समस्तो व्यस्तो वा योर्थः । तत्र ये विकत्पास्तेषां संहार एकत्रोपादानम्वर्गीकरणमिति यावत् । तेनैव प्रकारेण प्रवृत्तेर्गृन्यादीनां करणात् । स्वप्रतिभारिचतोपि प्रन्थो वस्तुतः परपूर्वक एव । कथन्तिहं स्वकृत इत्युच्यते इत्याह । तत्काव्यादिकमपर-पूर्वकि मित्युच्यते इति सम्बन्धः । केनचित् स्वयं कृतिमित्युच्यते । किं कारणं (।) कृतिष्वदुपदेष्टुः किञ्चिदर्थजातमागतमिति कृत्वा । एकस्योपदेष्टुः प्रवन्धेनाभा-वात् । तदेवं स्वप्रतिभारिचतोपि तावद् ग्रन्थः परमार्थतः परपूर्वक एव । प्रागेव किम्पुनर्यथादर्शनप्रवृत्तयः । परेभ्यो यथादर्शनमेव प्रवृत्तिर्मिवृत्तिर्येषां ते नथोक्ताः । 163b सम्यग्मध्याप्रवृत्तयः । सम्यग् मिथ्या च प्रवृत्तिराचरणं येषां लोकव्यवहाराणान्ते तथोक्ताः । तत्र सम्यक्प्रवृत्तयः पूज्यपूजादयः । मिथ्याप्रवृत्तयः कामोपसंहिता-दयः । एते च स्फुटमेव परपूर्वकाः ।

अत्र व्यभिचारमाशंकते। निवत्यादि। प्रथमकल्पे भवा आविकल्पिकाः।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pāṇini 1.2.69

भवतु सर्वेवामपौरवेयत्वमिति चेत् (१) तादृशेऽपौरुषेयत्वे कः सिद्धेपि गुर्णो भवेत् ।

काममिवसम्बावकमित्यपौरुषेयत्वमिष्टं । तिहसम्बावकानामिष केवाञ्चि-वनावित्वावस्तीति किमपौरुषेयत्वेन ।

(ख) ग्रनादित्वेऽर्थसंस्कारभेदेन संशयः

सित वा वेदवाक्यानामेवापौरुवेयत्वे। कार्थसंस्कारभेदानां दर्शनात्संशयः पुनः ॥२४९॥

यश्च<sup>3</sup>पौरुवेयत्वेपि प्रतिनियतामेव तदयंप्रतिभां जनयेदाइवासनं स्याद् (।)

तेष्व<mark>बृष्टां ष्यवहाराः इष्यन्ते</mark> । न हि तैः पूर्वेभ्यो<sup>1</sup> व्यवहारा उपलब्धास्तेषामेव प्रथमत्वात् ।

तेषामपीत्यादिना परिहरति । तेषामप्यादिकित्यकानाम्पुंसामन्यसंस्कारा-हितानां पूर्वजन्मप्रसरेषु पूर्वदृष्टव्यवहारेणाहितसंस्काराणां पश्चाद् यथाप्रत्यययं । यथा सहकारिसन्निधानं प्रबोधात् प्रवृत्तेः । तेषि नापरपूर्वकाः । (२४८ a.b.)

भवस्वनादित्वात् सर्वेषां म्लेन्छादिव्यवहाराणामपौरुषेयस्व मिति चेत्। ताबुक्षेनादित्वमात्रेण सर्वव्यवहाराणामपौरुषेयस्व सिद्धेषि को गुणो भवेत् (।) नैव किश्चत्। तथा हि कामं भवेविसम्बावकिमस्यपौरुषेयस्विमण्डं। तथ्वा-पौरुषेयस्व विसम्बावकानामिष केषांचिल्लोकव्यवहारणामस्तीति नापौरुषेयस्वम-वितयस्वस्य साधकं व्यभिचारादिति किन्तेनापौरुषेयस्वन कल्पितेन।

अथ<sup>3</sup> वेदवाक्यानामेवापौरुषेयत्विमध्यते । तदा वेदवाक्यानामेवापौरुषे-यत्वे सस्यिप तद्वाच्येष्वर्थेषु संशय एव पुनिरिति भूयः । अपौरुषेयत्वमिष कल्पियत्वा भूयः संशय एव प्राप्त इत्यर्थः । कि कारणम् (।) अर्थभेदानां वेदार्थव्याख्यानिक-ल्पानामाचार्यभेदेन दर्शनात्।

यबीत्यादिना व्याचष्टे।

अपौरुषेयस्वेषि यवि वेदवानयं यथा दिनं प्रतिनियताने । तद्वंप्रतिभां । वेदवाच्यार्थालम्बनाम्बुद्धिप्रवृत्तिकामस्य यदि जनयेत्तदा विपरीतार्थसमारोपामा-वादाहवासनं स्थाल्लब्धाहवासः पुरुषो भवेत्। तत्तु नास्ति। यस्माद्। यथे-ध्टन्तु समारोपापवादाभ्यामधिकहाब्दप्रक्षेपेण शब्दान्तरापह्नवेन वेत्यर्थः। विद-द्वशास्त्रव्यवहारिणो नै रु क्ताः। आविशब्दाद् वै या क र णा दिष्परिप्रहः। वेदवाक्यानि विश्वसन्तो नानार्थान् कुर्वन्तो वृष्ट्यन्ते। न च ते परस्परिवरोधिनो व्याख्याभेदोपनीता अर्थास्त्रवाम्बदवाक्यानाम् संघदन्त एव सम्भवन्त्येवेत्यर्थः।

यमेण्डन्तु समारोपापवादाम्यां मैं र मत भी मां स कादयो वेदवाक्यानि विश्वसन्तो कृत्रवन्ते (।) न च तेर्याः तेवां न घटन्ते (।) समयप्राधान्यादर्धनिवेशस्यैकस्य वाषय-स्वानेक (म्यं) विकल्पसंभवात् (।) प्रकृतिप्रत्ययानामनेकार्वपाठाद् (।) रुद्धेरप्येका-न्तेनाननुमतेररुद्धाः अववाहुल्यात् (।) तदर्वस्य पुरुषोपदेशायेक्षणात् । तदुषदेशस्य तदिष्णावृत्तेरनिर्णय एव वाक्यार्थेषु ।

#### (ग) वर्णवाक्यनित्यत्वनिरासः

अपि बायमपौरुषेयत्वं साधयन् वर्णानाम्वा साधयेव् वाक्यस्य वा। तत्र (।) स्रम्याविशेषाद् वर्णानां साधने किं फलं भवेत् ।

न हि लोकबेदयोर्नाना वर्णाः भेदेपि च प्रत्यभिज्ञानाविशेषात् तत एकत्वा-

स्यादेत<sup>7</sup>द् (।) रुढिमाश्रित्य वेदार्थव्याख्यानात् प्रकृतिप्रत्ययानामनेकार्थं- 1642 पाठेपि न संशय इत्यप्यसत्। कि कारणं (।) रुढेरप्येकान्तेन स्वयमेवाननुमते-रमञ्जीकरणात्। एतदेव कुतः। अरूढशब्दबाहुल्यात्। अरूढा एव ये लोके शब्दास्ते वेदे बाहुल्येन दृश्यन्ते। तद्यथा जर्भुराण प्रभृतयः। ततो न तत्र रूढि-शब्दान्निण्णयः। तत्र तदर्थस्याह्दशब्दार्थं स्य निण्णये व्याख्यातृपुरुषोपदेशायेक-णात्। तदुपदेशस्य च पुरुषोपदेशस्य च। तदिष्कानुवृत्तेः पुरुषोच्छानवृत्तेरनि-र्णय एव वेदवाक्यार्थेषु। (२४६)

अपि सामं वे द वा दापौरुषेत्वं साधयन् वर्णानाम्वा साधयेद् वास्यस्य वा । वाक्यविकल्पेनैव पदस्याप्यभिषानं द्रष्टव्यं।

(१) वर्ण्णविकल्पमधिकृत्याह । तत्रेत्यादि । अन्याविशेषादिति (।) लीकि-के°भ्यो वर्ण्णभ्यो वैदिकानामविशेषात् । वर्ण्णानामपौरुषेयत्वसाधने किम्फलम्भेत् (।) नैव किञ्चित् ।

न हीत्यादिना व्याचष्टे। यस्मान्न हि लौकिकवैदिकवाक्ययोर्नामा वर्णाः।

किं कारणम् (।) ग्रंथंनिवेशस्यार्थवाचकत्वेन प्रवर्त्तनस्य समयप्राधान्यात् । संकेतप्रतिबद्धत्वात् । एकस्यापि वाक्यस्य यथासमयमनेकार्थंविकत्यसम्भवात् संद्यय एव । प्रकृतिप्रत्ययानुसारेण च वेदवाक्यानां व्याख्यानात् । तेषां च नियन्तार्थत्वान्न वेदवाक्येष्वकतेकार्थविकत्यसम्भव इत्यपि मिथ्या । किं कारणं (।) प्रकृतिप्रत्ययानामनेकार्थपाठसम्भवात् । एकापि हि प्रकृतिरनेकेष्वर्येषु पठ्यते । नथा प्रत्ययोपीति (।) तदवस्य एव यथाभिप्रायमर्थसंस्कारभेदात् संद्ययः।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the <u>Vedic mantras</u>.

सिद्धिप्रसंगात् । भेदानुपलक्षणाच्य वै<sup>5</sup>विकवण्णसिद्धिः प्रत्यभिक्षानावप्रसियन्ति-प्रसंगादनभ्युपगमाच्य । तेवां यापौरुवेयत्वप्रसाधने ते तुल्याः सर्वत्रेति किमनेन परिश्लेषितं । तथा य सर्वो व्यवहारो पौरुवेयो न च सर्वोऽवितथ इति व्यर्थः परिश्लमः ।

अथ वाक्यमपौरुवेयमिष्टं (।)

वाक्यन भिन्नं वर्गेभ्यो विद्यतेऽतुपत्तंभनात् ॥२५०॥

न हि वयं देववत्तादिपदवाक्येषु दका<sup>0</sup>रादित्रतिभासं मुक्त्वान्यं प्रतिभासं बुद्धेः पदयामो द्वितीयवर्णप्रतिभासवत् । न च प्रतिभासमानं पहणे प्राष्ट्रातयेष्ट-

अथ स्याद् वैदिकेषु वर्णोप्वेकत्विनिमित्तत्वात् प्रत्यिभिज्ञानं प्रमाणमेवान्यत्र तु सादृश्येन भ्रान्तत्वादप्रमाणमित्यत आह । प्रत्यिभज्ञानावप्रतिप्रसङ्गाविति । यद्यन्यत्राप्रमाणं घटादाविप तिहं प्रत्यिभज्ञानाद् क्षणिकत्वाप्रतिपत्तिप्रसङ्गात् । अन्यत्त्वादेव । भविद्भ मीं मां स कैल्लैंकि कवैदिकवर्णभेदानभ्युपगमाच्च । तेवाञ्च वर्णानामपौरुषेयत्वसाधनेभ्युपगम्यमाने ते वर्णाः सर्वत्र लोके वेदे च तुल्या इति किमनेन मी मां स के नैवमपौरुषेयत्वं साधयता परिशोधतं परित्यक्तम्वर्णाजातं यत् पौरुषेयं स्यात् । तथा वै लौकिकवैदिकवर्णानामपौरुषेयत्वे सित सर्वः शाब्दो व्यवहारो लौकिको वैदिकश्चापौरुषेयो न च सर्वोऽवितयो न च सर्वः सत्त्यार्थः । अपौरुषेयत्वेपि वितथार्थस्य सम्भवात् । इति हेतोव्यर्थः परिश्वमोऽपौरुषेयत्वकल्पनायाः

किर्त्ताह् (1) यथा वैदिका अकारादयोऽभिन्नास्तया लौकिका अपि। एकत्वेन प्रत्यिभिज्ञायमानत्वात्। सत्यिप प्रत्यिभिज्ञाने यदि लौकिकेभ्यो वैदिकानां वर्णानां भे³द इष्यते। तदा भेवेषि। ततः प्रत्यिभिज्ञानाद् वैदिकानामकारादीनां प्रत्यु-च्चारणं यदेकत्वन्तस्यासिद्धिप्रसंगात्। कि कारणं (1) प्रत्यिभिज्ञाविञ्चेषात्। लौकिकवैदिकवर्णभेदे दृष्टस्य प्रत्यिभिज्ञानस्य वैदिकेषु वर्ण्णष्विविशेषात्। एकत्वव्यमिचारिणः प्रत्यिभज्ञानात् कथम्वैदिकानामेकत्वं सिध्यतीत्यर्थः। भेवानु-पलक्षणाच्य वैदिकवर्णासिद्धः। लौकिकवैदिकयोभेदानुपलक्षणात्।

<sup>(</sup>२) अयेत्यादिना द्वितीयपक्षोपन्यासः। अथ वाक्यमपौरुवेयनिष्टं। तदसत्। तथा हि वाक्यस भिभ्रम्वर्णेभ्यो विद्यते। कि कारणं। दृश्यस्यानु-पलम्भनात्।

<sup>164</sup>b न हीत्यादिना व्या<sup>7</sup>चष्टे । न हि वयन्वेवबसाविषदवाक्येषु । देवदत्तादिपदेषु वाक्येषु च वकारा-वीनां वर्णानां यः प्रतिभासस्तं मुक्तवाऽन्यवर्णात्मकं पद-

मस्त्यन्यद्वेति स् (? श) क्यमवसातुम् (।) आकारान्तरवद्(।)अन्यासंमवि कार्यं गमकमिति चेत् (।) स्याव् यवि तेषु वर्णोव् सस्त्विप तत्कार्यं न स्यात्।

न भवति । तेषामविद्येवेपि पदवाक्यान्तरे अभावादिति चेत् (।) न (।) तेषामविद्येषासिद्धेः (।) अविद्येषः प्रस्थभिकानात् सिद्ध इति<sup>7</sup> चेत् (।) न (।)

वाक्यप्रतिभासं बुद्धेः पश्यामः। द्वितीयवर्णप्रतिभासवत्। यथा दकारे प्रतिभास-माने तत्समानकालमेव द्वितीयो वर्णों न प्रतिभासते। तद्वन्न पदवाक्यं प्रति-भासते। न वाप्रतिभासमानं ग्रहणे बुद्धौ पाह्या तयोष्टम्पलिक्षलक्षणप्राप्तं सदस्तीति शक्यमवसातुं। तथा वर्णोभ्योग्यव् वेति शक्यमवसातुं। न चेति सम्ब-न्धः। अस्तित्वे निषिद्धेन्यत्त्वमपि निषिद्धमेव। तथापि द्वयोरुपादानमत्यन्तसत्त्व-प्रतिपादनार्थं। आकारान्तवत्। यथैकस्मिन्नाकारे भासमाने तत्राप्रतिभासमानं दृश्यमाकारान्तरमन्यन्नास्ति तद्वत्।

अन्यासम्भवीत्यादि<sup>2</sup> (।) अन्येषु वर्ण्णेष्वसम्भवि । अर्थप्रत्यायनकार्यं लक्षणं कार्यव्यतिरिक्तस्य पदवाक्यस्य गमकमिति चेत्। तथा ह्यप्रतिपत्तिर्देवदत्तादिपद-वाक्येषु दृष्टा। न चेयम्वर्ण्णेभ्यस्तेषां प्रत्येकमनर्थं कत्वात्। एकवर्ण्णं कालेऽपर-वर्णाभावेन सामस्त्याभावाच्चातोवगम्यतेऽस्ति तत्पदवाक्यं यत इयमर्थप्रती-तिभं वतीति।

स्यादित्यादिना प्रतिविधत्ते। स्याद् वर्णेभ्यो<sup>8</sup>र्थान्तरं पदादि। यदि तेषु वर्णेषु सस्त्विप तदर्थप्रतीतिलक्षणं कार्यन्न स्यात्। यावान् वर्ण्णसमुदायोर्थप्रति-पादनाय संकेतितस्तावतो यद्यर्थप्रतीतिर्न स्यात् स्यादेतत्। यावता भवत्येव। सदुक्तं (।)

नान्ययानुपपत्तिस्तु भवत्यर्थमति प्रति । तदेवास्यानिमित्तं स्याज्जायते यदनन्तरमिति । (स्फोट० ६५)

न भवतीत्यादि परः । न भवति वर्णोभ्योर्थप्रतीतिः । <sup>4</sup> किं कारणं (।) तेषा-म्वर्णानामिक्शेषेपि पदवाक्यान्तरेर्थप्रतीतेरसम्भवात् । यदि हि वर्णोभ्योर्थप्र-तीतिः स्यात् तदा सर इत्यस्मिन् पदे यादृश्यर्थप्रतीतिस्तादृश्येव रस इत्यन्नापि स्याद् उभयत्र वर्णानान्तुत्यत्वात् । एवं वाक्येपि सदृशवर्णो बोद्धव्यं । न च भवति । तस्मान्न वर्णोभ्योर्थप्रतीतिलक्षणं कार्यमिति ।

नेस्पादिना परिहरति । तेषाम्बर्ण्णां नां वाक्यान्तरेष्विकोषासिद्धेः । तथा हि य एकत्र वाक्ये वर्णा न त एव वाक्यान्तरेषु पुरुषप्रयत्नभेदेन वर्णानां प्रतिषा-क्यम्भिन्नानामेबोत्पत्तेः ।

तस्य व्यभिचारावनिवर्धनाच्च। वर्ण्यविशेषेपि वाक्याभेवात् प्रतिपत्तिभेवः कार्यभेवः स्यात् वाक्यात् (।)तच्चातीन्त्रियमिति कुतः स्यात्। सम्तिषमात्रेण जननेऽज्युत्पन्नस्यापि स्यात्। तस्माग्न वाक्यं नाम किञ्चिवर्थान्तरं वर्ण्यभ्यो

स एवायम्बर्णो इति प्रस्यभिक्षानात् प्रतिवाक्यं वर्णानामिक्शिषोऽभेदः सिद्ध इति चेत्।

नैतदेवं । किं कारणं। तस्य प्रत्यभिज्ञानस्य व्यक्तिकार्तः। दृश्यते हिं लूनपुनर्जातेषु केशेषु भिन्नेष्विपि सादृश्यग्रहणाद् विप्रलब्धस्य प्रत्यभिज्ञानं। सादृश्यग्रहणं च सदृशस्य स्वरूपग्रहणं न त्वन्यसदृश इति ग्रहणं। अनिवर्ज्ञनत्वा-च्चादृष्टान्तत्वाच्च प्रत्यभिज्ञानस्यालिगस्य। न ह्येकः प्रत्यभिज्ञायमानो वादि-प्रतिवादिसिद्धो दृष्टान्तोस्ति। नापि प्रतिपदं वर्ण्णेकत्वग्राहकं प्रत्यक्षं प्रत्यभिज्ञानं वादि-प्रतिवादिसिद्धो दृष्टान्तोस्ति। नापि प्रतिपदं वर्ण्णेकत्वग्राहकं प्रत्यक्षं प्रत्यभिज्ञानं ज्ञानवत् स्पष्टप्रतिभासः स्यात् (।) न च भवति (।) तस्मान्न पूर्वकालवर्ण्गाह्णं। दृश्यमानस्य चेदानीन्तनकालत्वाद् यश्चेदानीन्तनकालसम्बन्धी स्वभावः स कथं पूर्वकालसम्बन्धी। पूर्वापरकालयोः परस्परविरोधात् कथं प्रत्यक्षेण तत्त्व-ग्रहणं उच्यते। सन्निहितविषयं च प्रत्यक्षमिष्यते (।) न च वर्ण्णस्य सन्निधानं सम्भवति सांशत्वात्। अन्त्यवर्णभागकाले च पूर्व्ववर्णभागानामसत्त्वात्। तेन न वर्ण्णेषु प्रतिपदमेकत्वग्राहकं प्रत्यक्षं प्रत्यभिज्ञानं सम्भवति।

तस्मात् स्थितमेतत् प्रतिवाक्यं भिन्ना एव वर्ण्णास्तेषामेव भेदार्थप्रतीते-भेद इति ।

नन् वर्णा निरर्थका इत्युक्तन्नत्कथन्तेषामेय भेदादर्थप्रतीतेभेंद इत्युच्यते।
सत्त्यं। सन्तो वर्णा निरर्थका विश्वकल्पविषयास्तु सामान्यक्ष्पा एव प्रतिवाष्यं भिन्ना वर्णा वर्णास्वलक्षणा भेदेनाध्यस्ता वाचका इध्यन्ते। नेन वर्णानामेव भेदादर्थप्रतीतेभेंद इत्युच्यते। यदि तु वर्णाभेदादयमर्थप्रतीतिभेदो नेष्यते
किन्तु वर्णाविकोषेषि (।) ततो व्यतिरिक्तस्य वाष्यस्य भेवादर्थप्रतिपत्तिभेदः
(।) स एव कार्यभेदः स्थात्। मा चार्यप्रतीनिर्वाक्याद् भवेत्। तच्चवै वाक्यमतीन्त्रियम्वर्णव्यतिरेकेणेन्द्रियबुद्धावप्रतिभासनात्। इति एवं कुतः स्थात्। वाक्यात्
स प्रतीतिर्न स्यात्। सम्बन्धस्यागृहीतत्वात्।

स्यादेतद् (।) अदृश्यमिप तद्वाक्यमिन्द्रियवत् सन्तिश्वमात्रेण प्रतीति जन-यति । प्रतीत्यन्ययानुपपत्या च वाक्यकल्पनेत्यत आह ।

सिम्निषमात्रेण वाक्यस्य प्रतीतिजननेऽभ्युपगम्यमाने । इन्द्रिया विववस्युत्य-

यस्यापौक्षेयस्यं साम्येत् (?त)ः तदभावाद् वेदाविशिष्टकर्ण्यापौक्षेयस्यमपि प्रथमपक्षे प्रत्युक्तः।

अपि जास्त्वर्धान्तरं जाक्यं तबनेका<sup>8</sup>वयवास्त्रकं वा स्यावनवयवं वा। 34b

भनेकांगिकतात्मत्व पृथक् तेषां निरर्थता ।

तैषि तस्य बहवोषययाः पृथक् (प्र) हत्या यद्यनर्थकाः। खतद्रुपे च ताद्रुप्यं कल्पितं सिंहतादिवत् ॥२५१॥

अर्थवानेवात्मा वाक्यं। ते चावयवाः स्वयमनर्थकाः। तेषु स आत्मा कल्पना-समारोपितः स्यात् सिहताविवत् माणवकाविष्विति। पौरुवेय एव।

अथ माभू (देव) दोव इति---

प्रत्ये<sup>1</sup>कं सार्थकत्वेपि मिध्यानेकत्वकल्पना ।

स्रस्याप्यकृतसंकेतस्यापि पुंसोर्थंप्रतीतिर्वाक्यात् स्यात् (१) न च भवति । तस्माद् वर्णोभ्यः संकेतबलादेवार्थप्रतीतेर्भावात् कथमन्यथानुपपत्त्या वाक्यकल्पना । तस्माद् वाक्यस्माम किञ्चिवर्धान्तरम्वर्णोभ्यो यस्यान्यस्यापौरुवेयस्वं साध्येत । तबभावाव् वाक्याभावाद् वर्णा एव केवलमविशिष्यन्ते । ते चाविशिष्टाः सर्वत्र तेषामपौरुवेयस्वसा<sup>5</sup>भने ।

बेबनाबिकिट्टरूपाणां लौकिकानामपि वर्णानामपौरुवेयत्वं साधियतव्यम् (।) अत्र व प्रवमपक्षे वर्णापौरुषेयत्वसाधनपक्षे प्रत्युक्तं। व्यर्थः परिश्रम इति। (२४६-२५०)

अपि चेत्यादि । अनेकावयवात्मत्वे वाक्यस्य कल्प्यमाने तेषामवयवानां पृथक् प्रत्येकं निरर्वका यदि ।

तेपीत्यादिना व्याचव्दे । तस्य वाक्यस्य बह्बोवयवाः पृथक् प्र<sup>6</sup>कृत्या स्व-भावेन यद्यनर्थकास्तवा वाक्यमप्यनेकावयवसमुदायात्मकं तद्वदेवानर्थकं । तत-व्यासमूप इत्यनर्थकत्वेनावाचकरूपेऽवयवसङ्गति तामूप्यं वाचकवाक्यरूपमर्थवत्व-विति यावत् । कल्पितं समारोपितम्भवेत् । सिहताविवत् । यथा सिहो माणवक इत्यादिषपचारेषु । माणवकादिव्यतद्वपेषु सिहादिकमारो । पितन्तद्वत् ।

अर्थवानित्यादिना व्याचष्टे। अर्थवानेवास्मा। वाचक एव स्वभावो वाच्यं। ते वावयवा वाच्यस्य स्वयमनर्थकाः। तेषु च स्वयमनर्थकेष्वययवेषु सोर्थवान् वान्यस्य कस्पनासमारोपितः स्यात्। सिहताविवत् माणवकाविषु। इति हेतोस्स वाचक आत्मा कस्पनारचितत्वात् यौगवेय एवः। (२४१)

अब माभूदेव बोध इति प्रत्येकं वाक्य<sup>1</sup>स्यावयदाः वाक्यार्थेन सार्वका इव्यन्ते ।

165b

#### एकावयवगत्या च वाक्यार्धप्रतिपद्भवेत् ॥२५२॥

परिसमाप्तार्जे हि शुम्बरूपं बाक्यं (।) ते वावयवास्तथाविधाः पृथक् पृथगिति प्रत्येकं ते वाक्यं। तथा च नानेकावयवं वाक्यमेकावयवप्रतिपत्त्या च वाक्यार्थ-प्रतिपत्तेरवयवान्तरा (म्प्रत्य)पेका कालक्षेपद्दच न स्यात्। तस्य निष्कलात्मनः क्षणेन प्रतिपत्तेरेकज्ञानोत्पत्तौ च निः ते (?शे)वाक्यमात्।

तदा प्रस्येकमवयवानां सार्थकत्वे मिष्यानेकत्वकल्पना एकस्याप्यवयवस्य परिसमा-प्तार्थत्वादवयवान्तरापेक्षा वाक्यस्य न युज्यत इत्यर्थः। यदा वैकावयवगत्या च। एकस्यापि वाक्यावयवस्य ग्रहणे वाक्यार्थप्रतिपत्प्रतीतिर्भवेत्।

अथ स्याद् (।) एकावयवगत्यापि सामान्येन <sup>2</sup> वाक्यार्थप्रतीतिर्भवत्येव । यदाह । भ त्तृं ह रि: । "सर्वेषाम्पृथगर्थवत्ता सर्वेषु प्रतिशब्दं कृत्स्नार्थपरिसमाप्तेः । तथा यदेव प्रथमं पदमुपादीयते तस्मिन् सर्वरूपार्थोपग्राहिणि नियमानुवादनिबन्ध-नानि पदान्तराणि विशायन्त" दित । तत्कथमुच्यते वृथानेकत्वकत्यनेति ।

नैष दोषो यस्मात् । विवक्षितार्थेविशेषापेक्षयैतदुच्यते । प्रत्येकं सा<sup>3</sup>र्थकत्वेषि मिथ्यानेकत्वकल्पना । एकावयवगत्या च वाक्यार्थप्रतिपद् भवेदिति ।

नापि कश्चिदवयवः कारकविशेषस्याभिधायकोन्यश्च कियाविशेषस्या-भिषायक इति वाक्यावयवानां प्रत्येकं सार्यकत्वात् साफल्यं युक्तं । कियाविशेषा-नन्वितस्य कारकविशेषस्याभिधातुमशक्यत्वात् । तदन्वितस्य त्वभिधाने मिथ्या-नेकत्वकल्पनेत्यादिदोष्यस्तदवस्य एवेति ।

परिसमाप्तार्थेत्यादिना व्याचष्टे। परिसमाप्तार्थो यस्य शब्बरूपस्य तत्त्रया। ते जावयवा वाक्यगतास्तथाविषा इति परिसमाप्तार्थेरूपाः युवक् प्रस्येकं। इति हेतोः प्रत्येकन्तेऽवयवा वाक्यं प्रसक्ताः (।) तथा च नानेकावयवं वाक्यं। अनेकेनावयवेन युक्तमेकम्वाक्यं न स्यादित्यर्थः। प्रत्येकं चावयवानां सार्थ्यंकत्वे एकाव-यवप्रतिपत्त्या समस्तवाक्यार्थप्रतिपत्त्या समस्तवाक्यार्थप्रतिपत्तेरवयवाःतरं प्रति अपेका श्रोतुनं स्यात्। कालक्षेपक्च न स्यात्। कालहरणेन वाक्यार्थप्रतीतिनं स्यादित्यर्थः। किङ्कारणं (।) तस्य वाक्यार्थस्य निक्काल्यनो निविभागस्य क्षणेनैकेन प्रतिपत्तेः। एतदेव कृत (:।) एकज्ञानोत्यत्ती तस्य वाक्यार्थस्य निःक्षेवागमात्।

<sup>1</sup> Bhāgavṛtti (?)

166a

## अन्यवा चैकश्वितरोभात्।।

# सक्रच्छुतौ च सर्वेषां कालभेदो न युज्यते ।

मा भूववयवान्तराप्रतीक्षणेनेकस्मावेवावयवाव् वाक्यार्थसिद्धेरनेकावय-बत्बहानिर्वाक्यस्येति । सकृत् सर्वावयवानां श्रवणमिष्येत । तदापि कालक्षेपो न युंज्यत एव (१) एकावयवप्रतियक्तिकाले एव सर्वेवां श्रवणात् । क्रमश्रवणे च पृथगर्थवतां एकस्मावेव तदर्थसिद्धेर<sup>3</sup>न्यस्य वैयर्ध्यात् (१) सकृष्कृतौ च पृथगर्थेव्ववृष्टसामर्थ्यानामर्थवत्ता न सिष्येति । सहितेष्वर्यवर्शनावदोवः (१) न (१) पृथगसतो क्यस्य संहातेष्य (?संहतेष्व) संभवादर्यान्तरानुत्यस्वःच । शब्बोत्य-

अन्ये त्वन्यथा व्यानक्षते । एका<sup>0</sup>वयवप्रतिपत्त्या च वाक्यार्थप्रतिपत्तौ तस्या-वयवस्य कालक्षेपष्टच न स्यात् । किङ्कारणं । तस्यावयवस्य निःकलात्मनः क्षणे-नैकेन प्रतिपत्तेः । किं कारणम् (।) एकज्ञानोत्पत्तौ तस्य निर्भागस्यावयवस्य निः-शेषावगमात् ।

अन्ययेति यद्येकज्ञानक्षणेन सर्वस्य ग्रहणं न स्यात् तदा गृहीतागृहीतस्वभाव-योरेकत्वविरोधात्। विरुद्धयोरेक<sup>7</sup>त्वायोगात्। (२५२)

अथ मा भूदयन्दोष इति सङ्काष्ट्रवितिष्यते। तदा सङ्काष्ट्रकतौ च सर्वेषामव-यवानां कल्प्यमानायां कालकोषो न युक्यते। (२५२)

मा भूवित्यादिना व्याचष्टे। अवयवान्तराणामप्रतीक्षणेनैकस्मादेवावयवाद् वाक्यार्थसिद्धेर्वाक्यार्थनिक्चयात् कारणाद् अनेकावयवत्यहानिर्वाक्यस्येति कृत्वा सर्वेषाम्याक्यावयवानां सकुच्छ्वणिक्यते। तदापि कालक्षेपो न युक्त एव। 1 किं कारणम् (।) एकावयवप्रतिपत्तिकाल एव सर्वेषामययवानां भवणात्। क्रमेण च श्रवणं दृष्टं। क्रमध्यवणे चावयवानां पृथक् पृथमर्थवतां सतामेकस्मादेवावयया-सर्व्यसिद्धेविक्यार्थसिद्धेरम्यस्यावयवस्य वैयस्यत्। एतच्चानन्तरमेवोक्तं।

सक्नत्सर्वावयवश्रवणे परन्दोषन्दर्शयन्नाह । सक्नुष्क्वृक्तौ सर्वावयवानां युग-पद्ग्रहणेभ्युप<sup>2</sup>गम्यमाने पृथक् प्रत्येकमर्चेषु वाच्येष्ववृष्टसामर्ध्यानामवयवानां सहितानामप्यर्थवसा च न सिच्यति ।

स्यादेतत् (।) सहितेष्ववयवेष्वर्थंदर्भनादर्थप्रतीतेः पृथगप्यवयवानामर्थप्रती-तिजननसामर्थ्यमस्त्यतोयसदोष इति ।

तन्त । कि कारणम् (।) पृथक् प्रत्येकं तेष्ववयवेष्वसत्तो रूपस्यार्यप्रतिपादन-स्वभावस्य संहतेष्वसम्भवात् ।

केव<sup>3</sup>लानामवयवानां यद्र्पन्ततोन्यवेव समुदितानामर्थप्रतिपादनसमर्थं रूपमु-

त्तिवादिनस्ताववयमवोष एव (।) पृथगसमर्थानामप्यवयवानामुपकारविशेषा-वतिशयवतां कार्यविशेषोपयोगात्। प्रत्येकमवयवे<sup>4</sup>षु समर्थेषु व्यर्था स्यात् अन्यकल्पना।

अब पुनः (।) एकमेवानवयवं वाक्यं। तत्र (।) एकत्वेपि धाःभित्रस्य कसशो गत्यसम्भवात्।

कालभेद एव न युज्यते। न ह्योकस्य क्रमेण प्रतिपत्तिर्युक्ता। गृहीतागृही-तयोरभेदात्। गृहीतागृहीताभावात्। क्रमेण च वाक्यप्रतिपत्तिर्दृद्धा। सर्व-वाक्याध्याहारभवणस्मरणकालस्यानेकक्ष<sup>5</sup>णिनमेवानुक्रमपरिसमाप्तेः। वर्ण्णक्पा-संस्पश्चिनदक्केबुद्धिप्रतिभासिनः शब्दात्मनोऽप्रतिभासनात्। वर्ण्णनुक्रमप्रतीतेः

पपद्यत इत्यत आह । अर्थान्तरानुत्यत्तेकच । पूर्वकादसमर्थरूपादर्थान्तरस्य समर्थस्य रूपस्यानुत्पत्तेकच । नित्यत्वाद्वर्ण्णानामिति भावः ।

अनित्यवादिनोप्ययन्दोषः किन्नेत्याह । शब्दोत्यत्तीत्यादि । शब्दोत्यत्तिवादि-नस्तावद्यमनन्तरोक्तो न बोष एव । किन्द्वारणं (।) तस्य वादिनः पृथगसमर्था-नामप्यसंमर्थानां पुनः पुरुषप्रयत्नकृतादुपकारिदशेषात् सहिनावस्थायामर्थप्रतिपाद-नसामर्थ्यलक्षणेनातिशयेनातिशयवतामर्थप्रतीतिलक्षणे कार्यविशेष उपयोगात् । नित्यवादिनस्तु प्रत्येकमवयवेषु समर्थेष्वेकस्मादप्यवयवादर्थप्रतीतेष्यर्था स्यावन्य-स्यावयवस्य कत्यना ।

एवन्ता वत्सावयववाक्यपक्षे दोष उक्तः।

अथ पुनरेकमेवानवयवम्बाक्यं स्थात्। तत्रंकत्वेषि हि वाक्यस्याभ्युपगम्य-माने। तस्याभिक्षस्य निर्भागस्य कमज्ञः कमेण गत्यसम्भवात्। ग्रहणासम्भवात् कालभेव एव न युज्यते। यतो न ह्येकस्य कमेण प्रतिपत्तिर्युक्ता। कि कारणं (।) गृहीतागृहीतयोरभेवात्। न हि तस्य गृहीतान् स्वभावादगृहीतोन्यः है स्वभावोस्ति यस्य कमेण ग्रहणं स्यात्। भवत्वक्रमेण वाक्यस्य ग्रहणमिति चेदाह। क्रमेण चेत्यादि। कि कारणं। सर्वस्य वाक्यस्य यो व्यवहारकालो वक्तुः श्रोतुष्ट्य श्रवण-कालः स्मरणकालश्च। तस्यानेकसणनिषेषानुकमसमाप्तेः। अनेकः क्षणो यस्मिन्नक्षिनिमेषे सोनेकक्षणनिमेषः तस्यानुकमः परिपाटिस्तेनानुकमणोत्पत्तेः

वर्णानामिदं क्रमेण ग्रहणं वाक्यस्य त्वक्रमेणैवेति चेदाह । बर्णेत्यादि । वर्णेरूपासंस्पानाने वर्णेरूपव्यतिरिक्तस्यक्षवृद्धिक्षणप्रतिभासिनः शब्दास्मनीप्रति-भासनात् । एतदेव कुतः । वर्णानुक्रमप्रतीने : वर्णानुक्रमेणैव वाक्यस्य प्रती- (।) तविषयोषेष्यमुक्तमकृतस्याव् वाक्यस्यानुक्रमवती बाक्यप्रतीतिः। वर्णानु-क्रमोपकारानपेक्षणे तैर्यथाकथिन्वत् प्रयुक्तैरपि यत्किषिव् वाक्यं प्रतीयेत। विनापि वा वर्णोरनुक्रमविद्भूरिक्रमस्योपयोगात्। अक्रमेण च ब्याहर्तु-मशक्यत्वात्। गत्यन्तराभावाच्च। नैव वाक्ये वर्णा (:) सन्ति तवेकशब्वरूपं वर्षेककानुक्रमवशावनुक्रमवद् वर्णाविभागवच्च प्रतिभातीति चेवन्न (न) क्रमवता

तेः । न हि कमप्रतिभासं वर्ण्णकृतं मुक्त्वाऽपरो कम प्रतिभासस्सम्पद्यते श्रोत्र-ज्ञाने । इतश्च नाकमस्य वाक्यस्य प्रति<sup>1</sup>भासः । यतस्त्वविशेषेषि त्वन्मते न तेषां वर्ण्णानामविशेषेषि वर्ण्णानुकमकृतस्याव् वाक्यभेदस्यानुकमवती वाक्यप्रतीतिनं युगपद्भाविनी । वर्ण्णानुकमोपकारानपेक्षणे । वर्ण्णानुकमकृतमुपकारं वाक्यं यदि नापेक्षेत । तदा तैर्वण्णीयंथाकयंखित् तत्क्रमैरन्यक्रमैरिष प्रयुक्तैयंतिकिष्ठव् वाक्यं प्रतीयेत । सरोस्तीति प्रयुक्ते रसोस्तीति प्रतीयेत । व<sup>2</sup>ण्णीपकारानपेक्ष-त्वाद् विनापि वा वर्णीविक्यं प्रतीयेत । न च वर्ण्णीपकारापेक्षया वाक्यप्रतीतिः । कि कारणं । तैर्वण्णीरनुकमविद्भरस्य वाक्यस्योपकारायोगात् । कमविद्भः कम-वानेवोपकारः कर्त्तव्यस्तथा चोपकार्यस्य कमवत्वं स्यात् (।) न चैविमिष्यते ।

अक्रमा एव वर्णा वाक्यस्योपकारका भविष्यन्तीति चेदाह । अक्रमेण चेत्यादि । अक्रमेण वर्णानां व्याहर्त्तुम् च्यारयितुमशक्यस्वात् । न च क्रमा-क्रमोपकारव्यतिरेकेणान्यः प्रकारोस्तीति गस्यन्तराभावान्नोपकारका वर्णा वाक्यस्येति स्थितं । नैव वाक्ये वर्णाः सन्ति । नैव वर्णात्मकं वाक्यं । किन्तर्ति वर्णोभ्योर्थान्तरमेकमेव शब्दरूपं वाक्यं । व्यञ्जका ध्वनयोनुक्रमवन्तो विशिष्टे-नानुक्रमेण व्यञ्जयन्ति न व्युक्तमेण । तद्वतं ।

"यथानुपूर्वीनियमो विकारे क्षीरबीजयोः। तथैव प्रतिपत्तृणान्नियतो बुद्धिषु ऋमः"(।) वे तेन यथाकथञ्चित् प्रयुक्तैरित्यादिरदोष इति।

**व्यञ्जकानुकमवद्यात्** तदेकमपि वाक्यं व्यक्त्यनुकमादनुकमवत्। स्फोट-रूपाविभागेन वर्णानां नादरूपाणां ग्रहणाद् वर्णाविभागवस्य पुरुषस्य प्रतिभाति

(।) परमार्थतोनुकमवर्णविभागाभ्यां रहितमपि । तदुक्तं।

"नादस्य क्रमजन्यत्वान्त पू⁵र्वो नापरश्च सः। अक्रमः कमरूपेण भेदवानिव जायते।।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kumärila.

व्यञ्जकेनाकमस्य व्यक्तिः प्रत्युक्ता । व्यक्ताव्यक्तविरोषात् । अवर्णभागेव वाक्येऽसकलकाविषो वाक्यगतिनं स्यात् (।) एकस्य सु(?श)कलाभावात् सक?-

तस्मादभिन्नकालेषु वर्ण्याक्यपदादिषु। शब्दकालस्वभावश्च नादभेदाद् विभिद्यत'' इति।।

अत्रोत्तरमाहः। अनुक्रमबतेत्यादि। एवम्मन्यते। अवधारणरूपा वाभिव्यक्तिरनवधारणरूपा वा (।) तदावधारणरूपाभिव्यक्तिरक्रमस्य वाक्यस्यानुक्रमवता व्यञ्जकेन प्रत्युक्ता प्रतिक्षिप्ता। कि कि कारणं (।) व्यक्ताव्यक्तरूपयोरवधृतानवधृतरूपयोरेकत्र विरोधात्। न ह्यवधृतरूपादन्यदनवधृतं रूपान्तरमेकस्यास्ति येन तत्पश्चाद् व्यज्येत। तेन यदुच्यते। ''प्रथमेन वर्ण्णेनाभिव्यक्तस्यानवधारणादवधारणार्थमन्येषाम्वर्णानां व्यापार'' इति तदपास्तं। प्रथ1672 मेनैव वर्ण्णेनावधारणरूपया व्यक्तेनिष्पादितत्वात्। अनवधारणं रूपायां व्यक्ती
समस्तवर्णोत्यादिनोत्तरम्बक्यति।

अथ स्याद् (।) वर्णोभ्यो भिन्नमेव वाक्यं प्रतिभासते न तु ध्वनिसंसृष्टं। तदुक्तं (।)

कैश्चिद् ध्वनिरसम्बेद्धः स्वतन्त्रोन्यैः प्रकल्पित इति ।

अत्राप्याह । अवण्णेंत्यादि। अविद्यमाना वर्ण्यं स्पा मागा यस्मिन् वाश्ये तस्मिन्न स्पुपगम्यमाने पुरुषस्यासकल्ञ्याविणो समस्तवण्णानुकमश्राविणः खण्डशः श्रोतुरित्यर्थः । कदाचिवप्यस<sup>1</sup>कलस्य वाश्यस्य गतिः श्रुतिर्न स्पात् । कि कारणं (।) वर्ण्णव्यतिरिक्तस्यकस्य वाश्यस्य शकलाभावाव् भागाभावात् । भवति च लोके कतिपयवर्ण्श्रवणे पूर्ववाक्यभागश्रवणप्रतीतिः । अथ वर्ण्यभागवतो वाक्यस्याभ्युपगमात् । कतिपयवर्ण्श्रवणे पूर्ववाक्यभागश्रवणप्रतीतिः ।

तदयुक्तम् (।) एकत्वाद् वाक्यस्य यदि पूर्वभागश्रवणन्तदा सकस्रश्रुतिः सर्वात्म²ना वाक्यस्य श्रवणं स्यात्। पूर्वभागाव्यतिरेकात्। अथ न सकल-श्रुतिस्तदा न वा कस्यविछ्रृतिः स्यात्। पूर्वस्यापि भागस्य श्रुतिनं स्याद् वाक्य-व्यतिरिक्तत्वादिति।

तेन यदुच्यते म ण्ड ने न । "व्यञ्जकसादृष्याच्च वाक्ये तदारमग्रहणाभि-मानस्तेन नाश्रवणं सकलश्रवणं वेति" (।)

तदपास्तं। सकलासकलवर्णभागप्रतिपत्तिकाले निष्कलस्य वाक्यस्याश्रव<sup>8</sup>-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kumārila.

लभृतिर्ग्न वा कस्यचित् (।) समस्तवर्णसंस्कारवत्याऽन्त्यया बृद्ध्या वाक्यावधा-रणमित्यपि मिध्या। तस्यावर्णकपसंस्याज्ञनः कस्यचित् कवाचिवप्रतिपत्तेः।

णात् । न हि व्यक्तग्यव्यञ्जकयोः सादृश्यम्वर्णावर्णात्मकत्वेन विसदृशत्वात् तत्कयं वाक्ये वर्णात्मग्रहणाभिमान इति यत्किञ्चिदेतत् ।

अन्ये त्वन्यथा व्याचक्षते। अथोपकार्योपकाराभावेनायुक्तमि क्रमवद् व्यञ्जकानुविधानमक्रमस्य वाक्यस्याभ्युपगम्यते। तत्वव्यासकलश्रुतिरित्यत आहः। सक्लेत्यादि। खण्डशः श्रोतुरिप सक्लस्य निष्कलस्य वाक्यस्य श्रुतिः स्यात्। अथ नेष्यते तदा न वा कस्यचित् पुंसः स्यात्। सकलवण्णिश्राविणोपि न वा निष्कलस्य वाक्यस्य श्रुतिः स्यात्। अन्त्यावस्थायामिप युगपद् वर्णानामश्रवणेन भागस्यैव श्रवणात्।

अथ स्याद् (।) यथा क्लोक एकदा प्रकाशितो नावधारितोन्यदा प्रकाशने त्ववधारणसहो भवति। पुनः पुनः प्रकाशने त्ववधार्यते। तथा वाक्यं पूर्वक्विनः भा<sup>5</sup>वानभिव्यक्तमपि नावधारितं। तेन पूर्वपूर्ववाक्याभिव्यक्त्याहितैस्तु संस्कारै-विक्यावधारणप्रति प्रत्ययभूतैरन्त्यवण्णैश्रवणकाले तदवधार्यते। तस्माद् वर्णोनान्कुभवताऽकमस्य वाक्यस्य व्यक्तिर्युज्यत एव। तदुक्तं।

"यथानुवाकः इलोको वा सोढत्वमुपगच्छति। भावृत्या न तु स ग्रन्थप्रत्यावृत्तिनिरुच्यते।। प्रत्ययैरनुपारूयेयैग्रंहणानुगुणैस्तिष्या। ध्विनः प्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधार्यते।। नावैराहितबीजायामन्त्येन ध्विनना सह। भावृत्तपरिपाकायाम्बुद्धौ शब्दोवधार्यत" इति।।

एतदेवाह । समस्तेत्यादि । समस्तेवंण्णेंः प्रत्येकं वाक्याभिव्यक्तिपूर्वका ये कृताः संस्कारा विद्यन्ते यस्या बुद्धस्ता तथा । तया समस्तवण्णंसंस्कारवस्यान्यया उन्त्यवण्णंविषयया बुद्ध्या निष्कलस्य वाक्यस्यावधारणिनिंत्यपि कल्पना मिध्या । 167ि कि कारणं (।) तस्य वाक्यस्यावण्णंकयसंस्यात्रानः । वण्णंकपसंस्पर्शरहितस्य श्रोत्र-ज्ञाने कस्यावित् पुरुषस्य कवाधिवप्यप्रतिपत्तेः प्रतिवण्णोक्त्वारणं प्रतिभासाभाव इत्यर्थः क्लोकस्य तुक्तारणं प्रतिभासोस्ति ।

अय स्याद् (।) वर्ण्णात्मकमेव वाक्यन्तेनेन्द्रियज्ञानविषयमेवेत्यत आह।

<sup>1</sup> Kumārila.

500b

बर्ज्यानां चाक्रमेगाप्रतिपत्तेः कुतोऽक्तममेकबुद्धिप्राष्ट्यां नाम । न चान्त्यवर्णप्रतिपत्ते-रुद्ध्वमन्यमशक्तलं शब्दात्मानमुपलक्षयामः (।)

ै (नापि स्वयमयं वक्ता विभाषयति । समाप्तफलः शब्दोन्त्यायां बुद्धौ भातीत्येवं यदि स्यात् । साभु स्यादित्येवं कल्याणकामतया मूदमितः स्व<sup>ग</sup>न्तायते ।

निह स्मर्यमाणयोरिप पदवाक्ययोः वर्णाः क्रमविशेषेण विभाव्यन्ते । ग्रक्रमायां बुद्धौ पौर्वापर्याभावाद् । पदवाक्यभेदानां च तत्कृतो भेदो न स्पात् ।

नावि<sup>1</sup> वर्णाक्रमं शब्दरूपं पश्याम इत्युक्तम् ।

बर्णानां चाक्रमेणाप्रतिपत्तेः कमेणैव प्रतिपत्तेः कारणात् कृतोक ममेकबुढिप्राह्य-स्वाक्यन्ताम ।

अथ स्याद् (।) अन्त्यवरणंप्रतिपत्तेरुध्वं मानसेन ज्ञानेन निरवयवस्य वाक्य-स्यावधारणमस्त्येवेति चेदाह। त चेत्यादि। अन्त्यवर्णाप्रतिपत्तेरूष्टवंमन्यम्वर्णा-व्यतिरिक्तमञ्चकलमखण्डं निविभागमित्यर्थः। शब्दात्मानं न चोपलक्षयामः।

नापि स्वयमयम्बन्ता यथोक्तं शब्दात्मानिम्बभावयित । तथा हि तदापि वाक्यमवधारय<sup>2</sup>न् वर्ण्णानुकममेव बाह्यरूपतयावधारयित (।) न तु वर्ण्णंव्य-तिरिक्तिन्तिविभागम्बाक्यमवधारयित । केवलमयं वक्ता यथा मयोक्तं समाप्त-कलः शब्दोन्त्यायाम्बुद्धौ भातीत्येवं यिव स्यात् । साधु मे स्यादिति या कल्याण-कामताभिन्नेतार्थाशंसा । तया मूहमितः स्वप्नायते । अस्वपन्निप स्वप्ने व्यव-स्थितिमवात्मानमाचरित । अधिकरणाच्चे ति वक्तव्यमिति स<sup>3</sup>प्तम्यन्तादिप । क्यज् । क्यज् विधानप्येतद्वक्तव्यं स्मर्यत इत्येके । अन्ये त्वाहुः (।) स्वप्नवाने-वाभेदोपचरात् । अथवा मत्वर्थीयस्यार्श आदिदर्शनेन विधानात् । स्वप्नशब्दे-नोक्तः । तेन कर्त्तुरेवोपमानात् क्यज् प्रत्ययः । सुप्त इवाचरित स्वप्नायत इति यावत् । अनेनोपहसित ।

स्मरणज्ञानेन तर्हि पदवाक्यमकम गृह्यत इति चेदाह । न हीत्यादि । न हिर्क्ष स्मर्यमाणयोरिप पदवाक्ययोः सम्बन्धिनो वर्णाः पदवाक्ययोर्भेदेव्यवस्थापकाः क्रमविशेषमन्तरेणाक्रमायामेकस्यां बुद्धौ न हि विभाव्यन्ते किन्त्वनुभवक्रमवत् स्मरणमपि क्रमेणैवेति यावत् । यदि त्वक्रमायामन्त्यायां बुद्धौ पदवाक्ययोर्वण्णाः क्रमविशेषमन्तरेणविभाव्यन्ते । तदा तस्यामक्रमायां बुद्धौ पौर्वापर्याभावाद् वर्णा युगपदेव विक्रभाव्यन्त इति कृत्वा तेषां पदवाक्यभेदानां पदभेदानां वाक्यभेदानां च तत्कृतो वर्ण्णपौर्वापर्यप्रतिभासकृतो भेदो विशेषो न स्थात् । वर्णानां क्रम-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Restored.

सित वा तद् प्रनिस्यं वा स्यात् निस्यं वा। प्रानित्यं यत्नसम्भूतं पौरुपेयं कथन्न तत्।

श्रवत्यं हि श्रनित्यं कुतिश्चव्<sup>2</sup> हेतुमव् भवति । तद्वत्ताया श्राकस्मिकत्वे वेजाविनियमे न स्यावित्युक्तम् ।

तच्य प्रयस्तप्रेरितान्यविगुणकरणानां वृष्टं अन्यया वा न वृष्टम्। तथा कारणधर्मवर्द्यनात् पुरुवव्यापार एव कारणमतः पौरुवेयं स्यात्।

नित्योपलिब्धर्नित्यत्वेऽप्यनावरणसम्भवात् ॥२५४॥

श्रय तक्छ्रव्दरूपं निस्पं स्यावुपलभ्यस्वभावं च । स स्वभावस्तस्य कवाचिन्ना-पैतीति नित्यमुपलभ्येत । यवि न कृतिश्चिदिप सामर्थ्यात् प्रच्यवेत् । एवं स हि निस्यः स्याद् । तस्य ज्ञानजननसामर्थ्यस्य जनना<sup>5</sup>त्मकत्वात् । श्रर्थान्तरत्वस्य प्रागेव निविद्धत्वात् ।

विशेषप्रतिभासादेव पदवाक्यानाम्परस्परम्भेदस्तदभावे स न स्यादिति यावत्। नाप्यक्रममित्यादि। न विद्यते वर्ष्णक्रमो यस्मिन् शब्दरूपे तदक्रमं शब्दरूप-म्बर्ण्णभ्योन्यक्र पश्याम इत्युक्तं। तस्यावर्ण्णरूपसंस्पश्चिनः कस्यचिदप्यप्रति-पत्तेरित्युक्तत्वात्।

जातिस्फोटस्तु जात्यभावादेव निरस्तः (।) सित वा तिस्मन्नवर्णंक्रमे शब्दरूपे। तच्छन्दरूपमित्यम्बा स्यात् नित्यम्बा। वस्तुनो गत्यन्तराभावात्। यद्यनित्यन्तदा पुरुषप्रयत्नसम्भूतं पौरुषेयं कथं न तद्वान्यं। पौरुषेयमेव स्यात्। अवद्यं द्यानित्यमृत्यसिमदिति कृतिच्चित् स्वहेतोर्भव?ति। तथा द्याकिस्मकत्वे 1682 हेतुरहितत्वे सत्व(?शब्द)स्याभ्युपगम्यमाने वेशाविनियमः। आदिशब्दात् काल-वस्तुनियमो न स्यावित्युक्तं।

तस्य वाक्यं पुरुषप्रयत्नेन प्रेरितान्यविगुणानि करणानि येषां पुंसान्तेषाम्भ-वद् दृष्टं पुनरन्यया वक्तुकामताभावे करणवैगुण्ये वा नेति । न दृष्टमिति पुरुष-व्यापारान्वयव्यतिरेकलक्षणस्य कारणधर्मस्य वाक्यं प्रति दर्शनात पु¹रुषव्यापार एव वाक्यस्य कारणमतः कारणात् पौरुषेयमपि वाक्यं। (२५३)

अथ नित्यन्तद् वाक्यं तदास्य नित्यत्वेभ्युपगम्यमाने नित्योपलब्धिविक्यस्य स्यात्। किं कारणं (१) तस्य नित्यस्य सतो नावरणसम्भवात्। आवरणाभावात्।

अधित्यादि व्याख्यानं। अथ तज्ञ्ञुब्बरूपम्वाक्यात्मकिन्त्यं स्यादुपलभ्य-स्वभावं च। उपलभ्यः स्वभावोस्येति विग्रहः। (।)<sup>2</sup> स उपलभ्यः स्वभाव-स्तस्य वाक्यस्य कवाचिकापैति न हीयत इति कृत्वा नित्यमुपलभ्येत। यस्मादेषं तापि तस्योपलभ्यात्मनः किञ्चित्रुचलम्भावरणं सम्भवति । तस्य सतोऽपि तदात्मानमखंडयतः सामर्थ्यतिरस्कारायोगात् । न हि तत्र प्रतिशयोत्पादनासमर्थः किञ्चित्करो नाम । ग्रॉकिंचित्करश्चावरणं ग्रन्यद्वेति विचारितप्रायमेतत् । 5012 कुड्यादयो घटादीनां<sup>7</sup> कं ग्रतिशयं उत्पादयन्ति कं वा खण्डयन्ति येनावरण-मिष्यते ।

न भूमः ते किञ्चिद् प्रतिज्ञाययन्तीति। प्रिपि तु न सर्वे घटजाणाः सर्वस्य इन्त्रियज्ञानहेतवः। परस्परसिंहतास्तु विषयेन्त्रियालोकाः, एकेन विशिष्टक्षयान्तरोत्पादात् विज्ञानहेतवः। प्रनुपकार्यस्य प्रनपेक्षायोगात्। शक्तस्वभावस्य निस्यं जननं ग्रजननं वाऽन्यस्य सर्वदा स्यादित्युक्तम्। ते च प्रतिचातिनाऽन्येना-

हि स नित्यः स्याद् न कृतिश्चिदिष ज्ञानजननलक्षणादिष सामर्थ्यात् प्रच्यवेत् । कि कारणम्(।)तस्य ज्ञानजननसामर्थ्यस्य तदात्मकत्वान्नित्यशब्दस्वभावात् । नापि शब्दाज्ज्ञानजननसामर्थ्यमर्थान्तरं यस्मादर्थान्तरत्वस्य प्रागेव निषिद्धत्वात् । अ "भावानुपकारकत्वप्रसङ्का"दित्यत्रान्तरे ।

स्तिमितेन वायुनावरणान्नित्यं नोपलभ्यन्त इति चेदाह। नापीत्यादि। तस्य बाह्यस्योपलभ्यात्मनो दृश्यस्य किञ्चिदुपलम्भावरणं सम्भवति। तिसिद्धौ प्रमाणाभावात्। सतोषि वा विद्यमानस्यापि चावरणस्य तवात्मानमलण्डतयो नित्यज्ञब्दात्मानमप्रच्यावयतः। सामर्ध्यतिरस्कारा योगात्। ज्ञानजननशक्त्यभिभवायोगात्। यस्मान्न हि तत्र शब्दात्मन्यतिशयमनुत्पादयन्नावरणाभिमतः किञ्चित्वरो नाम। अकिचित्करक्वार्थः कः कस्यावरणं ज्ञानविवन्धकमन्यद्वेति प्रकारान्तरेणोपघातकं नैवेति थावत्। निल्गेठितप्रायमेतत्। विचारितप्रायमेतत् प्राक्। अकिञ्चित्करस्यावरणत्वन्दृष्टमिति कथयन्नाह परः। कृष्ट्यादय इत्यादि। कृष्यावयो घटावीनां कमितशयमृत्पादयन्ति। कम्या सामर्थ्यातिशयं खण्ड-यन्ति येनावरणमिष्यन्ते। तस्माद् यथा तेऽतिशयमनुत्पादयन्तो घटादीनामा-वरणमिष्यन्ते। तथा नित्यस्यापि शब्दस्य किचिदावरणम्भविष्यतीत्यभिप्रायः।

न सूम इत्यादिना परिहरति । ते कुड्यादयः किञ्चद् घटादिकमितशाय-यन्ति वि<sup>8</sup>शिष्टं स्वभावं कुर्वन्तीति न सूमः । कयन्तह्यांवरणमुच्यन्त इत्याह । भ्राप तु न सर्वे इत्यादि । न सर्वघटक्षणास्सर्वस्य पुरुषस्येन्द्रियज्ञानहेतवः (।) किन्तर्हि (।) परस्परसिहतास्तु विषयेन्द्रियालोकाः । परस्परतो विशिष्ट-क्षणान्तरोत्पादात् कारणाद् विज्ञानहेतवः । कि कारणम् (।) भ्रनुपकार्यस्य 168b परैरनाभेयातिशयस्य परम्प्रत्यनपेका योगात् । परैक्चानाभेयातिशयः शक्तस्वभावो ऽव्यविहताऽन्योन्यस्योपकारिषाः । भ्रम्यवद्यानदेशयोग्यतासहकारित्वात् तेषां भ्रन्योन्यातिशयोत्पत्तेः । स्यवद्याने सित हेतोरभावात् समर्थक्षणानन्तरानुत्पत्तेः वि<sup>4</sup>ज्ञान्तानृत्पत्तिः । तस्मात् पूर्वोत्पन्नस्य समर्थस्य निरोधात् । सित च कृड्येऽन्यस्योन्तित्तिः । तस्मात् पूर्वोत्पन्नस्य समर्थस्य निरोधात् । सित च कृड्येऽन्यस्योनित्तिः । कारणाभावेनानृत्पत्तेः कार्यकारणज्ञानानृत्पत्तिरिति कृड्यावय भावरणं । त्रेयाः । न पुनः प्राक् प्रतिवन्धात् ।

म्रथवा भावानां क्षणिकानामन्योन्योपकारोऽचिन्त्यत्वाद् हेतुप्रस्थय<sup>6</sup>साम-र्थ्यस्यासर्वेविदाः

तेन यबिन्द्रियविषययोर्मध्ये स्थितमावरणं विज्ञानोत्यत्तिवैगुण्यतारतम्येन तद् प्रतिज्ञाययेदियि ।

501b

वा स्यादशक्तस्वभावो वा। तत्र शक्तस्वभावस्य नित्यं कार्यक्षनं स्यादक्षनन्
मन्यस्येत्यशक्तस्वभावस्य स्यादित्युक्तं प्राक्। ते च विषयेन्द्रियादयः। तेन
प्रतिघातिना कुड्यादिनाऽव्यवहिता यदा भवन्ति तदान्योन्यस्योपकारिणः (।)
किं कारणम् (।) अव्यवधानेत्यादि। न विद्यते व्यवधानं यस्य देशस्य सोव्यवधानदेशस्तस्य योग्यता सामर्थ्यन्तत्तहकारित्वात् तेषां विषयादीनामन्योन्यातिशयोत्यतः। तेषां पुनरालोकादीनां कुड्यादिकृते व्यवधानं सितः। अव्यवधानदेशयोग्यतालक्षणस्य हेतोरभावात् समर्थक्षणान्तरानुत्पत्तेः कारणाद् घटादिक्षानानृत्पत्तिः। यत एवं क्षणिकेषु न सर्वकालमेकस्वरूपानुवृत्तिस्तस्मात्
पर्वेतित्यस्य समर्थस्येन्द्रियादिक्षणस्य स्वरसत एव निरोधात्। सितं च व्यवधायके कुड्येन्यस्योत्यित्सोः समर्थस्य क्षणस्य यथोक्तकारणाभावेनानृत्यत्तेर्शानकारणवैकल्यमतः कारणवैकल्यात्। घटादिषु कुड्यादिव्यवहितेषु श्वानानृत्यत्तिरिति कृत्वा कुड्यादय आवरणमुज्यते। न पुनः प्रान् विज्ञानजननयोग्यस्य घटाव्येः
प्रतिकृत्वा कुड्यादय आवरणमुज्यते। न पुनः प्रान् विज्ञानजननयोग्यस्य घटाव्येः
प्रतिकृत्वात्। किक्क्षारणम् (।) तस्य घटावेयांग्यस्वभावे स्थितस्य कुड्यादिक्षनिनधानेपि स्वभावादप्रच्युतेः। यस्समर्थः स समर्थ एव। न तस्यान्ययात्वं कर्त्यं शक्यते।
तदेवं क्षणिकेषु पदार्थेषु यथोक्तविधिनातिशयमकुवंदप्यावरणमुज्यते।

अधुनातिशयकरणेनैवावरणिमत्याह । अध्येत्यादि । सम्भवत्यपि भाषानां घटादीनां अणिकानामन्योन्योपकारः कुड्यादिकृतोप्युकारः सहकारिकृते
उपकारे विवादाभावात् । न त्वावरणिमिन्द्रियविषयाभ्यां दूरवर्ति । तत् कथमिन्द्रियविषयावुपकरोतीत्याह । अधिक्यस्वादित्यादि । नैवं चिन्तियत् शक्यं दूरदेशवत्यविषयावुपकरोतीत्याह । अधिक्यस्वादित्यादि । नैवं चिन्तियत् शक्यं दूरदेशवत्यविषयावुपकरोतीत्याह । अधिक्यस्वादित्यादि । नैवं चिन्तियत् । समाकर्षपात् । के हेनुक्यादानकारणं । प्रत्ययः सहकारिकारणन्तयोः सामर्थ्यस्याचिन्त्यत्वादसर्वविदाऽसर्वजेन ।

ग्रावरणभेवेन शब्दादी श्रुतिमान्त्रपाटवदर्शनात् । ग्रन्यथाऽकिञ्चित्करस्य सम्निधानस्याप्यसन्त्रिधानतुल्यत्वात् । तस्येदमित्पु<sup>1</sup>वसंहारो विकल्पनिमित एव स्याभ वस्त्वाधयः ।

न च समारोपानुविधायिन्योऽर्थिकयाः, न हि माणवको बहुनोपचारात् पाक श्राधीयते<sup>2</sup>। तस्मात् सत्यामपि कल्पनायामतत्परावृत्तयो भावा यथास्वभावस्थिता एव स्युः।

यत्र एवन्तेन कारणेन यिविन्त्रयविषययोर्भध्ये स्थितमावरणं । तत्ताविन्त्रियवि-षयावित्रशाययेविष । केन प्रकारेण (।) विज्ञानोत्पत्तिवैगुण्यतारतम्येन । अपि-शब्दः सम्भावनायां सम्भाव्यतेयमर्थो न ह्यत्र किञ्चिव् बाधकमस्तीति ।

ननु सन्निहितेनावरणेन द्वितीयादिक्षणे तद् द्रव्यं ज्ञानजननासमर्थञ्जन्यते (।) न तु सम्पर्कक्षण एवानुपकारात्। ततस्च प्रथमे क्षणे तद् द्रव्यमावरणसन्नि-धानेपि दृश्यं स्यात्। ज्ञानजननसामर्थ्यस्याप्रतिबन्धात्।

नैष दोषः(।)यो ह्यावरणक्षणस्य जनको दृष्टः स आविष्यमाणस्यापि क्षण1692 स्यासमर्थस्यैव जनको दृष्टो यथा द्विती<sup>7</sup>यादिषु क्षणेषु (।) तेनादावप्यावरणक्षणजनक आविष्यमाणक्षणमसमर्थं जनयेद् (।) अत एवोच्यते (।) अचिन्त्यत्वाद्धेतुप्रत्ययसामर्थ्यस्येति । तेन कुतः प्रथमक्षणे द्वव्यस्यावरणसन्निष्ठाने दर्शनं स्यात् ।
तारतम्यग्रहणे चायमर्थं उपदर्शितः(।)वैगुष्यमादावर्थस्यावरणकारणेत्रापि कृतं ।
द्वितीयादिक्षणेषु तदावरणमितशयमाष्ठान्तः इति ।

स्यादेतद् (।) आवरणस्य वैगुण्याधाने सामर्थ्यमन्वयव्यतिरेकाभ्यामन् गन्तव्यं (।) न चान्वयव्यतिरेकौ विद्येते इत्याह । आवरणभेदेनेत्यादि । कर्प्यंट-पटकुड्यादि व्यवधानभेदेन अब्बादौ शब्दगन्धस्पर्शेषु । श्रुतिग्रहणमृपलक्षणार्थं । तेन श्रवणदर्शनादीनां मान्द्यतत्पादवयोर्दर्शनादावावरणसामर्थ्यमनुगम्यते² । अन्यथा यद्यावरणेन विशेषो नाधीयते । तदा तस्यावरणस्याकिवित्करस्य यत्सिक्षधान-न्तस्य सिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्याप्यसिन्नधानस्यसिन्नधानस्यसिन्नधानस्यसिन्नधानस्यसिन्नधानस्यसिन्नधानस्यसिन्नधानस्यसिन्नधानस्यसिन्नधानस्यसिन्नधानस्यसिन्नधानस्यसिन्नधानस्यसिन्नधानस्यसिन्नधानस्यसिन्।

विकल्पारोपितार्यिकयाश्रयो भविष्यतीति चेदाह । त चेत्यादि । त च समा-रोपानुविषायिन्यो न विक<sup>3</sup>ल्पसमारोपितार्थाश्रया अर्थेक्रियास्तासाम्बस्त्वा-श्रयत्वात् । यस्माश्र हि माणवको बहुनोपचारादिनर्माणवक इत्युपचारात् पाके साध्ये आधीयते नियुज्यते । यत एवन्तस्मात् सत्यामि कत्यनायामतत्त्वरावृक्तयो भावाः । तया कल्पनया परावृत्तिर्येषान्ते तथा । तदभावादतत्परा वृक्तयः किन्तु यचास्वभाववृत्तय एव <sup>4</sup> स्युः । यथास्वभावं वृत्तिर्येषामिति विग्रहः । तत् सत्यप्यावरणे ज्ञापयेयुरिन्द्रियावयः। न<sup>3</sup> चैत्रम्। तस्मात् तेनाघेयवि-शेवास्तया ज्ञायेरन्।

स्यावेतत् । एवं निस्यानां शब्दानां स्वचित् सस्वेऽपि न सत्वेवं निस्यानां शब्दानां कॉस्मिश्चिव्ं सति श्रतिशयहानिः।

तैत्व, यदि तेषां आनजननः स्वभावः। सर्वस्य<sup>4</sup> सर्वदा स्वविषयाणि आनानि सक्कृत् जनयेयुः, न वा कदाचित् किञ्चिदपि जनयेयुरित्येकान्त एषः।

श्रश्रुतिर्विकलत्वाच्च कस्यचित् सहकारिणः ।

स्यादेतत् । नावरणेन निल्यानां शब्दानमधृतिः । ग्रपि तु किञ्चिद् एषां प्रतिपत्तौ सहकारिप्रतिनियतम् । तत् कदाचिद कस्यचिद् भवतीति तत्कृतं तेषां क कदाचित् क्वचित् श्रवणमिति चेत् ।

काममन्य(प्रतीचाऽस्तु) नियमस्तु विरुद्धयते ॥२५५॥ न व वयं कारणानां सहकारीणि प्रतिक्षियामः। किन्तु प्रपेक्षतः एव कार-

तिबिति तस्मात्। यद्यावरणेन न विशेष आघीयते तदा सत्यप्यावरणे ज्ञाप-येयुर्ज्ञानं जनयेयुरेवेन्द्रियादयः। न चैवं (।) तस्मात् तेनावरणेनाघेयविशेषा जन्मविशेषा इन्द्रियादय इति गम्यन्ते।

न <mark>खल्वेवज्ञित्यानां शब्दानां कस्मिश्चिदावरणविशेषे सत्यतिशयहानिरुत्प<sup>5</sup>-</mark> तिर्वातिशयस्य ।

ति तस्मात्। यदि तेषां नित्यानां शब्दानां ज्ञानजननः स्वभावः। सर्वस्य पुरुषस्य सर्वदा सर्वाणि स्वविषयाणि ज्ञानानि सकुरुजनयेयुः। नो चेद् विज्ञान-जननस्वभावस्तदा न कदाश्वित् कस्य (चि)त्पुरुषस्य किञ्चिद् विज्ञानं जनयेयुरि-त्येकान्त एषः। कस्यचित् सहकारिणो विकलत्वान्नित्यस्यापि शब्दस्य सर्वेकाल-मध्यतिरिति चेत्।

स्थावेतदित्यादिना व्याचष्टे । अपि तु किंचिवेषां नित्यानां शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपत्तिनिमित्तं सहकारि प्रतिनियतं । कस्यचित् किञ्चिदेव वस्तु स्थित्या नियतमस्ति । तत्सहकारि । कवाचित्काले कस्यचिच्छब्दस्य भवतीति यत्कृतं सहकारिकृतमेषां शब्दानां कदाचित् क्वचित् प्रदेशे श्रवणमिति । (२५४)

काम'मित्यादि सि द्वान्त वा दी। काममेविमित्यर्थः। अन्यस्य सहकारिणः 169b प्रतीका प्रतीक्षणमस्तु न निवार्यते। केवलं नियमस्तु विरुष्यते। पूर्वस्वभाव एव शब्दः। स्थित इत्ययं नियमो न स्यादुपकारकस्यापेक्षणीयत्वात्।

त वै वसयमित्यादिनैतदेव व्याचध्टे। त वै कारणानां सहकारीणि प्रतिक्षि-

5022 गानि तदबस्थोपकारियं<sup>7</sup> सहकारियम्। ततो लभ्यस्य कार्य उपयोगात्। संकुला प्रतिपत्तिः स्यात्। यध्यते चात्र प्रतिषेधः।

तया शब्दोऽपि यदि किञ्चिद् अपेक्य कार्यं कुर्यात्, पूर्वस्वभावनियत इत्येतन्न स्यात् । तस्य अपेक्षाच्य सहकारिजः स्वभावान्तरस्य प्रतिलम्भात् । अतिशय-प्रतिलम्भाभावेऽपेकायोगाद् इत्युक्तं प्राक् ।

ग्रथार्थान्तरभूतमृपकारं तभते, तस्येति सम्बन्धाद्यभावोऽप्युक्तः । तस्य चात्रेयत्वं उपकाराज् ज्ञानोत्पत्तेः ।

तस्माद् एष शब्दो नेन्द्रियं न सन्निकषं नात्मानं ग्रन्यविज्ञानोत्पत्तिसमाध्ययं किचित् स्वज्ञानजननेऽपेक्षते ।

मपि च।

## सर्वेत्रानुपलम्भः स्यात् तेषामञ्यापिता यदि ।

तेषां शब्दानां व्यापिताऽव्यापिता वा स्यात् । यद्यव्यापिता तेषां तदा सर्वत्रानुपलम्भः स्यात् । कयं एकदेशवर्त्तिनं तच्छून्यदेशस्थित उपलभेत ।

पामः । किन्तवपेक्षन्त एव कारणानि सहकारिणं कि भूतं तव वस्थोपकारिणं ।
यथाभिमतकार्यंजननस्वभावावस्थोपकारिणं (।) कि कारणं (।) ततः
सहकारिणः सकाशाल्लभ्यस्यातिशयस्य कार्ये जन्ये उपयोगाद् व्यापारात् ।
तथा शब्दोपि वैदिको यदि किञ्चित् सहकारिणमपेक्ष्य कार्यमात्मविषयं ज्ञानं
कुर्यात् । करोतु कः प्रतिषेद्धा (।) केवलं पूर्वस्वभावनियतः इति पूर्वस्मिन्नेव
स्वभावे स्थित इत्येतन्त स्यात् । कि कारणं (।) तस्य पूर्व स्वभावस्य प्रच्युतेः ।
अपेकाण्य सहकारिणस्सकाशात् स्वभावान्तरस्यापूर्वकस्य प्रतिलम्भात् ।
अतिशयप्रतिलम्भाभावेऽपेक्षायोगात् । यस्मान्त ह्यनुपर्यपेक्षतः इति । उक्तनेतत्याक् ।

मय सहकारिणः सकाशाच्छव्दोर्थान्तरभूतमृपकारं लभते। तदोपकारस्य वार्थान्तरस्व । तस्यायमृपकार इति सम्बन्धा[ख]भावोप्युक्तः । आदिशब्दाद् यदि सम्बन्ध<sup>3</sup>सिद्धचर्यं सहकारिकृत उपकारे शब्दकृत उपकारः कल्प्यते तदा तन्नाप्य-परस्तत्राप्यपर इत्यनवस्थादोषादयोप्युक्ताः । तस्य च शब्दस्यान्नेयस्वं प्रसक्तं । कि कारणं (।) सहकारिकृतादेवोपकारादर्थान्तरभूताज्ञानोस्पत्तैः ।

यतः एवन्तस्मात्। **एव शन्दो नेन्द्रियं** श्रोत्रास्यं(।) नेन्द्रियायं<del>योस्सन्मिक्यं।</del> नात्मानं। एतच्च परप्रसिद्धयोक्तं। अन्यक्वेति प्रयत्नादि<sup>4</sup>कं। किम्भूतम्(।) ध्रप्राप्तग्रहणपक्षेऽयमदोष इति चेत् न । तशापि योग्यदेशस्थितिविशेषापेलणाव् भ्रयस्कान्तादिवत् । ग्रन्थथा स्पष्टास्पष्टश्रुतिभेवो न स्यात् । सित चोपलम्भप्रत्यये सर्ववेशे तुल्यमुपलभ्येरन् । तस्मात् नाष्यापिनः ।

यिज्ञानौत्यित्तिसमाभयम्विज्ञानोत्पत्तिसहकारिणं स्वज्ञानजननेऽपेक्षते । कि कारणं (।) सर्वस्य तत्र नित्ये शब्देनुपयोगात् ।

अपि चेत्यादि (।) यद्यव्यापिता तदा सर्वत्र देशे तेषां शब्दानामनुपलम्भः स्यात्। तथा हि कथमेकदेशवित्तां शब्द तच्छून्यदेशस्थितः पुरुष उपलभेत। श्रप्राप्तग्रहणपक्षेऽयमदोष इति चेत्। अप्राप्त एव श्रोत्रदे<sup>5</sup>शं शब्दः श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते ततः शब्दशून्यदेशावस्थितोपि शब्दं गृह्णीयादतस्सर्वत्रानुपलम्भदोषो न भवतीति।

नैतदेशं। किं कारणं (।) तत्राप्यप्राप्तग्रहणपक्षेपि न व्यवहितस्य ग्रहणं सम्भवित। किं कारणं (।) तस्य शब्दस्य ग्रोग्यदेशे यावत् स्थितिस्तस्या-स्तारतम्यस्यापेक्षणादिन्द्रियस्य। किमिव (।) श्रयस्कान्तादिवत्। यथायस्कान्त-स्याप्रप्ताकर्षकत्वेपि नायो<sup>0</sup>ग्यदेशावस्थितलोहाकर्षणन्तद्वत्। आदिशब्दाद् आशीविषादिदीपाद्युपघातं कुर्वन् गृह्यते। श्रन्यचेति यदि शब्दस्य योग्य-देशावस्थानन्तद्ग्राहकमिन्द्रियं नोपेक्षतः। तदा योग्यदेशावस्थानतारतम्यभेदेन स्पष्टास्पष्टप्रतीतिभेदो न स्यात्। भवितः च (।) तस्मात् योग्यदेशापेक्षत्वं। योग्यदेशावस्थितस्याप्राप्तस्य शब्दस्य ग्रहणेपि स्पष्टास्पष्टप्रति<sup>7</sup>भासभेदो न 1702 स्यादित्याहः। सितः चोपलम्भप्रत्यये तात्वादिव्यापारलक्षणे सर्वदेशे समीपे दूरे च शब्दास्तुरुयमुणकभ्येरन्। न वैवं (।) तस्मात् नाव्यापितः। न तु बौ दै रिन्द्रिय-देशमप्राप्तस्यैव शब्दस्येन्द्रियेण ग्रहण्मिष्यते कथन्तस्य स्पष्टास्पष्टश्रुतिभेदः। तदुक्तं।

"येषामप्राप्त एवायं बाब्दः श्रोत्रेण गृह्यते ।<sup>1</sup> तेषामप्राप्तितुल्यत्वं दूरव्यवहितादिषु ॥ तत्र दूरसमीपस्थग्रहणाग्रहणे समे (।) स्यातान्त च ऋमो नापि तीव्रमन्दादिसम्भव "इति ।<sup>९</sup>

एवम्मन्यते। यस्य स्पष्टास्पष्टप्रतिभासानि सर्वाण्येव विज्ञानान्यभ्रान्तानि तस्यायन्दोषो न बौ द स्थास्पष्टप्रतिभासस्य ज्ञानस्य भ्रान्तत्वाभ्युपगमात्। अपरा-परदेषोत्पत्त्या चागच्छतः शब्दस्य ग्रहणात् त्रमो गुँह् हे कर्ण्यदे शे च तीवस्य

<sup>1</sup> Kumārila.

## सर्वेषामुपलम्भः स्याद् युगपद् ज्यापिता यदि ॥२५६॥

संस्कृतस्योपलम्भे च कः संस्कृत्तां विकारिणः।

शब्दस्य मन्दस्य चोत्पत्तेस्तीव्रमन्दादिसम्भव इति न काचित् क्षतिः।

स्यावेतद् (।) यथा दूरे रूपं रजोनीहारादिसंसूष्टं गृह्यते समीपे तु तदभा-वात् स्पष्टं । तथा शब्दोपि (।)

दूरासन्नादिभेदेन स्पष्टास्पष्टः प्रतीयत इति।

तदयुक्तं । यतो रूप (स्य) रजोनीहारादेस्संमृष्टताग्रहणं यदि तावत्तयोः पृथक् पृथम् ग्रहणन्तदा दूरासन्नवित्तनोः पृश्वयोस्तुल्यो रूपप्रतिभासः स्याद् यथावस्थितेन स्वरूपेण ग्रहणात् । अधैकत्थेन तयोर्ग्रहणं संसृष्टताग्रहणं कथमस्पष्ट-प्रतिभासं ज्ञानं भ्रान्तन्न स्यात् । भिन्नानामेकत्वे ग्रहणात् कथं चैक रूपस्यानेकाकारः प्रतिभासः । तदुक्तं ।

"जातो नामाश्रयोन्यान्यश्चेतसां तस्य वस्तुन (:)

एकस्यैव कुतो रूपिम्भन्नाकारावभासि तिवि"ित। वि
ननु देशकालाव्यापि नः शब्दाः।

"यस्माच्छब्दस्य नित्यत्वं श्रोत्रजप्रत्यभिन्नया।

विभूत्वं च स्थितन्तस्य कोध्यवस्येद् विपर्ययं।।

देशभेदेन भिन्नत्वभित्येतच्चानुमानिकं

प्रत्यक्षस्तु स एवेति प्रत्ययस्तस्य बाधकः।

पर्यायेण यथा लोके भिन्नान्देशान् बजन्नपि।

देवदत्तो न भिद्येत तथा शब्दो न भिद्यते।

तस्माद्या सर्वकालेषु सर्वदेशेषु चैकता।

प्रत्यक्षप्रत्यभिन्नानप्रसिद्धा सास्य बाधि का।" वि

तस्माद् व्यापिनः शब्दा इति । अत्राप्याह । सर्वेषां पुंसां युगपत्सर्वशब्दोपलम्भः स्यात्, तेषां शब्दानां व्या-

पिता यदि। न हि कश्चिण्यस्यः स्विधिद्देशे नास्ति किन्तु सर्वः शब्दः सर्वेत्रास्ति

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kumārila.

स्वादेतत् । सम्रपि न सर्वः शम्य उपसम्यतः, संस्कृतस्य संस्कृतेनैवोयसम्भा ्र दिति तत्र न संस्कृतस्योगसम्भः श्रनाधेयविकारस्य संस्कारायोगात् ।

इन्द्रियस्य तु संस्कारः शृगुयात् निखिलं च तत् ॥२५७॥
तत्र यदि संस्कृतेनैबोपलम्भ इति असंस्कृतेन्द्रियो नोपलभते । यस्येन्द्रियसंस्कारः स सर्वान् शब्वान् युगपद् शृगुयादिति प्रसंगोऽनिवृत्त एव ।

संस्कारभेदभिन्नत्वादेकार्थनियमो यदि । अनेकशब्दसंघाते श्रुतिः कलकले कथम् ॥२५=॥

प्रयापि शब्दानां संस्काराः प्रतिनियताः, तत्र संस्कारप्रतिनियमे केनचित्

व्यापित्वात्। इति हेतोः। सर्वशब्दा युगपदुपसभ्येरन् सर्वदेशावस्थितैश्च पुरुष्दिभयन्येरन्। कि कारण (।) योग्येन्द्रियत्वात् पुमां। विषयस्य शब्दलक्षणस्य नित्यस्य वाव्दलक्षणस्य नित्यस्य वाव्दलक्षणस्य नित्यस्य स्वन्यापित्वेन सदा सर्वत्र सन्निहितत्वात्। नित्यत्वादेव चानाधेया-तिशयस्य प्रबन्धाच्च।

संस्कृतस्येत्यादि । कर्मणि कर्त्तरि वा षष्ठी । तेनायमर्थः (।) प्रयत्ना-भिहतवायुना संस्कृतस्य शब्दस्य सस्कृतेनैवेन्द्रियेणोषलस्ये चाभ्युपगम्यमाने । न यथोक्तदोष इति ।

उत्तरमाह। कः संस्कर्सा विकारिणः शब्दस्य। नैव कश्चित्।

स्यादेतदित्यादिना व्याचघ्टे। स<sup>7</sup>र्वकालं सन्तिप न सर्वः शब्द उपलभ्यते 170b सर्वेण पुरुषेण। किं कारणं (।) संस्कृतस्य शब्दस्य प्रयत्नाभिहतेन नायुना संस्कृतेन्तैवेन्द्रियेणोपलम्भादिति। तत्र तयोर्मेध्ये न तावत् संस्कृतस्य शब्दस्योपलम्भः। किं कारणम् (।) अनाधेयविकारस्य शब्दस्य संस्कारयोगात्। इन्द्रियस्य त्यिनित्यत्वादाधेयविशोषस्य प्रयत्नाभिहतेन नायुना स्यात् संस्कारः। यदाह (।)

प्रयत्नाभि<sup>1</sup>हतो वायुः कोष्ठ्यो यातीत्यसंशयं (६लो० शब्द० १२२) कर्णोक्योमनि संप्राप्तः शक्ति श्रोत्रे नियच्छति ( ... १२४)

शब्दरूपप्रतिपत्त्यन्यथानुपत्या चेन्द्रियस्य शक्तिः कल्प्यते । शक्तिरूपश्च संस्कार इष्यत इति ।

. तत्राह । तबिप संस्कृतिमिन्द्रयं श्रृणुयाम्निक्षसं निरवशेषं शब्दं । तजेत्यादिना व्याचच्टे । यदि संस्कृतेनैबेन्द्रियेण शब्दस्योपलम्भ इति कृत्वा ऽसंस्कृतेन्द्रियः पुरुषो नोपलभते । तदा यस्येन्द्रियसंस्कारः कृतः स सर्वशब्दान् युगपण्यमुयाबिति पूर्वः प्रसङ्कोऽनिबृत्त एव ।

अय स्याद् (।) यथा शब्दप्रतिपस्यन्ययानुपपत्त्यैन्द्रियस्य संस्कारकल्पना

. संस्कृतिमिन्त्रियं कस्यिबवेब प्राह्मिमिति न युगपत् सर्वयुतिरिति । संस्कार-विशेषात् श्रुतिनियम इन्द्रियाणां प्रभ्युषगम्यमाने प्रनेकशब्दसंघातस्य कलकल-शब्दस्य श्रुतिनं स्यात् । न ह्योकः शब्दः कलकलो नाम, भिमस्यभाषानां युगय-च्छ्वणात्, स्वभावभेदाश्ययस्थाच्य भेदस्यवस्थितेः ।

लघुवृत्तेः सकुज्युतिश्रान्तिरिति चेत्, वंशादिस्वरधारागमकावयवाणामपि 503a संहारात्<sup>7</sup>।

(।) तथा शब्दविशेषप्रतिपत्त्यन्यथानुपपत्त्या संस्कारविशेषकल्पना। यदाह। तथैव तद्विशेषोपि विशिष्टश्रवणाद् भवैदिति।

तस्मात् संस्कारभेदात् प्रतिविषयम्भिन्नत्वादिन्द्रियस्यैकार्यनियमः। एकस्यैव शब्दस्य ग्र $^3$ हणं यदि। (२५०)

एवं सत्यनेकशब्दसंघाते । विचित्रशब्दमूहात्मके कलकलशब्दे श्रुतिः कथं नैय स्यात् । दृष्टा च ।

अवापीत्यादिना व्याचघ्टे। इन्द्रियस्य ये संस्कारास्ते शब्दानां प्रतिनियता-स्तत्रैतस्मिन् संस्कारप्रतिनियमे केनिवित् संस्कृतमिन्द्रियं कस्यचिदेव शब्दस्य प्राह्मिनित न युगपत् सर्वशब्दश्रुतिरिति। एवं संस्कारविशेषाच्छ्रुतिनियम इन्द्रियाणाम<sup>4</sup> भ्युपगम्यमाने सनेकशब्दसङ्घातस्य कलकलशब्दस्य श्रुतिनं स्यात्। यस्मान्न ह्योकः शब्दः कलकलो नाम। कि कारणम् (।) भिन्नस्वभावानां वेणुमृदङ्गकाव्यपाठगीतशब्दानां कलकले युगपच्छ्रवणात्। नापि भिन्नस्वभाव-प्रहणेप्यभेदो यतः स्वभावभेदाध्यस्वाच्च भेदव्यवस्थितेः।

ननु यदानेक<sup>ः</sup> शब्दः श्रूयते । तदानेकशब्दश्रवणान्ययानु<sup>5</sup>पपत्त्यापीन्द्रियस्या-नेकः संस्कारः कन्प्यते ततोनेकशब्दश्रवणमविरुद्धमेव ।

एवम्मन्यते। ये प्रयत्नाभिहतैर्वायुभिः संस्कारा आधीयन्ते। ते यदीन्द्रियादभिन्नास्तदा संस्कारवहुत्वं कृतः। इन्द्रियस्यैकत्वाद्(।)अथ भिन्नाः कथं
तहींन्द्रियं संस्कृतं। तस्य च संस्कारा इति सम्बन्धक्व न सिध्यति ये च निष्णन्ने
भवन्ति ते कथन्तत्स्वभावा विरुद्धधर्माध्यासात्। ते न भिन्नाभिन्ना अपि संस्कारा
न युज्यन्त इति यत्किञ्चिदेतत्। न कलकले युगपदनेकशब्दग्रहणं किन्तु
क्रमेणैव तत्रैकैकः शब्दः श्रूयते। तानि च श्रवणज्ञानानि लघुवृत्तीनि। ततो
लघुवृत्तेः कारणात् तेषु क्रमेण गृह्यमाणेष्वपि सक्तृच्छ्वतिभान्तिरिति बेत्। तदा
1712 वंशादिस्वरधारायां ये गमकाः स्वरिवशेषास्तेषां येऽवयबास्तेषामिष लघुवृत्तित्वे न
संहारावेकीकरणात् संकुला प्रतिपक्तिः स्यात्। न त्वसंसुष्टगमकावयवानुकमवती

तस्याव् गतौ वाक्तिप्रतिनियमाविन्त्रयस्यानेकात्मा कलकतौ न श्रूवते । श्वनयः केवलं तत्र श्रूयन्ते चेश्च वाचकाः ।

न कलकले वर्णपदमास्यानि धूयन्ते । ध्वनीनां केवलानां श्रवणात् । वाचके च प्रतिनियतज्ञक्तीन्द्रियं न तु ध्वनिषु ।

तत्र ।

ष्वनिभ्यो भिन्नमस्तीति श्रद्धेयमविविश्वतम् ॥२५९॥

न वयं भ्वींन शब्दं च बाचकं पृथयूपनुपलक्षयामः। एकदा वर्णानुक्रमश्रवण एकमेव शब्दा<sup>3</sup>त्मानं व्यवस्थामः। तत् कथं व्यवहारं व्यवसाय पूर्वकं परिच्छिन्दन्तः प्रवर्तयामः। तस्माद् श्वनिविशेष एव वर्णास्य इति।

ग्रपि चा

स्थितेष्वम्ये पु शब्देषु श्रूयते वाचकः कथम् । न ध्वनिरतो भिन्नो रूपं सह पूथग् वा । न हि प्रत्यक्षेत्र्ये परोपदेशो गरीयान् ।

स्यात्। वक्ष्यते चात्र प्रतिवेषस्तृतीये परिच्छेदे। "ह्रस्वद्वयोच्चारणे स्यादि" स्यादिना (३।४६३)।

यत एवन्तस्मावेकशब्दगतौ शक्तिप्रतिनियमादिन्द्रियस्यानेकात्मा। अनेक-शब्दस्वभावः कलकलो न भूयते । श्रूयते च (।) तस्मान्नेन्द्रियसंस्कारोऽपि तु ताल्वादिना शब्दकरणं। तेन याव<sup>1</sup>न्तः शब्दाः कृतास्तावन्त एव श्रूयन्त इति कलकलग्रहणं। ध्वनयः केवलम्तत्र भूयन्ते न वाचकाः शब्दा यदि।

नेत्यादिना व्याचष्टे । न कलकले वाचकानि वर्ण्यदवाक्यानि श्रूयन्ते । किक्कारणे (।) ध्वनीनां केवलानामवाचकानान्तत्र श्रवणात् । (२४८)

एकगतिशक्तिप्रतिनियमे व्वनीनामपि कथं युगपच्छ्रवणमिति चेदाह। वाख- . केरयादि। वाचके च शब्दे प्र<sup>2</sup>तिनियतशक्तीन्द्रियमस्माभिरुच्यते। न तु व्वनि-व्यवाचकेषु।

तन्नेत्यादिना प्रतिबिधत्ते। ध्वनय एव हि विशिष्टा वर्ण्यरूपा वाचकाः। तेम्यो भिद्ममर्थान्तरवाचकं शब्दरूपमस्तीत्येतत्सत्ताग्राहकप्रमाणाभावाद् अति-विश्वयं भद्येयं। कि कारणं।

यतो त स्रयमवाचनं ध्वति हास्यं च वाचनं पृथग्रूपिति ध्वनिभ्यो भिन्नस्वभावम्यलस्यायः । किन्त्वेन्नवैन्न<sup>3</sup>स्मिन् वर्ण्यानुक्रमञ्चलकाले एकसेव हास्यास्मानस्वर्णानुक्रमलक्षणं व्यवस्यामः । तत्क्रयं पुनर्ध्वनिव्यतिरिक्तं शब्दा-त्मानमध्यवस्यन्तो परिच्छिन्दन्तः । व्यवसायपृथ्वं निक्यपृर्वे ध्वनिभ्यो 503b

तब् स्रयं स्थितेष्यन्येषु स्थाहतृं तु<sup>5</sup> केवलमेव शस्यं श्रुण्यन् तबुपलम्भप्रत्ययानां साम-र्थ्याभावं प्रत्येति तबन्यनिष्पावने । यवि समर्थाः स्युस्तवा तत्सावितं तैरुपलभ्येत । तत्स्वभावा<sup>6</sup> एव प्रत्ययाः कसकले श्रर्थान्तरे <sup>९</sup> कथमारभेरन् ? न हि कारणा-

भेदे कार्यभेदो युक्तः । तस्याहेतुकत्वप्रसंगादित्युक्तं प्राक् ।

न कलकले वाचको<sup>7</sup> न भूयते परवाक्यविच्छेदानामुपलक्षणात्।

भिन्नं शब्दरूपमनिबन्धनं कथन्त्रधर्त्तृयामः। तस्माद् ध्वनिधिशेष एवाकारा-दिरूपेण स्थितः वर्ष्णास्यः वर्णादिरित्याख्या यस्येति विग्रहः। आदि<sup>4</sup>ग्रहणात् पदवाक्यादिपरिग्रहः।

अपि चं(।) यदि कलकले घ्वनयः श्रूयन्ते न वाचका। यदा तिह तत्र बहूनां व्याहर्तृणान्तूष्णीमवस्थानात्। स्थितेष्वन्येषु शब्देष्वेकः पुरुषो व्याहरित तस्यैकस्य श्रवणे वाचकः कथं।

अय स्यात् (।) तदा घ्विनरिप प्रतीयत इत्यत आह । न घ्विनरितो वाचका-द् भिन्नो रूपन्तेन वाचकेन सह पृथम् वा श्रूयते । घ्विनम्यः श्रूयित एवेति चेदाह । न हि प्रत्यक्षेर्ये परोपदेशो गरीयान् । येन स्वयम्विवेकेनाश्रृण्यन्तिप त्वद्वचनमा-नाद् घ्वनेः श्रवणं व्यतिरिक्तस्य प्रतिपद्यते । तदिति तस्मादयं श्रोता स्थितेष्वन्येषु व्यवहर्त्तृष्वेकस्यैव व्याहरतः । केवलमेवार्थान्तरघ्विनिविवक्तमेव शब्दं श्रुण्यं-स्तदुपलम्भश्रत्ययानां व्यवहर्त्तृगतानां करणसाङ्गृत्यादीनां शब्दोपलम्भित्रत्य-यानां सामर्थ्यामावं प्रत्येति । कस्मिन् कर्त्तव्ये । तदस्यनिष्यादने श्रयमाणा-म्छब्दादन्यस्य घ्वनेनिष्पादने । कि कारणं (।) यदि तदुपलम्भप्रत्ययास्तदन्य-निष्पादने समर्थाः स्युस्तदा तत् साधितन्तैः शब्दोपलम्भप्रत्ययैः साधितं ध्विनरूप-मृपलभ्यते । न चोपलभ्यते ।

अय स्यात् (।) कलकले ते व्वत्यारम्भका इत्याह । तस्वभावा इत्यादि ।
171b व्यतिरहि तशब्दजननस्वभावा एव पुनः शब्दोपलम्भप्रत्यया व्याहरत्स्विप बहुषु
कलकले स्वकार्यं शब्दं मुक्त्वा कार्यान्तरं व्यति कथमारमेरन् । नैवारभेरन् । यस्मान्न हि कारणाभेदे कार्यभेदो युक्तः । तस्मिन्नेव कारणे कार्यभेदः
शब्दव्यतिलक्षणो न युक्तः । कि कारणं (।) कारणभेदानपेक्षिणः कार्यभेदस्याहेतुकत्वप्रसङ्गादित्युक्तं प्राक् । तस्मात् कलकले वाचका एव श्रृयान्ते न व्यनयः ।

ननु यदि कलकले वाचका एव सन्तीत्यभ्युपगम्यते। कथन्ति दूरवित्तनां ध्वनिमात्रश्रवणं समीपवित्तनां वाचकानां ध्वनीनां श्रवणिमिति।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Don-gshon-du.

#### क्यं वा शक्तिनियमाद् भिमध्वनिगतिर्भवेत्।।२६०॥

तानि प्रतिनियतशक्तीन्यपीन्त्रियाणि प्रतिशब्दनियतान् नामा रूपान् न त्येव म्यूण्यन्तीति शब्देष्वेदां निर्वेदाः । वाष्यकेभ्यो भेदेन कदाचित् श्रवणात् । न हि, वाचके प्रतिनियतशक्तीन्यपीन्त्रियाणि<sup>2</sup> ध्वनिषु तद्भिन्ना इत्यत्र श्रत्पीयान् भागः । इयं हि गतिष्वंनिभ्यः समस्ताभ्यः । न हि ध्वनिमागं समेति वाक्यान-वस्थानात्<sup>3</sup> । सिद्धनकमसस्यं शब्दरूपस्येति ।

सत्त्यं । य एव वाचकाः प्रयत्निनिष्यन्नास्त एव परस्परसंहर्षेण ध्वन्यारम्भ-काः(।)तेन कलकले केषांचिद् ध्वनिमात्रस्य प्रतीतिरन्येषामुभयप्रतीर्तिरित्यदोषः। (२४६)

यदप्युक्तं समीपर्वितनापि कलकले<sup>9</sup> ध्वनय एव केवलं श्रूयन्ते न वाचकाः शम्दा इति ।

तदप्ययुक्तं। यस्मान्न च कलकले वाचको न भूयते। किन्तु श्रूयत एव। कि कारणं। पदवाक्यविच्छेदानामुपलक्षणात्। अपि च कथं चेन्द्रियस्यैकशक्ति-प्रतिनियमाद् भिन्नध्वनिगतिर्मवेत्। बहुनां ध्वनीनां ग्रहणस्भवेत्। नैव मवेत्।

तानीत्यादिना व्याचष्टे। तानि प्रतिनियतशक्तीन्यपीन्त्रियाणि युगप<sup>3</sup>न्ना-नारूपान् ध्वनीन् श्रुण्वन्ति। कीदृशान् (।) प्रतिशब्दनियतान्। शब्दं शब्दं प्रति व्यञ्जकत्वेन नियतान्। न त्वेव शब्दान् युगपच्छुण्वन्तीति कः शब्देष्वेषामिन्दि-याणां निर्वेदो वैमुख्यं येन तान् न श्रृण्वन्ति। न च भावशिक्तरीदृशीति शक्य-म्वक्तुं (।) कदाचिद् बहूनामपि बाचकानां ध्रवणात् (२६०)

यदुक्तमित्यादि परः। यदुक्तम्बौद्धेन वाचकेभ्यः वर्ण्णपदवाक्येभ्यो भेवेन ध्वंभ्यो न सिद्धा इति। कथन्न सिद्धाः (।) सिद्धा एव। किं कारणं। वचनादर्थ-प्रतीतेः। शब्दादुच्चरितादर्थस्य वाच्यस्य गतेः। न खेयमर्थगतिष्टवंनिभ्यः सम्भवितः। किं कारणं (।) न हि ध्वनिभागावल्पीयसो वर्ण्णव्यञ्जकादर्यप्रतीतिः। वर्ण्णाप्येकस्तावत् प्रायेणानर्थकः (।) प्रागेव व्यञ्जकोल्पीयान् ध्वनिभागः। सिहता प्रतिपादका इति चेदाह। न च सोन्यं स<sup>5</sup>मेति (।) सोल्पीयान् ध्वनिभागः सिहता प्रतिपादका इति चेदाह। न च सोन्यं स<sup>5</sup>मेति (।) सोल्पीयान् ध्वनिभागः सिश्चावत्यमुत्तरकालभाविनं ध्वनिभागं समेति संश्विष्यति। तदिति तस्मा-दियमर्थप्रतीतिः समस्तानि परिपूर्णानि पदवाक्यरूपाणि यस्मिन् वाचके तत्तथा। तेन साध्या ध्वनिषु न सम्भवति। कीदृशेषु। असमस्ता असंश्विष्टा भागा उत्पन्नोत्पन्तध्वनिभागस्य क्षणिकत्वेन द्वितीयध्वनिभागानवस्थानाव् येषान्तेष्पु। इति एवमर्थप्रतिपत्यन्यथानुपपत्या सिद्धमक्षमसत्त्वं। अकमं सत्त्वं यस्य शब्दक्ष्यस्य तत्त्वा। निविभागमिति यावत्। कमवद् विभागश्च वाचकव्यतिरिक्तो ध्विनः

तसः । कमबद् व्यक्तिरेकिणा कमस्य प्रागेष निषिद्धस्यात् । तथाऽतिप्रसंगात् । पूर्वेण कमेविभागे<sup>4</sup>नापरस्याप्रतिसन्धानात् एकांशाण्याप्रतीतेः । तब्ब्यतिरेकि-हस्तसंशाविषु प्रतीतिहेतुः समस्तरूपकर्मात्माशस्यवदे<sup>5</sup>वाभ्युपगन्तथ्यः स्यात् । यथास्यं करणप्रयोगाव् भिन्ना वर्णभागाः, कर्मभागा था कमभाविनः । ते क्रमेण विकल्पविषयाव् यथासंकेतमेवा<sup>6</sup>र्यप्रतीति जनयन्तीति स्याय्यम् ।

(।) कमवन्तो भागा यस्येति विग्रहः।

तन्नेत्यादिना प्रतिषेधति । तदेतदनन्तरोक्तं न सम्भवति । कस्मात् । कम-172 वन्तो ये वर्ण्णास्तद्वधतिरोक्तणा कमस्य शब्दस्य । "न हि वयन्देवदत्ता<sup>7</sup>दि पदवा-क्येषु दकारादिप्रतिभासं मुक्त्वा परं प्रतिभासमुपलक्षयाम" इत्यादिना प्राणेव निविद्धत्वात् ।

यदि चासमस्तभागेषु ध्वनिष्वर्थप्रतीतेरसम्भवादकमसन्त्वं शब्दरूपं कल्यते। तदातिप्रसङ्गर्रचैवं कल्यमाने। तथा हि हस्तादीनां यथा संकेतगमनागमनादि-सूचकानि यानि कर्माणि तेषां ये भागास्तेषां क्षणिकत्वात् पूर्वेण कर्मभागेनापर-स्योत्तरीस्य कर्मभागस्याप्रतिसन्धानादघटनात्। एकांशाच्चाप्रतीतेः। एकस्मा-च्चाल्पीयसः कर्मभागाद् यथा संकेतस्य गमनागमनादिलक्षणस्यार्थस्याप्रतिपत्तेः। तद्वचितरेको। कर्मभागेभ्योन्यः। यथासंकेतं हस्तसंज्ञावयः। आदिशब्दादर्थप्रतीतौ शिरःकम्पादयो गृह्यन्ते। तेष्वर्थप्रतीतिहेतुः समस्तक्ष्यकर्मात्माभ्युपगन्तव्यः स्यात्। शब्दव्यविवेव। ध्वनिव्यतिरिक्तशब्दकल्पनावत्।

यत्पुनरुक्तम्म ण्ड ने न । "यदा त्रैविश्चवृद्धा हस्तसंज्ञादिविषयानुत्कोपणत्वादि-शब्दनिर्देश्यान् सामान्यविशेषानभ्युपगच्छन्ति तदा कोयं प्रसङ्गः। एकः कर्मात्मा-भ्यूपगन्तव्य" १ इति ।

तदयुक्तं। यतो यद्येकमुत्क्षेपणरूपक्कमं सिद्धम्भवेत्। तथा परापरमिषयदि सिद्धं स्यात् तदा तेषु बहुष्त्क्षेप<sup>3</sup>णेषु प्रत्येकमुत्क्षेपणत्वसामान्यम्बर्त्ते।
तदेव तु न सिद्धं पूर्वापरकर्मभागानामनन्वयात्। न च विशेषाभावे सामान्यसद्भावः। नापि कर्मभागेषु प्रत्येकमुत्क्षेपणादिरूपतया प्रतीतिः (।) किन्तिह् (।)
तद्भागरूपतया (।) तत्कथन्तेषु भागेषूत्क्षेपणत्वसामान्यमभ्युपगम्येत (।)
अभ्युपगमे वा एकस्मादपि कर्मभागाद् गमनादिलक्षणस्यार्थस्य प्रतिपत्तिः स्यादर्याभिषायकस्य सामान्यस्य भावादिति यत्किञ्चदेतत्। यथा च न कर्मभागेषु
व्यतिरिक्तं कर्मात्मा तथा ध्वनिभागेष्वपि न व्यतिरिक्तः शब्दात्मा। कथन्तर्श्वार्थ-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sphotasiddhi 33 (pp. 253-54)

in w

ध्वनयः संमता शैस्ते दोषैः कैरप्यवाचकाः। ध्वनिभिर्व्यक्यमानेस्मिन वाचकेऽपि कथं न ते ॥२६१॥ क्रमो रपाविभिष्वं निभागेर्व्यक्तः प्रकाशितो वाचको वक्ति । तमपि ते न ५०४३

प्रतीतिरित्याह । कमभाविन एवेत्यादि । यथास्वं यस्य यत्करणन्ताल्वादि । तस्य प्रयोगो व्यापारस्तस्माद् भिन्ना वर्णभागाः । कर्मभागा वा यथास्यं करण-प्रयोगात् । कर्मे हितोः प्रयोगात् कमभाविनो भिन्ना इत्यत्रापि सम्बन्धनीयं। ते ययोक्ता वर्णभागाः कर्मभागा वा क्रमेण विकल्पविषयादत्यन्भवज्ञानान्क्रमान्-सारिणां विकल्पानां क्रमेण विषयमुपगता यथासंकेतमेवार्यप्रतीति जनयन्तीति न्याय्यं । युक्त्यपेतत्वात् ।

कि चेति दोषान्तरमप्याह। यै: कैरिप दोषै: पूर्वपूर्वस्य ध्वनिभागस्योत्तरो-6 त्तरेण ध्वनिभागेनाप्रतिसन्धानादित्यादिकैः करणभूतैस्ते ध्वनयो वैया करणा दीनामवाचकास्तम्मताः । दृष्टाः (।) तैः कमभाविभिध्वंनिभिव्यंज्यमानेस्मिन्-ध्वनिव्यतिरिक्तेपि वासके कथन्त ते। ध्वनिभाविनो दोषा न सन्ति भवन्त्येव।

नन् ध्वनयः प्रत्येकं समृदिता वा पूर्वोक्तेन न्यायेन नार्थस्य प्रतिपादकाः। वाचकस्य त् ते प्रत्येकमिनि व्यञ्जका इप्यन्ते। एकेन ध्वनिनाभिव्यक्तस्य वाच- 172b कस्यानवधृतत्वादन्यान्यैरभिव्यक्तस्य संस्काराधानतारतम्यप्रबोधेनावधारणमिति ध्वनिभिर्व्याज्यमाने वाचकेपि कृतस्ते दोषा इति । तद्वतम्म ण्ड ने न्।

"नानेकावयवं वाक्यं पदं वा स्फोटवादिनां। एकत्वेपि ह्यभिन्नस्य कमशो दक्षिता गतिरि"ति।

तवयुक्तम् (।) अभिव्यक्तिहि ज्ञानं (।) न च शब्दानुगमेन विना<sup>1</sup> ज्ञान-मिष्यते भवद्भः। तेनाभिव्यक्तिरिति निश्चय एवोच्यते। न च प्रथमध्वन्य-नन्तरम्बाचकनिश्चयः। प्रतिभासत इति (।) तत्कथमस्याभिव्यक्तिः।

तस्मात् स्थितमेतद् यथा ध्वनयः प्रत्येकं समस्ता वार्थप्रतिपादनेऽशक्तास्तथा बाचकाभिव्यक्ताविति ।

कमेत्यादि विवरणं (1) कमोत्पाविभिध्वंनिभागेव्यंक्तः प्रकाशितः किला-कमः शब्दात्मा वाधको<sup>2</sup> र्थम्बक्ति। न सन्तिभानमात्रेण (२६१)

तमपि व्यतिव्यतिरिक्तं शब्दात्मानं ते व्यनयो न सकृत् प्रकाशयन्ति । कि कारणं (।) तेवां ध्वनिभागानां कमभावात्। नाप्येक एव ध्वनिभागः शब्दं व्य-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sphotesiddhi (by Mandana) 29

सक्कत् प्रकाशयन्ति, कमाभावात् । नाप्येक एव भागः । तवन्यस्य वैयर्ध्यप्रसंगात्, एक वर्णभागकाले च समस्तस्य अनुपलक्षणात् ।

तब्, ग्रयं अप्रतिसंहतसकलोपालम्भ उपलम्भसाकस्यसाध्यमर्थं ध्वनिबत् कथं साध्यत् । को हि उपलम्भसाध्येध्वर्षेषु सदसतोरत्यन्तानुपलम्भे विशेषः ? न च सन्निधिमात्रेण साधनम् । ध्यक्तिब्यपेकणात् । सदसतोः कमेण भवन्ती तुल्योपयोगेति ध्वनिभिरशक्यसाधनम् । तत्रापि तथा । व तथा सत्यलमन्येन ।

तस्मान वर्णेष्वपौरुवेयता ।

## (घ) वर्णानुपूर्वि-चिन्ता वर्णानुपूर्वी वाक्यं चेन्न वर्णानामभेदतः।

निक्तः। निक्वाययितः। कि कारणं (।) तदम्यस्य व्यञ्जकत्वेनाभिमतस्य ध्वनि-भागस्य वैयर्थ्यप्रसङ्गात् । इतक्वैको ध्वनिभागो न समस्तस्य शब्दस्य व्यञ्जको यस्मादेकवर्णं भागकाले च समस्तस्य वाचकरूपस्यानुपलक्षणात् ।

तिविति तस्मादयं शब्दात्मा । ध्वनिमागैः क्रमभाविभिः क्रमेण व्यज्यमान-त्वात् । अप्रतिसंहितो न संघटितस्सकलोपलम्भो यस्य शब्दात्मनः स एवम्भूतः शब्दात्मा । उपलम्भसाकल्यसाध्यमर्थं स्वाभिषेयं प्रकाशनलक्षणं कथं साधयेत् (१) नैव साधयेत् । किमिव (१) ध्वनिवत् । यथा ध्वनि<sup>4</sup>भागास्त्वन्मतेन पूर्व्वा-परेणाप्रतिसन्धानादर्थन्न प्रकाशयेयुस्तद्वत् ।

को हीत्यादिनंतदेव समर्थयते। उपलम्भसाध्येष्वयेषु को हि सदसतोरत्यन्तानुपलम्भे सित विश्वेषो नैव किश्वत्। यथा हि क्षणिका ध्विनभागा उत्तरोत्तरभागावस्थायामसत्त्वादसमस्तोपलम्भनान्न समर्थास्त्यैवाकमोपि शब्दात्मा सम्नप्यस्वीकृतसं मस्तोपलम्भनो न समर्थ एवेति। न चायं शब्दात्मा। उपलम्भनिरपेक्षः
सिश्चिषमात्रेषार्थप्रतीतिसाधनः। कि कारण (।) तस्या ध्यपेक्षणात्। सा चेयं
व्यक्तिः क्रमभाविनी सदसतोः (।) सतः शब्दात्मनः। असतश्व ध्विनभागस्य क्रमेण
भवन्ती तुल्योपयोगा। तुल्यफलेति कृत्वा ध्विनिभरशब्यसाधनं साधियतुमशक्यं
यत् कार्यमर्थिप्रतीतिलक्षणं। तश्चापि तथा। ध्विनिभर्यंज्यमानेपि शब्दात्मिन
तथा। अशक्यसाधनमेवेत्यलमन्येन शब्देन ध्विनव्यतिरिक्तेन कल्यितेन।

तस्मान्न वण्णेष्वपौरुषेयता । नापि वाक्य इत्युपसंहारः।

न वर्ण्णव्यतिरिक्तम्वाक्यं किन्तु वर्ण्णानुपूर्वी वाक्यं (।) तच्चापीक्षेय-मिति चेत्। न ग्रर्थान्तरभूतमेव शब्दरूपं<sup>5</sup> वास्यं ग्रपौरवेयं चेत् । किन्तर्हि । वर्णानुक्रम-सक्रणं हि नो वास्यं, तदपौरवेयं साध्यमिति चेत् ।

म । वर्णानामानुपूर्व्या<sup>6</sup> अभेदात् । नेयमर्थान्तरं वर्णेन्यः । वृद्यायां भेदे-नोपलम्श्रप्रसंगात् । ग्रवृदयायां, ततोऽप्रतिपत्तिप्रसंगात्, ग्रानिरूपणाच्य ।<sup>7</sup> भेद- 504b बत्याद्रचानुपूर्व्या ग्राभावे वर्णमात्रमविशिष्टमिति पूर्ववत् प्रसंगः ।

तेषां च न व्यवस्थानं क्रमान्तरविरोधिनः।

यदि वर्णानामानुपूर्वी चक्रुतका<sup>1</sup>, ते च न बहदः समानजातीया येन केनिचद् व्यवस्थितकमाः स्यः, भ्रन्ये यथेष्टपरावृत्तयः । किर्ताह । त्रैलोक्य एक<sup>2</sup> एवाकार-

तन्न । कि कारणं (।) वर्णानामानुपूर्व्याः सकाशावभेवतः<sup>7</sup> (।) 1732 न वर्णोभ्योर्थान्तरमेव शब्दरूपम्बाक्यमपौरुवेयं । किर्न्ताह (।) वर्णानुक्रम-लक्षणं हि नोस्माकं मी मां स का नाम्बाक्यं । तदपौरुवेयं साध्यमिति चेत् ।

न । वर्णानामानुपूर्व्याः सकाशावभेवात् । नेयमानुपूर्वी अर्थान्तरम्वर्णेभ्यः । कि कारणं । वृश्यायामनुपलिक्षलक्षणप्राप्तायान्तस्यामानुपूर्व्यामङ्गीकियमाणायां वर्णोभ्यो विभागेन भेवो नोपलम्भप्रसङ्गात् । न चोपलभ्यत इत्यभावसिद्धौ स्वभावानुपलिक्षविच्या । अथावृश्यानुपूर्वी (।) तदाप्यवृश्यायामानुपूर्व्या । तत अनुपूर्व्या अर्थाप्तिपत्तिप्रसङ्गात् (।) न च वृश्याया आनुपूर्व्या ग्राहकं प्रत्यक्षमदृश्यत्वा-, देव । नाप्यनुमानं लिङ्गाभावात् । वर्णोभ्यो भेववत्याश्चानुपूर्व्यो अभावे वर्णामानमिविशिष्टं सर्वत्र लीकिकवैदिकवाक्येष्विति पूर्ववत् प्रसङ्गः यः किमनेन परिशोषितं स्यादित्यादिनोक्तः ।

अथ स्याद् (।) क्रमो वर्णानां धर्ममात्रन्न बस्त्वन्तरं तेनादोष:। तदुक्तं (।)
"धर्ममात्रमसौ तेषान्न वस्त्वन्तरमिष्यते।

क्रमेण ज्ञायमानाः स्युर्वण्णस्तिनावबोषकाः।

न च क्रमस्य कार्यत्वं पूर्वसिद्धपरिग्रहात्।

वक्ता न हि कमं कश्चित् स्वातन्त्र्येण प्रपद्यते।

यथैवास्य परैरुक्तस्तथैवैनं विदक्षति।

परोप्ये<sup>3</sup>वं सतक्चांस्य सम्बन्धवदनादिता।"<sup>•</sup>

तेन पूर्वपूर्ववृद्धदर्शनायातोनादिवर्ण्यक्रमो पौरुषेय एवेत्यत्राह ।

तेषां च न व्यवस्थानं (।) तेषां वर्णानां न व्यवस्थितकमत्वं। किं कारणं (।) व्यवस्थितावेकस्मात् कमान्तरस्य विरोधतः।

<sup>1</sup> Kumārila.

स्तवा सकारोऽपि । तदाऽग्निरित्येव स्थात् न गगनिमिति । प्रकारगकारयोः पूर्वा-परभावस्य व्यवस्थितत्वात् ।

कृतकानामिष हेतुपरिमाणनियमवतां अञ्चलयः क्रमविपर्ययः कर्त्तुन् । यथा बीजांकुरकाण्डादीनां ऋतुसंवत्सरादीनां च । कि पुनरचलितावस्थास्यभावानां अकृतकानां कथंचिद् व्यवस्थितांनां पूर्वा वस्थायाः त्यागमन्तरेण अन्यथा भावा-योगात् । त्यागे वा विनाशप्रसंगात्, विशेषेण नित्यायामानुपूर्व्या अपि । प्रतिपर्व

यदोत्यादिना व्याचष्टे। वर्णानामानुपूर्वी यदि कृतका ते च वर्णा न बहव-स्समानजातीया येन केन<sup>4</sup> खिद् वर्णा व्यवस्थितकमाः स्युर्वेदिकाः। अन्ये पुन-ल्लो किका यथेष्टपरावृत्तयः। यथेष्टं परावृत्तिः क्रमान्तरेण प्रयोगो येषामिति विग्रहः। किन्तर्हि त्रैलोक्य एक एवाकारस्तया गकारः। तदुक्तं।

"देशकालप्रयोक्तृणाम्भेदेपि च न भेदवान्। गादिवर्णो यतस्तत्र प्रत्यभिज्ञा परिस्फुटे"ति।

यदा चैवन्तदा व्यवस्थितकमत्वे वर्णानाम<sup>5</sup> गिनिरित्येव स्याम्न गगनिनित । किंकारणम् (।) अकारगकारयोः पूर्वापरभावस्य व्यवस्थितत्वात् । अकारो गकारात् पूर्वमेवाकाराच्च गकारः परेणैव व्यवस्थित इत्यर्थः। गगनिमित्यत्र शकारात्परेणाकारः स्यादिति कमान्तरन्न स्यात्।

एतदेव् द्रढयन्नाह । कृतकानामपीत्यादि । आस्तान्नावदकृतकानामियज्ञिन्ता । येषामन्ययाभा<sup>8</sup>वः कथिञ्चदिप कर्त्तुं न शक्यते । कृतकानामिय
तावद् भावानां कीदृशं हेतुपरिणामित्यमधतां हेतोः परिणामः । उत्तरोत्तरावस्थाप्रतिलम्भः । तस्मान्नियमः कार्यस्य हेत्वनन्तरं सत्ता । स येषां विद्यते ।
ते तथोच्यन्ते । तेषामप्यशक्यः कमिवपर्ययः कर्त्तुं । यथा बीजाङ्कुरादीनां । बी173b जात् पश्चादअकुरोअकुरात् काण्डं यत्र पुष्पादी न विपर्ययः । तथा ऋतुसम्बस्सरादीनां व्यवस्थितकमत्वं । ऋतूनां हेमन्तादिलक्षणानां । सम्बत्सराणाञ्च
शौ क बा ई स्पत्यादीनां । आदिशब्दाद् ग्रहनक्षत्रप्रभृतीनां । कि पुनरचलितावस्थास्वभावानामकृतकानामवण्णानां । अचिलताकमाद्यवस्था स्वभावश्च
येषामकृतकानामिति विग्रहः । कथंदिद् व्यवस्थितानां । विनियतेन कमेण ।
पूर्वावस्थायास्त्यागमन्तरेणान्यथाभावायोगात् कमान्तरेणावस्थानस्यायोगात् ।
पूर्वावस्थात्याणे वा वर्णानामभ्युपगम्यमाने तेषाम्बनाशप्रसङ्गात् । वर्णानामिप
तावन्न पूर्वावस्थात्यागमन्तरेण कमविपर्ययो विश्ववेष नित्यायामानुष्वां ।

<sup>1</sup> Kumārila.

वर्णान्यस्ये प्रपूर्वाणामुत्यादाव् वा वर्णं वाहुस्यम्। तस्यैतत् नाभिनतम्। यथि च।

वर्णानुपूर्वी वाक्यं चेन्न वर्णानाममेवतः ॥२६२॥

देशकालकमाभावो व्याप्तिनित्यत्ववर्णनात् ।

सा चेयं वर्णानामानुपूर्वी देशकृता वा स्यात् यथा विपीलिकानां पंक्तिः, काल- <sup>6</sup> कृता वा, यथा बीजांकुराबीनाम् ।

सेयं विधाऽपि वर्णेषु न सम्भवति । धन्योन्यवेशपरिहारेण बृत्तिहि वेशपौर्वा-पर्यम् । सर्वस्य<sup>7</sup> सर्वेण तुस्यस्वात् । तद् वर्णेषु न सम्भवति । वातातपबत्, 5052 धात्माविष्यम् । तथाऽन्योन्यं कालपरिहारेण वृत्तिः कालपौर्वापर्यम् । यदा<sup>1</sup> एको नास्ति तदान्यस्य भाषात् । तविष नित्याविषु न सम्भवति, सर्वदा सर्वस्य भाषात् । न चान्या गतिः । तत् कथं वर्षपौर्वापर्यं वाक्यं ध्रपौरुषेयं साध्येत ।

तदेतत् कमान्यत्वं प्रतिपदम्बर्णान्यत्वे स्यान्नित्या अपि वर्णाः प्रतिपदम्भि²न्ना इति कृतवा। अपूर्वेषाम्वर्णानामप्रतिपदमृत्याबाद् वर्ण्वाहृत्यं। तस्माद्वा कमान्यत्वं स्यात्। तस्योतदुभयमपि नाभियतं मीमां सकाना मेकत्वान्नित्यत्वाच्च वर्णानां। (२६२.)

अपि चेत्यादिना दूषणान्तरमाह । वेशकालाभ्यां यः कृतः कमस्तस्य वर्णो-प्यभावः कथं । व्याप्तिनित्यत्ववर्णनात् । तदुक्तं ।

> "किञ्च शब्दस्य नित्यत्वं श्रोत्रजप्रत्यभिज्ञ<sup>3</sup>या। विभृत्वं च स्थितं तस्य को व्यवस्योद्वपर्ययमिति"।<sup>९</sup>

वण्णिनामाकाशवद् व्याप्तिवण्णिनाभ्र देशकृतः क्रमः। नित्यवण्णेनाभ्र कालकृतः।
सा चैयमित्यादिना व्याचष्टे । सा चैयम्बण्णिनामानुपूर्वी । देशकृता वा स्यात् ।
यथान्योन्यदेशपरिहारेण स्थितानां पिषीलिकादीनाम्पङ्क्तौ । कालकृता वा
स्यादानुपूर्वी । यथा बीजाङ्कुरादीनां । यदा वीजं न तदांकुरो यदांकुरो न
तदा पत्रादय इति सेयमानुपूर्वी द्विषा । देशकालकृता वर्ण्येषु न सम्भवति ।
कुतः (।) व्याप्तेर्नित्यत्वाण्य । तत्र न तावदेशकृतानुपूर्वी वर्णानां सम्भवति ।
यस्मावन्योन्यदेशपरिहारेण भाषानां वृत्तिहि देशपौर्वापर्यं । तदित्यम्भूतं पौर्वापर्यम्बर्ण्येषु न सम्भवति । कि कारणं (।) व्यापित्येन सर्वस्य वर्णस्य सर्वेण वर्ण्येन
पुल्यदेशत्वात् । वातातपदत् । लौकिको दृष्टान्तः । शास्त्रीयमाह । आत्वादिवर्ण्येति । आदिशब्दादाकाशादिपरिग्रहः । तथा कालकृतानुपूर्वी वर्णानान्त

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Kumārīla.

स्रनित्या<sup>2</sup>च्याप्नितायां च दोष: प्रागेव कीर्तित: ॥२६३॥ स्रथ माभूदेव दोव इत्यनित्यानव्यापिनश्च वर्णानिच्छेद्। तावपि पक्षी प्रागेव निराक्ततिवस्यपरिहार:।

व्यक्तिकमोपि वाक्यं न नित्य<sup>3</sup>व्यक्तिनिराकृते:।

सम्भवति । यस्मादन्योन्यं कालपरिहारेण वृत्तिः कालपीर्वापर्यं । एतदेव कृतः । यदेत्यादि । यस्मिन् काले एको नास्ति तदान्यस्य भावात् कारणात् । तदिष काल-पीर्वापर्यक्षिण्त्येषु वर्ण्णेषु न सम्भवति । सर्वदा सर्वस्य वर्ण्णस्य भावात् । न ख देशकालकृतात् कमादन्या वर्ण्णानुपूर्वी गतिः प्रकारोस्ति । तत्कयम्बर्ण्णपीर्वापर्यं वाक्यं यद्भवद्भिरपौरुषेषं साध्येतेति ।

न च ध्वनिकृतो युगपद्भाविनाम्बर्णानां कमो युक्तोऽनित्यत्वप्रसंगात्। तदुक्तम् (।)

> "अनित्यष्विनकार्येत्यात् कमस्यातो विनाशिता । पुरुषाधीनता चास्य तद्विवक्षावशा<sup>7</sup>द् भवेदि"ति ।<sup>९</sup>

तेनायमर्थो भवति (।) व्यापित्वाद् वर्णानां यौगपद्यमतो व्यापित्वविरोधी कमः (।) कमविरोधि च व्यापित्वं। कमश्चेद् वर्णानामिष्यते व्यापित्वमाहि प्रत्यभिज्ञानं भ्रान्तं स्यात् (।) तथा च देशकालप्रयोक्तृभेदेन वर्णानाम्भिन्नत्वात् कार्यत्वमिति कथमनादित्वं कमस्य।

तेन यदुच्यते।

1742

"न च कमस्य कार्यत्वं पूर्वसिद्धपरिग्रहात्। वक्ता न हि कमं किश्चतस्वातन्त्र्येण प्रपद्यते। यथैवास्य परैक्क्तस्तथैवैनस्विवक्षति। परोप्येवमतश्चास्य सम्बन्धवदनादिते"ति (।)

तदपास्तं। कमे सित वर्ण्णैकत्वप्रत्यभिज्ञानस्याप्रामाण्येन प्रत्युच्चारणं वर्ण्णानां कार्यत्वात् कमस्य च तेभ्योनर्यान्तरत्वात्। न च कमः किम्बान्धर्यः (।) धर्मस्यापि धर्मिणस्सकाधाद् भेदात् भेदेन श्रोत्रज्ञानेऽवभासः स्यात्। म च भवति। तस्मादयुगपदुत्पन्ता एव<sup>3</sup> भावाः कमः तेन प्रत्युच्चारणम्बण्णानामुत्पत्तिभेदात् कमभेदेपि। पूर्वदृष्ट एवायं कम इति प्रत्यभिज्ञानं सादृष्यनिबन्धनं। न प्रत्य-भिज्ञानं सादृष्यनिबन्धनं। न प्रत्यभिज्ञानं प्रमाणमिति प्रतिपादिष्यस्ते च। तत्कषं कमस्यानादित्वादपौष्ठयेत्विमिति। (२६३)

<sup>1</sup> Kumārila.

न वर्णानां कपानुपूर्वी वाश्यम् । किन्तिहि । तद् व्यक्तेः । सा गया स्ववर्णा-भिव्यक्तिप्रत्ययानां कमाद् अवन्ती कमयोगिनीति तवा<sup>4</sup>नुपूर्वी वाश्यमित्यपि मिथ्या । तस्या नित्येषु प्रागेव निविद्धत्वात् । कार्यता साक्षाच्छक्त्युपधानेन ज्ञान-जननकार्यविद्येष एव ) १ समर्था व्यक्तिरित्यास्यातमेतत् ।

व्यापारादेव<sup>5</sup> तत्सिद्धेः करणानाष्ट्र कार्यता ॥२६४॥

35a

यत् सन् रूपं यत एवोपलभ्यते (।) तस्य तदुपलव्यिनान्तरीयकामुपलव्यि-मेवाश्रित्य लोकः कार्यतां प्रज्ञापयति (।) सा वर्णेप्यस्ति । सेव चान्यत्रापि (।) तदाश्रयो न विशेषस्तत्कणं तुल्येभ्युपगमनिवन्धं ने न वर्णाः कार्याः। न वैतदुपलक्यपाथया कार्यतास्थितिः (।) किन्तीह् (।) यत्तत्येव भवतीति । सत्ता-

अय माभूदेष दोष इत्यनित्यान् व्यापिनश्च वर्ण्णानिच्छेत् वे द वा दी। तदाऽनित्याव्यापितायान्वोषः प्रागेव कीर्तितः।

अयेत्यादि<sup>3</sup>ना व्याचष्टे । माभूवेष वर्णानुपूर्व्यभाववोष इत्यनित्यानव्यापिन्तरच वर्णानिच्छेद् वे द वा दी । अनित्यत्वात् कालकृतपौर्वापर्यमव्यापित्वाद् देश-कृतमिदिमिति मन्यमानः । ताबप्यनित्याव्यापिपक्षौ प्रागेद । "अनित्यं यत्नसम्भू-तम्पौरुषेयं कथं न तद्।"(....) इत्यादिना । सर्वत्रानुपलम्भः स्यादित्यादिना च यथाकमिक्षराकृताबित्यपरिहारः । (२६४)

वर्णानां व्यक्तिर<sup>4</sup>भिव्यक्तिस्तस्याः क्रमोपि वाक्यक्ष भवति । यदा कर्मस्था क्रियाभिव्यक्तिस्तदा वर्णानां व्यक्तिविषयत्वक्रमो वाक्यमित्यपि न भवतीत्यर्थः । कस्मात् (।) नित्यव्यक्तिनिरांकृतेः ।

नेत्यादिना व्याचड्टे। न वर्णानां रूपानुपूर्वी स्वरूपानुपूर्वी वाक्यं येनाय-न्दोषः (।) किन्तर्हि (।) तद्वपक्तेः । वर्णारूपव्यक्तेव्यंक्तत्वलक्षणाया यानुपूर्वी तद् वाक्यं। तामेव दर्शयन्नाह। नेत्यादि। सा व्यक्तियंषा स्ववर्णाभिव्यक्ति-प्रत्यवानां। येन यस्य वर्णाभिव्यक्तिप्रत्ययास्तात्वादिव्यापारास्तेषां कमाव् भवन्ती कमयोगिनीति कृत्वा तदानुपूर्वी तेषां व्यक्तानां वर्णानामानुपूर्वी वाक्यम् (।) इत्यपि मिथ्या। कि कारणं(।)तस्या व्यक्तिनित्येषु प्रागेव सामान्य व्यक्ति चिन्तास्याने निधिद्धत्वात्। तदेव स्मारयन्नाह। कार्यतेत्यादि। व्यञ्जककृतेन क्षाक्षाज्यनमक्षक्यपूर्वावेत् । क्षान्यकनासमर्थानां घटादीनां कार्यविशेष एव व्यक्तिरित्यास्यात्येतत् । किञ्च करणानान्तात्वादीनां व्यापारादेव तस्माद्धेतोस्ते-वाम्यण्णानामुपलक्षेस्तेषाम्यण्यांनां कार्यक्ता प्राप्ता (।) यस्मात्।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Restored up to here.

352 व्यवा । सा सत्ता कुतः सिद्धा येन कार्यता साधयेत् (१) न द्वासिद्धायामस्यामेवं भवतीति । तस्मात् सत्तासिद्धिस्तत्साधनी । सा चोपलब्धिरेव ।

सत्यम् (।) एवं यदि तस्य प्राक्षं न सत्ता सिद्धाः स्थात्। सा हि सत्तासिद्धिः कार्याऽसिद्धिपूर्विका ।

यत् सन् इतं यत एवोपलभ्यते तस्य रूपस्य लोकः कार्यता प्रज्ञापयतीति सम्ब174b न्यः। यत एवोपलभ्यत इति यच्छव्देन यो निर्दि रह्मतस्योपलिक्ष्यस्तदुपलिक्ष्यस्तन्नान्तरीयिकामेवोपलिक्ष्यमिलियोति भिन्नन्नम एवकारः। सा यथोक्तोपलिक्षवंच्णेक्ष्ययस्ति (।) प्रयत्नव्यापारोपलिक्ष्यनान्तरीयकत्वादेव वर्ण्णोपलक्षेः।
सा चोपलिक्षरन्यत्रापि कार्यत्वेन प्रसिद्धे वस्तुनि(।)तदाश्रयः कार्यताप्रज्ञप्तराश्रयः।
नातोषिको विज्ञेषः (।) तत्कथन्तुल्ये कार्यताभ्युपगमनिकन्थने न वर्ष्णाः कार्याः।

नेत्यादि पर: 18 न चैतवुपलक्ष्याथ्या । एकोपलक्ष्यान्तरीयिका याऽपर-स्योपलिष्यस्तदाश्र्या कार्यतास्थितिः (।) किन्तीह् (।) यत्सत्येव भवति । यस्मिन् सत्येव यद् भवति । इति एवं सत्ताथ्या कार्यतास्थितिः । न च वर्ण्णानां करणेभ्यः सत्ता भवति किन्तूपलिष्यदेवेति मन्यते ।

सा सत्तेत्याचा यः। सत्ताश्रयस्यैव कार्यता प्रज्ञप्तिरित्यसन्यमेतत्। केवलं सा सत्ता कृतः प्रमाणात् सिद्धा येनेयं कार्यता साधन्येत्। न ह्यसिद्धायामस्यां सत्तायामेवम्भवति। सत्येवास्मिन्निदं भवतीत्येवम्भवति। तस्मात् सत्तासिद्धिस्त-स्ताधनी। तस्याः कार्यतायाः साधनी। सा सिद्धिक्पलिक्षरेव सिद्धेर्ज्ञान-स्वभावत्वात्। ततक्व यन्नान्तरीयिकैव यत्सत्तोपलिक्ष्यस्तत्तस्य कार्यमित्येतावत् स्थितं (।) तक्व वर्ण्णेष्विप तुत्यमिति कथं न वर्णाः कार्याः।

सस्यिमस्यादि परः । सस्यमेखं करणव्या<sup>3</sup>पारादेव शब्दोपलब्धौ तत्कार्यता स्यात् । यदि तस्य शब्दस्य ताल्वादिव्यापारात् ससा न सिद्धा स्यात् । किन्तु सिद्धैव प्रमाणेन । तथा हि पूर्वं गोशब्दं श्रुतवतः पुंसोन्यदा गोशब्दश्रवणे स एवायं गोशब्द इति तस्त्वयाहिणी प्रत्यिभिज्ञोत्पद्यते । तस्त्वयहणमेवान्यथा न स्यात् । यदि पूर्वोत्तरश्रवणकालयोरन्तराले शब्दो न स्यादित्यर्थापस्या प्राक्छब्दस्य सत्ता सिद्धैव । न च सिद्धिपूर्विका सिद्धिः कार्यतासाधनी । किन्तु सा हि ससासिद्धिः कार्यत्वप्रकृप्तेनिमित्तं या सिद्धिपूर्विका । यथा घटस्य प्रागसतः कुलालादिव्यापारादेव पश्चात् सिद्धिः ।

निष्यत्यादि सि द्धा न्त वा दी। एतत् कथयति (।) न तावत् प्रत्यभिज्ञा प्रमाणमिति प्रातिपादयिष्यते तत्कथं सत्ता सिद्धाः भवतु नाम प्राक्षकदस्य सत्ता सिद्धाः तथा<sup>5</sup>पि शब्दस्य तद्भूपमसिद्धं। कतरत् तद् रूपमित्याहः। सत् तथा- ननु तत्रूपमसिद्धमेव यत्त्रयाभूतविज्ञानाव्यवधानोपयोगि । सिद्धमेव तत्र<sup>2</sup>न्य-वैकस्थान्नोपयुक्तमिति चेत् (।) कथनिवानीसृपयुक्तानु (प)युक्तयोरभेवः ।

नापि भेदः स्वभावासंस्पर्भी तस्यैवातिशयस्योपयोगसिद्धेः। तस्याकरणत्व-प्रसंगात्। यस्यैव भाषे साध्यसिद्धिः तदेव हि तश्रोपयोगि युक्तं। तदितशयो-प्रयोगेप्यस्य तद्वत्प्रसंगः। तस्मादितशेत एवाध्यवहितसामध्योपयोगोवस्वा<sup>3</sup>-भेवस्तवन्यविकत्पान्नोपयुक्तमिति खेत् प्रागेव निविद्धा। स च करणव्यापारा-वेव सिद्ध इति सर्वकार्यपुरूपवर्मा। तस्य तावृश्वस्य व्यक्तौ सर्वं व्यक्ष्यं। न वा किंविवप्यविशेषात्। तथा हि।

खज्ञानेनान्यधीहेतुः सिद्धेर्थे व्यक्कको मतः॥

विषेत्यादि । तथाविषस्य शब्दस्वलक्षणप्रतिभासिशानस्य व्यवधानेनोपयुक्तं शीलं यस्येति विग्रहः । यदि हि तथाभूतं रूपं प्राक् सिद्धं स्यात् तदा नित्यं शब्दो-पलम्भः स्यात् ।

सिद्धमेव तच्छुब्दस्य यथोक्तं रूपं केवलमन्यस्य सहकारिणो वैकल्याच्छ्रोत्र-विज्ञाने कारणत्वेन नोपयुक्तमिति चेत् ।<sup>6</sup>

यद्येवं सहकारिसिन्निधाने या पश्चात् स्वक्नाने उपयुक्ता। या प्रयत्नात् प्रागनुपयुक्तावस्था । ते परस्परविरुद्धे । कथिमवानीमृपयुक्तानृपयुक्तयोरवस्थ-योविरुद्धयोरभेदः (।) अपि तु भेदं एव ततश्च नानात्वात् स तादृशः शब्दस्य स्वभावः कृत इति कार्य एव शब्दः स्यात् ।

अथापि स्याद् (।) योसावतिशयो भवति न स शब्दस्यात्मभूतोपि त्वर्यान्तर-मिति पूर्वक<sup>7</sup>स्वभावादप्रच्युत एवासावित्याह।

175a

नापि भेदोऽकारकावस्थातः कारकावस्थालक्षणोतिशयः शब्दस्वभावा-संस्पर्शी शब्दस्वभावान्न व्यतिरिक्त इति यावत्। व्यतिरेके हि तस्यैवातिशयस्य शब्दशाने उपयोगसिद्धेः कारणत्वसिद्धेस्तस्य शब्दस्थाकारणस्वप्रसंगात्। तथा हि यस्यैव भावे साध्यसिद्धिस्तदेव तत्र साध्य उपयोगि युक्तन्नापरं। अतिशयो ज्ञाने उपयुज्यते (।) साक्षादितशये तु शब्द उपयुज्यत इति पारम्पर्येण शब्दोपि ज्ञाने उपयुक्त एवेत्यत आह।

तविक्रायेत्यादि । तस्मिन्नतिक्रयस्य शब्दस्योपयोगेषि कल्प्यमाने । तद्वत्त्र-सङ्गः । ज्ञानवत्त्रसङ्गः । यथा विज्ञाने कर्त्तव्येर्थान्तरभूते नातिशयेन शब्द उपयु-ज्यते । तद्वविक्रायेषि कर्त्तव्येर्थान्तरभूतोतिशयः कल्पनीयः । तथा चानवस्था स्याद<sup>8</sup>तोतिशयः शब्दादभिन्नः (।) यतश्चाभिन्नः । तस्मात् तदन्यं स्वविषय-ज्ञानजननं शब्दस्वभावमतिक्रोत एष । स्वरूपभेदेन । कोऽज्यवहितसामध्यों- यथा दीपोन्यथा वापि को विशेषोस्य कारकात्। (२६५)

स्वप्रतिपसिद्वारेणाम्यप्रतिपसि हेतुर्लोके व्यञ्जकः सिद्धो बीपादिवत्। स चेत् प्राक्सिद्धः स्यात्। सद्यानजातीयोपादानलक्षणसिद्धेनं तस्यैवातिकायस्य ज्ञान-हेतोस्तस्य तस्सामग्रीप्रत्यवस्थात्। ये पुनरसिद्धोपलंगनाः कारका एव कुला (ला)दिवद् ग्रटावो। प्रत्यभिज्ञानादयोपि सिद्धिहेतुयो न हेतुलक्षणं पुष्पनित।

पयोगोवस्थाभेदोऽव्यवहितसामर्थ्य उपयोगो यस्यावस्थाभेदस्येति विग्रहः।

अथ स्यात् (।) नैव विज्ञानजनिकावस्थोत्पद्यते नित्यत्वात् (।) किन्तु तात्वा-विकमपेक्ष्यासौ ज्ञानं जनयतीति (।)

अत आह । अतिशय<sup>8</sup>स्येत्यादि । नास्य सहकारिकृतोतिशयोस्तीत्यनित-शयस्य सहकारिणं प्रत्यपेक्षा प्रागेव निरस्ता (।) स च जनकः शब्दस्वभावः करण-व्यापारादेव सिद्ध इति कृत्वा सर्वकार्यतुरूयधर्मा। सर्वे कार्ये तृत्यधर्मा यस्येति विग्रहः। तस्य तावृशस्य कार्येतुल्यधर्मणः शब्दस्य व्यवताविष्यमाणायां सर्वेमब्कुराधिप व्यवस्यं स्यात्। न वा विचित् व्यवस्यं। शब्दोपि कार्यः स्याद् विश्लेषाभाषात्।

तथा हि (।) स्वज्ञानेन करणेनाम्यवीहेतुरर्यो व्यञ्ज्वको मतः। कदा (।) सिद्धेचें। यद्यसौ व्यञ्ज्यः कारणाल्लब्धसत्ताको भवति। यथा दीपः कुलालादि-सिद्धे घटे तज्ज्ञानहेतुव्यंञ्जकः। अन्यथा वापि यदि व्यङ्ग्यः प्रागसिद्धः स्यात्। तदा को विशेषोस्य व्यञ्जकस्य कारकाद्धेतोः (।)

स्वप्रतिपत्तीत्यादिना व्याचष्टे । स्व<sup>5</sup>प्रतिपत्तिरेव द्वारमुपायस्तेन करणेना-न्यस्य घटादेः प्रतिपत्तिहेतुर्लोके व्यञ्जकः सिद्धः । वीपादिवत् । स चेव् व्यङ्ग्यः व्यञ्जकव्यापारात् प्राक् सिद्धः स्यात् ।

नन् च प्रदीपादिरप्युपलब्धियोग्यं घटक्षणं प्रागसिद्धमेव जनयति। तत्कि-मुच्यते स चेत् प्राक् सिद्ध इति (।)

अत आह । समानजातीयेत्यादि । अनुपलम्भयोग्यः पूर्वको घटादिक्षणः समानजातीय उपादानक्षणस्तस्य व्यञ्जकव्यापारात् प्राक् सिद्धेः कारणात् स चेत् प्राक् सिद्धः स्यादित्युच्यते । न तस्यैव व्यञ्जकाल्लम्भस्य ज्ञानहेतोरितिश्वस्य प्राक् सिद्धेः सिद्ध उच्यते । कि कारणं (।) तस्य यथोक्तस्यातिशयस्य । तत्साम-प्रीप्रस्थयस्वात् । सा व्यञ्जकसामग्री प्रस्थयः कारणं यस्येति विग्रहः । ये पुनः स्वव्यापारात् प्राग् असिद्धस्यो पलम्भहेतवः कारणा एव ते । किमिव (।) कुला-लाविवव् घटावौ शब्दस्याप्युपलम्भहेतवः कुलालादितुल्या इति । शब्दोपि कटा-दिवत् कार्यं एवं ।

नन्वेकदा श्रुतस्य शब्दस्यान्यदा श्रवणे च स एवायमिति तस्त्रं प्रत्यक्षप्रत्यभि-

यदिप किविदुत्तराकारप्रतीतिः (।) अ<sup>5</sup>प्रतीतेः। पूर्वीभिन्नविषया तद्व-वित्यादि। तदिप न स्वलक्षणयोरभेवसाधने समर्थे। तत्स्वभावासिद्धेः। सामान्येन

श्रया प्रैतीयते । तत्त्वप्रतिपत्त्यस्ययानुपपत्त्या च ताल्वाविव्यापारात् प्राक् सत्त्वं शब्दस्यापि निविचतमिति कथन्ताल्वावयो सिद्धोपलम्भनाः (।) तेन व्यञ्ज<sup>1</sup>का एव युक्ताः।

एवम्मन्यते । प्रथमे क्षणे शब्दग्रहणं द्वितीयक्षणे पूर्वगृहीतशब्दाहितसंस्कार-प्रबोषस्ततोन्यस्मिन् क्षणे शब्दस्मरणं । तततश्चतुर्थे क्षणे तिरोहिते तस्मिन् स एवायं घटशब्द इति प्रत्यिभिज्ञानं कथं प्रत्यक्षं स्यादसन्निहितविषयत्वात् ।

नापि प्राक्पबुद्धसंस्कारस्य पुंसो वर्ण्णग्राहकं प्रत्यभिज्ञानं सम्भवति । वर्ण्णस्य सांशत्वादित्युक्तं । अन्त्यव<sup>2</sup>ण्णंभागकाले च पूर्ववर्ण्णभागानामसत्त्वेनान्त्यस्यापि वर्ण्णस्यासिन्नहितत्वात् । अत एव पदवावययोरिप ग्राहकं प्रत्यक्षं प्रत्यभिज्ञानं न सम्भवति वर्ण्णसमुदायत्वात् पदादेरन्त्यवर्ण्णकाले च पूर्वपूर्ववर्ण्णानामसत्त्वात् सिन्नहितविषयञ्च प्रत्यक्षमिष्यते । तस्मान्न प्रत्यक्षं प्रत्यभिज्ञानम्वर्ण्णपदवाक्येषु तत्त्वग्राहकं सम्भवति (।) अत एव चा चा र्ये ण नो विन्यस्तं (।)

भवतु वा तेषु प्रत्यभिज्ञानं प्रत्यक्षन्तथापि तत्त्वग्रहणान्यथानुपपत्त्या न तात्वा-विच्यापारात् प्राक्छब्दस्य सत्त्वकत्पना युक्ता । सदृशापरग्रहणेनापि तत्त्वग्रहणस्य सम्भवात् सदृशापरग्रहणमेवाच्याप्यसिद्धमिति चेत् ।

नन्वेकत्वमि नैव सिद्धं। तत्त्वग्रहणात् सिद्धमिति चेन्न (।) भिन्नेष्विप लूनपुनर्जातेषु केशेषु तत्त्वग्रहणस्य दर्शनात् संशय एवातः। कथम<sup>4</sup>र्थापत्त्या प्राक् सस्वकत्यना।

अय प्रत्यिभिज्ञायमानत्वाच्छव्दस्य नित्यत्वम् (।) अनित्यत्वे ह्यनेकत्वात् प्रत्यिभिज्ञानमेव न स्यात्। तथा। यः परार्थमप्रयुज्यते स प्रयोगात् प्राग् विद्य-मानो यथा वास्यादिच्छिदायां। प्रयुज्यते च शब्दः परप्रत्यायनाय। तस्मात् सोपि प्राग् विद्यत एव चेति (।)

अत आह । प्रस्पिश्वानेत्यादि । शब्दस्य सदा सत्तासिद्धिहेतवः । तेषि न हेतुलक्षणं पुरुषन्ति । तथा श्वानित्येपि प्रदीपादौ प्रत्यभिज्ञानन्दृष्टं । तस्मादनै-कान्तिकमेतत् (।) तथा क्षणिकेपि कर्मणि प्रयोगे दृश्यते । तेन प्रयुज्यमानत्वा-दित्यपि हेतुरनैकान्तिक एव ।

यविष किञ्चित्लिक्तं सन्दस्यैकत्वसाधनायोपादीयते । उत्तरा पश्चाद्भाविन्य-कारप्रतीतिर्या सा पूर्वीभन्नविषया । पूर्वेया अकारप्रतीत्या एकविषया ।

एतेन शब्दानामेकत्वसाधनान्नित्यत्वं<sup>6</sup> साधितमिति मन्यते । अकारप्रतीतिरिति

वचने भिन्नविवयत्बस्याप्यविरोधः। एकविषययोदधः प्रतीत्योः पूर्वापरभावायो-गात्। सन्निहितासम्निहितकारणत्वेमोत्पावानुत्पावात्। सन्निधानेप्यनुत्पन्न-स्यातत्कारणत्वात्। त<sup>6</sup>योभिन्नाखिलकारणत्वं। तत्रैकाभेवेपि शक्तस्याप्रतीक्ष-णात्। युक्तिविदद्धं पूर्वेपरयोः प्रतीत्योरैकविषयत्वं (।) प्रतीतिप्रतिभासस्व-

हेतुः । तद्वविति पूर्वाकारप्रतीतिवदित्<mark>यादि । आदिशब्दाद् द्रृतमघ्यविलम्बितावस्था-</mark> यामेक एव गकारादिवर्ण्यस्स एवायं गकारादिवर्ण्यो द्रुतादिभेदमिन्न इति प्रतीतेः

(।) प्रयोगस्तु या या अकारप्रतीतिः सा पूर्वाकारप्रतीत्यभिन्नविषया। तद्यया द्वि थूर्व अकारप्रतीतिः। अकारप्रतीतिश्चोत्तराप्यकारप्रतीतिरिंगित स्वभावहेतुप्रति- ल्पकः। तद्यपि साघनं पूर्वापरयोरकारस्वलक्षणयोरभेवसाधने न समर्थं। तथा ह्यकारप्रतीतिरित्ययं हेर्तुविशेषेण वा स्यात् पूर्वाकारप्रतीतिरूपत्वादिति। सामान्येन वा स्यादकारप्रतीतिमात्रत्वादिति। आद्ये पक्षे हेतुरसिद्धः। किं कारणं (।) कत्स्वमावस्वासिद्धेः पूर्वाकारप्रतीतित्वासिद्धेः। यद्वा विशेषेण वा हेतुरुत्तराकारप्रतीतिरूपत्वादिति।

त¹दपि न साधनं। किङ्कारणं (।) तत्स्वभावत्वासिद्धेः साध्यस्वभावत्वा-सिद्धेः। अनैकान्तिकत्वं व्याप्तेरसिद्धत्वादित्यर्थः।

अथ **सामान्येन** लिङ्गस्य व**यने भिन्नविषयत्यस्याप्यविरोधः।** अकारप्रतीतिश्व स्यात् पूर्वाकारप्रतीतिविषयाद् भिन्नविषया चेति को विरोधः।

अन्ये त्वकारप्रतीतित्वं सामान्यं यथा तयोः प्रतीत्योरेवम<sup>2</sup>कारविषयत्वमिव-रुद्धमिति व्याचक्षते।

किञ्च । एकविषययोद्य प्रतीत्योः पूर्वेव्यवस्थितैकाकारिवषययोः पूर्वोत्तर-कालभाविन्योः प्रतीत्योः पूर्वापरभावः प्राक् पश्चाद्भावे विषध्यते । किं कारणं (1) सिमिहितासिमिहितकारणस्वेन यथाकमं कार्यस्योत्पादानुत्वादात् । सिन्न-हितकारणस्वे च तयोर्युगपद् भावः स्यात् । अय सिन्निहितेपि कारणे पूर्ववाकार-प्रतीतिकत्यवते नोत्तरा । तदा पश्चादिष सा न स्यात् । किं कारणं । पूर्वापर-प्रतीतिकारणसिमानेष्यनुत्यक्षस्योत्तराकारप्रतीतिविशेषस्यात्कारणस्वात् । पूर्वा-कारप्रतीतिकारणं नास्य कारणमित्यर्थः । तस्मात् तथोः पूर्वापरभाविन्योः प्रतीत्यो-भिमासिस्ककारणस्वं । भिन्नमिखलं कारणन्तयोरिति विग्रहः ।

स्यान्मतं (।) तयो<sup>4</sup>रकारप्रतीत्योः शब्द एवैकः कारणं केवलं सहकारि-सन्निधानकमादुत्पत्तिकम इति (।)

अत आह । तत्रेत्यादि । तत्र तस्मिन् पूर्वोत्तराकारप्रतीत्पृत्पत्तिकाले । एकस्य कारणस्य स्वरूपेणा**भेदेपि** प्रतीत्योर्युगपद् माव एव स्यात् । किं कारणं (।) तस्यैकस्य शक्तस्य कारणस्य सहकार्यप्रतीक्षणात्। ततश्च युक्तिविद्धं पूर्वापरयोः प्रतीरयोरेक<sup>6</sup>विद्ययस्य ।

एतेन च सर्वेणोत्तराकारप्रतीते पूर्वाकारप्रतीत्यभिन्नविषयत्वे साध्येनुमान-बाधितत्वं प्रतिज्ञाया उक्तं । अनुमानन्त्वीदृशं । यत् क्रमभावि तन्नैकविषयं । यथा क्रमेण भवच्चकुःश्रोत्रविज्ञानं (।) क्रमभाविन्यौ च पूर्वोत्तरे अकारप्रतीती । एकविषयत्वमक्रमभावित्वेन व्याप्तन्तद्विरुद्धं च क्रमभावित्वमिति व्यापकविष्-द्वमेव ।

नन्व<sup>6</sup>त्र प्रत्यक्षप्रत्यभिज्ञाबाधितत्वात् प्रतिज्ञाया अनुमानस्योत्यानमेव नास्तीति चेत् (।)

न । स एवायमिति ज्ञानस्य पूर्वापरकालसम्बन्धिविषयत्वेन भेदविषय-त्वात् । अन्यदेव हि पूर्वकालसम्बन्धित्वमन्यदेव चापरकालसम्बन्धित्व । अन्यथा पूर्वकालसम्बन्धित्वाद्वाऽपरकालसम्बन्धित्वस्याभेदेधुना भावाद् भावस्य प्रतिभासो न स्यात् । स एवेति च<sup>7</sup> ज्ञानस्योत्पत्तिः स्यात् (।) न स एवायमिति । अपर- 176b कालसम्बन्धित्वाद्वा पूर्वकालसम्बन्धित्वस्याभेदे पूर्वमस्य प्रतिभासो न स्याद् (।) अयमेवेति च ज्ञानस्योत्पत्तिः स्यात् (।) न स एवायमिति ।

तस्माद् यत्पूर्वकालसम्बन्धित्वन्तदपरकालसम्बन्धित्वन्न भवति । य<del>ण्</del>षापर-कालसम्बन्धित्वन्तत्पूर्वकालसम्बन्धित्वं न भवतीति पूर्वापरकालसम्बन्धिविषयत्वेन भेदविषयत्वात् क<sup>1</sup>थम्प्रत्यभिज्ञातः प्रतिज्ञावाद्या ।

उ म्बे क स्त्वाह । "यदि स एवायमित्येकानुभवस्तथाप्ययमतीतज्ञानं कर्मताऽपरोक्षते एकाधिकरणे गृह्धन् सम्वेद्यते । अथापि प्रत्ययद्वयमिदं ग्रहण-स्मरणरूपं । तथापि घटस्मरणपटग्रहणयोनिरन्तरोत्पन्नयोविलक्षणमिदम्परस्पर-विषयत्वेन प्रतिभासनात् । अपरोक्ष एव ह्यर्थोतीतज्ञानविशिष्टत²या स्मृतौ प्रतिभासते । अतीतज्ञानविषयक्चापरोक्षतया प्रत्यक्षे । तदहं स्मराम्येतदिति प्रतिभासनात् । तस्मादनिभिष(त)दृष्टेः पुरुषस्य यदुत्पत्तिवनाशरिहतानुवृत्ता-वसायः स एव वाधकः क्षणभक्कसाषकस्यानुमानस्ये"ति ।

तदयुक्तम् (।) उत्तरोत्तरप्रत्यक्षाणां यथाक्रममुत्तरोत्तरवस्त्ववस्याभेदविष-यत्वेन स एवायमिति तत्त्वारोप<sup>8</sup>स्य भ्रान्तत्वात्। तथा हि प्रथमदिशिनः प्रत्यक्षे यथाऽपरोक्षावस्था प्रतिभासते नातीतज्ञानविषयावस्था। तथा भूयो दिशिनोपि। इदानीन्तनेन च रूपेण वस्त्ववस्थितन्त प्राक्तनेन। अवस्थिते च रूपे प्राक्तनरूप-स्थानवस्थानमेव विनाशः। यथा वृद्धावस्थायाम्बालरूपस्य प्राक्तनञ्च रूप-मतीतज्ञानकर्म। इदानीन्तनं च रूपम<sup>4</sup>परोक्षमथ च बालाद्यवस्थायां दृष्टः पुरुषो वृद्धाद्यवस्थायां प्रत्यभिज्ञायत इति कथमतीतज्ञानकर्मताऽपरोक्षते एका-धिकरणे प्रतिभासेते। कथं वाऽपरोक्ष एवार्थोतीतज्ञानविशिष्टतया स्यृतौ प्रति-भासत इत्याद्युच्यते।

यत्राप्यनिमिषदृष्टेश्चिरतरकालं पश्यतोनुवृत्तावसायस्तत्रापीदानीन्तनप्रत्यक्ष-ज्ञानसम्बन्धेनार्थं स्त्यापरोक्षतोत्पद्यते (।) अतीतज्ञानाभावेनातीतज्ञानकम्मैताया-श्चेदानीमभाव एव विनाश इति कथमुख्यते (।) उत्पत्तिविनाशरहितानुवृत्ता-वसाय एव बाधकः क्षणिकत्वानुमानस्येति ।

यवप्युच्यते (।) यः प्रतिक्षणमन्यत्वम्बदित तस्य चायम्बाधः प्रत्यभिज्ञान-मात्रेणानन्यस्त्रे तु विनष्टस्यापि तत्त्वावगमात् । मृतप्रत्यभिज्ञायामि<sup>8</sup>वेति (।)

तदिप निरस्तं । अनन्यत्वस्यैवाभावात् । नापि विनष्टाविनष्टयोरनन्यत्वं विरोधात् । न च तत्त्वावगमान्यथानुपपत्यानन्यत्वं सादृश्येनापि तत्त्वावगमस्य सम्भवात् । स इत्यक्षशश्च न प्रत्यक्षोऽसन्निहितविषयत्वात् । स्मरणरूपत्वे चास्य न पूर्वदृष्टार्थग्राहित्वं स्पष्टप्रतिभासाभावात् । दृष्टार्थाध्यवसायकत्वेन 1772 तु स्मृति ह्पत्वे भ्रान्तत्वं (।) स्व(।) काराभेदेन दृष्टार्थाध्यवसायात् । अयमिति चांशः प्रत्यक्ष इष्यते (।) स्मरणप्रत्यक्षयोश्चैकत्विष्यत्वमारोप्य स एवायमिति मानसं ज्ञानं गृह् णाति । आरोपबलेन चातीतज्ञानकर्मताऽपरोक्षते एकाधिकरणे प्रतिभासेते । मरीचिकायां जलप्रत्यभि ज्ञान इव । आरोपाभावे त्वेते शिन्नाधिकरणे एव प्रतिभासेते । जलस्मरणमरीचिकाग्रहणयोरिव ।

तस्मात् स्थितमेतद् (।) भ्रान्तत्वादप्रत्यक्षत्वाच्य न प्रत्यभिक्रातः क्षणि-कत्वानुमानवाषेति । तेन पूर्वोत्तरे अकारप्रतीती भिन्नविषये एव । तथा द्रुत-मध्यविलम्बितानाङ्गकारादिप्रतिपत्तीनां भिन्नविषयत्वं । द्रुतादिभेदभिन्नगकारा-लम्बनत्वा<sup>2</sup>त् । गकार एव द्रुतो गकार एव विलम्बितं इति गकारैकत्वप्रतीतिस्तु सादुश्यनिमित्तेव ।

तेन यदुच्यते।

"न हि दुतादिभेदेपि निष्यन्मा संप्रतीयते।
गव्यक्त्यन्तरिविच्छिन्ना गव्यक्तिरपरा स्कुटा।
तेनैकत्वेन वर्ण्यस्य बुद्धिरेकोपजायते।
विशेषबुद्धिसद्भावो सर्वेद् व्यक्जकभेदत"इति (।)

<sup>1</sup> Kumārila.

भावभैवेषि । नामसास्याव् एकविषयत्वमध्ययुक्तं । भ्रष्टाविष्वपि प्रसंगात् । तत्र बष्टविरोवावसावनत्वमिति बेद् (।) इहापि विरोधामावः केन सिदः। यावत् तथाभिषेयतार्थाभेदेन व्याप्ती न<sup>7</sup> सान्यते तावत् सन्दिग्धो व्वतिरेकः। प्रति- ३९b

तदपास्तं। यतो ध्वनिविशेष एव वर्ण्ण उच्यते। तेन दूतो<sup>8</sup>ण्यारिता ध्वनि-विज्ञोषा बुता गव्यक्तिरुष्यते । मध्योक्चारिता मध्यगव्यक्तिः (।) विलम्बितो-च्चारिता ध्वनिविशेषा विलम्बिता गव्यक्तिः (।) न तु व्यञ्जेकेभ्यो ध्वनिभ्यो-न्यो गकारः प्रतिभासते (।) गकारो गकार इति तेषु नामसाम्यमेव केवलं प्रती-यते। तथा ह्रस्वदीर्घप्लुतादिषु नैकाकारः। यतो ध्वनिविशेषा एव मात्रा-कालं प्रयुज्यमाना ह्रस्वोका<sup>4</sup>रो भवति। तथापरे घ्वनिविशेषा द्विमात्राकालं प्रयुज्यमाना दीर्घ आकारो भवति (।) त्रिमात्राकालं प्रयुज्यमाना ध्वनिविशेषाः प्लुतो भवति । तेन ह्रस्वदीघ्रप्लुतानां स्वभावभेद एव प्रतिभासते । न त्वकारो-ऽभिन्नस्तेषु प्रतिभासते। अकार एव तु मात्रादिकालमुच्चार्यमाणी यथाकमं ह्रस्वदीर्घप्लुताः प्रतीयन्त इति शब्दमात्रमेव<sup>5</sup> केवलं । तेन यद्च्यते ।

> "स्वतो ह्रस्वादिभेदस्तु नित्यवादे विरुध्यते। सर्वदा यस्य सद्भावः स कथं मात्रिकः स्वयं। तस्मादुच्चारणन्तस्य मात्राकालं प्रतीयतां।

द्विमात्रम्वा त्रिमात्रम्वा न शब्दो मात्रिकः स्वयमि"ति (।)

तदपि निरस्तं। ह्रस्बदीर्घप्लुतेष्वकारोकार इत्यनुषायिनोर्ज्ञानाभिधानयो-रप्रवृत्ते:। अथापि स्यात् (।) पूर्वोत्तरकाल भाविन्यो: प्रतीत्योर्नामसाम्यादेकविष-यत्वमिति (।)

अत आह । प्रतीत्यादि । पूर्वोत्तरयोरकारप्रतीत्योः प्रतिभासभेदः पूर्वोत्तररूप-तया । स्वभावभेदो द्रुतमध्यविलम्बितादिभेदेन । तस्मिन् प्रतीतिप्रतिभासस्बभावभे-देपि । अकारप्रतीतिरकारप्रतीतिरित्येवं नामसाम्यादेकविषयत्वमयुक्तं । कि कारणं (1) घटादिष्यपि<sup>7</sup> प्रसङ्गात् । या पूर्वा घटप्रतीतिर्या च पश्चाद् अन्यघटप्रतीतिस्त- 177b योरपि घटप्रतीतिर्घटप्रतीतिरिति नामसाम्यादेकविषयत्वं स्यात् (।) तथा चैको षटः सर्वेत्र प्राप्नोति । तत्र घटादावेकत्वसाधने दृष्टिबरोधो घटादीनामनेकत्वस्य दृष्टत्वात्। तस्मात् तत्रासाधनमेकत्वस्येति चेत्। इहापि वर्णोष्वप्येकत्वसाधने वृष्टिवरोबाभावः केन प्रमाणेन सिद्धः। अत्रापि क<sup>1</sup>रणानां प्रतिपुरुषं भेदेन भेदः सिद्ध एव (।) लुनपूनजितेषु केशेष्विव सादृश्यादेकत्वाध्यवसाय इति यावत्।

<sup>1</sup> Śloka-Sphotavada 50,51

करणभेदं च भिन्नस्वभावः ग्रन्थः भृतौ निविश्वमानो यदैकः साध्यते किन्न घटावयः। तत्रापि भ्रन्थमेवं च्यञ्जकभेदात् प्रतिभात्तमेव इति प्रत्यवस्यातुं (।) करणानां समग्राणां व्यापाराद्वपत्तविधतः ॥

करणाना समभाणा व्यापारादुपलाञ्चतः ॥ नियमेन च कार्यत्वं व्यक्षके तदसम्भवात् । (२६६)

न हि कवासिदस्यापृतेषु करणेषु शस्त्रानुपलन्धिनं सावदयं व्याञ्जकस्यापारो सं<sup>1</sup>मुपलंभयति (१) स्वचित् प्रकाते (१ शे)पि घटारानुपलन्धेः (।) सेयं नियमे-नोपलन्धिस्तद्व्यापाराच्छन्दस्य तदुव्भवे स्यादकर्सुन्धापारेपि तस्तिद्व्ययोगात् (।)

नामसाम्यादित्ययं हेतुरनैकान्तिक इत्याह । याविदित्यादि । तथाभिषेयतेति अकारप्रतीत्ये (?ति) रकारप्रतीतिरित्येवं नामसाम्येनाभिषेयता । अर्थभिषेन विषयैकत्वेन व्याप्त्या न साध्यते तावत् सन्विग्षो व्यतिरेकः । नामसाम्यं च स्या<sup>2</sup>द् भेदश्चेति । किञ्च । प्रतिकरणभेवं पुरुषभेदेन करणभेदं प्रति भिष्मस्वभावः शब्दः भृतौ श्रोत्रविज्ञाने निविश्वमानः समारोहन् यवैकः साध्यते किन्न घटावयोप्येक-रूपास्साध्यन्ते । तेपि साध्यन्तां । विशेषोपि वा वाच्यः ।

एकत्वेपि शब्दस्य व्यञ्जकभेदात् प्रतिभासभेद इति चेदाह। तत्रापी-त्यादि। तत्रापि भिन्ने घटादौ शक्यमेवं व्यञ्जकभे<sup>3</sup>दात् प्रतिभासभेद इति प्रत्यवस्थातुं (।) (२६६)

किञ्च (।) कारणानां समग्राणां ध्यापारात् परिस्पन्दादिलक्षणाश्चियमेन शब्दस्यैव (उप)स्रव्यितः कारणात् कार्यत्वम्प्राप्तं । कि कारणं (।) ध्यञ्जके हेती तदसम्भवात् । नियमेन व्यङ्ग्यस्योपलम्भासम्भवात् ।

न हीत्यादिना व्याचष्टे। व्यापृतेषु करणेषु न हि कवासिक्क्षव्यानुपलिष्यः किन्तूपलिष्ये । न वाववयं व्यञ्जकव्यापारो विश्वपुर्वे । कि कारणं। व्याप्ति । विश्वपुर्वे देशे प्रकाशे प्रदीपादिलक्षणे सत्यपि घटाचनुपलब्येः। तस्मादिकलिकानोत्पादसहकारिकारणस्य पुंसः। सेयं शब्दस्य तद्व्यापारात् कारणव्यापाराक्रियमेनोपलिष्यस्तदुब्भवे। करणव्यापाराक्ष्वव्यस्योत्पत्तौ सत्यां स्यात्। ततक्च जन्य एव शब्दो न व्याद्धन्यः।

नन् पूर्वं जनन<sup>5</sup>मात्रेण कारकं ज्ञानजननयोग्यत्वेनोत्पादकन्तु व्यञ्जकमेवे-त्युक्तं। तेन ताल्वादीनां व्यञ्जकत्वमेव युक्तं।

नैष दोषो यतः (।) कार्यमात्रमभिप्रेत्य जननमात्रेण कारकं (।) ज्ञानजनन-योग्यत्वेन तु व्यञ्जक इत्युक्तं। त तु दृष्ट्यकार्यापेक्षया। तथा ह्यदिकलसहकारि-कारणस्य पुंसः प्रदीपादिजनको नियमेन प्रदीपादेरुपलम्भकः कार<sup>6</sup>को न व्यञ्जक इत्यदोषः। न्यापिनित्यत्वादुपसंभ इति चेत् (।) क इवानीं घटाविषु समाव्वासः। तेवान्तयाऽनिष्टेरिति चेत् (।) शब्दः किमिष्टः। तत्समानधर्मा (।) न चास्य कविचदतिशय इत्युक्तं। प्रतिषिद्धे च ग्यापिनित्यते।

षटावीनां व्यञ्जकान्तरसं<sup>3</sup>भवाववीयः। प्रकासों (?क्षो) होषां व्यञ्जकः सिद्धः (।) कुलालावीनां व्यंजकत्वे तावृत्रा एव स्कृरंति (अति)शेरते च ततो व्यञ्जकातिशयात् कारका एव उपकारकस्य गत्यन्तराभावात्।

तवेतत् शब्देष्वि तुर्यं । तत्रापीन्त्रिययोग्यदेशताविभ्यः करणानामितशयात् (।) घटाविकारकपर्मस्य च करमेषु दृष्टेः। तस्यैव प्रदीपादेविषयान्तरस्य<sup>3</sup> च

अथ पुनः करणं शब्दस्याकर्त् । तस्याकर्तुः करणस्य व्यापारेण तित्सद्ययोगात् । शब्दस्य सिद्ध्ययोगात् । व्यापिनः शब्दा नित्याश्च । ततो व्यापिनित्यत्वाच्छब्दानां । व्यञ्जकस्य करणस्य व्यापारात् सर्वत्रोपलिधः । घटादयस्तु न व्यापिनो नापि नित्याः । तेन ते व्यञ्जकव्यापारेण नावश्यमुपलभ्यन्त इति ।

य<sup>7</sup> शेवं क इवानीं घटाविषु समादवासः। निश्चयः। यथा ते न नित्या नापि 1782 व्यापिन इति। यावता तेपि नित्या व्यापिनश्च भवन्तु। कथं सर्वदा नोपलभ्यन्त इति चेत्। एतच्छव्देष्विप तुल्यं। यत्तत्र प्रतिविधानं तद् घटाविष्विप भविष्यति। तेषां घटावीनान्तथा व्यापिनित्यत्वेनानिष्टेरिति चेत्। शब्दो व्यापिनित्यत्वेन किमिष्टः (।) कस्माविष्टस्तत्समानधर्मा। घटाविसमानधर्मा। प्रतिषिद्धे च व्या-पिनित्यत्वे प्रागिति यत्तिविद्धे न

घटाबीनामित्यादि परः। कारकव्यतिरेकेण व्यञ्जकान्तरसद्भावाददोषः। शब्देन तुल्यत्वप्रसङ्गदोषो नास्ति। व्यञ्जकान्तरमेव दर्शयन्नाहः। प्रकाशो हीत्यादिः। प्रकाशो ह्येषां घटादीनां व्यञ्जको लोके सिद्धो न कुलालादयः। कुलालादियः। कुलालादियः। कुलालादियः। कुलालादियः। कुलालादियः। कुलालादियः। विवासिन घटमुपलम्भयन्ति । क्वचित् प्रकाशोपि घटस्याभावात्। तथा कुलालाद्ययोपि भवेयुः (।) न चैवम् (।) अतिशेरते च कुलालादयः। कुलालादिव्यापारे सर्वदा घटादेभवात्। ततो व्यञ्जकातिशयात्। व्यञ्जकाद्यः। कुलालादिव्यापारे सर्वदा घटादेभवात्। ततो व्यञ्जकातिशयात्। व्यञ्जकाद्यः। कुलालादयः। कारका एव कुलालादयः। किं कारणम् (।) उपकारकस्य गत्यन्तराभावात्। कारकिष्यञ्जकत्वव्यतिरेकेण प्रकारान्तराभावात्। तत्र व्यञ्जकत्वे निषिद्धे पारिचेष्यात् कारकत्वं कुलालादीनां (।) वैवं शब्दस्य करणमुक्त्वान्यद् व्यञ्जकान्तरं सिद्धं येम करणमेव शब्दस्य कारकं कल्योतः। तस्माद् घटादिवैलक्षण्याच्छव्दो व्यञ्जयः एवः।

तवित्यादि सिद्धान्तवादी। तदेतद् व्यञ्जकान्तरसम्भवनं शक्देपि तुंस्यं।

कस्यविद् व्यञ्जकान्तराभावात् । तत्कारणानि तेषां व्यञ्जकानि स्युः । तस्माल व्यक्तिः शब्दस्य ।

भवन्ती वा करणेभ्योतिक्षयवत्ता वा शब्बस्य व्यक्तिः(।) आवरणविणमी विकानं वा गत्यन्तराभावात्। तत्र नातिशयोत्पत्तिरनित्यताप्रसंगात् (।) तस्याः पूर्वापररूपहान्युपजननसर्भणत्वाद् (।) अथ (—)

तद्रपावरणानां च व्यक्तिस्ते विगमा थदि ॥

यस्मात् तत्रापि शब्दे इन्त्रिययोग्यदे कताबिभ्यः श्रोत्रेन्द्रियाच्छ्रोत्रयोग्यदेशावस्थानात्। आदिशब्दात् मनस्काराच्य । करजानामितिशयात् । अतिशय एव कथमिति चेदाह । घटादेत्यादि । ह्ययं चशब्दः । घटादेयं कारकाः कुलालादयः समग्रास्तेषां यो धर्मो नियमेन स्वकार्यारम्भकत्वन्तस्य करजेषु वृष्टेः । तान्यीप हि ब्यापृतानि शब्दं नियमेन जनयन्ति । तस्मात् तान्यपि कुलालादिष्वत् कारकाण्येव ।

यदि च शब्दस्य व्यञ्जकान्तराभावात् करणानि व्यञ्जकानीष्यन्ते । तदा तस्यैव व्यञ्जकस्य प्रवीपादेविषयान्तरस्य च कस्यविदिति रसादेव्येञ्जकान्तर- स्प्रदीपादिर्नास्ति । ततो स्यञ्जकान्ताराभावात् । तत्कारणानि प्रदीपादिकारणानि वैवां प्रदीपादीनां व्यञ्जकानि स्युः ।

यत एवन्तस्मान्न व्यक्तिः शब्दस्य करणेभ्यः किन्तूत्पत्तिरेव। भवन्ती<sup>6</sup> वा करणेभ्यः सकाशाद् व्यक्तिस्त्रिमा भवेत्। (१) पूर्वावस्थात्यागेनातिक्रयवत्ता वा शब्दस्य व्यक्तिभवेत्। (२) उपलम्भावरणविगमो वा। (३) शब्दालम्बनं (वि) ज्ञानम्बन व्यक्तिः। प्रकारत्रयव्यतिरेकेण गत्यन्तराभावात्।

- (१) तत्र नातिशयोत्पत्तिः शब्दस्य व्यक्तिरनित्यताप्रसङ्गात्। भवत्वति178b शयोत्पत्तिर<sup>7</sup>नित्यत्वन्तु कथमिनि चेदाहः। तस्या अतिशयोत्पत्तेः पूर्वरूपस्य या
  हानिरपरस्य पाश्चात्यस्य रूपस्य य(द्) उपजननं तल्लक्षणस्वात्।
  - (२) द्वितीयपक्षमाह । अयेत्यादि । तस्य शब्दस्य यज्जनकं रूपन्तस्योपल-म्भप्रतिधातीनि स्तिमितवायवीयावयवसंयोगरूपाण्यावरणानि (।) ते**षां विगमः** प्रयत्नप्रेरितेन वायुना वियोगः । सं यदि श<sup>1</sup>ब्दस्य व्यक्तिस्ते तव मी मां सं कं स्य मता । तदुक्तं ।

"प्रयत्नाभिहती वायुः कोष्ठधो यातीत्यसंशयं । स संयोगिवभागौ च ताल्वादेरनुवर्तते ॥ वेगवत्वाच्च सोवश्यं यावद्वेगं प्रतिष्ठते । तस्यात्मावयवानाञ्च स्तिमितेन च वायुना । संयोगाश्च वियोगाश्च जायन्ते गमनाद् ध्रुविमि"ति ॥ (श्लो॰ शब्द १२२-२४)

# ्र <del>श्रमाचे कर</del>णमामसामध्ये किं न तकुवेत्। (२६७)

न ह्याबरणस्याकिचित्कराणि करणानि समर्थानि नाम। विगमश्याभावो न बाभावः कार्यं इति निवेदितमेतत्। नापि शब्दस्य नित्यस्य किंचिवावरण(म)-सामर्थ्यदित्पुक्तं। तस्मान्नावरणे करणोपन्नेपः (।) नाप्येवामसामर्थं तद्वधा-बाराभावे शब्दानुपलक्षेः (।) अतो युक्तमेते युक्तकात् कुर्युः (।)

अम्यथा ।

शब्दाविशेषाद्वन्येषामपि व्यक्तिः प्रसञ्यत ॥ तथाभ्युपगमे सर्व्वकारणानां निरर्थता । (२६=)

सा व्यक्तिः कथं क्रियते। यस्मादावरणविगमोऽभावस्तस्मिन्नभावे कथं-चिदप्य<sup>2</sup>कार्ये **करणग्राम**स्य करणसङ्घातस्य सामर्थ्यं किन्न तद् भवेत् (।) नैवेति यावत्।

न हीत्यादिना व्याचष्टे । एतदाह (।) आवरणस्वरूपे निष्पन्नेऽकिंचित्कराण्येव करणानि न हि समर्थानि भवन्ति । आवरणविगमेपि न तेषां सामर्थ्यं । यस्माद् विगमस्चाभावो न चाभावः कार्य इति निवेदितमेतत् सामर्थ्यंचन्तायो ।

अभ्युपगम्य नैतदुक्तं । तदेव ना<sup>3</sup>स्तीत्याह । नापीत्यादि । न शब्दस्य नित्यस्यानाचेयातिशयत्वात् किञ्चिदावरणमस्ति येनावरणविगमो व्यक्तिः स्यात् । किं कारणं (।) तस्यावरणस्य नित्यवस्तुन्यसामध्यावित्यप्युक्तं ।

यत एवन्तस्मान्नावरणे करणानामुपक्षेपः। करणान्यावरणविगमं शब्दस्य कूर्वन्तीत्येतन्नोपन्यसनीयमित्यर्थः।

नाप्येवं कारणानां शब्दंप्रत्यसामर्थ्यमेव। कि कार<sup>4</sup>णं (।) तह्यापाराभावे करणानां व्यापाराभावे शब्दानुषसक्येः (।) अतो युक्तमेते करणव्यापारा यण्डव्यान् कुर्युः (।)

अन्यवा यदि करणानि न कारकाणि किन्तु व्यञ्जकान्येव। तदा शब्दावि-श्रेबावन्येवामपि घटादीनां व्यक्तिः कुलालादिभ्यः प्रसक्यते।

अय पुनस्तेषि घटादयो व्यज्यन्त एव कुलालादिभिरितीष्यते। तदा तथा-भ्युपममे सर्वकारणानासिर<sup>ध्</sup>र्वता।

तथा हि (।) व्यक्क्ये वस्तुन्यतिशयस्य कारको वाऽवरणाभावस्य कारको वा झानस्य वा कारको व्यञ्जकः स्यात्। अतिशयादेव्यंक्तिस्वरूपस्य चाकार्य-त्वात्। सर्वेषां व्यक्तिकारकाणां स्वरूपकारकाणां च निरर्थता।

यदीस्यादिना व्याख्यानं । यदि शब्दस्य करणानि व्यञ्जकानि कीवृशानि

यदि सर्वकारणसमातधर्मान्यपि कारणादिन्यञ्जकानि न किंचिदिवानीं कार्यं स्यात्। न चैतव् युक्तं वस्तुनोनाधेयविद्योवत्वात्। आवरणाभावस्थाकार्यत्वाव् वस्तुववेच तज्ज्ञानस्य सिद्धत्वात्। ज्ञानंत्रति कारकत्वे कस्मचित् तथाभूता<sup>6</sup>नामग्येणामपि तथाभावप्रसंगेन सर्वस्य कार्य(ता) प्रसंगात्।

तस्मादयं कारकाभिमतोर्यकलापो व्यक्तौ न कियायामिति व्यर्थ एव स्यात्। तथा चेदमनुषकार्योपकारकमनीहं जगत् स्यात्।

#### शब्दनित्यत्वे च।

(!) सर्वकारणसमानधर्माण्यपि सर्वे कारणाना समाना धर्मा<sup>6</sup> येषा करणाना-मिति विग्रहः। तदा न किञ्चित् घटादिकमपीदानीं कस्यचित् कुलालादेः कार्य स्याच्छव्देनाविशेषात्। सर्वेस्य व्यङ्गयत्विमिष्टिमिति चेत् (।) न चैतद् युक्तं। कि कारणं (।) सर्वेकारकाणां व्यञ्जकत्वेनाभिमतानामानर्थव्यप्रसङ्गात्। तथा-हि व्यञ्जकानां त्रयो विकल्पाः। ब्यङ्गये वस्तुन्यतिशयस्य वाऽवरणाभावस्य वा 1792 ज्ञानस्य वा करणाद् व्यञ्जकः स्या<sup>7</sup>दिति।

न तावद् व्यक्ष्म्यस्यातिशयकरणाद् व्यञ्जकः। किं कारणम् (।) वस्तुनी-वस्थितरूपस्यानाधेयातिशयस्यात्। नाप्यावरणिवगमकरणात्। आवरणा-भावस्याकार्यस्वात्। नापि शानकरणाद् व्यञ्जकः। किं कारणं। वस्तुवदेव तिद्विषयस्यापि ज्ञानक्स्य सत्कार्यवादिदर्शने सिद्धस्थात्। अथासदेव ज्ञानं क्रियते। तदा ज्ञानंप्रति कारकत्वे कस्यिविष्यमाणे। तथाभूतानां ज्ञानस्य कार्यकैस्तुल्य-धर्माणामन्येषामपि कुलालादीनान्त्याभावप्रसंगेन। घटादीन् प्रति कारकत्व-प्रसंगेन सर्वस्य वस्तुनः कार्यताप्रसंगात्। विशेषो वा वाच्यो येन ज्ञानं प्रति कारकत्वं न घटादीन् प्रति। न चान्यो व्यक्तेः प्रकारः सम्भवति।

तस्मादयं कारकाभिमतोयंकलापो घटादेः कस्यचिदिप न व्यक्तावुपयुज्यते । वस्तुनो नाधेयविशेषत्वादिना व्य<sup>2</sup>क्तेनिषिद्धत्वात् । नापि क्रियायामुपयुज्यते । कार्यकत्वानभ्युपगमादिति व्यथं एव स्यात् ।

तथा चेति कारकाणां वैकल्ये सति । इवं अगन्निरीहं निर्व्यापारं स्थात् । किं भूतम् (।) अनुपकार्योपकारकं । न विद्यते उपकार्यमुपकारकं च यस्मिन्तिति विग्रहः।

किञ्च (।) शब्बनित्यस्वे साध्ये (।) साधनं प्रत्यभिक्षानमप्रयोगादि यन्यतमिष्टं। यथा नित्यः शब्द एकत्वेन प्रत्य<sup>8</sup>भिज्ञायमानत्वात्। तदुक्तं (।) संस्थाभावात्। अष्टकृत्वो मोशब्द उच्चरित इति हि वदन्ति। नाष्टी गोशब्दा इत्यनेनावगम्यते

## साधनं प्रत्यभिक्षानं सत्ययोगादि यन्मतं ॥ श्रमुदाहरणं सर्विभावानां चर्णभक्नतः । (२६९)

'मणभंगिनो हि सर्वे भावा विनाशस्याकारणस्यादित्युक्तं। वक्ष्यते चोत्पत्ति-मंतरच परतः। सत्ताया आकस्मिकत्वायोगात्। तन्नेदं प्रस्थभिज्ञानं सत्प्रयोगा- 362 विकं व्यक्तिवन्त्रेति (।) स्थिरैकरूपे परापरस्वभावपरावृत्तिष्वेव वीपाविषु वृष्ट-

प्रत्यभिजानन्तीति । सतः प्रयोगात् । यत् प्रयुज्यते तत् प्राक् सत् । यथा वास्यादि च्छिदायां । प्रयुज्यते च शब्दोर्थप्रतिपादने तस्मात्सोपि प्रयोगात् प्राक् सन्ति । आदिशब्दात् परार्थमुच्चार्यमाणत्वादित्यादिपरिग्रहः । तदुक्तं (।) नित्यस्तु स्या<sup>4</sup> हर्शनस्य परार्थत्वात् । दर्शनमुच्चारणं (।) तत्परार्थमर्थं प्रत्यायितुं । उच्चारितमात्र एव विनष्टे शब्दे । न ततोर्थम्प्रत्यायितुं शक्नुयादतो न परार्थमुच्चार्यतेति । अनुवाहरणमित्यदृष्टान्तं । न हि नित्यं किंचिदस्ति यत्रैतत्सा- धनम्बर्तेत । किं कारणं (।) सर्वभावानां क्षणमञ्जतः ।

एतदेव तावत् पदं विवृण्यन्नाह । अणभिङ्गनो हीत्यादि । विनाशस्याकरणावित्युक्तं प्राक् । वक्यते च पश्चात् । विनाशद्वारेणानित्यतां प्रदश्यं उत्यत्तिद्वारेणापि दर्शयन्नाह । उत्पत्तीत्यादि । परतः कारणाद्वत्यत्तिमन्तश्च भावास्ततोपि न नित्यः । परत उत्पद्धन्त इति कुत एतत् । सत्ताया आकस्मिकत्यायोगात् ।
आकस्मिकत्ये देशादिनियमो न स्यादिति प्रागेवोक्तं । तिविति तस्मात् प्रत्यभिनानं सत्प्रयोगादिकं लिङ्गं । हिचर्रकरूपे वस्तुनि सपक्षभूते । न क्विचवन्वेति ।
अपरापरेणान्येनान्येन स्वभावेन परावृत्तिकत्यत्तिर्ययाः प्रवीपादीनान्तेष्वेव प्रत्यभिज्ञानादिलिङ्गम्भेदेन व्याप्तन्वृष्टमिति विश्वसेव । न चात्र दीपत्वादिसामान्यनिमित्तं प्रत्यभिज्ञानं सामान्यस्य पूर्वमेव निषिद्धत्वात् ।

नैत्यादि परः। न विरुद्धं प्रत्यभिज्ञानं (।) कि कारणं। अभिन्नात् स्थिरैकरू-पाण्यस्य यस्य<sup>7</sup> तस्याभिज्ञानस्य त्रापिक्षिषु आन्त्या भावात्। 179b आन्तिः कथमिति चेत्। साधम्यविप्रसम्भात् पूर्वोत्तरयोः क्षणयोर्यत्सादृश्यन्तेन विप्रसम्भाद् विञ्चतत्वात्। एतत्कथयति (।) अभ्रान्तं प्रत्यभिज्ञानं स्निगत्वेनो-पासन्तम्य नैय प्रदीपादिषु वर्सते।

अभिन्नजन्मेत्या चा यैं:। केमावन्द्रम्भेत केन प्रमाणेनाभिन्नजन्मप्रत्यभि-ज्ञानिस्युष्यते। नित्यस्य सामध्यभागेवात्। एतच्च प्रत्यक्षस्यापि प्रत्यमि-ज्ञानस्य दूषणन्द्रष्टक्यं। प्रत्यभिज्ञायमानस्याभेदेन प्रतिभासनादिति चेत् (।) म (।) तस्यैवाभेवस्य सर्वत्र वज्ञोपस्यविष्वपि पौर्वापर्येण चिन्त्यस्वात् । यथा

#### मिति विषद्धमेव (।)

न(।) अभिन्नजन्मनः साधम्यंविप्रलंभात्। भ्रान्त्या वीपाविषु भावाद्(।) अभिन्नजन्मिति केनावष्टम्भेनोच्यते। तस्यैवाभे मेदस्य सर्वत्र पौर्वापर्येण जिन्त्य-स्वात् (।) तथा भेदस्यापीति चेत्। तेनैव संज्ञयोस्तु। न च संज्ञयितात् सिद्धिः। विवेकावर्ज्ञनादेकस्वमिति चेत्। न (।) ज्ञानपौर्वापर्येण सदसस्वसिद्धेः। स्वभाव-विवेकसद्भावात्।

पूर्वम्बज्यादिषु स्वरूपं कि पश्चादिप तदेवाहोस्विदन्यदेव केवलं सादश्यादेकत्व-विभ्रमः प्रदीपादिष्विवेति चिन्त्यमेतत्। यथा वज्यादिष्वभेदस्य चिन्त्यत्वन्तथा भेवस्यापि चि॰न्त्यत्वादिति चेत्। किम्भेदः पौर्वापर्येण प्रतिभासत इत्येतदिप निरूपणीयमेव।

तेनैवेत्याचार्यः। यत्रच नैकान्तेन भेदोऽभेदो वावधारियतुं शक्यस्तेनैवान-बधारणेन संशयोस्तु। प्रत्यभिज्ञायमानेष्वर्थेषु भेदाभेदसंशयो भवतु। संशयादेव प्रत्यभिज्ञायमानत्वाद् भेदिनिश्चय इति चेदाह। म च संशयितात् संशयविषयात् प्रवैत्यभिज्ञानिलङ्काच्छब्दस्यैकत्वसिद्धिः।

पूर्वक्षणादुत्तरस्य क्षणस्य विवेकादर्शनाद् विवेकाप्रतिभासनात् पूर्वोत्तर-कालेषु भावस्यैकत्वं सिद्धमिति चेत्।

नेत्यादि प्रतिवचनं। तेनायमर्थो भावस्येदानीम्प्रतिभास एव क्षणप्रति-भासः। पूर्वापरकालसम्बन्धित्वेनाप्रतिभासनात्। क्षणस्य च स्वरूपेण प्रतिभास एव पूर्वादिक्षणाद् विवेकेन प्रतिभास<sup>4</sup>स्सु मे रु(?) भिन्नप्रतिभासवान्न त्वविना-भावेन पूर्वादिक्षणात् प्रतिभासमानात्। केवलं स विवेको नावधार्यत इति। तदर्थमनुमानं प्रवर्तते। तदाह न वज्रादिष्वविवेकस्यादर्शनमस्ति। कि कारणं (१) पौर्वापर्येण वज्रादिक्कानानां पूर्वापरभावेन वज्रादेः सबसस्वसिद्धेः। तथा हि (१) वज्राद्यालम्बनमुत्तरं ज्ञानं प्रागभवत् स्वकारणविशेषस्य प्रागसत्त्वं साध्यव्यति। परचाद् भवच्च सत्त्वमित्येवं ज्ञानपौर्वापर्येण वज्रादिषु सदसत्त्वसिद्धेः। विवेक-सबुभावाव भेदसद्भावात्।

एतदेव स्फूटयन्नाह । यदीत्यादि । अपराष्युत्तरकालभावीनि सानानि प्राक् पूर्वज्ञानकाले सिमहितकारणानि स्युः पूर्वज्ञानकजालान्येव स्युः (।) न चैवं । तस्मादजातानि तु तानि ज्ञानानि प्राक् । स्वकारणस्य वैकल्यं सूचयन्ति । अन्यथा य<sup>6</sup>दि तेषां कारणं प्रागपि स्यात् । तत्समर्थम्वा भवेदसमर्थम्वा । यदि

यद्यपराणि शानानि प्राक् सन्निहितकारणानि पूर्वज्ञानवद् या(?जा) तान्वेव स्युः । जजातानि तु कारणवैकस्यं सूचयन्ति । समर्थस्य जननारसमर्थस्यापि पुनः सामर्थ्याप्रतिलंभात् (।) प्र²तिलंभे च स्थैर्यायोगात् । तदयं सत्प्रयोग इत्यपि जननवेव प्रयोवपुः सामर्थ्यात् । स्वयं समर्थे तस्यानुप्रयोगात् । प्रयोग इत्यपी- ज्याधनसमर्थोत् । समानजातीयोपादानापेसमनपेक्षं वा वास्याविप्रयोगवत् । कर्माविप्रयोगवन् कष्यते ।

यो हि मन्यते । समक्षे प्रत्यभिक्षानं प्रत्यक्षमेव (।) ततः प्रत्यक्षादेव स्थैर्यं -

समर्थं प्रागिप जनयेत्। कि कारणं (।) समर्थस्य जननात्। अथासमर्थम् (।) पश्चादिप न जनयेत्। कस्माद् (।) असमर्थस्याप्यनाधेयातिशयत्वेन पुनः कुत-श्चित् सामर्थ्यं(।)प्रतिलम्भात्। अथ कुतिश्चित् सामर्थ्यं प्रतिलभेत। तदा सामर्थ्यस्य प्रतिलम्भे वा स्थैयियोगात्। पूर्वासमर्थस्वभावहाने रन्यस्य च समर्थ- 1802 स्योत्पादात्।

तस्मात् ऋमभावीनि विज्ञानानि स्वविषयस्यापि ऋमं साधयन्तीति सर्वपदा-र्थानाम्भेदसिद्धेरनित्यत्वं (1) स एवायमिति ज्ञानं तु सदृशदर्शननिमित्तं।

यत एवन्तस्मावयं सरप्रयोग इत्यपि योयं द्वितीयो हेतुरुच्यते। तेनापि शब्दस्य जननमेवोच्यते। कि कारणं (।) प्रयोक्तुः सकाशाच्छव्दस्य सामर्थ्यात् । अभिमत्रेकार्यकरणे शब्दस्य सामर्थ्यप्रतिलम्मादित्यर्थः। अन्यया यदि प्रयोक्तुर्व्यान्परात् प्रागेव वास्यादिकं शब्दो वा स्वकार्ये समर्थं स्यात्तदा स्वयं सामर्थ्यं तस्य प्रयोक्तुरमुपयोगात् पुरुषानपेक्षाणां स्वयमेव वास्यादीनां प्रवृत्तिः स्यात्। न च भवति। तस्मात् प्रयोग इत्यपि। इच्टस्याभिमतस्यार्थस्य च्छिदादेः साधनं सिद्धिस्तत्र समर्थस्वभावस्योत्पादन्वभिव वास्यादेः कष्यते। किम्भूतमृत्पादनं (।) समानजातीयं सदृशमुपादानं पूर्वं कारणभूतं क्षणमपेक्षत इति क्ष्यति। समानजातीयं वास्यादिष्ठप्रयोगवत् । छिदादिषु प्रयुज्यमानानां वास्यादीनां समानजातीयपूर्वंक्षणापेक्षणात्। उपादानानामेकं वा। कर्मादिप्रयोगवच्छ। आदिशब्दाद् वीणादिशब्दपरिष्ठहः। न हि कश्मीदिषु प्रयुग्यमानेषु पूर्वंसदृशक्षणापेक्षास्ति।

योप मन्यते (।) मा भूत् प्रत्यभिज्ञानमनुमानं व्यभिचारात् यत् पुरो-वस्यिते वस्तुनि समक्षे प्रत्यभिज्ञानन्तत्प्रत्यक्षं प्रमाणं। ततः प्रत्यक्षादेव प्रमाणाद् भावानां स्वैयंतिद्विरिति। तदप्युत्तरत्र निषेत्त्यामः।

अनया दिशा स्पैर्यसाधनायोपनीतः कुहेतुर्द्रष्टव्यः। यस्मार्भवं कविचव् सा<sup>4</sup>-

सिद्धिरिति। तबप्युत्तरत्र निवेत्स्यामः।

दूष्यः कुहेतुरन्योपिः

नैव कश्चिद् धर्मो यः समानजाती(य)मन्त्रेति । सर्व्यधर्माणामेतववस्थत्वात् । सर्वस्थैयंप्रतिकायात्रच यथाभिधानं युक्तिविरोधावन्येपि नित्यहेतवो वाच्यवोषाः ।

# बुद्धेरपुरुषाश्रये।

बाघाऽभ्युपेतप्रत्यचप्रतीतानुमितैः समं।1(२७०)

यदि व्यक्तिर्बुद्धिस्तदानुपूर्वी वाक्यं तस्या<sup>त</sup> अपौक्षेयत्वप्रसाधने । बुद्धीनां पुक्षगुक्तवाभ्युपगमात् । समयोऽस्य बाष्यते ।

प्रत्यक्षं क्<u>रत्वे (?</u>स्व)प्येतद् यदि ता बृद्धयः। पुरुषसंख्यातेभ्यः पुरुषगुणेभ्यो वा मनस्काराविभ्यो भवन्तीति। न च कार्यता नामान्या भावाभावाविद्योषाभ्यो।

षनधर्मोस्त स्थैयंसाधनो यः समानजातीयं स्थिरैकस्वभाग्वस्त्वन्वेति । कस्मात् (।) सर्वधर्माणामेतदवस्थानात् । अपरापरस्वभावहान्युत्पादस्वभावत्वात् । सर्वस्याः स्थैयंप्रत्यभिकायात्र्व युक्तिविरोधादनुमानविरोधात् । कथं (।) यथाभि-धामं । यथेह शास्त्रे क्षणिकत्वसाधनमभिहितमभिधास्यते च । तथा युक्तिविरोधात् कारणाद्वस्येपि प्रव्रापिकत्वसाधनमभिहितमभिधास्यते च । तथा युक्तिविरोधात् कारणाद्वस्येपि प्रव्राप्तिकत्विराः स्थैयंसाधनहेतवो वाक्यदोषाः ।

एवन्तावद् व्यक्तिकमो वाक्यं नेति प्रकम्य व्यक्तिस्त्रिविधा कल्पिता। शब्दस्यातिशयोत्पादनं। तदावरणिवगमो (।) ज्ञानं चेति। तत्र नित्यत्वाच्छ-ब्दस्य नातिशयोत्पादनं। आवरणाभावस्य चाकार्यत्वान्नाप्यावरणिवगमो व्यक्ति-रिति विकल्पद्वये प्रतिक्षिप्ते। ज्ञानं व्यक्तिरित्यवशिष्यते।

(३) तदा च व्यक्तिक मो वाक्यं। बुद्धीनामानुपूर्वी वाक्यमापद्यते।
न चैतद् युक्तम् (१) अबुद्धिस्वभावत्वाद् वाक्यस्य। तथाप्यभ्युपगस्योच्यते। व्यक्तिकमस्य च वाक्यस्यापौरुषेयत्वे साध्ये बुद्धेरेवापौरुषेयत्वं साध्यं
स्यात्। तत्र बुद्धेरपुरुषाध्यये पुरुषानाश्र्यणे साध्ये प्रतिज्ञाया बाधा। कैः (१)

180b अभ्युषेतप्रस्यक्षप्रतीतानुमितः सममेककालं अभ्युपेतेनाभ्युपगतेन । प्रत्यक्षप्रतीतेनानुमितेन च। तदानुपूर्वी बुद्यनुपूर्वी वाक्यं। सा च नार्यान्तरं बुद्धिभ्य इति
तस्या आनुपूर्व्या अपौरुषेयस्वप्रसाधने। बुद्धेरेवापौरुषेयत्वं साधितं स्यात्। तत्र
च समयः सिद्धान्तोस्य मी मां स क स्य बाध्यते। कि कारणं (१) बुद्धीनां स्वसिद्धान्ते पुरुष्वगुष्ठस्विभाग्युपगमात्।

प्रत्यक्षवाभान्दर्शयन्नाह । प्रत्यक्षं लक्ष्वप्येतव् यवि ता बुद्धयो मनस्कारा -विभ्यो भवन्तीति । आदिग्रहणादिन्द्रियपरिग्रह: । कीद्रशेभ्यो भनस्कारादिभ्यः स च भावः प्रत्यकः (।) अभावोप्यनुपलव्यितकाणप्रत्यकसामर्श्यतिहः इति वश्या-मः। तत एव पु<sup>5</sup>श्वकार्यता बुद्धीनामनुमेयान्वयव्यतिरेकीलगत्वावस्थाः (।)

, बातुपृर्व्याञ्च वर्षोभ्यो भेदः स्फोटेन चिन्तितः॥ कल्पनारोपिता सा स्यात् कथं वा (ऽ)पुरुवाश्रया । (२७१)

वर्णस्थातिरेकिन्यानुपूर्वी स्कोटविचारानुकमेणैव प्रतिविहिता (।) नापि सा वर्णस्वभावा। वर्णस्वभावस्य एतद्विकल्पानतिकमात्। अतद्रूपेषु तद्रूप-

पुरुष इति व्यवहारलायवार्यं कृतसंकेतेभ्यः। एतत्स्वमतेनोक्तं। पुरुषगुणेभ्यो केति व्यतिक्रम्य पुरुषस्य गुणेभ्यः। एतत्तु परमतेनोक्तं। तस्मात् मनस्कारादिभ्य उत्पद्यमानाया बुद्धेः कार्यत्वं प्रत्यक्षसिद्धमिति तस्या अपौरुषेयत्वे साध्ये प्रत्य<sup>2</sup>-क्षवाधा।

स्यान्मतं (१) कार्यताया अप्रत्यक्षत्वान्न प्रत्यक्षवाचेति चेदाह। निन्वत्यादि। कारणाभिमतस्य भाव एव भावः तदभावे चाभाव इत्येतौ भावाभाविक्रोवौ। ताभ्यां नान्या कार्यता भावस्य (१) स यथोक्तो भावः प्रत्यक्षसिद्धः। तदभावे त्वभावः कथं प्रत्यक्षसिद्धः इति चेदाह। अभावोषि।- अनुपलिक्षरेव लक्षणं स्वभावो यस्याभावस्येति विग्रहः सोपि प्रत्यक्षश्यामर्थ्यसिद्धं इत्युत्तरत्र वक्ष्यामः। तदन्यविविक्तरूपम्भावमेव प्रतिपादयत् प्रत्यक्षं सामर्थ्यादभावं गमयतीति सामर्थ्यग्रहणं कृतं। यत्तक्ष्य मनस्कारादिभावाभावाभ्यां बुद्धिभावाभावौ। तत एव तद्भावभावित्वात् पुरुवकार्यता बुद्धीनामनुमेया। कि कारणम् (।) अन्वय-क्ष्यतिरक्षिणस्वावस्याः कार्यतायाः। तदनेनानुमानबाधोक्ता।

अथ स्यान्न व्यक्ति⁴कमो बाक्यं। किन्तु वर्णानुपूर्वी वाक्यमित्यत आह। किं बेत्यादि। वर्णोभ्यः सकाशावानुपूर्व्या भेदः स्को टे ने ति पूर्वोक्तेन स्फोटवि-चारेण। अभिन्नापि प्रागेव निषिद्धा(।)भेदाभेदं च मुक्त्वा वस्तुनो नान्या गति-रस्ति। तदा च व्यापिनाम्वर्णानामानुपूर्वी कन्यनारोपिता स्यात्। कयं वा तदानीमपुरुवाश्या। पुरुवाश्ययैव स्यात्।

वर्णोत्यादि<sup>5</sup>ना व्याचष्टे । वर्णोन्यः सकाशाद् व्यतिरेकिणी भिन्नस्वभावा-वृषुर्वी । पूर्वोक्तेन स्फोटविचारानुकमेणैव प्रतिविहिता ।

वाक्यन्त भिन्नम्वर्णेम्यो विद्यतेनुपलम्भनाद् (।) इत्यादिना दूषणेनानुपूर्व्यपि प्रतिक्षिप्ता।

नापि सा वर्जस्वभावा । सरो रस इति प्रतिपत्तिभेदभावप्रसङ्गात् । न चापि सा तत्त्वान्यत्त्वाभ्यामवाच्या । वस्तुस्वभावस्यैतद्विकल्पान्<sup>क</sup>तिकमात् । तत्त्वान्यत्त्व- समारोपप्रतिभासिन्या<sup>6</sup> बुद्धेरयं विश्वमः स्यादानुपूर्वीति । सा च कथमपौर-षेपी बृद्धिविंठपनप्रत्युपस्थानाव्।

## (क) निर्हेत्को विनाशः

अपि बात्यंतिकस्य कस्यचित् स्वभावस्याभावाव् भवता ध्वनिनाऽनात्यन्ति-केन भवितव्यं। स चाहेतुकोग्यहेतुको वा। नित्यं भवेन्न च पुरुषव्यापारात् (।) तस्मात् पौरुवेयः।

कथमिवं गम्यतेऽनात्यन्तिको ध्वनिरन्यो वा भाव इति।

सत्तामात्रानुबन्धित्वामाशस्यानित्यता भ्वनेः॥

न हि नाजो भावानां कुतिश्चिब् भवति । तद् भावस्वभावो भवेब् भावस्यैव स्वहेत्भ्यः तद्वर्मणो भावात् ।

विकल्पानतिकमात् । तस्मावतब्रूपेषु वस्तुभूतभिन्नानुपूर्वीरहितेषु वर्ण्णेषु तद्र्य-समारोपप्रतिभासिन्या आनुपूर्वीसमारोपप्रतिभासिन्या बुद्धेरयम्बिश्रमः स्थाबा-नुपूर्वीति। सा चानुपूर्वी कथमपीरुवेपी पौरुवेय्येव। कि कारणं (।) बुद्धेविठं 1812 (?)पनेन व्यापारेण प्रत्युपस्थापनात्। सर्न्यशितत्वात्।7

अपि चात्यन्तिकस्य नित्यस्य कस्यचित्स्वभावस्याभावात्। भवता विद्यमानेन **ध्वनिना** शब्देनावश्यम्**नात्यन्तिकेना**स्थिरेण भवितव्यं । स च ध्वनिरहेतुकः स्यात् । पुरुषव्यतिरेकेणान्यो हेत्रस्येत्यन्यहेत्को वा। तत्राहेत्कत्वे निस्यम्भवेत्। अन्या-नपेक्षणात् । अन्यहेतुकत्वे तु न च पुरुवव्यापाराद् भवेत् । भवति च पुरुवव्यापा-रात्। तस्मात् पौठवे<sup>1</sup>य इति गम्यते।

कर्यामत्यादि पर:। अनात्यन्तिको व्यनिरन्यो वा पृथिव्यादिकामात इति कथमिदं गम्यते।

सत्तेत्या चा र्यः । नाशस्य सत्तामात्रानुबन्धित्वात् । कारणादनित्यता ध्वनेः । सन्नित्येव कृत्वा नाशो भवति न कारणान्तरमपेक्षते । संश्व शब्दः । तस्मान्न नित्य इति समुदायार्थः।

कस्मात् सत्तामात्रानुबन्धी विनाश इत्याह । न हीत्यादि । यस्माम अवानां नाशो नाम धर्मान्तरं कुतिश्वन्नाशकारणाद् भवति।

यत एवं (।) तिविति तस्माद् भावस्वभाव एव नाशो भवेत्। कुत एतद् (।) भावस्यैव स्वहेतुम्बः सकाशात् तदर्भणो विनाशधर्मणो भावादुत्यते:। एकक्षण-स्यितिधर्मकत्वमेव विनाशः (।) तच्च हेत्स्य एवीत्पद्यत इति यावत ।

36b

न व भावविद्येयस्वभावस्तस्य निवेत्स्यमानत्वात् (१) तस्मार् भावमात्र-स्वभावः स्यात् । तेन शब्दोग्यो वा सत्ताभाजनः सर्व्य एव भावोऽनात्यन्तिक इति सिद्धं।

न सिद्धं (।) तस्यैव विनाशस्यापरजन्मासिद्धेः। तथा हि (।) अग्निना काष्ठं वण्डेन घट इति वि<sup>1</sup>नाशहेतवो भावानां वृत्यग्तेऽन्वयम्यतिरेकानुविधानं हेतुत-इतोर्लक्षणमाष्टुः।

न (।) पूर्वस्य स्वरसनिरोधेऽन्यस्य विशिष्टप्रत्ययाश्ययेण विकृतस्योत्पत्तेः।

न सिद्धमिति प<sup>4</sup>रः। किं कारणं (।) **तस्यैव विनाशस्यापरजन्मासिद्धेः।** परस्माज्जन्म परजन्म। न परजन्मापरजन्म। तस्यासिद्धेः। विनाशस्याहेतुकत्वा-सिद्धेरिति यावत्।

तथा ह्यानिना काष्ठं दग्धं। वण्डेन घटो भग्न इति विनाशहेतबोऽज्न्यादयः काष्ठादीनाम्भावानान्वृद्धयन्ते। तथा ह्यान्यादिभावे काष्ठादीनां नाशस्तदभावे चानाश इ<sup>5</sup>त्यान्वयव्यतिरेकानुविधानं नाशस्यास्ति। एतच्च हेतुतहत्तोर्हेतुमतो- कंकाणमाहः। तदुक्तं।

"अभिषाताग्निसंयोगनाशप्रत्ययसन्निधि । विना, संसर्गितां याति विनाशो न घटादिभिरि''ति (।) ³

नैत्यादिना प्रतिषेषति। नाग्न्यादयः काष्ठादेविना करणाल्लोके विनाश-हेतवः प्रतीयन्ते। किन्तु पूर्वपूर्वस्य काष्ठादिक्षण<sup>6</sup>स्य स्वरसनिरोधे स्वयमेव निरोधे सति। अन्यस्योत्तरस्य क्षणस्य निकृतस्य भस्मादिक्ष्यस्योत्पन्तरग्न्यादयः काष्ठा-दीनां विनाशहेतवः प्रज्ञायन्ते न तु विनाशस्य करणात्। कुतः पुनस्तस्य विकृत-स्योत्पत्तिरित्याह। विशिष्टत्यादि। विशिष्टः प्रस्थयोऽग्न्यादिः सहकारी तदाश्ययेषः।

अभ्यूपगम्या वि कृमः (।) अस्तु वान्तिः काळविनाशहेतुः (।) स नाक्षोग्नि- 181b

कृतकानामेव सतां विनाशो नान्येषां सतां। तदुक्तं (।) "सदका $^3$ रण विनि-त्यिमि" ति(1)

न चेत्यादि । न च भावविशेषस्य कस्यचित्स्वभावो विनाशः । कि कारणं (।) तस्योत्तरत्र निषेत्स्यमानत्वात् । तस्माव् भावमात्रस्वभावः स्याव् विनाशः । सत्तामात्रस्वभावः स्यात् । तेन कारणेन शब्वोन्यो वा सर्व एव भावः सत्ताभाजनः सत्ताधारः सन्निति यावत् । अनात्यन्तिक इति सिद्धं ।

अस्तु वाग्निः काष्ठविनाशहेतुः। स नायोग्निजन्मा किं काष्ठमेवाहोस्यि-वर्थान्तरं॥

श्रानेरथोन्तरोत्पत्तौ भवेत् काष्ठस्य दर्शनं । (१२७२॥) श्रविनाशात्स एवास्य विनाश इति चेत्कयं ।

किमित्यर्थान्तरावर्थान्तरजन्मिन काष्ठमभूतं नाम । त2 वृथ्यते वातिप्रसंगो द्योवं स्यात । स एवास्य विनाश इति चेत् (।) यदि स एवाग्निजन्माऽभावस्त-विवमभूतत्वान्न वृष्यत इति ।

भवतु तस्येवन्नामाभाव इति तथापि। कथमन्योऽन्यस्य\_विनाशः (।) न हि कस्यचिदर्थस्य नामकरणमात्रेण काष्ठं न वृत्र्यत इति युक्तं। न चान्योऽन्यविना-शोतिप्रसंगात्। विशेषाभावात् तस्यार्थान्तरत्येन³ वस्तुभूतस्य तब्ग्येभ्यः। काष्ठे-

जन्मा । अग्नेर्जन्म यस्येति विग्रहः । कि काष्ठमेवाहोस्वित्काष्ठादर्यान्तरन्तत्राग्ने-विनाशकम् (।)

हेतोस्सकाशान्नाशस्यार्थान्तरस्योत्पत्तौ भवेत् काष्ठस्य वर्शनं। कि कारणम् (।) अविनाशात्। काष्ठस्य किमित्यर्थान्तरात् काष्ठावर्थान्तरस्य नाशस्योत्पत्तौ जन्मनि सति काष्ठमभूतं विनष्टं नाम। विवाभूतिमिति यावत्।

यदि नामाविनष्टन्तथाप्यर्थान्तरोत्पत्या तस्य दर्शनमिति चेदाह। न दृश्यते वेति (।) किमिति न दृश्यते । दृश्यत एव। यदि त्वर्थान्तरोत्पत्यार्थान्तरं विनष्टं न दृश्यते था। तदातिप्रसङ्गो होचं स्थात्। अर्थान्तरस्य यस्य कस्यचिदुत्पत्था सर्वमभूतं स्यात्। न वा दृश्येत । स एव पदार्थोग्निजन्मा। न सर्वः। अस्य काष्ठस्य विनाशो² लोके विनाशरूपत्या प्रतीतेरिति यावत्।

् एतदेव ग्रहणकवाक्यं यद्यीत्यादिना व्याचघ्टे। यदि स एवाग्निजन्मा काष्ठ-स्याभावो विनाश:। तदिति तस्मादिवं काष्ठमभूतत्वाव् विनष्टत्वाम बृद्यत इति।

भवत्वित्यादिना प्रतिषधति । भवतु तस्याग्निजन्मनोयंस्येदशास संज्ञा यदिदमभाव इति । तथापि नाममात्रेण कथमन्यान्यस्य<sup>3</sup> विनाशः । त हि कस्य-चिवर्यस्याग्निजन्मनो विनाश इति नामकरणमात्रेण काष्ठं न वश्यत इति यक्तं ।

ननु लोकप्रतीतत्वाद्विनाश एवासौ न तस्य विनाश इति नामकरणमात्र-मित्यत बाह ।

न चान्यः पदार्थो*ऽत्यस्य विनाशोऽतिप्रसंगात्* । सर्वे पदार्थाः काष्ठस्य विनाशः स्याद् (।) एतच्चानन्तरोक्तमेव स्मरयति । ऽग्निकृतः स्वभावो विभाशो न सम्बं इति वेत् (1) काष्ठ इति कः सम्बन्धः । आश्र-बाध्रयिसम्बन्ध्यत्वेत् (1) न (1) तस्य निवेत्स्यमानत्वात् । जन्यजनकभावश्ये-बग्नेरिति कि काष्ठादेव भावात्(1)तवपेकात्वादुत्पत्तेरदोष इति चेव् (1) अन-तिक्षयलाभिनः कापेक्षा । लाभे वाऽपरकाष्ठजन्म स्यात् पूर्व्वमप्रच्युति कारणं तयैव दृश्येत । तत एवाग्नेः पूर्व्वविनाक्ष इति चेत्(1) कः पूर्व्वेणास्य सम्बन्ध

एवम्मन्यते । यथा<sup>4</sup> सर्वपदार्थानामर्थान्तरत्वात् न काष्ठविनाशरूपतया प्रती-तिस्तथाऽग्निकृतस्याप्यर्थान्तरत्वान्न काष्ठविनाशरूपतया प्रतीतिः स्यात् ।

स्यादेतद् (।) यद्यर्थान्तरत्वादिग्नकृतस्यार्थस्य न विनाशरूपता । घूमस्यापि तद्यंग्निकार्यता न स्यादर्थान्तरत्वाद् घटवत् । भवति च तदर्थान्तरत्वाविशेषे-प्यग्निकृतस्य काष्ठविनाशरूपता भवि<sup>5</sup>ष्यतीति (।)

अत आह । **अविशेषात् । तस्या**ग्निकृतस्य वस्तुभूतस्य काष्ठादर्थास्तरस्वेन तदन्येभ्यो घटादिभ्यो विशेषाभावात् । कथम्बिनाशरूपता निवृत्तिरूपत्वाद् विनाशस्येति भावः । घूमस्य त्वर्थान्तरत्वेप्यग्निकार्यत्वं युक्तमेव । अर्थान्तरस्याग्निकार्यत्वेन सह विरोधाभावादिति यत्किञ्चिदेतत् ।

काष्ठिन्निकृतः स्वभावो नाशो न<sup>6</sup> सर्वः घटादिस्ततो नातिप्रसंग इति खेत्। काष्ठेऽयमग्निकृतो विनाश इति काष्ठिवनाशयोः कस्सम्बन्धः। परस्परमनु-पकार्योपकारत्वात्। नैव सम्बन्धोस्ति।

काष्ठमाश्रय आश्रयोस्यास्तीत्याश्रयी विनाशः। तत आश्रयाश्रयसम्बन्धो-स्तीति चेत्।

नैतदेवं। तस्याश्रयाश्रयिसम्बन्धस्य निवेतस्यमानस्वात्।

विनाशो<sup>7</sup> जन्यः। तस्य काष्ठं जनकं। ततो नाशकाष्ठयोर्जन्यजनकभाव- 1822 सम्बन्धश्चेत्।

तवाग्नेरिति कि । अग्नेः सकाशान्नाशो भवतीति किमुच्यते । कि कारणं (।) काच्ठादेव तस्य नाशस्य भावादुत्पत्तेः ।

त्तवपेक्षादग्न्यपेक्षात् काष्ठान्नाशस्योत्यत्तेरवोषः। अग्निकृतो नाशो न स्या-दिति यो दोष उक्तः स नास्तीति चेत्।

वह्नेः सकाशाद(न) तिश्चयलाभि नः काष्ठस्य विह्नम्प्रति कापेका। नैव काचित्। वह्नेः सकाशात् काष्ठस्यातिशयलाभे वाऽपरस्य द्वितीयस्य काष्ठ-स्यातिशयसंज्ञकस्य वन्य स्यात्। तथा च पूर्वकाष्ठमप्रच्युतिकारणं। नास्य प्रच्यु-तिकारणमस्तीति विग्रहः। तथैव प्राग्वद् बृक्यते।

स्यादेतद् (।) यत एवाग्नेरितशयवतो द्वितीयस्य काष्ठस्य जन्म । तत एवाग्नेः

### इति स एव प्रसंगोऽपर्यवसानक्य (।)

तदब्दमं विनाशसम्बन्धयोग्यमुस्तरमित्रायं प्रत्युपकुर्वाणोग्निरपूर्व्यमेव जनय-तीति पूर्व्यन्तदबस्यं वृद्दयेत । काष्टविनाश इति च काष्टाभाव उच्यते (।) न चाभावः कार्यः तत्कारी वा कारक<sup>5</sup> एवेत्यनपेक्षणीय एवेत्युक्तं ।

स्वभावाभावस्य च ततो भेदे। ततो निवर्त्तमानस्य भावस्य स्वभाव एव समिथितः स्यादिति कथमभूतो नाम।

तस्मान्न (।)

अन्योन्यस्य विनाशास्तु काष्ठं कस्मान दृश्यते ॥ (२७३)

पूर्वस्य का<sup>2</sup>ष्ठस्य विनाश इति (चेत्)।

कः पूर्वेण काष्ठेनास्य विह्नकृतस्य विनाशस्य सम्बन्ध इति स एव प्रसंगः। काष्ठ इति कः सम्बन्ध इत्यनन्तरमेवोक्तः।

अधाष्याश्रयाश्रयिभावादिकमाश्रीयते । तदा तस्य निषेत्स्यमानत्वादित्यादि सर्व पुनरावर्त्तते इत्यपर्यवसानस्य प्रसङ्गः स्यात् ।

तदिति तस्मादवश्यं विनाशसम्बन्धस्य योग्यङ काष्ठस्यो<sup>3</sup>त्तरमतिशयं प्रस्युवकुर्वागोग्निरपूर्वमेव काष्ठञ्जनयतीति पूर्वं काष्ठन्नदवस्थन्दृश्येतेत्युपसंहारः।

किञ्च। काष्ठिवनाञ्च इति काष्ठाभाव उच्यते (।) त वाभावः कार्यः। विधिना कार्यत्वोपगमे तस्य भावत्वप्रसङ्गात्। तस्मादभावं करोति भावन्न करोतीति। कियाप्रतिषेधमात्रं। तथा च तत्कारी वाभावकारी वाकार एव कियाप्रति<sup>4</sup>-षेधमात्रत्वादिति कृत्वा काष्ठिवनाञ्चेन वह्नचादिरनपेक्षणीय इत्युक्तं सामान्य-तद्वतीराधाराधेयविन्तास्थाने।

किञ्च (।) स्वभावाभावस्य काष्ठादिस्वभावस्य योऽभावो नाशस्तस्य ततः काष्ठादिस्वभावाद् भेदेभ्युपगम्यमाने । ततोर्थान्तरादभावात् काष्ठादिर्भावो निवर्त्तते । ततस्तस्मादभाविश्वर्त्तमानस्य काष्ठादेः स्वभाव एव सर्मावतः स्यात् । असतो निवर्त्तमानस्य सत्त्वमेव सर्मार्थतं स्याविति कृत्वा कथमग्न्यादिकृतेन विनाशेन काष्ठादिरम्तो नाम ।

यत एवन्तस्मास अन्योग्यस्य श्रिनाद्यः। अर्थान्तरमर्थान्तरस्य न विनादा इत्यर्थः।

अभ्युपगम्यापि बूमः (1) अस्त्वन्यो विनाशस्तस्मिन्नर्थान्तरे विह्नकृते काष्ठन्तदवस्यमेवेति कस्मान्न बृश्यते। एतदेव साधयन्नाह। कोय<sup>6</sup>स्विरोधः। कोऽयमर्थान्तरभावकाव्ठदर्शनयोविरोधः ॥

तर्त्पारश्रहत श्रीत् न तेनानावरणं यतः।

यदि तेनार्थान्तरेण परिगृहीतिमिति का<sup>6</sup>ठठं न दृश्येत । तत्काष्ठस्यावरण-भित्यापन्नं । न चैतव् युक्तम् (।) आवरणं हि दर्शनं विवध्नीयान्नाभिघातादीनि द्रष्यसामर्थ्यानि(।)सर्वप्रति(व)न्थे च ।

अग्निजनितस्य विनाशस्या**र्थान्तर**स्य यो भावः। यच्च काष्ठस्य दर्शनन्तयोः। तथा च काष्ठन्तदवस्थं दृश्येत।

ननु "योसावर्थान्तरं भावो विह्नकृतः स काष्ठिवनाशः। विनाशरूपतया प्रती-ते.। विनाशरूपाभावो यण्च काष्ठाभावः। स काष्ठिवरोधिरूप एव क्रियते। न वायमर्थान्तरत्वाद् घटवद् विरोधिरूपतया कर्नुमशक्यः? (।) न हि घटवदर्था- 182b न्तरत्वाद् धूमोग्निकार्यो न भवति। तस्माद् यथार्थान्तरभूतोपि धूमोग्निना कि-यते, तथा विरोधिरूपो विनाशः क्रियते। ययोश्च परस्परपरिहारेण विरोध-स्तयोरेकभाव एवापरस्यादर्शनमिति कथमग्निकृतस्यार्थान्तरस्य विनाशसंज्ञि-तस्य विरोधिनो भावे काष्ठस्य दर्शनं स्यादित्युच्यतः इति श क्टू रः। व

तदयुक्तं 1 (।) यतोर्थान्तरस्याग्निकार्यत्वेन सह विरोधाभावाद् (।) घूम-स्यार्थान्तरत्वेप्यग्निकार्यत्वमविरुद्धमेव। विह्नकृतस्य त्वर्थान्तरस्य भवनधर्म-तया भावरूपता। यश्च भावः स कथमभावो वः (।) विरोधाद् विनाशश्चाभाव इष्यते। ततोर्थान्तरभावेन विरुद्धो विनाशः। न चार्थान्तरस्यापि विनाशरूप-तया प्रतिभासनात्। काष्ठादिविनाशरूपता। स्वरसनिरोधो हि निमित्त-भिवनाशप्रतिभासे।

स्वरसिनरोधानभ्युपगमे तु कथमर्थान्तरस्यापि विनाधारूपतया प्रतिभासो भावरूपत्वादित्यादावेवोक्तं । तत्कथमुच्यते (।) विनाधारूयस्यार्थान्तरस्य विरोधिनः कृतकत्वात् काष्ठस्यादर्शनमिति । नीरूपत्वे तु विनाधस्य स्याद् भावेन सहायं विरोधः (।) किन्तु तदाप्यर्थान्तर्वत्वं हेतुजन्यत्वं चास्य न स्यान्नीरूपत्वादेव । तस्मादिगनार्थान्तरस्य करणे काष्ठन्तदवस्यं दृश्येत ।

तेनाग्निकृतेनार्थान्तरेण परिग्रहतः स्वीकारात् काष्ठं न दृश्यत इति खेत्। एवं सित तदर्थान्तरं काष्ठस्यावरणमिति प्राप्तं। तच्च न युक्तं (।) यतो न तेनार्थान्तरेण काष्ठस्यावरणं सम्भवति।

यदीत्यादिना व्याचष्टे। तेनार्चान्तरेणाग्नि⁴ना कृतेन। तदित्यग्निकृतम-र्थान्तरं। न चैतदावरणकित्यतं युक्तं। यस्मादावरणं हि। आद्रियमाणेर्थदर्शन-म्यिकमीयात्। नाभिषातादीनि द्रव्यसामर्थ्यानि विवध्नीयात्। अन्धकारा- न स्वनेनैव व्रथ्यं विनाशितं स्यात्। सर्वशक्तिप्रश्यावनात् युनस्तत्राप्यस्माविष प्रसंगादनवस्था।

अप्रण्युतेषु वा चास्याभिघातसामर्घ्याविषु। सता वान्येनास्य न किञ्चित्रा-3 72 क्षितं। <sup>7</sup> यवि चाग्निसमृब्भवस्य विनाशास्यस्यार्थस्य परिप्रहात् काष्ठं न वृष्टं।।

> विनाशस्याविनाशित्वं स्यादुत्पत्तेस्ततः पुनः ॥ (२७४) काष्टस्य दर्शनंः

अवदयं ह्युत्पतिमता विनादोन विनष्टक्यं । तस्मिन् विनष्टे पुनः काष्ठाबीना-मुम्मक्जनं स्यात् ।

हन्तृघाते चैत्रापुनर्भवः (।)

वृतानां घटादीनामभिघातादिदर्शनात् । तत्र स्वदेशे परस्योत्पत्तिविबन्धोभि-घातः । आदिशब्दाद् गन्धरसादिपरिग्रहः । अधावर<sup>६</sup>णं सर्वसामध्यं काष्ठस्य निबध्नीयात् । तदा सर्वप्रतिबन्धं चाभ्युपगम्यमाने । न स्वनेनैवावरणेन काष्ठ-शाक्तितं स्थान्त विह्ना । किं कारणं (।) तेनैवास्य काष्ठस्य सर्वशक्तिप्रध्या-वनात् । तथा च सति पुनस्तत्राप्यग्निकृतेर्यान्तरे नाशहेतावग्नाविष प्रसंगात् । काष्ठविनाशं प्रति योग्नौ दोषो विस्तरेणोक्तः सोर्थान्तरेणाप्य<sup>6</sup>ग्निकृतेन काष्ठ-नाशे कियमाणे स्यात् । तथा चानवस्या । तेनाप्यर्थान्तरेणाग्निकृतेन नाशेना-परमर्थान्तरन्नाशास्यं कर्त्तव्यन्तेनाप्यपरमित्यवस्या स्याद् ।

अय मा भूदेष दोष इत्यप्रच्युता एव काष्ठस्याभिधाताविसामर्थ्यादयः।

तदाप्यप्रज्युतेषु वास्य काष्ठस्याभिधातसामर्थ्याविषु । सता वा तेनान्येनाग्नि1832 जनि<sup>7</sup>तेन काष्ठस्य कि विनाशितं येन तदावरणन्तथा च काष्ठं दृश्येत । यवि
वेत्यादि । (।) अग्नैः समृव्भवो यस्येति विग्रहः । अग्निसमृव्भूतेन विनाशास्येनार्थेन परिग्रहादित्यर्थः । तदा विनाशस्य विनाशित्वं स्यात् । कि कारणम्
(।) जत्यत्तेः । उत्पत्तिमत्वाद् विनाशोपि काष्ठवद् विनाशी स्यादिति यावत् ।
ततो विनाशविनाशात् पूनः काष्ठस्य वर्शनं स्यात् ।

व<sup>1</sup>वश्यमित्यादिना व्याचष्टे । उत्यक्तिमता सता काष्ठविनाञ्चेनावश्यं विभ-ष्टव्यं । तस्मिन् काष्ठनाशे विनष्टे सति पुनः काष्ठादीनामुम्बक्यनं स्थात् । प्रादुर्भावो भवेत् ।

हन्तुवातेत्यादिना परमाशंकते । चैत्रस्य यो हन्ता तस्य हन्तुवति सित यथा । हतस्य चैत्रस्यापुनर्मावः (न) पुनरनृत्पत्तिः । अत्रापि काष्ठनाशे विनष्टेप्येषं काष्ठ-स्यापुनर्माव इ<sup>2</sup>ति चेत् ।

## यथाऽत्राप्येवमिति चेत् इन्तुर्नामरण्त्वतः (१२७५)

विनाक्षविनाक्षेपि न वस्तुनः प्रस्थापत्तिः (।) न हि हम्सरि हतेपि तद्वतः प्र<sup>1</sup>स्युज्जीवतीति चेत् (।) न (।) हन्तुस्तव्घातहेतुस्वात् । न बूमो विनाक्षान्देतोरिनवण्डावेनिवृत्तौ भावेन भवितब्यमिति । किन्त्रीह (।) भावाभावस्यान्यम्तानुपलब्बिलक्षणस्य । तिन्तवृत्तौ काम्या गितः स्वभावस्थितेः । हन्ता हि चैत्रस्य न नाक्षकस्यः (।) किन्तिह (।) वण्डाविकस्यः । नाक्षकस्यं ह्यस्य मरणं तिन्तवृत्तौ स्यावेवास्य पुनर्भवः ।।

चनन्यत्त्वे विनाशस्य स्यामा²शः काष्ठमेव तु (।) तस्य सत्त्वादहेतुस्वं नातोन्या विद्यते गतिः॥ (२७६)

हन्तुरित्यादिना प्रतिविधत्ते । नेदं समाधानं युक्ते । किं कारणं (।) हन्तुरम-रणस्वतः । न हिं हन्ता चैत्रस्य मरणस्वभावः । किन्तिहि (।) मारियता । ततो युक्तं यत् तन्नाशे चैत्रस्यापुनर्भवनं । मरणे त्वनिवृत्तेऽवश्यं पुनर्भवनं स्यात् ।

विनाझेत्यादिना व्याचष्टे। विनासस्य विनाझेषि न वस्तुनः प्रत्यापत्तिनं पूर्वस्पगमनं। यस्मास्र हि<sup>3</sup> हन्तरि हतेपि तद्वतस्तेन हन्त्रा पुरुषेण हतः प्रत्यु-ज्जीवित । नायम्परिहारो युक्तः। कस्माद् (।) हन्तुः पुरुषस्य तव्घातहेतुत्वात्। तस्य चैत्रस्य यन्मरणन्तद्वेतुत्वात्। न त्वसौ हन्ता मरणस्वभावः।

एतदेव स्पष्टयन्नाह । नेत्यादि । नाझहेतोरिग्नवण्डावेनिवृत्तौ सत्या-म्बिनष्टेन भावेन पुनर्भवितिव्यमिति न सूमः । एवमिभिधाने भवेदेष परि<sup>व</sup>हारः । शिल्तिह् (।) वह न्यादिना काष्ठादेर्भावस्याभावो यः क्रियते सस्य । किम्भूतस्य (।) वस्यन्तानुपलिब्बलक्षणस्य । कर्मास्या च क्रियात्रोपलिब्धः । तत्प्रतिषेधे-नात्यन्तानुपलिब्धः सर्वसामर्थ्यविरह उच्यते । तस्यैवभूतस्याभावस्य निवृत्तौ सत्यां । स्वभावावस्थितेः सकाशाद् भावस्य कान्या गतिः । स्वभावस्थितिरेव गतिरिति यावत् ।

हन्तरि तु विनष्टे न<sup>5</sup> युक्तं पुनर्भवनं । यस्माद्धन्ता हि चैत्रस्य न नाशकल्पः । किन्तहि (।) वण्यादिकस्यः वण्डावितुल्यः नाशहेतुत्वात् । नाशकल्पं द्धास्य चै-त्रस्य मरणं (।) तिक्रवृत्ती तस्य नाशकल्पस्य मरणस्य निवृत्ती स्थावेवास्य चैत्रस्य पुनर्जावः ।

एवन्तावत् नाशस्यार्थान्तरत्वे दोष उक्तः।

अनर्थान्तरस्वमधिकृत्याह । अनम्यस्वेषीत्यादि । वस्तुनो नाशस्यानन्य-व्योष स्थान्नाशः काष्ठमेव तु । तस्य च काष्ठस्य स्वहेतोरुत्पन्नस्य सत्वात् । न अनर्थान्तरभूतो विनाद्यः काष्ठात्। तदेव तद् भवति। तस्य प्रागेवास्तीति किमर्थं (? त्र सामर्थ्य) म्बन्ह्लधावीनां। तस्मात् तवनुपकारात् तेन नापेक्षन्ते कथं चिन्नाप्यस्येदमिति सम्बन्धमहंति। तस्योपकारनिबन्धनत्वाद् (।) अन्यपाति-प्रसंगात्।

पारंपर्येणोपकारेप्य<sup>3</sup>बद्यसयं विकल्पोन्बेति (।) तत्किमुपकारोर्घान्तरमा-हो<u>द्वि (</u>? स्वि)त् तदेवेति । तदर्थान्तरत्वेपि तस्येति पुनरुपकारत्वादिपर्यनुयोग-स्तदवस्थः । तथाऽनन्यस्वे । तस्मात् सतो रूपस्य तस्वान्यत्वाव्यतिकमात् । उप-कारोत्यावनस्य च रूपनिष्पादनलक्षणत्वात् । तदतत्क्रियाविकलो न कर्तैवेति<sup>4</sup>

अनर्थान्तर इत्यादिना व्याचव्दे। काष्ठावनर्थान्तरभूतो यदा विनाशस्तदा

183b तवेव काष्ठमेव तद्विनाशास्त्रम्वस्तु भवति। तच्च काष्ठादि। वह्नधादिसन्तिधानात् प्रागेवास्तीति। किमत्र काष्ठादौ विनाश्ये सामर्थ्यम्बह्मधावीनामिति
द्रष्टव्यं। ववचिद् दण्डादीनामिति पाठः स तु घटादीन् पुरोधाय व्यास्यय ।
तस्मात् तवनुकारात्। तत्र काष्ठादौ विनाशहेतूनामनुपकारात् तेन काष्ठादिना
विनाशहेतवो नापेक्यस्ते कथंचित् केनापि हपेण। नाप्यस्य काष्टादेरिवम्बह्नधादिकं विनाशहेतुरिति सम्बन्धमहंति। किं कारणं (।) तस्योपकारनिबन्धनत्वात्।
अन्ययोपकारमन्तरेण सम्बन्धकल्पनायामितप्रसंगात्। सर्वः सर्वस्य सम्बन्धी स्यात्।
स्यादेतत् (।) न साक्षाद् वन्हधादिः काष्ठादेरुपकारकः किन्तु तत्सम्बन्धिभूतोपकारकरणादिति (।)

अत आह । पारम्पर्येणेत्यादि । वहन्यादिना काष्ठादेः स<sup>2</sup>म्बन्धिभूत उपकारः कियते न साक्षादिति (।) एवं पारम्पर्येणोपकारेपि कल्प्यमानेऽवश्यस्यम्विकल्पोन्वेत्यनुगच्छति । स किम्पारम्पर्येणाप्युपकारोर्थान्तरमाहोस्वित् तदेव काष्ठादिक-मिति । तत्र तस्मात् काष्ठादेरर्थान्तरस्वेप्युपकारस्य । तस्य काष्ठादेरयमुपकार इति कस्सम्बन्ध इति । तत्र काष्ठादौ तस्याग्निकृतस्योपकारस्योपकारकत्वं पर्यनुयोज्यं । तदन्तरेण सम्बन्धाभावात् । आदिशब्दात् तत्राप्यपरोपकारकल्पनेत्यनवस्यादोषादिपरिग्रहः । तथानन्यत्वेप्युपकारस्य तववस्थः पर्यनुयोगः स्यान्नाशः काष्ठमेवेत्यादिना य उक्तः तस्मात् सतो विद्यमानस्य क्ष्यस्य तस्यान्यस्याद्वाक्यित्वात् कारणात् ।

बह्मचादिभिः किञ्चित् कर्त्तव्यमिति तत्स्वभावस्य नाशस्याहेतुत्वं। नातस्तत्त्वा-न्यत्विकल्पान्नाशस्य वस्तुधर्मस्य विद्यतेग्या गतिः।

स्यादेतत् (।) सतो रूपस्य तत्त्वान्यस्वाव्यतिकमाद् विनाशहेतुकृतं तूपकारो⁴-त्पादनमसदेवेति (।)

न कस्यविद्धेतुरहेतुरुव नायेक्षते । तस्यात् स्वयमधं भावस्ततस्यभाव इति सिद्धः ॥

श्रहेतुत्वेपि नाशस्य नित्यत्वाद् भावनाशयोः (।)
 सहभावप्रसङ्गश्चेदसतो नित्यता क्रुतः ॥ (२७७)

स्यादेतत् (।) यद्यपि विनाशोऽहेतुकः सोवश्यं नित्य इति । भावस्तवभा (व)लक्षणो विनाशश्य सह स्यातामिति । न (।) तस्य नित्यं नि<sup>5</sup>त्यधर्मा-योगात् । न ह्यसत्ययं विकल्पः संभवति । तयोर्वस्तुधर्मत्वात् तद्विनाशस्य चा-किंचित्त्वात् । भवतो हि केनचित् सहभावः स्यात् । न च विनाशो भवति । तस्मा-ववोषः ।।

> श्रसस्वेऽभावनाशित्वप्रसङ्गोपि न युज्यते । यस्माद् भावस्य नाशेन न विनाशनिमध्यते ॥ (२७८)

अत आह । उपकारेत्यादि । रूपनिष्पादनलक्षणत्वात् । सदूपनिष्पादनलक्ष-णत्वात् । ततश्च द्वद्वा वस्तु तेन विनाशकेन कर्त्तव्यमन्यद्वा । उभयथा चोक्तो दोष इति । तदतिक्र्याविकलो नाशहेर्तुनं कर्त्वेति न कस्यचिद्धेतुः । अहेतुश्च दण्डादि नापेक्ष्यते विनश्वरेण घटादिना । तस्मात् स्थयं सत्तामात्रेणायम्भावस्त-त्तस्वभावो<sup>ठ</sup> विनश्वरस्वभाव इति ।

प्रध्वंसाभावन्नाशं गृहीत्वा परस्य चोद्यमाशंकते । अहेतुस्वेपीत्यादि अहेतु-हि भवन्नित्यम्भवेत् । नित्यत्वाच्च भावकालेपि नाशो भवेदित्येवम्भावनाशयोः सहभावप्रसङ्गद्वेत् ।

नायन्दोषः (।) किं कारणम् (।) असतः प्रध्वंसलक्षणस्य नाशस्य नित्यता कृतः।

स्यादेतदित्यादिना व्याचष्टे। यद्यपि नाझः क्षणिकवादिनोऽहेतुकः सोवद्यं नित्य इति कृत्वा भावस्तदभावलक्षणो विनाशनिवृत्तिरूपः। विनाशहच तदभाव-लक्षणो भावनिवृत्तिरूपः। एकस्य सह स्यातामिति।

नैतदेवं । कस्मात् (।) तस्थाभावस्यावस्तुत्वेन वित्याविधर्मायोगात् । न ह्यसत्ययन्नित्यानित्यविकल्पस्सम्भवति । तयोनित्ययोर्वस्तुधर्मत्वात् । विनाशस्य च भावनिवृत्तिरुक्षणस्याकि<sup>7</sup>ष्टिवस्त्रात् ।

i)

1842

कि च (।) भवतो ह्यात्पद्यमानस्य नित्यं सत्त्वात् केनिचत् सहभावः स्यात् (।) न च विनाको भवति । केवलमेकक्षणस्थितिषमी भावः स्वयमेव न भवतीति कियाप्रतिषेचमात्रमेतत् । तस्माववीवीनन्तरोक्तः ।

पुनरपि पराभिप्रायमाशंकते। यदि विनाशो सन्निष्यते तदा विनाशस्या-

कथमसन् विनाशो भावं नाशयेव् (।) अतो विनाशी भावः स्थावित्यय्य-प्रसंग एव (।) विनाशाव् भावनाशानभ्युपगमात्। यो हि विनाश इति किंखिन्ने-त्याह। स कथं ततो भावनाशमिण्छेत्।

कथिमवानीमसित विनाझे भाषो नष्टो नाम। न ह्यसब्धिनाझास्तामपे-भन्ते प्रत्युत्पन्नावस्थायां(।) न हि यो येन(।)तद्वान् स तेन तथा व्यपदिश्यते 37b प्रतीयते वा (।) यथाश्यो विशा (? वा) णेन। न वै विनाझो नास्त्येष। स तुनास्ति यो भावस्य भवति। भाव एव तु क्षणस्थितिथर्मा विनाझः। तमस्य स्वभावं उत्तरकालं विभावयन्तो विनाझोऽस्य भूत इति यथाप्रतीति व्य-पदिशन्तीत्युक्तं। न हि भावस्य किञ्चित् कवाचिव् भवति (।) स एव केवलं

सत्त्वे सत्यभावनाशित्वप्रसंगः। भावस्य नाशित्वं न स्यादित्ययमिष<sup>1</sup> प्रसङ्को न युज्यते। यस्माव् भावस्य नाशेनार्यान्तरेण नास्माभिविनाशनमिष्यते।

कविमत्यादिना व्याचष्टे । कवमसन् विनाशो भावं नाशवेदसतो व्यापारा-योगात् । अतः कारणादिवनाशी भावः स्यादित्यप्रसंग एव । किं कारणम् (।) विनाशादर्थन्तरभूताद् भावस्य नाशानभ्युपगमात् ।

यो हीत्यादिनैतदेव समर्थयते । यो हि वादी विनाश इ<sup>2</sup>ति किंचिन्नेत्याह । स कथन्ततो निःस्वभावान्नाशाद् भावस्य नाशमिच्छेत् (।) नेच्छेत् ।

कथित्यादि परः । असत्यविद्यमाने विनाशे कथम्भावो नष्टो नाम । नैव विनष्टः स्यात् । तथा हि प्रत्युत्यश्चावस्थायामसिद्धनाशाः । असिद्धनाशो येषा-मिति विग्रहः । ते न हि नष्टा गण्यन्ते । यदा च भावस्य नाशो नास्ति तदा कथन्तेन स व्यपदिश्यते नाशवा<sup>3</sup>निति । न हि यो येन स्वभावेनातद्वान् असम्बन्धवान् । स पदार्थस्तेनासम्बन्धिना तथा व्यपविश्यते । तद्वानिति व्यपदिश्यते शब्देन । प्रतीयते वा ज्ञानेन ।

नेत्यादिना परिहरति । न वै भावस्य नाको नास्त्येवापि त्वस्त्येव नाशः । कथर्न्ताह् नास्तीत्युच्यते । स तु नास्ति नाको यो भावस्य भवति । यदि विनाको न भवति कथर्न्ताह् विनाकोस्तीत्युच्य<sup>4</sup>त इति (।)

आह । भाव एव तु क्षणस्यितिषमी । एकक्षणस्यायी नाजाः ।

यदि भाव एव नाशः कथन्तर्हि भावस्य नाशो भूत इति लोको व्यपदिशतीति(।)

अत आह । तमस्येत्यादि । अस्य भावस्य तमेकक्षणस्थायिस्बभावं सदृशाप-रोत्पत्तिविप्रलम्भादुपलक्षितं । उत्तरकालं सन्तानो च्छित्तावनुपलम्भेनास्थितिप्रति-पत्त्या । विभावयन्तो निश्चिन्वन्तः । विना<sup>ठ</sup>शोस्य भावस्य भूत इति यथा प्रतीति व्ययदिशन्ति व्यवहारिणः पुरुषा इस्युक्तं प्राक् । स्वहेतुभ्यस्तथाभूतो भवति। तस्त केनचिव् भवता स नध्टः। किन्तर्हि (।) स्वभाव एवास्य येन स नध्टो नाम (।)

कथन्तर्हि (इ) वानीमहेतुको विनाशः (।) भवतीत्युच्यते । नश्यन् भावो प²रापेज्ञः इति तज्ज्ञापनाय सा । अवस्थाऽहेतुककास्या भेदमारोप्य चेतसा ॥ (२७९)

न भाषो जातो परस्मान्नाशं प्रतिलभते (।) तयामृतस्यैव स्वयंजातेरित्य-परापेक्षधर्मान्तरप्रतिषेषार्थन्तत्स्यभावज्ञापनेनार्थान्तरमिव धर्मिणो धर्मं चेतसा

यस्मान्न हि भावस्य निष्पन्नस्य किञ्चिद्रपान्तरिम्बनाशास्यमन्यद्वा कदाचिव् भविति। स एव भावः केवलं स्वहेतुभ्यस्तथाभूत एकक्षणस्थायी भविति। तिविति तस्मान्न केनिबिदिनाशास्येन भवता। स भावो नष्टो नाम। किन्तिहि (।) स्वभाव एवास्य भावस्य स एक<sup>8</sup>क्षणावस्थानशीलः। येन स भावो नष्टो नाम। अन्यथा स्वयमतस्त्वभावत्वेन्यसन्निधानेप्यनाशात्।

यदि नाशो नाम न किञ्चित्। कथन्तर्हीबानीमहेतुको नाशो भवतीत्युज्यते भवद्भः। यस्य हि स्वभाव एव नास्ति तस्य किमहेतुकः सहेतुको वेति चिन्तया। 184b भावस्य नाश इति व्यतिरेको वा कथं।

नवयन्नित्यादिना परिहरति । भावो नव्यन्न<sup>7</sup>परापेक्षः । परं विनाशहेतुं नापेक्षत इति कृत्वा । न ज्ञापनायेत्यपरापेक्षत्वज्ञापनाय । सा नाशावस्थास्माभिर-हेतुक्कता । तस्या नाशावस्थायाव्येतसा विकल्पनुद्वा भावाद् भेवं व्यतिरेक-मारोप्य (।)

एतदुक्तम्भवति (।) अहेतुको भावस्य विनाशो भवतीति सहेतुकोस्य विनाशो न भवतीत्यर्थः।

नैत्यादिना व्याचष्टे। न भावो जातः सन्नपरस्माव् विनाशहेतोनि इंप्रितिकभते। किं कारणं (।) तथाभूतस्येव नहवरस्वभावस्येव स्थयं सत्ताहेतोरेव जातेक्त्पत्तेः। इति हेतोरपरमन्यिन्वनाशहेतुत्वेन किल्पतमपेक्षत इत्यपरापेक्षः। तथाभूतक्वासौ धर्मक्व विनाशाख्यः। अपरापेक्षधर्मस्तस्य प्रतिवेषायं। सहेतुकविनाशप्रतिषेधार्यमिति यावत्। तत्स्वभावक्षापनेनेति भावस्य विनश्वर-स्वभावक्षाय्यनेनः। स्वभाव एव तथोच्यत इत्यनेन सम्बन्धः। तथोच्यत इत्यहेतु-कोस्य विनाशो भवतीत्युच्यते। कदाचित्तन्मात्रजिक्षासायां। भावस्यान्यस्मात् किम्बनाशो भवति न चेत्येतावन्यात्रजिक्षासायां। केन प्रकारेणोच्यते। धर्मणः सकाशाद् अर्थान्तरमिव विनाशाख्यं धर्मं चेतसा बृद्ध्या विभज्यास्य भावस्य विनाश इति विभागं कृत्वा। तवेतव् यथोक्तेन प्रकारेणाभावादव्यतिरिक्त-

विभज्य तत्मात्रजिज्ञा (सा)यां स्वभाव एव तथोध्यते । तदेतत् मन्दगुद्धयः स्वधिः-त्तथादर्शनात् घोषमात्रविप्रलब्धा नाशं गुणं तस्य धः भावमारोप्य सहेतुकमहेतुकं वा। अप्रतिष्ठिततस्वया भावचिन्तयात्मानमाकुलयन्ति ।

### स्वतोपि भावेऽभावस्य विकल्पश्चेद्यं समः।

नन्वपरभावित्वेपि विनाशस्य स्वत एव भावस्य भवतोयं तत्त्वान्यस्य विकल्प-स्तुल्यः। तदा किमर्थान्तरभावे भावो न वृत्र्यते<sup>4</sup>ऽनर्थान्तरत्वेपि तवेष तद् भवति। तन्न किचिवस्य जातमिति कथं विनष्टो नाम।

नत्वत्र ।

न तस्य किञ्चिद् भवति न भवत्येव केवलम् ॥२८०॥

न्नाशित्वन्तत्वतो व्यवस्थापितमपि **मन्दमतयो** नाशं गुणं धर्मं समारोप्यात्मान-माकूलयन्तीत्यनेन सम्बन्धः।

कस्मात् पुनस्त एवमाकुलयन्तीतित्याह । क्विचिदित्यादि । राज्ञः पुरुष इत्यादो व्यतिरेकिवभिक्तप्रयोगे तथावर्शनात् । सम्बन्धिनोर्विभागदर्शनात् । इहापि भावस्य नाशो भवतीत्यनेन घोषणामात्रेण विप्रलब्धाः । भावस्य व्यतिरिक्तं नाज्ञं गुणं धर्मं समारोप्य । तस्य च यथा कित्पतस्य गुणस्य भावं सत्तां समारोप्य । तस्य च यथा कित्पतस्य गुणस्य भावं सत्तां समारोप्य भाविक्तत्या वस्तुचिन्तया । किभूतया (।) अप्रतिष्ठिततस्वया । अप्रतिष्ठितन्तत्त्वं यस्यां चिन्तायां । तयात्मानमाकुलयन्ति ।

स्व<sup>5</sup>तोपीत्यादिना पराभिप्रायमाशकते । यस्यापि स्वयमेवाहेतुको नाशो भवति । तस्यापि स्वतोप्यभावस्य विनाशस्य भावे ङ्गीकियमाणे । अयन्तत्त्वान्यत्त्व-लक्षणो विकल्पञ्चेतसः ।

नन्वित्यादिना व्याचध्टे । न परभावित्वमपरभावित्वमहेतुकत्वेपीत्यर्थः । भाव-स्य वस्तुनो यो नाशस्तस्य स्वत एव भवतः । अयन्तस्वान्यस्वविकस्प<sup>8</sup>स्तुस्यः (।)

कियर्थान्तरन्नाशो भावादुत भाव एवेति। तत्र यद्यर्थान्तरन्तवा कियर्था-न्तरस्य नाशस्य भावे सत्तायाम्भावो न वृद्यते। अथानर्थान्तरं विनाशस्तदान-र्थान्तरस्वेषि तदेव घटादिकमेव तन्नाशस्यम्भवति। तत्तस्मान्न किञ्चिदस्य पदार्थस्य जातमिति कथं विनष्टो नाम।

निवत्यादिना परिहरति । अत्र प्रस्तावे । उन्तं (।) किमुक्तं (।) न तस्य 1852 भावस्य किचि<sup>7</sup>द् व्यतिरिक्तम्वा नाशाख्यं धर्मरूपम्भवति । कथन्तर्हि विनाशी भाव इत्याह । न भवस्येव केवलमित्युक्तं प्राक् । इत्युक्तं (।) न ह्ययं बिनाकोऽन्यो वा कविचव् भवतीत्याह। किर्न्तीह (।) स एव भावो न भवतीति। यवि हि कस्यचिव् भावं बूयान्त भावोनेन निवर्तितः स्याद् (।) तथा भावनिवृत्तौ प्रस्तुताया<sup>5</sup>मप्रस्तुतमेवोक्तं स्यात्। न हि कस्यचिद् भावेन भावो न भूतो नाम। तदा न भूतो यवि स्वयन्त भवेत्। न भवतीति च प्रसज्य

एतदेव स्फुटयन्नाह । न हीत्यादि । न ह्ययमहेतुकविनाशवादी भावस्य स्वहेतोर्निष्पन्नस्य किश्चद् भावरूपोऽभावरूपो वा विनाशोन्यो वा स्थित्यन्यथान्त्वादिको धर्मो भवतीत्याह । किन्तिह स एव भावो न भवतीति भाविनवृत्ति मात्रमाह । तेनायमर्थः (।) प्रथमे क्षणे भावोऽभूतो भवति । द्वितीये क्षणे तस्य न भावो भवति नाभावो वा । नापि स्वरसहानिर्वा भवति । केवलं स्वयमेव निवर्त्तते ।

यदि पुनर्नाशाभिधानेन कस्यचिद्धमंस्य भावमुत्पादं ब्रूयान्न भावोनेन वादिना निवित्तः स्यात्। भावित्वृत्तिनं कथितेति यावत्। तथा च भावित्वृत्तौ प्रस्तु-तायामर्थान्तरस्यान्यस्य² विधानादप्रस्तुतमेवोक्तं स्यात्। किं कारणं (।) न हि कस्यचिद् विनाशाक्यस्याभावस्य भावंनिवृत्तिक्षपस्य वा भावेनोत्पादेन भावः पदार्थो न भूतो नाम। येन तद्विधानेन भावस्य स्वनिवृत्तिः स्यात्।

एतदुक्तम्भवति । यथा भावस्य विज्ञानभावे भावो न निवर्त्तते केवलन्त-द्विज्ञानन्तत्सम्बन्धि स्यात् । तथा भावस्य निवृत्तिर्भवतीत्यभ्युपगमे स एव निवृ-त्त्या<sup>3</sup>ख्यो धर्मस्तत्सम्बन्धी स्यान्न तु भावो निवर्त्ततेति कथमस्य निवृत्तिः स्यात् । तस्मात्तदा स भावो न भृतो निवृत्तो यदि स्वयं न भवेत् ।

तेन यदुच्यते। नन्वभवनमिष यदि भावस्य न भवति। तदाऽविनाशित्वं। अस भवति। तदिभन्नम्वा स्यादिभन्नम्वाऽनयोश्च पक्षयोभीवस्य सर्वदा दर्शनं स्यादिवनाशात्। तस्मान्नाभावस्य विनाशः (।) कथन्तिहि भावः सर्वेदा न प्र<sup>4</sup>-तीयते प्रमाणाभावादिति (।)

तदपास्तं । दृश्यस्य हि सत्तायाः प्रमाणविषयत्वेन व्याप्तत्वात् । तदभावा-दभावः । भावे वावश्यं प्रमाणविषयत्विमिति कथमप्रतिपत्तिः । अथादृश्यरूपतयास्य भावस्तदा तिह दृश्यरूपताया निवृत्तिः । सा च भावाद्भिन्नाऽभिन्ना वा (।) भनयोश्च पक्षयोर्भावस्य दर्शनं स्यादिति दोषस्तदवस्थ एव । तस्माद् भावस्या-भद्मन<sup>8</sup>मिप न भवति । नाप्यविनाशित्वदोषः । स्वरूपेण निवृत्तेः ।

ननु भावनिवृत्तेर्नीरूपत्वेन रूपिणो भावादन्यत्त्वमिति चेत्।

ननु यस्य रूपमेव न विद्यते तस्य कथमन्यस्वं। तित्कमेकत्वमस्तु। तदिष नास्त्यरूपत्वात्। तस्माद् भावेन सहास्यास्तस्वान्यस्वनिषेषमात्रं क्रियते। शशिब-बाणवत्। 185b

प्रतिषेष एव न पर्युवासः। अषेहापि कस्यविद् भावे न प्रतिषेषपर्युवासयो-क्यभेदः स्याद् (।) उभयत्र विद्येः प्राधान्याद्(।)एवं वा प्रतिवेषात् कस्यवित् पर्युवासोपि क्वविन्न स्याद्। यदि हि किंविन्निवर्सेत तदा तद्वपतिरेकि संस्यृ<sup>6</sup>-इयेत। तत्यर्युवासेन। तक्व नास्ति सर्वत्र निवृत्तिभंवतीत्युक्ते कस्यविद् भावस्यैव प्रतीतेः। तेषां च तेनार्थान्तरभावः एवोक्तः स्यात्। न तयोः परस्परं विवेकोऽ-विवेके च न पर्युवासः। तदेवं व्यतिरेकाभावादन्वयोपि न स्यात् (।) तस्यैक-

नत्वेवमिष कथं द्वितीयक्षणे भावो न भवती तीष्यते (।) यतो यदि द्वितीय-क्षणे भावस्तदा कथन्तत्र नास्तीतीष्यते विरोधात्। अथ नास्ति तदा कथं भावो नास्तीत्युच्यतेऽसत्त्वादिति।

तदयुक्तं। यतः प्रथमेपि क्षणे भावो भवतीति लोकेभिषीयते। तत्र च यदि भावः कथम्भवतीत्युच्यते। तस्मात् सर्वत्र बुद्धिस्थमेव भावं कृत्वा विधिप्रतिषेष-व्यवहार इति यत्किञ्चिदेतत्।

तस्मात् स्थितमेतत् (।) तदा स भावो न भूतो यदि स्वयं न भवेदिति।

ननु स्वयम्भावो न भवतीत्यनेनापि वाक्येन स्वयमेवाभावो भावस्य भवतीत्युच्यते। तदा च स एव दोष इत्यत आह। न भवतीति चेत्यादि। चशब्दो यस्मा दर्थे। यस्माद् भावो न भवतीति च प्रसच्यप्रतिषेध एषः। न पर्युदासः। यत्र-प्रसक्तस्य निवृत्तिमात्रमेव क्रियते न वस्त्वंशस्य संस्पर्शः स प्र<sup>1</sup>सज्यप्रतिषेधः। यत्र त्वेकनिषेधेनान्यविधानं स पर्युदासः। अन्यथेहापि प्रसज्यप्रतिषेधेपि कस्यविद्व-स्तुनो भावे। विधाने सति। न प्रतिषेधपर्युदासयो रूपभेदः स्वभावभेदः स्यात्। प्रसज्यप्रतिषेधः प्रतिषेधशब्देनोक्तः। कि कारणम् (।) उभयत्रापि प्रसज्ये पर्युदासे च। विषेः प्राधान्यात्।

यदि च प्रसज्यप्रतिषेषेपि विधि²स्तदा प्रतिषेष एव नास्ति। एवं काप्रति-वेषात् कस्यिखत् पर्युदासोपि न स्यात् वविखत्। कि कारणम्। यदि हि कि-विद्वस्तु कुतिविश्वसर्तेत। तदा तद्वचितरेकि। निवर्त्तमानाद् वस्तुनो व्यतिरेकि संस्पृत्रयेत। तत्यर्युदासेन निवर्त्यमानपर्युदासेन। यथाऽबाह्मणमानयेति बाह्मणपर्युदासेन क्षत्रियादेः संस्पर्शात् (1) तच्च कस्यिचिन्नवर्त्तनमेव नास्ति। कि कारणं (1) सर्वत्र कस्यचित्ववृत्तिभेवतीत्पृत्रतेषि न भावव्यवच्छेदः कस्यचित् प्रतीयते-ऽपि तु निवृत्तिशब्देनापि कस्यचिद् भावस्यैव प्रतीतेः। न चानेन वादिना मावस्य निवृत्ति बुवाणेनापि निवृत्तिनैवोक्ता किन्त्वर्षान्तरभाव एवोक्तः स्यात्। तथा च यस्य पर्युदासेन यदिविक्तमुच्यते न तयोः परस्परविवेकः सिद्धः। असित च विवेकं न पर्युदासेनः। तदाविकं न तयोः परस्परविवेकः सिद्धः। तदाविकं विवेकं न पर्युदासेनः। तदिव

स्वभावावस्थितिलक्षणत्वात्। तिस्थितिश्च तबन्यव्यतिरेके सित स्यात्। स च नास्तीत्य<sup>7</sup>प्रवृत्तिनिवृत्तिकं जगत् स्यात्। तस्मांद् यस्य नासो (?क्षो) भवती- 382 स्युर्व्यते। स स्वयमेव न भवतीत्युक्तं स्यात्। न वै घोषसाम्याद् विषयान्तरदृष्टो विधिः सर्वत्र योजनामहीतः। न हि गर्वभ इति नामकरणाद् बालेयधर्मा मनुष्येपि योज्याः। तथा न चैत्रस्य पुत्रो भवतीत्यत्र दृष्टो विधिविनाशेपि विरोधात्। एवं चाभिधानेपि प्रयोजनमावेदितमेव (।) अतः (।)

भावे हो<sup>1</sup>ष विकल्पः स्याद्विधेव्वस्त्वनुरोधतः ॥

यथोक्तेन प्रकारेण व्यतिरेकाभावादन्वयोपि नु स्यात्। अन्वयः कस्यचिदर्थस्यानुगमो विधानन्तन्त स्यादित्यर्थः। किं कारणं (।) तस्यान्वयस्येकस्वभाविध्यितिल-कणत्वात्। तिस्थितिद्वेकस्वभाविध्यितिद्व तस्मादन्यस्य व्यतिरेके परिहारे सित स्यात्। स च तदन्यव्यितरेको नास्ति त्वन्मतेन। इति एवं शब्दादप्रवृत्तिनिवृत्तिकं जगत् स्यात्। शाब्दस्य विधिप्रतिषेधव्यवहारस्याभावः स्यात्। न चैव-मित्यवद्यं कस्यचिद् व्यवच्छेदमात्रं शब्दवाच्यमभ्युपगन्तव्यं।

यतश्चैवन्तस्माद् यस्य भावस्य नाक्षो भवतीत्युच्यते स स्वयमेव न भवतीत्युक्तं स्यात् (।) न पुनरस्य धर्मान्तरं किञ्चिन्नाशो नाम विधीयते। चैत्रस्य
पुत्र इत्यत्र यथा वास्तवो भेदस्तथा भावस्य नाश इत्यत्रापि व्यतिरेकविभक्तेस्तुत्यत्वादित्यत आह। नेत्यादि। न वै घोषमात्रेण चैत्रस्य पुत्र इत्यनेन शब्देन
साम्याद् विषयान्तरवृष्टो विधिः। चैत्रस्य पुत्र इत्यत्र दृष्टोविधिवस्तिवो यः स
सर्वत्र भावस्य नाश इत्यत्रापि योजनामहंति (।) शब्दप्रवृत्तिमात्रेण वस्तुयोजनाया
अयोगात्।

एतदेव न हीत्या<sup>7</sup>दिना प्राह । कस्यचित् पुरुषस्य गर्वभ इति नामकरणात् 1862 बालेयभर्मा गर्वभस्य धर्मा मनुष्येपि न हि योज्याः । तथा न चैत्रस्य पुत्रो भवती-स्यत्र वाक्ये वृष्टो विधिरर्धान्तरस्य पुत्रस्य विधानं दृष्टिमिति नाझेषि योज्यः । भावस्य नाझो भवतीत्यत्रापि भावाद् व्यतिरेको नाझो विधेयः । कि कारणम् (।) विरोधात् । नाझस्याभावरूपत्वादभावस्य भवन<sup>1</sup>विरोधादित्युक्तं ।

यदि नाशो नार्यान्तरं कस्माद् भावस्य नाशो भवतीत्येवमभिधीयत इति (।) अत आह । एवं वेत्यादि । भावस्य नाश इत्यभिधानेपि प्रयोजनमावेदित-भेव । "अर्थान्तरिमव धर्मिणो धर्मं चेतसाविभज्य तन्मात्रजिज्ञासाया स्वभाव एव तथोच्यत" इत्यादिना निवेदितत्वात् ।

तस्मादभावस्याकिचित्त्वात् तत्त्वान्यत्त्वविकल्पो न तुल्यः । अतो माचे

भाबोऽवश्यं भवन्तमपेक्षते (।) स च स्वभाव एव। कि(ः)स्वभावस्य क्विचव् व्यापारे समावेसा(?शा)भावाव्(।)व्यापार इति हि तथाभूतस्ववाको-त्यितः (।) सा निःस्वभावस्य कथं स्यात्। कथिमवानीं भवत्यभावः शशिववाण-मित्याविव्यवहारः। न वै शशिववाणं किंचिव् भवतीत्युज्यते। अपि स्वेदमस्य न भवतीति भावप्रति<sup>2</sup>वेष एव कियते।

अपि च व्यवहर्त्तार एतवेवं व्यापारविवव समारोप्यावर्शयन्ति प्रकरणेन केन चित्। न तुतत्त्रथा (।) सर्वार्थनि (?वि)वेचनं हि तत्र तस्वमन्यस्यं न

वस्तुनो भवने एव तत्त्वान्यत्त्वविकल्पः स्यात् । किं कारणम् (।) भवनस्य विषे-वस्त्वनुरोधतः ।

नन्वतिशयोत्पत्ताविष स एव तस्यातिशय उत्पन्न इति कथं नष्टो नाम (।) तेन नायं तदवस्थो नष्टो नाम । येन स्वयं न भवति । तेन नष्टो नार्थान्तरोत्पा-दादित्युक्तं । न द्यातिशयोत्पस्या स्वयं न भूतो नाम(।)अभावस्य सर्वातिश-योपाक्या निवृ<sup>व</sup>स्या सर्वभावधर्मविवेकलक्षणत्वात् । भावस्य चीत्पत्तिसमावेशल-क्षणत्वात् ।

भाव इत्यादिना व्याचष्टे। भावो भवनमृत्याद इति यावत्। सोवदयम्भवन्त-भपेक्षते। भवितारमपेक्षते (।) भवितारमन्तरेण भवनस्याभावात्। स च भावः व्यापारे स्वभाव एव वस्त्वेव। कि कारणं (।) निः श्वभावस्य क्वचिद् भव-तीत्यादिके समावेशाभावात्। सम्बन्धाभावात्। न च व्यापारो नामार्थान्तरं। किन्तु व्यापार इति हि यथाभूतस्वभावोत्पत्तिर्विशिष्टस्वभावोत्पत्तिः (।) सा चोत्पत्तिनःस्वभावस्य नाशस्य कयं स्यात्।

यदि निःस्वभावस्य नास्ति व्यापारसमावेशः **कथमिवानीस्भवत्यभावः शश-**विवासमित्याविव्यवहारः श<sup>4</sup>शविषाणमभावो भवतीति भवनलक्षणेन व्यापारेण व्यवहार इत्यर्थः। आदिशब्दाद् वन्ध्यासुतोऽभावो भवतीति परिग्रहः।

नेत्यादिना परिहरति । न वै शशिवषाणं किंचिदमावोन्यद्वा अवलीति विधिनोच्यते । अपि स्वेबमिति शशिवषाणमभावो भवतीत्यनेन वाक्येनास्येति शशिवषाणस्यामावो भवति (।) भावो न भवतीति भावप्रति वेष एव कियते । प्रापि च व्यवहर्त्तारः पुरुषाः । एतच्छशिवषाणादिकमेवमभावो भवतिति व्यापारविव समारोप्यादर्शयन्ति । केनचित् प्रकरणेन । कि शशिवषाणादिकमभावो भवति न भवतीति प्रस्तावसमाश्रयेण । न तु तच्छशिवषाणादिकं व्यवहारमात्रेण तथा व्यापारयुक्तमभवति । यस्मात् सर्वार्थविवेषनं सर्वार्थस्वभाविवरहस्तत्र शशिवष्याणादौ तस्यं । न त्वसतः कस्यविव्यक्तम्भवति । समावेषः ।

कस्यिष्यत् समावेशः। न कल्वेवं विनाशो वस्तुनि तद्मावाद्(।)असाविष यदि वस्तुभिरेवं स्थाप्येत न तु स्वयं तथा। तदा न किञ्चित् न भवतीतीष्टमेव तस्मा<sup>3</sup>त् स्वयं भवन् स्वभावो विकल्पद्वयं नातिवर्तते तस्वभन्यस्विमिति।

### च. पुद्गल-चिन्ता

अतस्त्रमेव स्वभावस्यान्यस्विमित । न हि रूपरसयोरप्यन्यदेव परय (?) स्परमन्यस्व । स्वभावाप्रतिबन्धोऽन्यस्विमित चेत् (।) कोयं प्रतिबन्धो नाम येन स च न स्यान्नान्यक्व (।) अजन्मेति चेत् सर्व्वकार्यकारणानां परस्परमवाच्यता स्या<sup>4</sup>त् (।) तथा च सर्वः सर्वस्य कथंचिदुपयोगीति न कक्ष्विबन्यः स्यात् । एवं चावाच्य-

सहेतुकोपि विनाश एवम्भविष्यतीति चेदाह । नेत्यादि । एवं शशविषा-णवत् सर्वार्थविरहलक्षणो विनाशः परेष्टः । कि कारणम् (।)वस्तुनि तस्य विना-शस्य भावादृत्पत्तेः । यश्च भवति स कथमभावो विरोधात् ।

186b

यवि पुनरसाविष विनाशो निःस्वभाव एव केवलं<sup>7</sup> वस्तृभिरेवम्भवृतीति व्या-पारवानिव स्थाप्यते। त तु स्वयन्तयाभवनधर्मा नीरूपत्वादस्य। तदैविमिष्य-माणेऽभावो भवतीत्यिप झुवाणेन। न किञ्चिद् भवतीतीष्टमेव। कियाप्रतिषेध-मात्रत्वादस्य वाक्यस्य। तस्मात् स्वयमनध्यारोपितेनाकारेण क्वचिद् वस्तुनि भवन् स्वभावो विकल्पद्वयं नातिवर्त्तते तस्वयन्यत्वं चेति प्रकारान्तराभावात् ।। (२८०)

रूपादिस्कन्धस्वभावः पुद्गलो न भव<sup>1</sup>त्यथ च रूपादिभ्यो नान्यः। तस्म तस्वान्यत्वमतिवर्त्तत एव स्वभाव इति चेत्।

तन्न (।) यस्मादतत्त्वभेवातत्स्वभावत्वमेव स्वभावस्यान्यत्विमिति।

यदि पुद्गलोपि न स्कन्धस्वभावस्तदा स्कन्धेभ्योन्य एव। यतो न हि प्रसि-द्वान्यत्त्वयो रूपरसयोरप्यन्यदेव परस्परमन्यत्त्वं (।) किन्त्वतत्स्वभावत्वमेवान्य-त्वन्तच्च पुद्गलेप्यस्तीति सोपि स्कन्धेभ्योन्य एवेष्टव्यः।

नन्यतत्स्वभावत्वे<sup>2</sup>पि परस्परं स्वभावाप्रतिबन्धोन्यस्वमिति चेत् । स च-प्रतिबन्धः पुद्गलस्य स्कन्धेष्वस्ति ततो तत्स्वभावत्वेपि नात्यस्वं स्कन्धेभ्यः पुद्-गलस्येति ।

कोयमित्यादिना प्रतिषेधति । कोयं प्रतिबन्धो नाम पुद्गलस्य स्कन्धेषु येन प्रतिबन्धेन । स च न स्यादिति स्कन्धस्वभाइच पुद्गलो न स्यात् । नान्यस्वभावश्च स्कन्धेभ्यः । अन्यः स्वभावोस्येति विग्रहः ।

स्कन्धेम्यः पुद्गलस्य ज<sup>8</sup>न्म तदेव जन्म प्रतिबन्ध इति चेत् ।

तेत्यपि कार्यकारणभाव एव अञ्चान्तरेणोक्तः स्यान्नार्यभेदः। स्वभावाननुगय-त्वमन्यस्वं बूमः। न स्वभाववतां परस्परमस्त्यवेत्यन्यस्वमेव। न च तम्जन्मलकणात् स्वभावप्रतिबन्धादन्यः प्रतिबन्धो नामानायसस्य म्यभिचा<sup>5</sup>राविरोधात् ततो धर्म-भेदाच्य।

भग्यस्यं ज्ञानकृतः प्रतिबन्ध इति चेत् (।)

स्यावेतत् (।) यत्प्रतिपत्तिनान्तरीयकं यज्ज्ञानं तव्गतौ नियमेन तत्प्रतिमा-सात् तवतद्रूपमप्यवाच्यमिति

न (।) तस्य निःस्वभावस्वात्। स्वयं स एव वेति भि (१ह) तस्य स्वभावो यः प्रतिभाति। अतस्वभावत्वेस्य तद्वत्प्रतिभासप्रसंगात्। अप्रतिभासमानस्य व

एवं सित कार्यत्वात् स्कन्धेभ्यः पुद्गलस्य तत्त्वान्यस्वेनावाच्यत्विमिष्टः। तथा च सित सर्वकारणानाभ्यरस्परमवाक्यता स्थात्। तथा चेति कार्यत्वादवाच्यत्वं। सवः सर्वस्य कथंचिदिति साक्षात् पारम्पर्येण चोपयोगीति सर्वत्र कार्यकारणमावा- म च किव्चत् कुतिक्चवन्यः स्थात्। एवं चानन्तरोक्तेनावाच्यतालक्षणेनावाच्य-तेत्यिष बुवता कार्यकारणभाव एव शब्वान्तरेणोक्तः स्थामार्थभेवः किव्चत्। अन्यस्वन्तु न निधिद्धमेव। यस्मात् स्वभावयोः परस्परमननुगमनमिश्रीभवन-मन्यस्वम्बूमः। स च स्वभावाननुगमः स्वभाववतां सर्वपदार्थानामस्त्येचेति पर-स्यरमन्यस्वमेव। न चान्यः प्रतिबन्धः पुद्गलस्य स्कन्धेषु। यस्माम्न हि जन्म-लक्षणाज्जन्मस्वभावात् स्वभावप्रतिबन्धावन्यः प्रतिबन्धाः प्रतिबन्धाः प्रतिबन्धाः प्रतिबन्धाः वाम्यः कि कारणम्(।) अनायसस्य तदुत्पत्या तत्राप्रतिबद्धस्य। तेन सह यो व्यभिचारस्तस्याविरोक्षात्। तत्रोप्रतिबद्धस्य। कन्मभेदाच्यान्यस्व। तथा ह्यवाच्यत्वं पुद्गलस्य वर्मः स्कन्धानान्तु परस्परम्वाच्यत्वमिति धर्मभेदाः।

यद्यपि न जन्मकृतः प्रतिबन्धस्तथापि पुद्गलस्य स्कन्धेषु शानकृतः प्रतिबन्ध इति चेत्।

स्यादित्यादि<sup>6</sup>नैतदेव व्याचष्टे। यस्य रूपादेः प्रतिपत्ति**यंत्प्रतिपत्तिर**त्या नान्तरीयकमविनाभावि यज्ज्ञानं यस्य पुद्गलस्य ज्ञानं। तद्गताविति रूपादिगतौ नियमेन तस्य पुद्गलस्य प्रतिभासनात्। ज्ञानकृतः प्रतिबन्धस्तया हि रूपशब्दादि-ग्रहणेनैव पुद्लग्रहणमिष्यते। चक्षुरादिविज्ञानविज्ञेयत्वात् पुद्गलस्येति। तेन 1872 ज्ञानकृतात् प्रतिबन्धात्। तत्पु<sup>7</sup>द्गलाख्यम्वस्तु स्कन्धेभ्योन्यस्वेनाबाच्ययत्वपूप-मप्यस्कन्धस्वभावमपि।

नेत्यादिना प्रतिषेषति । न पुद्गलस्य रूपादिप्रतिपत्तिनान्तरीयकं ज्ञानं । कि

बृद्यस्याभाषाव<sup>6</sup>बृद्धा(?दय) स्वेषि न तद्र्षं ज्ञानमिति कस्य किमायसा प्रतीतिः। न व यद् यदायसप्रतीतिकं तस्य स्वभावप्रतिभास एव नदयति (।) प्रकाशायस-प्रतीतीनामिव नीस्ववीनां। का वा तस्य प्रत्यासस्तिस्तत्र यत् तस्मिन्ननात्मक्षे प्रतीयमाने स स्वयं प्रत्युपतिष्ठते।

अतिप्रसंगो द्वोवं स्थात् प्रतीयमानस्य तदुपादानस्य तदुपादनतेति चेत् । कोय- 38b मृपादानार्थः । न कार्यकारमभावो न द्वापगमादम्युपगमे वा न कार्यकारणे ज्यो न्यप्रतीतिप्रत्युपस्थापने । प्रतीतेरेव (1) तन्नान्तरीयकता प्रत्यासत्तिरिति चत् (1)

कारण (।) तस्य पुर्गलस्य रूपादिस्वभावमपहाय निःस्वभावत्वात् स्वयं। यस्मात् स एव हि तस्य स्वभावो यो रूपादिरूपः प्रतिभाति ।

अथारूपादिस्वभावः पुद्गलः। तदाऽरूपादिस्वभावत्वेऽस्य पुद्गलस्यातद्वेव् रूपादिवत् पृथक्ष्रतिभावप्रसङ्गात्। न च प्रतिभासते ततो नास्त्येव पुद्गलः। यतो वृष्यस्याप्रतिभासमानस्य जाभावात्। अथादृष्यः पुद्गल इष्यते (।) तदा अवृष्यत्वेषि पुद्गलस्येष्यमाणे न तद्र्षं कानन्न पुद्गलकारं ज्ञानमिति कस्य किमायसा प्रतीतिः। न रूपादिज्ञाननान्तरीयकं पुद्गलज्ञानमित्यर्थः। तथा च न ज्ञानकृतः प्रतिवन्ध इति भावः<sup>2</sup>।

रूपाद्यायत्तप्रतीतित्वादेव पृथक् पुद्गलो न प्रतिभासत इति चेद् (।)

आह । न चेत्यादि । यद् वस्तु यदायसप्रतीतिकं यत्प्रतिबद्धोपलम्भनन्तस्य स्वभावप्रतिभास एव न च नदयतीति सम्बन्धः । किमिबेत्याह । प्रकाशेत्यादि । यथा नीलादीनामालोकप्रतिबद्धशानानामालोके प्रतिभासमानेपि स्वप्रतिभासो न नदयति । आलोकव्यतिरेकेण तेषां प्र<sup>3</sup>तिभासनात् । तद्वत् पुद्गलस्यापि स्यात् ॥

अपि च का वा तस्य पुद्गलस्य प्रत्यासत्तिः सम्बन्धस्तत्र स्कन्धे। यदिति येन प्रत्यासत्तिकारणेन तस्मिस्कन्धेऽनात्मक्षेऽपुद्गलस्वभावे प्रतिभासमाने स्वय-म्प्रत्युपतिच्ठते। आत्मानं प्राह्यतीति यावत्।

अतिमसंगो होवं स्थात्। अप्रतिबद्धे प्रतिभासमाने यदि नियमेन पुद्गलः प्रतिमासेत । तदा यस्य कस्यवि<sup>4</sup>त्प्रतिभासनेन्योप्यत्यन्तासम्बन्धः प्रतीयत इत्ययः। प्रतीयनानस्य पुद्गलस्य तबुषावानतास्पाखुपादानताप्रत्यासितिरिति वेत् (।)कोयमुपादानार्यः। न तावत् पुद्गलस्य रूपादीनाञ्च यथाक्रमङकार्य-कारणभावः। तस्यानभ्युपगमात्। कार्यकारणभावाभ्युपगमे वा न रूपादिदर्शने नियमेन पुद्गलस्य दर्शनं। कि कारणं (।) यतो न कार्यकारणे। अन्योन्य-क्रितिद्रस्तुक्त्यायने। यथा कार्यात् कारणप्रतीतिहरत्या न कारणात् कार्यप्रती-

नन् सैवासित प्रतिबन्धे न पुक्तेत्पुच्यते । नाकार्यकारक्योः कविषत् प्रतिबन्ध इति कोक्तं । यत्प्रतिपत्तिनान्तरीयकं यज्ज्ञानिमस्यपि तज्ज्ञाने सित स्यात् । न हि यो वि<sup>1</sup>ज्ञाने स्वरूपासंसर्गिणि न भासते । तस्य किविज्ञानं । तदभावान्न सिध्यति । अवाच्यतालक्षणमर्थरूपस्य । तद्भवता वस्तु (तः) तस्वान्यस्वभाजा भवितव्यं ।

यस्य तु विनस्य (? इय) तो भावस्य न कि विद् भवति । तेन (।)

न भावो भवतीत्युक्तमभावो भवतीत्यपि ॥ (२८१)

यदप्ययं भावस्थाभावो भवतीत्याह। तविष भावो न भवतीत्येबोक्तं भवति। एवं हि स निर्वाततो भवति। प्र $^2$ तिवेथे विभेरसंभवात्। तत एवास्य विनाशे न किंच छेतुः। तथा हि (।)

तिर्भवतीत्यर्थः। न पुद्गलस्य रूपादिनान्तरीयकता किन्तु पुद्गलस्य या प्रतीति-स्तस्याः। तभान्तरीयकता रूपादिनान्तरीयकता।

सैव प्रत्यासत्तिरिति चेत्।

नन् सैव प्रतीतेस्तन्नान्तरीयकता । रूपादिषु पुद्गलस्यासित प्रतिबन्धे न यु<sup>6</sup>नतेत्पुच्यते ।

अकार्यकारणयोरिप पुद्गलरूपाद्योः प्रतिबन्धो भविष्यतीति (।)

अत आह । अकार्यकारणयोनं किष्ठवर् वास्तवः प्रतिबन्ध इत्यसकृदुक्तं यरप्रति-पित्तनान्तरीयकं यक्तानिमत्यिप यदुच्यते । तक्ताने रूपादिविवेके । पुद्गलज्ञाने सित स्यात् । तच्च नास्ति । यनो यः पुद्गले विज्ञाने स्वरूपेण न प्रतिभासते 187b स्वरूपासंसीनणान्यासंस<sup>7</sup>गेंणेत्यर्थः । तस्य किष्टिचक्तानं न हीति सम्बन्धः । तदभावाद् यथोक्तज्ञानाभावादयंकपस्य पुद्गलाख्यस्यावाद्यतालक्षणं न सिध्यति ।

तिविति तस्माद् वस्तुतः परमार्थतः क्वचिद् भवता केनचिदर्येन तत्र तस्वान्य-स्वभाजा भवितव्यं। वस्तुनो गत्यन्तराभावात्। यस्य तु क्षणिकवादिनो विनद्यतो भावस्य न किष्टिचद् भवित केवलं स भावः स्वयमेव न भवती द्वि मतं। तेनामावो भवतीत्विपि वृत्वता न भावो भवतीति प्रतिषेधमात्रमेवोक्तं न कस्यचिद् विद्यानं। ततो नाभावंप्रति क्षणिकवादिनस्तस्वान्यत्विकल्पस्यावतारोस्तीति क्षन्यते।

यवपीत्यादिना व्याच्छ्टे। यवस्ययं क्षणिकवादी भावस्थाभावो भवतीति विधिसंस्पक्षिनेव शब्देनाह। तवपि भावो न भवतीत्येवोक्तं भवति। एवं हि स भा<sup>2</sup>वो निवर्तितो भवति यदि किञ्चिन्न विधीयते। कि कारणं (।) प्रतिवेधे भावमात्रव्यवच्छेदे विधेरसम्भवात्।

यतश्व विनश्यतो भावस्य न कश्चिद् वस्तुधर्मो भवति । तत एवास्य भावस्य विनाजो न कश्चिद्धेतुः । तथा हि विनश्यता भावेनायेक्षेत परो विनाशहेतुः । यवि अपेक्षते परः कार्ये यदि विद्येत किञ्चन । , यदकिञ्चित्करं बस्तु कि केनचिदपेक्षते ॥ (२८२)

सति हि कार्ये कारकं भवति । न च नवयतो भावस्य किचित् कार्यमित्युक्तं । तस्माद् यो नाम नावाहेतुः स भावे न किचित् करोतीति<sup>3</sup> अकिचित्करोनपेक्षणीयः

(।) कथमनुत्यन्नातिशयः। तदवस्य एव भावः कथं नव्हो नाम।

तस्माग्नाभावे कस्यचिव् भावोपन्नेपोऽम्यस्य (।)

एतेनाहेतुकत्वेपि हाभूत्वा नाशभावतः।

सत्तानाशित्वदीषस्य प्रत्यारूयातं प्रसञ्जनं ॥ (२८३)

्रे योपि मन्यते (।) अहेतुकेपि विनाशेऽभूत्वास्य भावात् सत्ताऽनित्यत्वं च दुनि-वार<sup>5</sup>म् (।) अभूत्वा भवन्नहेतुको भवतीत्यपि विरुद्धत्वमिति । सोप्यनेनैव

तेन भावस्य **कार्यं** कर्त्तव्यम्बि<mark>द्येत किञ्चन। न तु किञ्चित् कार्यमस्ति।</mark> तस्माद**किञ्चित्कर**म्बि<sup>3</sup>नाशकारणं । यच्चाकिञ्चित्करम्बस्तु । तित्क केन-चिवपेक्ष्यते। नैवापेक्ष्यते ।

सतीत्यादिना व्याचष्टे। सति हि कर्तव्ये कारकम्भवति। त च नव्यतो भाषस्य किंचित् कार्यमित्युक्तं। तस्माद् यो नाम किंचन्नाशहेतुः स भावे न किंक्चित् करोतीत्यकिञ्चित्करो नापेक्षणीयो विनाशहेतुः।

तत्कथिमत्यादि परः। यदि विनश्यतो नातिशयः कश्चिदुत्पद्यते। कथि-मिदानीमनृत्पन्नातिशयः। अनुत्पन्नोतिशयीस्येति विग्रहः। तदवस्य एव पूर्वरूपा-वस्य एव भाषो विनष्टो नाम।

निवत्यादि सि द्वा न्त वा दी। विनाशहेतोः सकाशाद् भावस्यातिशयोत्यतावप्य क्रीं कियमाणायां स एव तस्यातिशयो नाशाख्यः। उत्पन्न इति स भावः
कर्यं नष्टो नाम। न ह्यन्यभावेन्यस्य नाशः। यत एवन्तेन कारणेनाय<sup>5</sup>मभावस्तववस्यो न नष्टो नाम। किन्तु येन यस्मात् स्वयं न भवति तेन नष्टो नार्थान्तरस्य
नाशाख्यस्योत्पावावित्यनन्तरमेबोक्तं। यतो न हि नाशाख्यस्यातिशयस्योत्पत्त्याः
भावः स्वयं न भूतो नाम। किं कारणम् (।) अभावस्य सर्वे येतिशयाः।
सामर्थ्यक्षणाः। याद्योपाख्याः व्यपदेशास्तेषां निवृत्या। सर्वसामर्थ्यव्यपदेशनिवृत्योत्यर्थः। सर्वस्य भावधर्णस्य भवनरूपस्य धर्मस्य यो विवेको निरहस्तस्त्रक्षपत्वात्। भावस्य चोत्यत्तिसमावेशक्रमण्यात्। यस्माद् भवतीति भाव उच्यते।
तेनोत्यत्तियोगी भावः। यत्वद्येवन्तस्माक्षाभावे भावस्य विनाशे कस्यविवन्यस्य
भावो भवनन्तस्योषक्षेपः। न कस्यविद् भवनित्यर्थः।

प्रत्यास्यातः। कस्यचिद् भावानस्युपगमात्।।

यथा केषाख्रिदेवेष्टः प्रतिषो जन्मिका(?)नां तथा । नामस्यभाषो भाषानां नानुस्पत्तिमतां यदि ॥ (२८४)

अब स्याव् (।)भवतु नाम नाश(:)स्वभाव एव भावानां य इमें सण-स्थितियमांगः। स तूत्पत्तिमतामेव मविष्यति (।)न हि स्वभाव इति सम्बंध सर्वस्य स्वभावो भवति प्रतिधात्मतावत् ।

सस्यमेव तवापि ।।

स्वभावनियमाद्धेतोः स्वभावनियमः फले । नानित्ये रूपमेदोस्ति भेदकानामभावतः ॥२८५॥

एतेनेति स्वभावप्रतिपादनेन । अहेतुकत्वेषि नाश<sup>7</sup>स्याङगीकियमाणे स नाशः प्रथममभूत्वा भवतीत्येवमभूत्वा नाशस्य भावतः कारणात् तस्य नाशस्यांकुरादिवत् सत्ता स्यात् । नाशित्वं चेति । सत्तानाशित्ववोषस्य यत् प्रसञ्जनन्तत्प्रत्यास्यात-मेतेनैव ।

योपीत्यादिना व्याचष्टे । अहेतुकेपि नाझेऽस्य नाशस्याभूत्वा भावात् सत्ताऽ-नित्यत्वं च दुनिवारं । अभूत्वा भवसहेतुको भवतीत्यपि विदद्धं कादाचित्कस्या<sup>1</sup>हेतु-त्विवरोधात् । सोपि दोषोपन्यासोऽनेनैव विनाशस्य नीरूपत्वप्रतिपादनेन प्रत्याक्यातः । किं कारणं (।) विनाशकाले कस्यचिव् धर्मस्य भावानभ्युपगमात् ।

यथा तुल्ये वस्तुत्वे केषांचिवेव - अन्मिनामुत्पत्तिमतां प्रतिधो नाम स्वदेशे परस्योत्पत्तिविवन्धलक्षण इष्टो न सर्वेषां। तथा भावानामृत्पत्तिमतामेव नाझ-स्वभावो भवतु (।) न त्वनुत्पत्तिम²तामाकाशादीनां। तथा च "यत् सत्तत्क्ष-णिक"मित्येतद् व्यभिचारीति।

अयेत्यादिना व्याचष्टे। भवतु नाम। स्वभाव एव भावानां (।) कोसी स्वभाव इत्याह। य इमे क्षणस्थितिधर्माणः। क्षणस्थितिर्धर्मो येषामिति विग्रहः। स तु क्षणस्थितिधर्मस्वभाव उत्पत्तिमतामेव भावानाम्भविष्यति। न त्वनुत्पत्ति-मतामाकाशादीनां।

यस्मान्त हि स्वभाव इत्येव कु<sup>3</sup>त्वा सर्वः सर्वस्य स्वभावो भवति । प्रतिचात्म-तावत् । यथा प्रतिचात्मता वस्तुस्वभावत्वेपि न सर्वस्य भवति सद्धदित्यर्थः।

सस्यमित्या चा यैं:। सर्वै: सर्वेस्य स्वभावो न भवतीति सस्यमेतत्। सवाध्वयं सप्रतिवस्य जनकोऽयं नेति स्वभावनियमाद्धेतोः स्वभावनियमः फलेऽयं प्रति-घोऽयं नेति। नानित्ये तु नानित्यत्विविधये कृतकानां कपभेदोस्ति येन कस्यचिन्न-

188a

न वै प्रतिघोऽन्यो वा स्वभावोऽकस्मात् प्रतिनियमवान्। यावृशी पु स्वहेतोः शक्तिस्थितिः। तावशं ऋलं भवतीति हेतुस्वभावनियमात् फलस्वभावनियमः।

श्रीकस्मिक त्येष्यस्योक्ते बोषः प्रतिद्यात्मता हेतुस्यभावप्रतिनियमयन्त नश्य- 392 रजननप्रतिनियतस्यभावं भावं पश्यामो येन तक्जन्मा तथा स्थान्नान्यः (।) सर्वा-कारजन्मणां विनाशदर्शनात्।

नन्विमप्यनिष्ठचेयमेव सर्वाकारजन्मानो मध्यन्तीति । तासामनिःशेषदर्श-नात् । विचित्रशक्तयो हि सामग्र्यो बृश्यन्ते । तत्र काचित् स्याविप याऽनश्व-

श्वरः स्वभावः स्यान्नान्यस्य (।) किं कारणम् (।) अनित्यस्वभावस्य भेदकानां हेतूनामभावतः । सर्वेषाम्बिनश्वरस्वभावस्य जननादितियावत् ।

ननु नाशस्वभावो भावानान्नानुत्पत्तिमतां यदीति चोद्यं प्रकृतं। न च त-त्रानित्ये रूपभेदोस्ति भेदकानामभावत इत्ययम्परिहारो युक्तः। न ह्याकाशा<sup>5</sup>दीनां स्वहेतुकृतो विनश्वरस्वभावोनुत्पत्तिमस्वात्। तत्कथं सस्यमित्याद्युक्तमिति।

एवम्मन्यते (।) यथा सत्त्वं व्यभिचार्युक्तन्तथा कृतकोपि कश्चिन्नश्वरः कश्चिन्नेत्याशंकते । तेनादावेव कृतकत्वस्य व्यभिचारन्तावत् परिहर्त्तुं सत्त्यमि-त्याद्युक्तमित्यदोषः ।

नेत्यादिना व्याचघ्टे। अन्य इति सिनदर्शनादिकः। अकस्मादिति हेतुमन्तरेण निर्ध्यमवान्। क्विचत् स्यात् क्विचन्नेति। यादृशी तु प्रतिनियतविषया। प्रतिघादिधम्मंजनकस्य हेतोः शक्तिस्थितः। शक्तिनियमस्तादृष्ठं हेतुशक्त्य-नुस्पं फलम्भवतीति कृत्वा हेतुस्वभावनियमात् फलस्वभावनियम इष्टः। साकस्मिलस्ये तु निहेतुकत्यस्य फलस्वभावनियमस्योक्तो दोषः। देशकालप्रकृति-नियमो न युज्यत इति। तस्मात् प्रतिघातास्मताया हेतुस्तस्य स्वभावस्तस्य 188b प्रतिमियमवत्। न नश्वरजननप्रतिमियतस्यभावं हेतुभूतम्भावस्य पश्यामः। किविचदेव नश्नपं जनयेश सर्वमित्येवं नश्वरजनने प्रतिनियतः स्वभावो यस्य भावस्यति विग्रहः। येन हेतुप्रतिनियमेन। तक्ष्यन्मा विनश्वरजननाद्वेतोर्जन्म यस्य स तथा स्याभश्वरः स्याधान्यो यौस्तद्विलक्षणहेतुजन्मेति। कि कारणं (।) सर्वाकारकस्मनां नाशवर्षनात्। सर्वाकारेभ्यो हेतुभ्यो जन्म येथामिति विग्रहः।

निवत्यादि परः । सर्वाकारेभ्यो हेतुभ्यो जन्म येषाम्भावानान्ते नश्यन्ती-तीवनप्यनिश्चेयमेव । कि कारणं (।) सासां हेतुसामग्रीणामर्वाग्दर्शनैरिनःशेष-दर्भनात् साकल्येनादर्शनात् । कस्याश्चित् सामग्र्या नश्वरजनिकाया<sup>2</sup> दर्शनाद-दृष्टा प्रिति तज्जातीयतया तथाभूता निश्चीयन्त इति चेष् (।)

#### रात्मानं जनपेत्।

न (१) सेयाधिकारां से कवाधित् कविधत् केनिधकाताः सन्तो व सायन्ते। तेवां सत्तानुबन्धी नाश इति बूमः (१) त एव कृतका अनित्याः साध्यन्ते। न द्यायं संभवोस्ति। यत्ते ज्ञानजननस्वभावाः पुनरनष्टा न जनयेयुरपेकोरन्वा परं। तज्ज-ननस्वभावस्य निष्पत्तेः(।)न च तेषु। न (।) यत्केषु कस्यवित् कवाधित् सानं निवर्तते। न चैवंभूतं किचिवस्ति। सर्वस्य केनिचत् कवाधिन् क्यानिम् प्रार्थिकयायामप्यसामस्याव् वस्त्वेव न स्यात् (१) तथा हि। तल्लकाणं वस्तिनित

आह विश्वित्रेत्यादि । विश्वित्रा शक्तियासामिति विग्रहः । सामग्र्यो बृश्यन्ते । तत्र विश्वित्रशक्तिषु सामग्रीषु मध्ये काखित् सामग्री स्याविष या भावमनश्वरा-स्मानं जनयेत् ।

नेत्यादिना परिहरति । अयं च परिहारो नाशस्वभावो भावानां नानुत्पत्ति-मतां । यदीत्यत्रापि चो<sup>3</sup>द्ये द्रष्टब्यः साधारणत्वात् । नायन्दोषः (।) कस्मात् (।) **ज्ञेयाधिकारात्** ।

एतदेव स्पष्टयन्नाह। ये कवाचित् काले कवाचिव् देशे केनचित् पुरुषेणार्था काताः सन्तः पुनर्ने कायन्ते तेषां सन्तानानुबन्धी नाश इति बूमः। ये चाञ्चाताः सन्तो कायन्ते ज्ञाता वा पुनर्ने कायन्ते (।) त एव कृतका अनित्यास्साध्यन्ते। अनेन च कृतकत्वस्य क्षणिकत्वेन व्याप्तिः सत्त्वादि<sup>4</sup>त्यनेन निश्चीयत इत्युक्तस्भवति।

ननु च यद्यपि ते ज्ञातास्सन्तो न ज्ञायन्ते तथापि कथन्तेषामनित्यत्विमिति (।) अत आह । यस्मान्न ह्यस्ति सम्भवो यत् ते ज्ञानजननस्वभावाः पूर्वम्पुनरनष्टा-स्तस्मिन्नेव स्वभावे स्थिता न जनयेषः ।

सहकार्यभावान्न जनयन्तीति चेद् (।)

आह । अपेक्षेरकापरं । न ह्यस्य सम्भवोस्तीति सम्बन्धः । कि कारणं (।) तक्किक्तस्वभावस्य निष्पन्नत्वात् ।

अथ स्यात् (।) तेष्वनपेक्षेष्विप कस्यचित् कदाचिज्ञानम्भविष्यतीति (।) अत आह। न च तेषु नैव तेषु ज्ञानजननस्वभावेषु व्यवस्थितेषु सहकार्य-नपेक्षेषु कस्यचित् पुंसः। कदाचित् काले किचिज्ञानं निवसेत। सर्वस्य सर्वदा स्वविषयाणि शानानि जनयेयुः। न चैवं। कदाचित् ज्ञानदर्शनात्। ततश्च ज्ञान-मजनय<sup>6</sup>न्तो जनकस्वभावात् प्रच्युता इति गम्यते।

यत्तर्द्धक्रेयं कृतकमकृतकम्वा तन्मैवम्भविष्यतीति (।)

अत आह । नेंत्यादि । न चैवंभूतमज्ञेयं किचिदस्ति । कि कारणं (।) सर्व-स्यार्वस्य केनचित्पुरुवेण कवाचिञ्चानात् । अय तज्ज्ञानमपि न जनयेत् । तदा बक्यामः। तस्य च विनाशाभ्यभिकारात्मसत्तानुबन्धी ॥ 🔩

प्रह्मारूयेयाऽत एत्रैषां सम्बन्धस्यापि नित्यता ।

अत एव च यथोक्ताव् वस्तुमात्रानुबन्धाव् विनाशस्य शब्दवत् सम्बन्धनित्य-तापि प्रत्यास्येया ॥

### (च) कुमारिलमत-निरासः

# (क) श्रवीरुषयत्वे दोषाः

या च शब्दशक्तियोग्यतास्यार्थप्रतिव<sup>3</sup>स्यन्त्याश्रयो अ मि नी ये वंश्यंते सार्थान्तरमेव न भवति । तया हि (।) योग्यतेति रूपातिशय एव भावानामित्या-वेदितं प्राक्।

अस्तु वार्थास्तरं। तथापि॥

सम्बन्धदोषैः प्रागुक्तैः शब्दशक्तिश्च दृषिता ॥ (२८६)

उक्तो हि सम्बन्धार्थान्तरवादेऽनेकप्रकारो दोषः। तेनैव सा शब्दशक्ति-र्दृषितिति न पुनरु<sup>4</sup>च्यते। अपि च।

कातमात्रार्थिकयायामप्यसामर्थ्ये तत्सामर्थ्येरिहतम्बस्स्वेव त स्यात्। तथा हि 1892 तत्स्वलामर्थिकयासामर्थ्ये अक्षणम्बस्त्वित वक्ष्यामः। तस्य वार्षिकयासामर्थस्य वस्तुनः क्रमेणार्थिकयां कुर्वतो विनाशास्यभिचारादहेतुत्वाच्य विनाशस्य सत्तानु-बन्धी विनाशः सिद्धः। अत एवानन्तरोक्तात् सर्वभावानां क्षणिकत्वसाधनाच्छ-ब्दार्थयोस्सम्बन्धस्यापि नित्यता प्रत्यास्यया। दूष्या।

<sup>(</sup>ने)त्यादिना व्याचप्टे। अत एव ययोक्ताद् विनाशस्य वस्तुमात्रानु वन्धात्। शब्दवद् (।) यथा शब्दस्य नित्यता प्रतिक्षिप्ता तद्वत् सम्बन्धस्यापि नित्यता प्रतिक्षिप्ता तद्वत् सम्बन्धस्यापि

एवन्तावत् सम्बन्धं व्यतिरिक्तमभ्युपगम्य दोष उक्तोऽधुनाऽव्यतिरिक्त एव सम्बन्धो न युज्यत इति (।)

आह । या च शब्दशक्तियोंग्यताच्या योग्यतासंज्ञितार्थप्रतिपत्त्याश्रयो जै मि नी ये वे ण्ण्येते । सा योग्यताशब्दार्थान्तरमेव न भवति । तथा हि मावानां-स्व<sup>2</sup>भावातिशय एव विवक्षितार्थिकयासमर्थो योग्यतेत्यावेदितं प्राक् । "समर्थं । हि रूपं शब्दस्य योग्यते" त्यादिना ।

तेन शब्दस्यानित्यत्वे योग्यताया अप्यनित्यत्वमव्यतिरेकादिति भावः।

नाऽपौरुषेयमित्येष यथार्थज्ञानसाधनं । दृष्टोऽन्यथापि वज्ज्ञचादेरदृष्टः पुरुषागसा ॥ (२८७)

भवन्तु नामापौरुषेया वैविकाः शब्दास्तयापि । संभाष्यमेवैषामययायंज्ञान-हेतुत्वं । न हि पुरुषदोषोपधानादेवार्थेषु ज्ञानिक्षभः । तद्रहितानामपि प्रदी-पादीनां नीलोत्पलादिषु वि<sup>5</sup>तथज्ञानजननात् । तदिमे शब्दाः संस्कारिनरपेक्षाः प्रकृत्या नार्थेषु प्रतिभानहेतवः स्युः (।) स्वभाविक्षेषाद् वह्न्यादिवत् । वितय-व्यक्तयञ्ज नियमेन । नियमकारणाभावादयुक्तमिति चेद् (।) अवितथव्यक्ति-नियमे कि कारणं । तस्माद् यथार्थव्यक्तिनियमवत् । प्रकृत्याऽयथाऽर्थव्यक्ति-

तदेवं नापौरुषेयो वेद:।

भवतु नामापौरुषेयस्तथापि न तस्य सत्यार्थता निश्चेतुं शक्या। यस्माद-पौरुषेयमित्येद कृत्वा न वै<sup>4</sup>दिकस्वचनं यथार्थकानसाधनं। अविपरीतार्थकानहेतुः। यस्मात् पुरुषागसा पुरुषदोषेणावृष्टो वह्मधादिना (।) आदिशब्दाज्ज्योत्स्नादिः (।) अन्ययापि वृष्टो वितथक्कानहेतुर्दृष्ट इत्यर्थः।

भवित्यादिना व्याचव्हे । भवन्तु नामापौष्येया वैविकाः शब्दास्तवापि सम्भाव्यमेवैषां वैदिकानां शब्दानामयवार्धकानहेतुस्वं । यतो न हि पृष्ठवदोषो-पधानादेव । प्रवृष्ठवदोषे रागादिभिष्ठपधानात् । संस्कारादेव । अर्थेषु शाप्येषु सम्भाव्यत्वात् । यस्मात् तव्रहितानामिष पृष्ठपदोषोपधानरहितानामिष प्रवी-पादीनामिवत्यार्थकानकानतात् । आदिशब्दाज्ज्योत्स्नादीनां (।) कुत्र (।) नीलो-त्पंलाविषु । तथा हि रात्रौ प्रदीपो नीलोत्पले रक्तप्रतिभासकानहेतुः । ज्योत्स्ना पीते वस्त्रे शुक्लकानहेतुः । तविति तस्माविमे वैदिकाः शब्दाः पृष्ठवर्सस्कारनिर्पेकाः स्युरिति सम्बन्धः प्रकृत्या च स्वभावेन वार्थेषु प्रतीतिहेतको शानहेतवः स्युः । 189b कि कारणं (।) स्वभावविशेषात् स्वरूपविशेषात् । किमिव (।) वश्चवादिवत् ।?

अस्तु वा शब्दावर्षान्तरं योग्यता । तथापि शब्दशक्तिश्च दूषिता वेदितव्या । कै: (1) सम्बन्धवोचैः प्रागुक्तैः।

उनतो हीत्यादिना व्याचष्टे। सम्बन्धः सम्बन्धिभ्योर्था<sup>3</sup>स्तरमित्येवस्थादे-प्रनेकप्रकारो दोष उनतः।

<sup>&#</sup>x27;'सम्बन्धिनामनित्यत्वान्त सम्बन्धेस्ति नित्यता'' इत्यादिना । तेनैव प्रागुक्तेन दोषेण शब्दशक्तिरिप सम्बन्धरूपेण किल्पता दूषितेति कृत्वा न पुनः पृथगुच्यते दोषः।

नियमः कित्न क्रांच्यते (।) अथवा वह्त्याविववेषा<sup>6</sup>र्येष्णयक्तानहेतुस्य स्यात्। न ह्यप्रोक्वया अपि वह्न्यादय एकत्र यथार्यक्षानहेतवोपि सर्वत्र तथा भवन्ति। तथा शब्दानामप्यपोक्ष्येयत्वेप्युभयं स्यात्।

भवतु बहुन्यादीनां कृतकत्वाद् यथाप्रत्ययमन्यत्रान्ययात्वं। न पुनर्नित्येषु शब्देष्वेतवस्ति।

तन्त्रेवंविषः तत्राप्यस्त्येव धर्मः (।) तेषामिष संकेतवलादन्य<sup>7</sup>ब्यावृतेः। 39b कार्यजननस्वभावस्थितावेषां समयादेरपेक्षणीयस्याभावात्। ततः प्रतीतिरर्थेषु सर्वस्य सर्वदा स्यात्। न बास्ति। तस्मान्न शब्दाः स्थितस्वभावा इति।

अपि च।

वितथव्यक्तयक्ष्य स्युनियमेन । वितथा व्यक्तयोर्थप्रतिपत्तयो येभ्यः शब्देभ्य इति विग्रहः । वितथव्यक्तय एव सदा वैदिकाः शब्दा इत्यस्य नियमस्य कारणं नास्ति (।) ततो नियमकारणाभावाव् वितथव्यक्तय एव वैदिकाः शब्दा इत्येतत् कल्पन-मयुक्तमिति चेत् । तवापि मी मां स क स्यावितथज्ञानहेतवो वैदिकाः शब्दा इत्य-स्मिन्नवितथव्यक्तिनियमे कि कारणं (।) नै<sup>1</sup>व किञ्चित् । तस्मात् त्वन्मतेन यथार्थव्यक्तिनियमत्वात् प्रकृत्या स्वभावेनायथार्थव्यक्तिनियमः किन्न कस्म्यते ।

अथवा यथा वह्नचादयो घटादिषु नीलोत्पलादिषु चार्षेषु यथायोगं सत्यासत्य-ज्ञानहेतवस्तया वैदिकानां शब्दानामर्थेषु मिध्येतरज्ञानहेतुत्वेनोभयज्ञानहेतुत्वं स्यात्। यस्मान्न ह्यपौरुषेया अपि बह्नचादयो वनदवचन्द्रालोकादिरूपाः। एकत्र² घटादौ दिवा यथार्यज्ञानहेतवोपि सन्तः सर्वत्र नीलोत्पलादावपि रात्रौ। तथा भवन्ति यथार्यज्ञानहेतवो भवन्ति। तथा वैदिकानां शब्दानामप्यपौरुषेयत्वेप्युभयं स्यात्। यथार्थायार्यज्ञानहेतुत्वं स्यात्।

भवित्यादि परः। वह्नघावीनां कृतकत्वात् कारणाद् यथाप्रत्ययं यस्य यद्भान्तिकारणं। तद्वशावन्यत्र नीलोत्पलादौ। अन्यवास्यं वितयज्ञान<sup>3</sup>हेतुत्वं न पुनित्येषु शब्येष्वेतत् सहकारिप्रत्ययवलेन मिथ्याज्ञानहेतुत्वमस्ति। नित्यानां सहकारिवलेनान्यया प्रवृत्यसम्भवात्।

निन्दित्यादि सि द्धा न्त वा दी । एवंविष इति सहकारिबलेनार्थेष्यन्यया परिवृत्तिलक्षणोस्त्येव धर्म्यः (।) तत्रापीति वैदिकेष्वपि शब्देषु । कि कारणं (।) तेवावपि वैदिकानां संकेतबलावन्यवावृत्तेः पुरुषेच्छानुविधायि संकेतबले-नान्यवा प्रतीतिजननादित्यर्थः ।

अथ संकेतवलान्न तेषामर्थेषु परावृत्तिरिष्यते । किन्तु नित्यत्वात् स्वभावत एव स्विषयञ्चानजननस्वभावा वैदिकाः शब्दाः । तदा कार्यस्य स्विषयञ्चानस्य न ज्ञानहेतुतैव स्थात् तस्मिन्नकृतके मते । नित्येभ्यो वस्तुसामर्थ्यान्न हि जन्मास्ति कस्यचित् ॥ (२८८)

यश्चकृतकः शब्दो न तस्माद्यंषु प्रतीतिरेव स्यात् प्रतीतिजन्मेतरकालयो-स्तुस्यरूपस्य प्रतीतिजं<sup>1</sup>न्मिन सामध्यंसंभावनाऽयोगात्। एवमयञ्जनको नैवमिति विवे (च)नीयस्य रूपभेवस्याभावात्। न यावृशोस्याजनकस्तावृश एव जनको युक्तोऽन्यापेकापि निविद्धेव। तस्मान्न नित्यानां क्वविज्ञानजननसामध्यं। कदाचिदजनने नित्यमजननप्रसंगात्। कार्यसातत्यादर्शनाच्च (।) न ते कथं विकक्तरि इत्युक्तं प्राक्।

यो जननस्वभावस्तत्र स्थितौ चैषां वैदिकानां शब्दानां समयादेः (।) आदिशब्दा-दन्यस्यापि करणव्यापारादेरपेक्षणीयस्याभावात् कारणात्। ततो वैधिदकाच्छ-ब्दात्प्रतीतिर्ज्ञानमर्थेषु सर्वस्य पुंसः सर्वदा स्थात्। न चास्ति सर्वस्य सर्वदार्थप्र-तीतिः। तस्मान्न वैदिकाः शब्दा अर्थप्रतीतिप्रतिष्ठितस्वभावाः किन्तु समयादिक-मपेक्ष्यन्त एवेति। तेपि मिथ्याज्ञानस्य हेतव इति तदवस्थो दोषः।

अपि च (।) तस्मिन् शब्देऽकृतके मते इष्टे मिति न ज्ञानहेतुर्तेव स्यात्। यस्मान्त हि नित्येभ्यो वस्तुसामर्थ्यात् स्वक्षिपोपधानसामर्थ्येन जन्मास्ति कस्य-चित्। ज्ञानस्यान्यस्य वा (।)

यग्रकृतक इत्यादिना व्याचष्टे। यग्रकृतकश्यावो वैदिकस्ततोर्थेषु प्रतीतिरेव न स्यात्। कि कारणं (1) प्रतीतीत्यादि। इतरदजन्माजन्म च इतरच्चेति विग्रहः। तयोः कालो प्रतीतेर्जन्मेतरकालयोस्तुल्यकपस्य नित्यत्वादेकरूपस्य प्रती-1902 तिर्जन्मित सामर्थ्यसम्भावनाऽयोगात्। प्रतीतेर<sup>7</sup>जन्मकाले यत्तस्य जनकं रूपन्तिस्मन्तेव स्वभावे स्थितस्य जनकत्विवरोधात्। कि कारणम् (1) एवमनेन रूपे-णायं नित्याभिमतो जनको नैवमनेन रूपेणाजनक इत्येवं विवेचनीयस्य पृथग् व्यवस्थाप्यस्य रूपभेवस्य स्वभावभेदस्याभावात्। नित्यस्य सर्वदैकरूपत्वात्।

एकस्वभावोपि पूर्वमजनकः पश्चाज्जनको भविष्यतीति चेद् (।)

आह नैत्यादि । अस्य<sup>1</sup> नित्यस्याजनको यावृद्धाः स्वभावस्तावृद्धाः एव जनको-न युक्तः । एकरूपत्वात् । सहकारिणमधिकं प्राप्य पश्चाज्जनयतीत्यादि मिथ्या । यतोन्यापेकापि\_सहकार्यपेक्षापि नित्यस्य निष्कित्वैव प्राक् ।

यत एवन्तस्मानित्यानां शब्दाना क्विचिदर्थेषु पुरुषे ज्ञानजननसामर्थ्यं। कि कारणं (।) कवाचिज्ञानस्याजनने सति पश्चादिप तत्स्वभावत्वानित्यमजनन-प्रसङ्गात्।<sup>2</sup>

अय माभूदेष बोष इति नित्यं स्वकार्यं कुर्वन्त्येवेतीध्यते।

या अप्येता नित्याभिमतेष्वाकाशाविषु प्र $^2$ तिपत्तयस्ता अपि न तत्स्वभाष-भाविन्यः(।)तथा हि (।)

विकल्पवासनोद्भूताः समारापितगोचराः । जायन्ते बुद्धयस्तत्रे केवलं नार्थगोचराः (। २८९)

स्वलक्षणविषया हि बुद्धिनियमेन तद्योग्यतोपस्थानानुविधायिनीति। तस्मिन्
सत्यस्याः कारणे योग्यता भवत्येव। तद्यवि नित्यानां पदार्थानां स्वलक्षणे
कस्यचित् ज्ञानं स्यात् (।) सर्वस्य सर्वदा स्यात्। कार्य विशेषा हि व्यक्तयः कर्यचित् क्वंचिदुपयुज्यमानास्तदुपजननयोग्यतातिशयप्रतिलंभहेतुं वस्तुविशेषमपे-क्षम्त इति युक्तं। तथाऽकार्यविशेषो नित्यो भावः केनचिद् गृह्यमाणोतत्का-रणायेको यदि ग्रहणमस्य जनयेत् युक्तं यत्तेनैव गृह्येत। तच्च स्थितस्वभावत्वान्न

आह । न हीत्यादि । अनादिः समानजातीयो यो विकल्पस्तेनाहिता या वासना शक्तिस्तत उद्भूता उत्पन्ना । यथागमं समारोधितो य आकाशाद्याकार-स्तद्गीवरास्तत्प्रतिभासिन्य एव केवलं गताः । तत्र व बाह्यत्वेन कल्पितेष्वाकाशादिषु जायन्ते । न तु ता बुद्धयोर्थगोवरा नाकाशादिस्वलक्षणविषयाः ।

स्वलक्षणेत्यादिना व्याचष्टे । स्वलक्षणिवषया हि बुर्डिनियमेन तस्य स्वलक्षण-स्य योग्यता सामर्थ्यन्तस्योपस्थानं सिन्निधानन्तदनुविधायिनी तद्भाव एव भावि-नीति कृत्वा । अस्या बुर्डेर्यत् कारणं स्वलक्षणं योग्यं समर्थन्तस्मिन् कारणे योग्ये सित सा<sup>5</sup> बुद्धिर्मवस्येव । तदेवं न्याये स्थिते यदि नित्यानां पदार्थानां स्वलक्षणे कस्यिषत् पुंसो कानं स्थात् । तदा नित्यं कारणस्य सिन्निधात् सर्वस्य पुंसः सर्वदा स्थात् ।

नापि सहकार्यपेक्षया नित्यानां कस्यचित् कदाचिज्ज्ञानजननन्तथा हि कार्यो जन्यः सहकारिभिविज्ञेषो यासां व्यक्तीनान्ता हि व्यक्तयः कर्यचिद्देशकालावस्था-नियमेन क्वित्रित् कार्ये उप<sup>0</sup>युज्यमाना हेतुत्वं प्रतिपद्यमानास्तस्य कार्यस्थोपजनने

तदिप नास्ति । स्विविषयज्ञानकार्यस्य सातत्यावर्शनाच्च । त ते शब्दाः कथंचित् केनचित् प्रकारेण कर्तार इत्येतच्चोक्तं प्राक् ।

स्यादेनत् (।) नित्येभ्योप्याकाशादिभ्यो बुद्धयो भवन्त्येव कस्यचित् कदा-चिदिति (।)

अत आह । या अप्येता नित्याभिमतेष्वाकाशाविषु प्रतिपत्तयो बुद्धयो भवि-ष्यन्तीतीष्यते । ता अपि<sup>3</sup>न तत्स्वभावभाविन्यो नाकाशादिस्वभावायत्तजन्मानः । नित्यानां क्रमयोगपद्याभ्यामर्थकियाविरोधात् ।

किम्पुनरुत्पत्ती तासां निमित्तमिति (।)

#### सम्भवतीति ।

सर्वेज समं वा गृष्टोत । व न वा केनचिदिति । सन् केनचिद् वृष्टो न नित्यः किवदतीन्द्रियः स्थात् । न जैतवस्ति । तस्मावर्षसामर्थ्यानपेक्षाः समारोपित-गोजराः । आन्तरमेवोपावानं विकल्पवासनाप्रबोधमाश्रित्य बाह्यार्थकून्या भ्रान्तय एवाकाशादिव सर्वस्य संभवन्तीति । तस्मान्नापरवृत्तिधर्माणः शब्दाः (।)

तत्त्वे वा । कुत एतदवितथ<sup>5</sup> प्रतीतय एवेति । न हि "अग्निहिमस्य भेवज" मित्याविषु जीतप्रतिधातसामर्थ्यं लोकप्रतिद्धमग्नेः ग्या (?ज्ञा) प्यत इति सर्व तथा भवति (।) लोकस्य स्वेष्टाकृतसंकेतानुष्यवहारात् (।) किमयं लोकः

योग्यो योतिशय आत्मभूतस्तस्य प्रसम्भे हेतुस्वस्तुविश्चेषं सहकारिणमिति यावत् ।
तथेत्यनित्यत्ववत् । नित्यो भावो कार्यविश्चेवोनाधेयातिशयः केनिचत् पुंसा
गृह्यमाणस्तत्कारणायेकः ग्रहणसहकारिकारणायेको यवि ग्रहणमस्य पुंसो जनयेत् ।

190b युक्तं यत्ते नेव पुंसा गृह्येत नान्येन सहकारिप्रतिनियमात् । तज्व सहकार्यपेक्षया
जननं नित्यस्य न सम्भवति । कि कारणं (।) स्थितस्वभावत्वाव् । नित्यस्य
सहकारिणा नाधेयातिशयत्वादिति यावत् ।

ततक्च नित्यं जननस्वभावे स्थितत्वात् सर्वेण पुसा सममेककाल गृह्योताय सर्वेणाजनकत्वान्न गृह्योत । तदा स एवास्य स्वभाव इति न वा केनचित् पुरुषेण कदाचिद् गृह्ये ते। इति हेतोस्सन् विद्यमानो नित्यो भावो यदि केनचित् योगिनापि वृद्धस्तदा न किचित्रत्योऽतीन्द्रियः स्थात्सर्वेषामवक्यं केनचिद् दर्शनात्। तथा चासौ नित्यं सर्वपुरुषाणामिन्द्रियग्राह्य एव स्थात् सर्वपुरुषम्प्रति ज्ञानजनन्सामर्थ्याविशेषात्। न चेवं सर्वपुरुषप्रमाह्यत्विन्तत्यस्यास्ति। तस्मावर्थसामर्थ्यान्पेका आकाशादिस्वलक्षणसामर्थ्यानपेकाः समारोपितगोचराः। यथागमम्भ्यारोपिताऽकाशाद्याकारप्रतिभासिन्य इत्यर्थः। आन्तरमेवोषादानकारणमाध्यस्य कीदृशं विकस्पवासनाप्रवोधं। आकाशादिविकस्पनानादिता। या आहिता वासना तस्याः प्रवोधः कार्योत्पादनं प्रत्याभिमुख्यं। यत एवार्थसामर्थ्यानपेका अत एव बाह्यार्थश्रान्या आन्तय एवाकाशादिषु सर्वस्य पुसो भवित्ता।

स्थितमेतत् (।) नास्ति नित्येभ्यः कार्योत्पाद इति । शब्दात्तु दृश्यते कदा-विज्ञानकार्यन्तस्मान्नापरावृत्तिधर्माणः शब्दाः। एकरूपतायां अपरावृत्तिरेव धर्मी येषामिति विग्रहः। किन्तु ज्ञानं ज्ञानं प्रत्यर्था भिन्नवृत्तय एव ।

अथ नित्यमेकरूपा एव तदा तस्व वा। एक रूपत्वे वाऽभ्युपगम्यमानेऽवि-तथार्षप्रतीतय एव वैदिकाः शब्दा इति कुत एतत्। अवितया अर्थप्रतीतिर्येभ्य इति विश्वष्टः। स्वसंकेतमनुविवयदेवं प्रत्येत्याहोस्विष्ण्यवस्वभावस्थितेरिति संबेहः (।) लोकेच्छ-यापि परावर्त्यमानाः श्रम्बाः पुनरन्यश्रा<sup>त</sup>म्यचा वृद्यन्त इति। लोकप्रसिद्धप-नुविना (चा?)नेपि संभवत्येवेषामन्ययाभावः। तस्मात् कस्यविववेपरीत्यवर्शनेपि स्थ्येवां तथाभावो न सिथ्यति।

## (ख) कृतकत्वे अपि दोषाः

अकृतकस्वभावत्वेपि ह्येषां कश्चिन्मिष्यार्यनियतोपि स्यादिति स्वभावापरि-क्षानात् सर्वत्र संशयः स्यात्।

स्यान्मतम् (।) "अन्निहिमस्य भेषज"मित्यादिवैदिकवाक्यस्यावितथत्वात् सर्वस्यावितयत्वात् सर्वस्यावितयत्वमिति (।)

अत आह । न हीत्यादि । न ह्यािनहिंमस्य भेषजं प्रतिपक्ष इत्येवमाविषु वेदवानयेष्वगनेः शीतप्रतिधातसामर्थ्यम्वेदवानयात् । प्रागिष यथासंकेतं लोक-प्रसिद्धं स्थाप्यत इति कृत्वा सबंमदृष्टार्थमिष वेदवािव्यन्तथा भवति । अवित-थम्भवित । लोकप्रसिद्धं ह्यार्थं लोकस्य संकेतानुसारेण व्यवहारो दृष्टः । ततो-लोकस्य स्वेच्छाकृतो यः संकेतस्तेनानु पश्चाद् व्यवहारकाले स्थवहारात् । सन्देह एव किमयं लोकः स्वसंकेतमनुविद्यत् । अनुसरन् ।

अग्निहिमस्य भेषजिमत्यादिवाक्यादेवस्त्रत्येत्यग्नेः ,शीतापनोदसामर्थ्यमिति निश्चिनोत्याहोस्विष्क्षक्व<sup>6</sup>स्वभावस्थितेः शब्दस्य स्वभावेन प्रकृत्या सामर्थ्यनियमा-देवं प्रत्येतीति । यदा च दृष्ट एवार्थे वैदिकस्य शब्दस्य स्वतोर्थप्रतिपादनशक्ति-स्सन्दिग्धा तदात्यन्तपरोक्षेप्यर्थे नितरां सम्भाव्यत इति भावः।

ं नन्वनादिलोकप्रसिद्धधनुविधानेनैव वैदिकानां शब्दानामर्थवत्ता न च तत्र सन्देहः प्रतिभासत इति (।)

अत. आह । लोकेच्छ्या परावर्त्यमा<sup>7</sup>ना यथासमयमर्थेषु निवेश्यमानाः पुन- 1912 रन्यत्र देशादिपरावृत्तावन्ययेत्यर्थान्तरनिवेशेन परावर्त्यमानाः शब्दा दृश्यन्ते । इति हेतोलेंकप्रसिद्ध्यानुविधानेप्यङ्गीकियमाणे सम्भवत्येवैधां वैदिकानां शब्दा- नामन्यथाभावो मिथ्यात्वं । प्रसिद्धेरेवानियतत्वात् ।

तरमात् कस्याचिष् वैदिकस्य वाक्यस्या"िर्नाहमस्यभेषज"िनत्यादिकस्यावै-परीत्यवर्शने<sup>1</sup>पि सर्वेषां वेदवाक्यानान्सवाभावस्सत्यार्थत्वन्न सिष्यति ।

अकुतकत्वादेव सत्यार्थत्वमिति चेद् (।)

मिथ्यात्वं कृतकेष्वेव दृष्टमित्यकृतं वचः । सत्त्वार्थे व्यतिरेकस्य विरोधिव्यापनाद् यदि ॥ (२९०)

40a

अय<sup>7</sup> यन्मिष्यार्थं वचनं तविक्षलं कृतकमिति हेतुव्यतिरेकेण साध्यव्यतिरेकस्य व्याप्तेरन्यत्रासम्भवावकृतकं सत्त्यार्थमिति स्याव् विनाप्यन्वयेन । यो हि येनाव्याप्तस्तत्र तद्वचितरेकः शंवयेत । न च विश्वयोरेकत्र सम्भवोस्त्यसंभ वे विजातीयस्य गत्यन्तराभावाव् (।) इष्टार्थसिद्धेस्तत्साधनत्वाच्च लिंगस्य । व्यर्थमन्वयदर्शनं । व्यतिरेकमात्रेणैव सिद्धे<sup>1</sup>रिति ।

सत्त्यमेतव् (।) यवि विपक्षयोग्याप्यव्यापकभावः सिध्येत् स तु न सिद्धौ

आह । अकृतकस्वभावत्वेह्येषां वैदिकानां शब्दानां भिष्यार्थनियतोषि किञ्च-च्छब्दः स्यात् । इतिहेतोः स्वभावपरिज्ञानादयं सत्यार्थीयं मिथ्यार्थं इत्येवं विवेकेन शब्दस्वभावानिश्चयात् सर्वत्र शब्दे संशयः स्यात् । सत्यार्थम्वैदिकम्वाक्यमकृतक²-त्वादिति प्रयोगे त्रियमाणेन्वयाभावात् ।

व्यतिरेकिप्रयोगमाह । मिष्यास्विमित्यादिना । मिष्यास्वं कृतकेष्वेव दृष्टमिति हेतोरकृतकम्बवः सत्यार्थं यदीति सम्बन्धः । किं कारणं (।) श्यतिरेकेस्य विरोधिव्यापनात् । अकृतकस्य हेतोयों व्यतिरेकः कृतकत्वन्तेन सत्यार्थत्वं यत्साध्यन्तस्य विरोधिमिश्यात्वन्तस्य व्यापनात् । व्यतिरेकस्येति कर्त्तं श्रेरि षष्ठी । हेतुव्यतिरेकेण कृतकत्वेन सत्यार्थविरोधिनो मिथ्यार्थत्वस्य व्यापनत्वात् । वैदिके शब्देऽकृतकत्वात् कृतकत्वनिवृत्तौ मिथ्यार्थत्विनृत्तैः सत्यार्थत्वं सिध्यत्येव ।

यथेत्यादिना व्याचप्टे। यत्किञ्चित्मध्यार्थम्बसः तदिललिक्नःशेषं कृत-किमिति कृत्वा। हेतोरकृतकत्वस्य व्यतिरेकेण कृतकत्वेन साध्यव्यतिरेकस्य। साध्यं सक्त्यार्थत्वं तस्य व्यतिरेको मिथ्यात्वन्तस्य व्याप्तेरत्यन्नाकृतके मिथ्यार्थन्तस्य स्यासम्भवात् कारणादकृतकं सत्यार्थमिति स्याव् विनाप्यन्वयेन। सत्यार्थम्वितम्बचो कृतकत्वादित्यत्र प्रयोगे यद्यप्यन्वयो नास्ति। तथाप्यन्वयेन विना सिध्यत्येवेत्यर्थः। यसमाद् यो ह्यर्थो मिथ्यात्वलक्षणो येन कृतकत्वेनाव्याप्तस्तन्त मिथ्यात्वे तद्वचितरेकि कृतकत्वन लक्षणो धर्म आशंक्येतायमिप मिथ्यात्वे भवेदिति। तच्चेह नास्ति कृतकत्वन सिथ्यार्थताया व्याप्ते.। न स विरुद्धेन व्याप्ते विरुद्धस्य सम्भवो यतो न च विरुद्धियार्थेताया व्याप्ते.। न स विरुद्धेन व्याप्ते विरुद्धस्य सम्भवो यतो न च विरुद्धियाः कृतकत्वाकृतकत्वयोरेकन्न मिथ्यार्थे सस्यार्थित्वास्यां नान्या गति-रस्तीत गत्यन्तराभावादकृतकत्वेन सत्यार्थं एव भवितव्यमित्यकृतकत्वादिख्या-रस्तीत गत्यन्तराभावादकृतकत्वेन सत्यार्थं एव भवितव्यमित्यकृतकत्वादिख्या-

यस्मात् ।

हेतावसम्भवेऽनुके भावस्तस्यापि शङ्क्यते । विरुद्धानाम्पदार्थानामपि व्यापकदर्शनात् ॥ (२९१)

यि हेतोः साध्यविपक्षेऽभावः सिध्येत् साध्यव्यतिरेकं हेतुव्यतिरेको व्याप्नुयात्। न च तत्र तस्यासंभवे प्रमाणं पश्यामः। न चाविरद्धो विधिः प्रतिवेषसाधनो युक्तोऽतिप्रसंगात्। न चै <sup>2</sup>कत्र दृष्टस्यान्यत्र सम्भव एव पृथ-ग्विरद्धसहभाविनामपि दर्शनात्। अनित्यवत् प्रयत्नानन्तरीयकेतरयोनं च तथा-

र्षस्य सत्यार्थत्वलक्षणस्य सिद्धेः किमन्वयेन । तत्साधनत्वाच्च लिङ्गस्य इष्टार्थ-साधनत्वाच्च लिङ्गस्य व्यर्थमन्वयवर्शनं । कस्माद् (१) यथोक्तविधिना व्यति-रेकमात्रेणैव साध्यसिद्धेरिति ।

191b

सस्यमेतिदित्या चा र्यः। विपक्षाद्धेतोर्व्यातिरेके सिद्धे सित साध्यं सिध्येदिति सस्यमेतत्। यदि सस्यार्थताऽकृतकत्वविपक्षयोगिध्यात्वकृतकत्वयोध्याय्यक्यापक-भावः सिध्येत्। तदा कृतकत्वेन व्याप्तान्मिध्यार्थत्वादकृतकिन्वर्तते। स तु व्याप्यव्यापकभावो विपक्षयोर्ने सिद्धः। कि कारणं। यसमात् मिध्यात्वेऽकृत-कत्वस्यासम्भवेऽसम्भवनिमित्तं वाधके हेतावनुकते सित। भावस्सत्त्वन्तस्याप्यकृत-कत्वस्या मिध्यात्वे शक्यते। अकृतकं च स्यान्मिध्यार्थं चेति। (२६० ab)

ननु च मिथ्यात्वे कृतकत्वं दृष्टं (१) यत्र च कृतकत्वन्तत्र कथमकृतकत्व-मिति (१)

अत आह । विषद्धानामित्यादि । विषद्धानामिप पदार्थानामेकव्यापकवर्शनात् । मणा प्रयत्ना<sup>2</sup>प्रयत्ननान्तरीयकाणामिनित्यानामेकेन कृतकत्वेन व्याप्तिः ।

यदीत्यादिना व्याचष्टे। यद्मकृतकत्वास्यस्य हेतोस्साध्यविषके मिथ्यार्थ-त्वेऽमादः सिष्येत्तदा साध्यस्य सत्यार्थत्वस्य व्यतिरेकं मिथ्यात्वं। हेतुव्यतिरेकः हेतोरकृतकत्वस्य व्यतिरेकः कृतकत्वास्यो व्याप्नुयात्। न च तस्याकृतकत्वस्य तत्र मिथ्यार्थतायामसम्भवे बाधकं प्रमा<sup>3</sup>णं पद्मयामः।

अकृतकत्वादेव वेदस्य मिथ्यार्थतायामवृतिरिति चेद् (।)

आह । न चेत्यादि । मिथ्यार्थत्वेनाविरद्धस्याकृतत्वस्य विधिमिथ्यार्थेता-प्रतिषेषस्य साषनो युक्तः । कस्माद् (।) अतिप्रसङ्गात् । एवं हि यस्य कस्यचिद् विधानेन यस्य कस्यचिदभावः प्रतीयेत ।

कृतके दृष्टस्य मिथ्यात्वस्याकृतके कथं वृत्तिरिति चेद् (।)

आह । न चैकन्न कृतके बृष्टस्य मिथ्यात्वस्य पु<sup>4</sup>नरन्यत्राकृतकेऽसम्भव एव । (।) किन्तु सम्भव एव । किं कारणम् (।) पृथिषद्धसहभाविनाम्पृथगिति

विषस्यादर्शनादसस्वमेव।

यस्मात् (1)

नासत्तासिद्धिरित्युक्तं सर्वतोनुपलन्थनात् । चसिद्धायामसत्तायां संदिग्धा व्यतिरेकिता॥ (२९२)

न ह्ययं पुरुषमात्रकः सर्वं ब्रष्टुं समर्थो येनास्य वर्धनिवृत्या न तथा स्यात्। यस्य ज्ञानं <sup>3</sup>ज्ञेयसत्तां न व्यभिवरति स एवं बुवाणः सो (?शो) नेतावर्धनान्ना-स्तीति। तिवमे स्वभाववेञ्चकालवित्रकर्षेण सन्तोनुपलक्ष्याः स्युः। तथा हि (।) कोत्यन्तपरोक्षेषें सम्वादनमितरद्वा सर्ववर्शी वचनस्याकृतकस्येतरस्य वा विभावियतुं समर्थः। प्रतिपादितं चैतत्(।) क्विचत्या वृष्टानामप्ययनि पुनः कचिन्ववन्ययाभावो यथा क्विचव् देशे मधुराणि निम्बफलाणि (?नि)

व्यक्तिभेदेन विरुद्धसहभाविनाम्विरुद्धैरर्थैरेकत्र भाविनामिप दर्शमात् । अतित्यत्ववत् प्रयत्नानन्तरीयकेतरयोरितरदप्रयत्नानन्तरीयकः । अनित्यत्वं प्रयत्नानन्तरीयकत्वेन सह दृष्टमप्रयत्नानरीयकत्वेन सह दृष्टमप्रयत्निक स्वत्वेन स

य विवासकृतके मिथ्यात्वस्यादर्शनादभावः स्यादिति (1)

अत आह । न च तथाविषस्येत्यकृतकस्य सतो मिथ्यात्वस्यावर्शनावसत्वमेव । यस्माच विपक्षे हेतोरसत्तासिद्धः सर्वतोनुपलम्भनावित्युक्तं प्राक् । ततव्या-सिद्धायां विपक्षाद्धेतोरसत्तायां सन्विग्धविपक्षाद् व्यतिरेकिता ।

न हीत्यादिना व्याचप्टे। अयम्पुरुषमात्रक इत्यर्वाण्यद्यीं सर्वम्वस्तु ब्रस्टुं समर्थो पेनास्य पुंसो बर्जनिवृत्या न तथा स्यात्। अदृष्टो न स्यात्। यस्माद्।। यस्य हि पुंसो क्षानं क्रेयसत्तां न व्याभिचरति। सदित्येव कृत्वा यस्य सर्वस्मिन् क्ष-(?क्षे)ये ज्ञानं प्रवर्त्तते तस्य ज्ञानं क्रेयव्यापकं निवर्त्तमानं क्रेयमपि निवर्त्त्यति। अतोसावदर्जनात्रास्तित्येवं बुवाणः शोभेतः। न सर्वम् (।) तिविति। तस्माद् । अयोसावदर्जनात्रास्तित्येवं बुवाणः अपोद्धाः स्युः। कथं (।) स्वभावदेशकाल-विप्रकर्षेणः। स्वभावदेव देशस्य कालस्य तैर्विप्रकर्षो व्यवधानमिति विग्रहः। सम्नपि कश्चिदेशकालाभ्यां स्वभावेन च विष्रकृष्टः पिशाचादिवत्। (२६१)

नन् कालव्यवहितानामतीतानागतानामनुपलम्भादसत्वं युक्तमभावादेव । सत्यं (।) केवलमतीतानागतानामिदानीमनुपलम्भेषि क¹दाचित् सत्त्वं भूतं कदा-चिद् भविष्यतीत्यनुपलम्भाभाव इति ।

तथा हीत्यादिनैतदेव बोधयति । को ह्यसर्वदर्शी । अस्यन्तपरोक्षेथे वश्वनस्याकृत-कस्य सम्बादनं । इतरस्य कृतकस्य वश्वनस्यात्यन्तपरोक्षेथे । इतरहेत्यसम्बादनं आवियतुं निवसेतुं समर्थः (।) नैव । परेण कृतकस्यासम्बादनपिष्टमिति ह्यमुक्तं । संस्कारविशेषादामलकौफलानि च। न चेदानीमतद्दक्षिना तानि प्रतिभेप्त-(क्य) ान्येवेति । तस्मादकृतकं च स्यान्मिष्यार्थं चेति विरोधं पदयामः (।)

न हीयमनुपलव्यिरदृद्धारम (स्वभाव) साधिकेत्युक्तं । तेन यत्किचित् निध्यार्थं तत्सर्वं पौरुषेयमित्यनिश्चयाबन्याप्तिः (1) तथा हि (1)

श्रन्वयो व्यतिरेको वा सत्त्वं वा साध्यधर्मिणि । तिमश्चयफलैक्कानैः सिद्ध्यन्ति यदि साधनं ॥ (२९३) तथा चोक्तं (।) "य एव तूभयनिधिचतवाची स साधनं दूषणं वा नान्यतर-

स्यादेतद् (।) एकस्य² वेदवाक्यस्य सम्वाददर्शनात् सर्वत्र वेद्रे सम्वादनमिति(।) अत आह । प्रतिपादितं चैतच्छेषवदनुमानचिन्तायां पूर्वमेव । कि प्रति-पादितमित्याहः। स्विचिदित्यादिः। स्विचिद् देशकाले वाः। तचेत्येतेन प्रकारेण **वृष्टानामर्थानां पुनरन्यथाभावः।** पूर्वदृष्टाकाराद् वैपरीत्यं। एतदेवाह। यचेत्यादि संस्कारविशेषात् क्षीरमध्वादिप<sup>3</sup>रिष्का(रा)दिलक्षणात्। आमलकीफलानि च क्विचिद्देशे मधुराणीति सम्बन्धः। न चेदानीमतद्दशिना । मधुरिनम्बफलाद्यदिशिता । तानि मधुराणि निम्बफलानि प्रतिकोप्तक्यान्येव। तथा वेदवाक्यानाम्मिथ्यात्वं यदि नाम दृष्टन्तथापि न शक्यम्प्रतिक्षेप्तुं । तस्मावकृतकं च स्यान्मिच्यार्थं चेत्य-कृतकिषध्यार्थत्वयोर्न विरो<sup>4</sup>धम्पश्यामः।

ननु मिथ्यार्थतायामकृतकत्वस्यानुपलम्भादभाव इत्यत आह। न हीय-मन् पलिकरबुक्यात्मस्वदृश्यस्वभावेर्येष्वभावस्य साधिकेत्युक्तं प्राक्। यतश्चा-कृतकत्यस्य न मिच्यात्वेऽमावः सिद्धः। तेन याँकिविमिन्यात्यन्तत्सवं पोष्वेयं। इति एवम्मिथ्यार्थत्वस्य कृतकत्वेनाच्याप्तिः। किञ्चारणमनिश्चयात्। अकृत-5 कत्वस्य मिथ्यार्थत्वे व्यतिरेकानिक्चयादित्यर्थः। न चानिक्चितव्यतिरेकाद्वेती-स्सकाशात् साध्यसिद्धिः।

तथा हि स्वसाध्येन हेतोरन्वयो व्याप्ति:। व्यतिरेको वा विपक्षाद् व्यावु-तिर्वा। सत्वं वा हेतोः साध्यवीमणि। पक्षवर्म्ममित्यर्थः। एतानि च त्रीणि रूपाणि ज्ञानैः प्रमाणेयेवि सिष्यन्ति कीद्शैस्तन्नियक्तरेस्तस्य रूपत्रयस्य नि<sup>क</sup>रचयः फलं येषामिति विम्रहः। तदा तानि त्रीणि रूपाणि विवक्षितस्य साध्यस्य साधमम्भवन्ति । यथोक्तमाचार्य दि ग्ना गे न । य एव हच्चमयनिश्चि-तवाची। वादिप्रतिवादिभ्यां निश्चितस्य हेतुलक्षणयुक्तस्यार्षस्य वाचकः स सायनग्रुवणम्याः। असिद्धत्वादिलक्षणगुक्तस्यार्थस्य वाचकः शब्दः प्रतिबादिना दूषणाभित्रायें मं प्रयुक्तः। नान्यंतरप्रसिद्धः सन्विग्यवादी वादिप्रतिवादिभ्या- 192b नन्यतरप्रसिद्धस्य सन्तिन्धस्य चोमयोरन्यतरस्य च यो वाचकः शब्दः स न साधनं

प्रसिद्धः सन्विग्धवाची पुनः साधनायेक्षस्वावि"ति। को ह्यवृष्टविरोधस्य संभवं प्रस्थाचक्रीत। तदयं व्यतिरेकः संशयावसाधमं (।)

अपि च।

यत्र साध्यविपत्तस्य वर्ण्यते व्यतिरेकिता । स एवास्य सपत्तः स्यात् सर्वो हेतुरतोन्वयी ॥ (२९४)

यस्मिचि<sup>6</sup>न्मिथ्यार्थं तत्सर्वं पौरुषेयमिति। हेतुविषक्षेण साध्यविषक्षस्य व्याप्तिः (।) तदभावेऽभावसिद्धौ स्यात्। भवतस्तेन व्याप्त्ययोगात्। येव च विजातीययोर्व्यावृत्तिसिद्धिः। सैवान्वयस्थितिः। विपक्षव्यवच्छेरलक्षणत्वात् साध्य-

नापि दूषणं। किं कारणं (।) पुनः साधनापेक्षत्वात्। अनिश्चितस्य निश्चयार्थं पुनः प्रमाणापेक्षत्वात्। न चाकृतकत्वेन सह मिथ्यार्थंत्वस्य विरोधो निश्चितो येनाकृतके मिथ्यात्वस्य व्यति रेकः सिद्धः स्यात्।

अय स्याद् (।) अकृतकत्वादेव वेदे मिथ्यात्वं न भवतीति चेद् (।)

आह। को हीत्यादि। यस्मात् को हि सचेता अकृतकत्वेन सहावृष्टिवरोषस्य मिथ्यात्वस्य सम्भवम्वेदवाक्येषु प्रत्याखक्षीत। तिविति तस्मावयमकृतकत्वस्य हेतोर्यथोक्तो व्यतिरेको न साधनं। कि कारणं (।) संशयात्। इतश्च व्यतिरेकी हेतोर्नास्तीति दशैंय<sup>2</sup>न्नाह।

अपि चेत्यादि। यत्र विषये साध्यविपक्षस्य। साध्यं सत्यार्थत्वन्तद्विपक्षस्य मिथ्यात्वस्य वर्ण्यते व्यतिरेकिता। यत्कृतकं न भवति तन्मिथ्यार्थन्न भवतीति। य एव मिथ्यार्थत्वव्यवच्छेदस्य विषयः। स एवास्य कृतकस्य हेतीः सपक्षः स्याब् (।) अतः कारणात् सर्वो हेतुरन्वयी। अन्वयव्यतिरेकी (।) व्यतिरेकस्य प्रकृतन्त्वात्। न व्यतिरेश्वयवेत्यर्थः।

ननु साध्यधर्मसामान्येन समानोर्थः सपक्षः साधर्म्यदृष्टान्त उच्यते। न चायमिहास्ति (।) तत्कथं स एवास्य सपक्षः स्यादित्यूच्यते।

सत्यं (।) सपक्षसाध्यत्वेनान्वय एव सपक्ष उच्यते । अत एवाह (।) सर्वो हेतुरतोन्वयीति ।

यितत्यादिना व्याचण्टे। यिकिञ्चिनिष्यार्थन्तत्सर्वस्योश्वेयमिति। एवं हेतोरकृतकत्वस्य विपक्षेण कृत<sup>4</sup>कत्वेन साध्यविपक्षस्य मिथ्यात्वस्य या व्याप्तिः सा तदमावे कृतकत्वामावे मिथ्यात्वस्याभावसिद्धौ सत्यां स्यात्। कि कारणं(।) कृतकत्वामावे भवतो मिथ्यार्थत्वस्य तेन कृतकत्वेन व्याप्ययोगात्। तस्माव् व्याप्तिमिच्छता। मिथ्यार्थत्वस्य कृतकत्विनिवृत्त्या निवृत्तिरेष्टव्या। यैव च साध्यसाधनविज्ञातीययोगिय्यात्वकृतकत्वयोज्यावृत्तितिर्वदः। कृतकत्विनिवृत्या स्य । प्रतिबेषद्वयाण्य विधितिद्विरिति । काऽनन्ययाच्यतिरेकण्याप्तितिद्विः । तम्न कष्ट्रियद्वेतुरनन्ययो नाम । एकच्यवण्छेव<sup>7</sup>स्य विजातीयसिद्धिनान्तरीयकत्वातः । 40b अनित्यनिरात्मताविण्यवण्छेवेपि तथा स्यात् ।

न (।) व्यतिरेक्कयवच्छेवस्य भावरूपस्वात्। न भावरूपव्यवच्छेवे भावा-नुवंगः। अभावव्यवच्छेवस्तु नियमेन भावोपस्थानः। भावाभावयोरन्योन्यविवेक-रूपत्वाव्(।)अभावरूपस्तु व्यतिरेकः(।) स व्यतिरिच्यमानो भावमुपस्थापयति।

मिथ्यार्थंत्विन्तवर्त्तत इत्येवंरूपा। सैवाकृतकस्य हेतोः सत्यार्थंत्वेनान्वयस्थितिर-न्वयस्थवस्थितिः। कि कारणम् (।) विषक्षव्यवच्छेवलक्षणत्वात् साध्यस्य सत्या-र्थंत्वस्य। विपक्षो मिथ्यात्वन्तस्य कृतकत्विनवर्त्तनो कृतके यो व्यवच्छेदो व्यावृ-त्तिस्तल्लक्षणत्वात्।

किञ्च (1) सत्यार्थताप्रतिषेधो मिथ्यार्थत्वं। त<sup>6</sup>स्य च मिथ्यार्थत्वस्या-कृतके यदा प्रतिषेधः कृतस्तदा प्रतिषेषद्वयञ्जातं। अस्माच्च सत्यार्थताव्यव-च्छेदरूपात् प्रतिषेधद्वयात् सत्यार्थताविषिसिद्धेरिति हेतोः कानन्वयान्वयरिहता। साधनव्यतिरेकेण कृतकत्वेन साध्यव्यतिरेकस्य मिथ्यात्वस्य व्याप्तिसिद्धिर्नेवान-न्वया व्याप्तिसिद्धः।

तिबिति तस्माभ किश्वद्वेतुरन<sup>7</sup>न्वमो नाम । किन्तु सर्वोन्वयव्यतिरेकवानेव । 1932 कि कारणम् (।) एकव्यवच्छेदस्याकृतके मिथ्यार्थत्वव्यवच्छेदस्य । विजातीय-सिद्धिनान्तरीयकत्वात् । मिथ्यार्थता विजातीयस्य सत्यार्थत्वस्य या सिद्धिस्तन्ना-न्तरीयकत्वात् ।

यद्येकव्यवच्छेदस्तद्विजातीयसिद्धिनान्तरीयकस्तदाऽनित्यिनरात्मादिव्यवच्छे-देपि अनित्यताया निरात्मताया आदिशब्दाद् दुःखत्वादीनाञ्च। य¹दा क्वचि-च्छश्विषाणादौ व्यवच्छेदः क्रियते तदापि तथा स्यात्। मिथ्यार्थताव्यवच्छेदेन सत्य(।)र्थसिद्धिवदिनत्यत्वादिविजातीयानान्नित्यसात्मकसुखत्वादीनां सिद्धिः स्यात्। न चैतदिष्टं (।) तथात्रापि माभूदिति परो मन्यते।

नैत्यादिना परिहरित । नायन्दोषः । कि कारणं (।) व्यतिरेकव्यवञ्छेदस्य भावरूपत्वात् । व्यतिरेकोऽभावो (।) अभावस्य च यो व्यव्वच्छेदो निवृत्तिस्तस्य भावरूपत्वात् । अभावनिवृत्त्या भावव्यवस्थेति यावत् । तदनेनभावलक्षणमुक्तं । अस्मादेव वचनादिदमप्यर्थादुक्तम्भवति । भावव्यवच्छेदस्याभावरूपत्वादिति । अस्मादेव वचनादिदमप्यर्थादुक्तम्भवति । भावव्यवच्छेदस्याभावरूपत्वादिति । तदनेन भावाभावयोस्तावत्लक्षणमुक्तं । तत्र यस्मिन् व्यवच्छिद्यमाने । न भावान्वकुः । यस्मिक् व्यवच्छिद्यमाने भावानुषकुरत्वद्दर्शयन्ताह । न भावत्याप्रदि । भावत्याक्षयः । भावो न भव-

नैव नैरा<sup>1</sup>स्त्यादयः स्वभावविद्येवात् । कियाओगाभिष्ठानास्वतन्त्रो द्यात्माः निरात्मा (।) तस्त्वातन्त्र्यसम्बन्धानस्यातः।

तदूर्पं नैरात्म्यन्नात्मिनिवृत्तिमात्रमन्यका निरुपास्ये कृतकत्वाद्ययोगान्न ततो नैरात्म्यसिद्धिः स्याद् (।) आत्मन्यवच्छेदेन निरात्मनो भावस्य परामर्शावदोव इति चेत् (।) पर्युवासेन वस्तुसंस्पर्शात्तदेव वस्तुरूपं नैरात्म्यमायातं।

तीति तत्प्रतिषेधस्यैव सम्भवात् । अभावव्यवच्छेदस्यभावस्य विरहमात्रस्य तु यो व्यवच्छेदस्यभावस्य निरहमात्रस्य तु यो व्यवच्छेदस्य नियमेन भावस्योपस्थापनो भावस्याक्षेपकः । किङ्कारणम् (।) भावाभावयोरन्योन्यं यो विवेको विरहस्तद्रपस्थात् । तत्स्वभावत्वात् । भाव-विवेकस्याभावरूपत्वाद्वभावविवेकस्य च भावरूपत्वादित्यर्थः ।

एवन्तावद् भावाभावव्यवच्छेदयोर्भावानाक्षेपाक्षेपकत्व मुक्तवा प्रकृतं योज-यत्यभावक्यस्त्वित्यादिना । सत्यार्थेतायास्तु यो व्यक्तिरेको मिथ्यार्थेतालक्षण । स सत्यार्थेताऽभावरूपा स व्यक्तिरिच्यमानः कृतकत्वनिवृत्या निवर्त्तमानो भावं सत्यार्थेतालक्षणमुपस्थापयत्यकृतके ।

यत एवन्तिविति तस्माद् रूपं स्वभावो नैराल्यं नात्मिनवृत्तिमात्रं । अन्यथा यदि निवृत्तिमात्रं नैरात्म्यं स्यात्तदा निःस्वभावत्वान्तिरुपास्यमेव तद् भवेत्। निष्पास्य च कृतकत्वादेः (।) आदिशब्दात्प्रयत्नानन्तरीयकत्वादेवेस्तुधर्मस्य हेतोरयोगात्। ततः कृतकत्वादेहेंतोस्स<sup>1</sup>काशान्तैरात्म्यं गतिर्नेरात्म्यसिक्धिनं

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> B. भावानाक्षेपकरवमुक्ता। <sup>9</sup> B. मिश्यार्थरवमेव। <sup>9</sup> B. क्यो। <sup>8</sup> B. <sup>9</sup> B. मारमञ्ज्ञकोदमात्रं—2dded <sup>9</sup> B. स्वतान्याः।

सस्यापि नाभावकपो व्यति<sup>2</sup>रेकस्तस्य भावकपव्यवक्रवे भावसिद्धिः स्या-विति नान्वयानुषङ्गः। तथा नैशस्य्येपि न भावसिद्धिः स्यात्।

यथा "नेवं निरात्मकं जीवण्छरीरं प्राणाविमत्कावि"ति । विपक्षयोर्ण्यप्या-पक्षभाविक्तायामप्राणाविमत्व एव नैरात्म्यं वृष्टं (।) तवभावे च नास्तीति स्वयं न भवविष प्राणावीनां नात्मनि सिद्धिमुपस्थापयति ।

स्यात्। इष्यते च (।) तस्मान्न बौद्धस्यात्मविरहमात्रं नैरात्म्यं। न व्यवच्छेदमात्रं विवक्ष्यते (।) किन्त्वात्मध्यवच्छेदेन निरात्मको भावस्य वस्तुनो निरात्मकाब्देन परामकाविभिधानात् कृतकत्वादेस्सकाशान्नैरात्म्यगतिनं प्राप्नोतीत्ययमदोष इति चेत्। एवमप्यात्मपर्युवामेन वस्तुसंस्पर्कात्। तदेवास्मदुक्तम्बस्तुरूपम्भा²वस्वभावन्तेरात्म्यमायातं। न च भावव्यवच्छेदे भावान्तरानुषङ्गः। तस्माद् बौद्धानां शशिविषाणादौ नैरात्म्यव्यवच्छेदेपि नात्मनो भावसिद्धिः। तेन यदुक्त'भनित्य-निरात्मताव्यवच्छेदेपि तथा स्यादि''ति तत्परिहृतं।

यस्यापि नै या यि का दे निभावरूप आत्म (1) व्यतिरेकः (1) किन्तहि (1) स्वभावाभाव एव तस्य नैयायिकादेर्भावरूपस्य<sup>3</sup> नैरात्म्यस्य व्यवच्छेदे नात्मनो भावतिद्धिः स्यात् । इति हेतोः शशिवषाणादौ नैरात्म्यव्यवच्छेदेप्यात्मनो नान्व-यानुषद्भः । आत्मनान्वयोनुगमो न भवतीत्ययः । यथा च शशिवषाणादौ नैरात्म्य-व्यवच्छेदेप्यात्मनो नान्वयानुगमस्तथा जीवच्छरीरेऽनैरात्म्येषि नैरात्म्याभावेषि नात्मनो भावतिद्धः स्यात् ।

अथवान्यथा व्याक्त्यायते। मी मां स को क्तव्यतिरेकिनिराकरणप्रस्तावेन नैयायिकोक्तमिष व्यतिरेकिणं निराकर्त्तुमाह। यस्यापीत्यादि। यस्यापि नैयायिकादेकांभाषक्ष्य आत्मा व्यतिरेकः (।) किन्तिहि (।) नैरात्म्यम्भावस्वभाव एव। तस्यैवम्वादिनो नैयायिकस्य भावक्षपस्य नैरात्म्यस्य व्यवच्छेदे नात्मनो भाकिस्तिहः स्यात्। भावव्यवच्छेदे भावान्तरानुषङ्गाभावात्। इति हेतोर्यत्र प्राणा-दिमत्वन्तत्रात्मेति नान्वयानुषङ्गः। यथा च नान्वयानुषङ्गस्तवा साध्यधिमण्य-नैरास्म्येपि नैरात्म्यनिवृत्ताविष नात्मनो भावसिद्धः स्यात्।

एतदेव प्रयोगपूर्वकन्दर्शयम्नाह । यथेत्यादि । इदं जीवन्द्यरीरं न निरात्मकं प्राणादिक्दवादिति । आश्वासः प्राणः । आदिशब्दात् <sup>6</sup> प्रश्वासादिपरिग्रहः । अत्र प्रयोगे जीवन्द्यरीरस्य सात्मकत्वं साध्यन्त नोभयसिद्धः । स पक्षभूत आत्मास्तीति नान्वयदिचन्त्यते । केवलं साध्यन्त ने हेतोश्च प्राणादिमत्वस्य यथाकमं यौ विषक्षौ नैरात्स्यमप्राणादिमत्वं च तयोर्ध्याप्यक्यापकभावचिन्तायां क्रियमाणायामप्रजाणादिकत्व एव नैरात्स्यं वृष्टन्तवभावे व्यापकस्यां प्राणादि- 1942

तवा साध्ये<sup>3</sup>पि प्राणाविभिन्ध्युंबस्यमानं स्यात् केवलं। नैरात्स्येऽभावात् प्राणादयस्तन्तिरसना नात्मोपस्थापनास्तत्र भावासिद्धेः। न च नैरात्स्यनिवृत्यात्स-सिद्धिः। विपक्षव्यतिरेकवर्शनेपि प्रसंगात्।

तम्म विपर्ययम्पाप्तिर्ग्यतिरेकासिद्धौ तत्सिद्धिरेव चान्वयसिद्धिः (।) असि-द्धितद्वपतिरेकनिवृत्तिसिद्धावपि तदसिद्धिरिति साध्ये<sup>4</sup>पि प्रसंगः। तन्त्र अनन्वया व्यतिरेकम्याप्तिः (।)

मत्त्वस्याभावे च व्याप्यं नैरात्म्यं। प्राणादिमति नास्तीति न्यायात्। स्वयं न भव-दिष नैरात्म्यं प्राणादीनां हेतुत्वेनाभिमतानामात्मिन सपक्षभूते न सिद्धिमृपस्या-पयितः। नैरात्म्यस्य भावरूपस्य व्यवच्छेदेप्यनात्म कक्षणस्य भावस्यानाक्षे-पात्। ततः सत्यपि व्यतिरेकेन्वयानुषञ्जाभावाद् व्यतिरेक्येव हेतुः प्राणादिरिति न या यि क स्येष्टिसि द्विरेवेयता ग्रन्थेन दिशता।

एतस्मिन्नभ्युपगमे दोषमाह । तस्यत्यादि । अप्राणादिमत्विनवृत्त्या प्राणा-दिभ्यो निवर्त्त्यमानमिन नैरात्म्यं । यथा प्राणादीनामात्मिन सपक्षभूते न मिद्धि-मुपस्थापयति । तथा साध्येषि जीवच्छरीरे प्राणादिहेतुभिन्नैरात्म्यं व्यवस्यमानं केवलं स्यात् । न त्वात्मन उपस्थापकं ।

एतदेव ग्रहणकवाक्यं स्प<sup>2</sup>ष्टयन्नाह । नैरात्म्येऽभावादित्यादि । नैरात्म्ये प्राणादीनामभावात् प्राणादयस्तक्षिरसना नैरात्म्यमात्रव्यवच्छेदका नात्मोपस्था-पकाः। कि कारणं (।) तत्र सात्मके प्राणादेर्भावासिद्धः। न च जीवच्छरीरे नैरात्म्यस्यात्मविरुद्धस्य निवृत्त्यात्मसिद्धिः। कि कारणं (।) विपक्षान्नैरात्म्यात् प्राणादेर्म्भतिरेकदर्शनेषि त्रियमाणे सपक्षेप्यात्मनि प्रा<sup>3</sup>णादीनां सिद्धिप्रसङ्गात्।

यत एवं (।) तस्मान्न विषयंग्रव्याप्तः। सात्मकत्वप्राणादिमत्वविषक्षयोर्नेरा-त्म्यात् प्राणादिमत्त्वयोर्ने व्याप्तिसिद्धिरित्यथंः। कदा (।) नैरात्म्यात् प्राणा-देव्यंतिरेकासिद्धौ। एवं हि हेतुविषक्षेणाप्राणादिमत्त्वेन साध्यविषक्षस्य नैरात्म्यस्य व्याप्तिसिद्धिः स्यात् यदि प्राणादिभ्यो नैरात्म्यं। निवर्तेत। सा च निवृ<sup>4</sup>त्तिरन्वये सति स्यात्। तदाह (।) तिस्तिद्धिरेव चेत्यादि। तस्य व्यतिरेकस्य सिद्धिरेवान्वय सिद्धः। तन्नान्तरीयकत्वात्तस्य। व्यतिरेकसिद्धिरेवान्वयसिद्धवन्ता।

अथान्वयसिद्धिर्नेष्यते । तदाऽसिद्धौ चान्ययस्य । तद्वघितरेकवृत्तिसिद्धा-विष । तस्यात्मनो व्यतिरेको नैरात्म्यन्तस्य प्राणादेः सकाशाभिवृत्तिसिद्धावि । तवसिद्धिस्तस्यात्मन<sup>5</sup>स्सपक्षभूतस्यासिद्धिरिति कृत्वा साध्येषि जीच्छरीरे नैरा-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>B. **ेप्यात्मलकाणस्य**।

मिन्यार्थतायास्तु पौरुवेयत्वेन न्याप्त्याऽपौरुवेयान्निवृत्ताविष न सत्त्यार्थत्वं प्रकारकृतरसंभवात्। ईराइये न शब्दानामेतत् स्यावेकनिवृत्तौ गत्यन्तराभावात्। ते स्वनर्थका अपि स्युरिति नेष्टसिद्धिः (।)

अर्थप्रतितेर्नानर्थका इति चेत्। नैव पुर्(व)व्यापारः स्यात्। अर्थान्तर-विकल्प<sup>5</sup>वर् (।) यथाऽतवर्थत्वेपि अरतोर्वश्याविचरिताविकमर्थमन्ये अन्यथा व्या-चक्षते। तवनुसारेण च केणांचित् प्रतीतिस्तया यमनर्थकेण्वर्थविकल्पः पुरुषकृतः स्यात्। न शब्दस्वभावकृतः। पुरुषोपदेशापेक्षणाच्चार्थान्तरवदेव (।) न हि प्रकृ-

त्म्यनिवृत्तावप्यात्मनोऽसिद्धिप्रसंगः। तदिति तस्मादन्वयाऽन्वयरिहता न व्यति-रेकव्याप्तिः साध्यसाधनविषक्षयोर्ने व्याप्तिरित्यर्थः।

अभ्युपगम्यापीति तु बूमः। भवतु नामानन्वया विपर्ययव्याप्तः। जीवच्छ-रीराच्च नैरात्म्यिनवृत्तौ सात्मकत्व जीवच्छरीरस्य प्रकारान्तराभाष्वात्। सत्यार्थतासाधने त्वकृतके हेतावयम्प्रकारो न सम्भवतीत्याह। मिध्यार्थताया इत्यादि। मिध्यार्थतायास्तु साध्यविपक्षभूतायाः पौक्षेयस्येन व्याप्त्या हेतुभूतया शब्दावपौक्षेयान्त्रवृत्तावि न सत्यार्थत्वमकृतकस्य सिध्येत्। कि कारणं (।) सत्यार्थत्वव्यतिरेकेणानर्थक्यस्य प्रकारान्तरस्य सम्भवात्?। सत्यार्थत्वमिध्यार्थ- 194b त्वे न द्वैराश्ये तु शब्दानामेतत् स्यात्। मिध्यार्थत्विनवृत्तौ सत्यार्थत्वं स्यात्। कि कारणम् (।) एकनिवृत्तौ मिध्यार्थतानिवृत्तौ सत्यार्थताव्यतिरेकेण गत्यन्तरा-मावात्। द्वैराश्यमेव तु नास्ति गत्यन्तरसम्भवाद् (।) अतस्ते शब्दा अनर्था अपि स्युरिति नेष्टसिद्विनं सत्यार्थतासिद्धिः।

शब्देम्योर्थप्रतीतेः कारणान्तानयंका इति चेत्। नामं स्वाभाविकोर्थप्रत्ययः किन्त्येष पुरुषव्यापारः स्यात् । संकेतः पुरुषव्यापारस्तत्फलत्वात्पुरुषव्यापार इत्य-भेदेनोक्तः पुरुषव्यापारात् स्यादित्यर्थः । किम्बत् । प्रसिद्धादर्थादर्थान्तरविकल्यवत् ।

एतदेव व्याचष्टे। यचेत्यादि। जै मि नी यै रिष्टेनार्थेन भरतो वं क्या वि-चरिताविकस्यातवर्थत्वेषि तद्भरतचरितमुर्वेशीचरि<sup>2</sup>तं। आदिशब्दादन्यस्यापि पुरूर व क्चरितादेर्प्रहणं। द्वितीयेनादिग्रहणे न भरतादीनां चरितादन्यदप्य-वस्थाविक्षेषादिकमर्थमन्ये मी मां स का लोकप्रसिद्धादर्थादन्यथा व्याचक्षते। भरतो यूपः। उवंशी पात्री। अरणिर्वेत्यादिना।

व्यास्यातृविकस्पिताद् अर्थप्रतीतिनं भवत्येवेति चेद् (।) आहः। तदनुसारेणेत्यादि । व्यास्यातृभिवि<sup>3</sup>कास्पितायानुसारेण । केषांचिच्छ्रोतृणां प्रतीतिर्भवत्येच (।) तथेति भरतादिशब्दव्यास्यावत् । स्वभावादनर्यकेष्वपि वेद-वाक्येष्वर्षविकस्यः पुरुषकृतः स्यास शब्दस्वभावकृतः । कि कारणं (।) वैदिके- त्या प्रकाशनास्तमपेकन्ते बह्मघाषयः (।) पुरुषस्तु स्वसमयव्यापारमाश्वकाण उपंदिशतीति न्याप्यं (।) पुरुषसमितनि<sup>त</sup>सर्गसिद्ध्योरुपवैशापेक्षणावन्यविशेषाण्येकी नैसर्गिकोन्यस्तु पौरुषेय इति दुरबसानम् (।)

अस्ति विशेषः प्रमाणसमाण् (?म)सम्बाद इति चेद् (।) एतदुत्तरत्र निधे-त्स्यामः (।) नात्यन्तपरोक्षेचें प्रमाणान्तरवृत्तिरिति । समानधर्मिणोरर्षयोः प्रमाण-412 सम्बादमात्रविशेषाद् एकत्रापौरुषेयत्वे बहुतरिमदानीमपौरुषेयं । सन्ति पुरुषक्व-तान्यपि वास्यानि कानिषिदेवं विधानीति तेष्विप प्रसंगः।

तद्ववेषामप्यभिमतार्थवत्ता पौरुवेयी व स्यात्। प्रमाणानुरोधिनी च।

भ्योर्घप्रतिपत्तौ पुरुषस्य जै मि नि प्रभृतेरुपदेशायेक्षणात् । किमिन (१) अर्थान्त-रवदेव । भरतोर्वदयादिशन्दानामर्थान्तरिवकलपविदि<sup>4</sup>त्यर्थः । स्वभावतोर्थप्रतिपा-दनेपि पुरुषोपदेशमपेक्षिष्यन्त इत्यपि मिथ्या । यतो न हि प्रकृत्या स्वभावेनार्थ-प्रकाशनास्तं पुरुषोपदेशमपेक्षन्ते वह्न्यादयः । पुरुषस्तु स्वमात्मीयं समयथ्यापार-संकेतसामर्थ्येनाचकाणः परस्मे उपदिशति । यथायं शन्दोस्मिन्नर्थे मया प्रयुक्त इति न्याय्यं (१) न तु प्रकृत्यार्थप्रकाशने पु<sup>5</sup>रुषोपदेशो न्याय्यः ।

अथ पुरुषसमितार्थविन्नसर्गसिद्धोपि वेदोर्थेषु पुरुषोपदेशमपेक्षते । तदा यश्च पुरुषेण समितः संकेतितो यश्च निसर्गेण स्वभावेन सिद्धोर्थः । तयोर्द्धयोरिष पुरुषोपदेशापेक्षणं प्रत्यविशेषात् । अन्यश्च कश्चिद्धिशेषो नास्ति येनायं पुरुष-समितोयं निसर्गसिद्ध इति प्रतीयेत । अतः कारणादे<sup>8</sup>को वैदिकोर्थे नैसर्गिकः । निसर्गे भव इत्याध्यातमादित्वादुक् । अन्यो लीकिकशब्दोर्थे पौरुषेय इति दुरु-वसानं । दुर्वोषं । विभागसाधकप्रमाणाभावात् ।

अस्ति विशेषो निसर्गसिद्धस्य वैदिकस्य को (पि) प्रमाणसम्वादः । प्रमा-णान्तरानुगमनं । यस्तु नैवं स पौरुषेय इति चेत् । एतदुसरत्र निषेत्स्यामो यथा 1952 नास्त्यन्तप<sup>7</sup>रोक्षेषे प्रमाणान्तरवृत्तिरित्यादिना ग्रन्थेन । पुरुषोपदेशापेक्षणा-दिना च समानधर्मणोलौ किकवैदिकयोः प्रमाणसम्बादमात्रविशेषावेकत्र वैदिके ऽपौरुषेयत्वेन कल्प्यमाने । बहुतरिमवानी लौकिकमेकवावयं प्रमाणसम्बाद्यापौ-रुषेयं कल्प्यं स्यात् । यस्मात् सन्ति पुरुषकृतान्यपि वाक्यानि कानिष्वद् "अनि-त्या वत संस्कारा" इत्येवमादी नि । एविन्वधानीति प्रमाणसम्बादीनीति कृत्वा तेष्वपौरुषेयत्वप्रसंगः ।

अथ प्रमाणसम्बादिनोपि लौकिकस्य पौरुषेयत्वन्तदा तहवेषामपि वैदिकानां

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> धम्मपदे

अपि चेवं (।) मन्त्रा अपौरवेयारचेति व्याहतस्परयामः। तचा हि।।

समयत्वे हि मन्त्राणां कस्यचित् कार्यसाधनं ।

युक्तं (१) यद्येते मन्त्राः कस्यचित् समयो यथा मत्त्रणीतमेतदिभसं तार्थोपनि-बन्धनं वाक्यमेवं नियुञ्जानमनेनार्थेन योजयामीति । परार्थेपरतानुरोधेनान्यतो वा कुतिश्चिद्धेतोः स्यात् । तदा मन्त्रप्रयोगात् कदाचिद्यंनिष्पत्तिर्युक्ता । कवि-समयादि (व) पाठकानां ।

श्रथापि भावशक्तिः स्यात् श्रान्यत्राप्यविशेषतः ॥२९५॥ न वै पुरुषसमयान्मन्त्रेभ्योर्थसिद्धिः (।) किन्तिह् (।) भावस्वभाव एव (।) यवि न वव<sup>2</sup>विन्तियुक्ताः फलवाः (।)

शब्दानामभिन्नेतार्थवत्ता पौरवेयी च स्यात् प्रमाणानुरोधिनी च प्रमाणासम्वा-दिनी चेति न विशेषं पश्यामो वैदिकानां शब्दानां लौकिकेभ्यः।

वैदिकानां शब्दानां मन्त्रत्वादेवापौरुषे यत्विमिति दर्शयन्ताह । अपि चेत्यादि । व्याहतं परस्परिवरुद्धं । तथा हि (।) मन्त्राणां कत्यचित्पुरुषस्य समयत्वे प्रतिज्ञा-व्यवस्थापितत्वे सित कार्यसाधनं युक्तमिभमतकार्यसिद्धिर्भन्त्रप्रयोगाद् युक्तेति ।

यद्येत इत्यादिना व्याख्यानं। एते मन्त्रा यदि कस्यचित् प्रभाववतः कर्त्तुः समयः स्यादिति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः। समयव्यवस्थापितत्वात्स<sup>3</sup>मय इत्युच्यन्ते। क्ष्यं पुनरसौ समयः कृत इत्याह। परार्षेत्यादि। परार्षेपरता परार्थप्रधानता। कृपालुतेति यावत्। तस्या अनुरोधेन। अन्यतो वा कृतिक्वद् यशःप्रभृतेहँतोः कृतः स्यात्। कीदृशोसौ समय इत्याह। यथेत्यादि। यथा मत्प्रणीतमेतद् वाक्यं (।) किं भूतम् (।) अभिमतार्थोपनिकन्धनं। मन्त्रस्य कर्त्तुरिभमतो योथों विधिविशेषः। आवाहनविसर्जनादिलक्षणः स निवन्धनं प्रवृत्त्यक्तं यस्मिन् वाक्यं तत्त्योक्तं। एविमत्यनेनानुक्रमेण नियुंबानं प्रयुजानं पुरुषमनेनार्थेन पुरुषाभिमतेन फलेन योजयामीति समयः स्यात्। तदा मन्त्रप्रयोगात् कदाचित् विधिसमाप्तौ। अभिमतार्थनिक्पत्तिः स्यात्। कविसमयादिव। यथा केनचित् काव्यं कृत्वैवं समयः कृतः (।) मत्प्रणीकृतं काव्यं यः पठित। तस्मै मयेदं दातव्यमित्यतस्तत्कृत-काव्यपाठकानां यथा प्रतिज्ञातार्थनिष्यत्तिस्तद्वत्।

अथ भावशक्तिः शब्दस्यभावस्यैव सा तादृशी शक्तियेंनाभिमतम्फलम्भवति । न यथाभिमतात् पुरुषसमयात् । तदा स्यावन्यत्रापि । यथा कथंचित्प्रयुक्तान्म-न्त्रादपि । किं कारणं (।) वण्णीत्मकस्य मन्त्रस्याविशेवतः ।

नेत्यादि व्यास्थानं । न व पुरुवसमयाद्वेतोर्मन्त्रेभ्योर्थ (सिद्धः) । किन्त-हि (।) भाषस्य वर्ण्यरूपस्य मन्त्रस्य स्वभाव एव (।) यवि न मन्त्राः कस्यचिद् तर्साह रूपं वर्ण्यानां सर्वत्राविशिष्टमिति यथा कर्ववित् प्रयुक्तादिप कर्तः स्यात् । वर्णा ऐव हि मन्त्रा नान्यत् किञ्चित् ।

तत्कमो मत इति चेत् (1)

क्रमस्यार्थान्तरत्वञ्च पूर्व्वमेष निराकृतं ।

न वर्ष्णव्यतिरिक्तोन्यः कम इति निवेदितमेतत् । अन्युतिरेके च वर्ष्णा एव अन्त्रास्ते चाविशिष्टाः सर्वत्रेति<sup>3</sup> सर्वदा फलदाः स्युः(१)

उपप्लंबस्त्वल्पीयसोपि श्रमस्य भ्रंशाव् बृष्टः (।) कस्यविवसुष्ठानाव् वेवता-सन्तिभेरसाकल्येन विराधनाण्यः। सर्वभ्रंशे तु कस्यविवेव समयस्यानमुष्ठानाव-सन्तिभेर्नार्थानर्थौ ।

#### विधिपूर्वक्रियुक्ताः फलदाः।

तत्तर्हीत्यादि (१) सिद्धान्त वा दी। तत्तर्हि मन्त्राख्यानं वर्ष्णानां रूपं सर्व-त्रेति विधिरहिते काले। विपरीतादिप्रयोगे वाऽविशिष्टमिति। यथाक्यंचित्पा-195 ठानु<sup>7</sup>क्रमं विधि चोल्लंष्य प्रयुक्तादिप मन्त्रादिभमतं फलं स्थात्। यसमाद् वर्ष्णा एव हि मन्त्रो नान्यत् किञ्चिद् वर्ष्णंग्यतिरिक्तं।

तत्कमो बर्ण्णकमो न वर्ण्ण एवेति खेत् (।)

तदसत् (।) यस्माद् वर्णोभ्यः क्रमस्यार्थान्तरस्यं च वर्णानुपूर्वी वाक्यं चेदि-त्यत्रान्तरे पूर्वमेव निराकृतं।

नेत्यादि व्याख्यानं । वर्णोभ्यः कमस्याख्यतिरके च वर्णा एव मन्त्रास्ते च वर्णा अविशिष्टाः सर्वत्र प्रतिलोमपाठादाविति सर्वचा यथाकथिन्वत् प्रयुक्ता फलदाः स्यः। न च फलदा भवन्ति । न केवलं विधिभ्रंशे न फलदाः प्रत्युतानर्थं-कारिण एव भवन्तीत्याह । उपस्वव इत्यादि । उपद्रवः । उपप्रवः । तु शब्दो-तिशये । अल्पोयसोपि विधिक्रमस्य भंशाद् दृष्टः । स च पुरुषसमयत्ये मन्त्राणां युज्यते । नापौरुषेयत्ये ।

कस्यचित् समयत्वेषि कथमुपप्लव इति चेदाह । कस्यचित्रित्यादि । मन्त्रस्य कर्त्रा ये विश्वयो निर्दिष्टास्तेषां मध्ये कस्यचिद्धिधेरनुष्ठानाद् देवतायाः सन्नि-धिर्मवति । ततस्यक्तिषेरन्यस्य विधिनिशेषस्यासाकस्येनासम्पादनेन । देवताया विराधनात् खेदनाण्योपप्लवः स्यात् । तत्राबीतरागा देवता । विरागिता स्वय-मेवानर्थं करोति । वीतरा<sup>3</sup>(गाः) तु न स्वयं । तदिभित्रसन्नास्त्वन्ये देवतादयः कूर्वन्तीति द्रष्टव्यं ।

यत्र मन्त्रे न कवित्रदिषि विधिः क्रियते तत्र कथमिति (।) आह । सर्वेत्यादि । सर्वेविधिश्वंशे तु कस्यविवेव समयस्य मन्त्रप्रणेतृकृतस्य

कि च। श्रमस्यार्थान्तरत्वेऽनर्थान्तरत्वे वा बर्ग्गात्मनस्तत्क्रमात्मनो वा मन्त्र-स्यापेक्षेतोरकृतकत्वान्नि श्यस्य नित्यं सन्निधानमिति ॥

नित्यन्तदर्थसिद्धिः स्यात्ः

यतो हि भावशक्तेः फलोत्पत्तिः साऽविकलेति न फलवैकर्यं स्यात् (।)

न हि कारचसाकत्ये कार्ये वैकर्त्य युक्तं। तस्याकारणत्वप्रसंगात्। न केव-लातु मंत्रप्रयोगाविष्टसिद्धिस्तस्य विधानापेक्षत्वाविति चेत् (१)

असामध्यमपेत्रागे ।।२९६॥

यदि हि मन्त्रादन्यतो वा कथंचित् स्वचित् स्वभावातिशयमासादयेयुः। स तत्र समर्थोपेकः स्यात् (।) न च नित्येज्वेतबस्तीत्युक्तं। तत्किमय(म)समर्थो पेक्यत इत्यनपेकाः सदा कूर्यः। न वा कदाचिदनतिशयात्।

विधेरनुष्ठाताद् देवताया असिश्वधेनीर्थानर्था ।

**किचे**त्यादिना दोषान्तरमाह । निवारितं कमस्यार्थान्तरत्वं । भवत् वा वर्णे-भ्यः क्रमस्यार्थान्तरत्वमनर्था<sup>4</sup>न्तरत्वम्वा । तत्रानर्थान्तरत्वे क्रमस्य वर्णात्मा वर्णास्वभाव एव मन्त्रः। अर्थान्तरत्वे तु तत्कमात्मा। वर्णाकमात्मा। तस्य वर्णात्मनस्तत्कमात्मनो वा मन्त्रस्य कीद्रशस्यार्थहेतोः पुरुषार्थकारणस्य हेत्पिर-कृतत्वाभित्यस्य नित्यं सिभधानमिति कृत्वा नित्यन्तवर्यसिद्धिः स्यात् । तेभ्यो मन्त्रेभ्यः पुरुषार्थस्य निष्पत्तिः स्यात् । किञ्कारणं (।) यतो यस्या हि भाव<sup>5</sup>-शक्तेर्मन्त्रशक्तेः सकाशात मन्त्रसाध्यस्य फलस्योत्यत्तिः सा भावशक्तिरविकलेति न फलवैकरयं स्यात्। यस्मान्न हि कारणस्य साकस्ये सति कार्यस्य वैकस्यमसत्त्वं युक्तं। कि कारणं (।) तस्याविकलस्य कारणस्य कार्यमकृवंतो कारणस्य-प्रसङ्गात्। नित्यत्वेपि मन्त्राणां न केवलान्मन्त्रप्रयोगादिति मन्त्रसम्बन्धादिष्ट-सिद्धिः। किङ्कारणं (।) तस्य मन्त्रस्य विधा<sup>6</sup>नापेक्षत्वाविति चेत्। तदयुक्तं विधानापेक्षत्वेऽभ्युपगम्यमाने तस्यापेक्षणीयस्य विधानादेर्मेन्त्रं प्रत्यसामर्थ्यमनाधेयातिशयत्वान्भन्त्रस्य ।

तद्याचष्टे। यदि हीत्यादि। विधानादिभि[र्मन्त्र कल्पो १] विधिस्तस्मा-बन्यतो बेति कुतिश्चित्सहकारियः स्थानविशेषादेस्सकाशात् कञ्चित् स्वभावा-तिक्रयमासावयेगुर्लभेरन्। 7 तदा सहकारी तत्रोत्पाद्ये मन्त्रस्य स्वभावातिकाये 1962 समर्थोपेक्यः स्यात्। न च नित्येष्येतदतिशयोत्पादनमस्तीत्युक्तं प्राक्। तत्कि-मयं सहकार्यतिशयोत्पादनं प्रत्यसमर्थो मन्त्रैरपेक्ष्यत इति कृत्वानपेका मन्त्राः सदा कार्यं क्रुर्युः। यदि कारकस्वभावा (:।) नो चेन्न वा कदाचित् कार्यं कुर्युरनित-

<sup>1</sup> In the margin.

### (ग) नित्यत्वे दोषाः

# सर्वस्य साधनं ते स्युर्भावशक्तिर्यदीदृशी । प्रयोक्तृभेदापेचा च नासंस्कार्यस्य युज्यते ॥ (२९७)

यदि भावशस्यैव मन्त्राः सिद्धिप्रदा न ते कञ्चित् परिहरेयुः । पणमान-मन्यं वा । न ह्यन्यं प्रति स्वभावोऽतव्भावो भवति । तस्य तेनानपकर्षणात् । अन्येन चानुत्कर्षणात् । केनचित् सह कार्यकारणभावायोगात् । प्रत्यासित्विप्रक-र्षाभावात् । अत एवास्यासंस्कार्यत्वात् प्रयोक्तापि नास्ति (।) यतः प्रयोक्ता फलम्इनुवीत् (?त) ।।

संस्कार्यस्या'पि भावस्य वस्तुभेदो हि भेदकः।

41b

**श्रयात् स्वभा**स्य सर्वदा तुल्यत्वात्।

कि च (1) सर्वस्य पुंसः पातकादियुक्त¹स्यापि साधनं फलहेतवस्ते न मन्त्राः स्युः। समयनिरपेक्षा यदीवृत्ती मन्त्राणाम्भावताक्तिः। अथ स्वाद् यजमानेनैव प्रयुक्ताः फलदा इति (1)

अत आह । प्रयोक्तुर्भेंबो विशेषो यजमानत्वन्तवपेक्षा च । नासंस्कार्यस्य मन्त्रस्य युज्यते । यवि भावशक्त्यंव समयानपेक्षया मन्त्राः फलदा न ते मन्त्राः फलदानं प्रति कञ्चित् पुरुषं परिहरेयुः । अन्यं चा शूद्रादि कि । यस्मान्न ह्यान्य-मयजमानं प्रति स्वभावो मन्त्राणां कार्यकरणस्वभावोऽत्तव्भावो भवत्यजनकस्वभावो भवति । कि कारणं (।) तस्य जनकस्वभावस्य तेनाबाह्यणेन चानपकर्ष-णात् । अवस्थनात् । अन्येन च यजमानादिनानुकर्षणात् । अतश्च कारणात् केनिवत् पुरुषेण सह मन्त्राणां कार्यकारणभावयोगः । तबयोगाच्च यथाकमं बाह्यणेनान्ये ते च मन्त्राणां प्रत्यासत्तिवप्रकर्षभावात् सर्वस्य साधनं स्युरिति । अत एव न नित्यत्वादेवास्य मन्त्रस्यासंस्कार्यस्यात् प्रयोक्ता । कार्ये नियोक्ता कश्चित् बाह्यणोन्यो वा नास्ति यतः प्रयोक्ता मन्त्रसाध्यं फलमङ्गवीत लभेत बाह्यण एव नान्यः । तथा हि यथा शूद्रादिरपाठकी न किचित्करोतीति न प्रयोक्ता तथा बाह्यणोपि (।) ततः संस्काराप्रतिपत्तीरित ।

कि<sup>4</sup> ज्ल संस्कार्यस्याप्याघेयातिशयस्यापि भावस्य वस्तुलेखो हि कारणभेवो हि भेवको न ल ब्राह्मणशूद्रादीनां स्वभावभेदः परमार्थतोस्ति । केवलं लोकव्य-वहारकृतो विप्रशूद्रादिभेदः । तेन लोकव्यवहारभिन्नानां ब्राह्मणादीनां प्रयोक्त-णाम्भेवाक्रियमो मन्त्रशक्तौ न सम्भवति । येन ब्राह्मण एव फलमासादयेन्न शुद्रः ।

# प्रयोक्त्रभेदाभियमः शक्तौ न, समये भवेत्।। (२९८)

आभेयविशेषे बाह्यनित्याभावास्तढेतोः स्वभावभेदे ततः समासादिताति-शयस्वादन्यत्रान्यया स्युः। नाभेदे (।) कारणाविशेषे कार्याविशेषात्। विशेषे तस्याहेतुकत्वप्रसंगावित्युक्तप्रायं ।

तिवमें मन्त्राः स्वभावातित्रायात् फलदायिनः । कार्या अपि न शुद्राविप्रयोगे-प्यन्यया स्यू: 1 शुव्रविप्राभिधानयोः पुरुषयोः स्वभावाभेदात् । न हि पुरुषे-ण्छानुविधायिनो नामव्यवहारभेदात्। स्वभावभेदानुबन्धिनामर्थानामन्यथा-त्वमस्ति । तयोर्जातिभेद इति चेत् । स खल्वाकृतिगुणशक्तिभेदे इष्टो गवास्ववत् । अनुपर्वेशं चैनं लोकः प्रतिपद्यते। न तद्वदनयोः कंचिदिष गुणं नियतं पश्या-

क्व तहाँयन्नियमः स्या<sup>5</sup>दिति (।)

आह । समये भवेत् । यदा समयो मन्त्रस्तदा समयस्य कत्ती वस्तुस्वभावानपेक्षः समयं करोति । यथालोके ये बाह्मणाः प्रसिद्धास्तेभ्य एव प्रयोक्तुभ्यः फलन्दास्यामि नान्येभ्य इति स्यान्नियमः।

आधेयत्यादिना व्याख्यानं । आधेयो जन्यो विज्ञेषो येषान्ते भावाः। तद्धेतो-विशेषहेतोः स्वभावभेदे सति । ततो विशेषहेतोः सका शादासादितातिशयत्वादे-कत्रान्ययाभृतः पुनरम्यत्र कारणान्तरेज्यया स्युनं त्वभेदे कारणस्यान्ययाभावः। कि कारणं कारणाविशेषे सति कार्यस्याविशेषात्।

अथ कारणाविशेषे कार्यस्य विशेषस्तदा विशेषे कार्यस्याप्यभ्यूपगम्यमाने। तस्य विशेषस्याहेतुकत्वप्रसंगादित्युक्तप्रायं।

तिबिति तस्माबिमे मंत्राः कार्या अप्यनि<sup>7</sup>त्या अपि। हेतुकृतात् स्वभावभे- 196b दात् फलबायिनोऽपि न शुद्रादिप्रयोगेप्यन्यथा स्युरफलदाः स्युः। कि कारणं (।) शुद्ध इति विप्र इति ब्राह्मण इत्यभिषानं संज्ञा ययोः पुरुषयोस्तयोर्बुद्धीन्द्रियदेहेषु स्वभावभेदाभावातु । प्रतिव्यक्ति स्वलक्षणभेदोस्तीति चेतु (।) न । तस्य बाह्मणेष्विप प्रतिव्यक्ति सम्भवात् । जातिकृतस्त् भेदो नास्तीत्युच्यते ।

नन्वयं ब्राह्मणोऽयं<sup>1</sup> शुद्र इति लोके नामभेदोस्ति। तथा सम्मानाद्भिव्यव-हारभेदश्च (।) ततः स्वभावभेदोवसीयत इति । चेद् (।)

आह। न हीत्यावि। पुरुषे च्छानुरोधिनो बाह्यणादिनामभेदात् सत्कारा-दिव्यवहारभेदाच्य स्वभावभेदानुबन्धिनां यथा कारणमुत्पन्नेन स्वभावभेदेनानु-गतानामर्थानामन्यवास्य । न हि स्वभावभेदोस्तीति सम्बन्धः।

तयोत्रह्मिणशद्योः पृश्ववैयोजितिभेदोस्तीति चेत्।

### मोऽपद्यन्तदच कथं भेवं<sup>3</sup> प्रतिपद्येमहि।

योप्ययं नामभेदान्वयो लोके प्रतीतिभेदः सो सत्पपि जातिभेदे व्यापार-

तन्नैवं। यस्मात् स खिल्बत्यादि। सामान्यनिषेधान्निषिद्धैव जातिः (।) केवलमभ्युपगम्योच्यते । स सास्तु भवन्नपि जातिभेदस्त्रिधा इष्टः । आकृतिगुण-शक्तिभेदे सति । गवाद्ववत् । गवाद्वस्येव गवाद्ववत् । तत्राकृतिभेदः संस्थान-विशेषः स प्रतिव्यक्ति भेदवतीष्वपि गोष्वनुगामी विद्यते (।) नाश्वव्यक्तिषु। गुणभेदो (?द:) क्षीरादीनां<sup>3</sup> रसवीर्यंविपाकादिभेदेन स च समानजातीयासु व्यक्तिष्वनुगामी दृष्टः। न विजातीयासु। शक्तिभेदानुरूपकार्यसामर्थ्यलक्षणः। यया गवान्दोहादिसामर्थ्यं नाश्वानां। तदेवं समानजातीयव्यक्त्यन्गामिनामा-कृत्यादिभेदानामुपलम्भात् कामं गवाश्वादिष्वस्तु जातिभेदो नैवं ब्राह्मणादिषु प्रतिनियत आकृत्यादिभेदोस्ति (।) येन जानिभेदः कल्प्येत । सकुच्च गवादिषु व्युत्पन्नो देशकालादिभेदेप्यनुपदेशमित्युपदेशमन्तरेणैनं जातिभेदं लोकः प्रति-पद्यते। अयञ्जीरयमञ्ब इति । नैवं ब्राह्मणादिभेदमनुपदेशं प्रतिपद्यते । तष्ट्रदिति गवास्ववत् । अनयोर्जाह्मणशृद्धयोः कांचिदिष गुणं विनियतं समानजातीयास्वेव व्यक्तिषु स्थितम्पदयामः। गुण<sup>5</sup>ग्रहणमुपलक्षणं। एवमाकृतिभेदं शक्तिभेदं च विनियतं न पश्यामः। अपश्यन्तश्चाकृत्यादिभेवं कथं शुद्रविप्रयोजीतिभेदं प्रतिपद्येमहि। नैवेति यावत्। तथा ह्याध्ययनशौचाचारादिविशेषः सर्वो व्यभि-चारी। यक्च गौरपिङ्गलकेशत्वादिलक्षण आकारभेदः कल्प्यते स ब्राह्मणेष्वपि केषुचिन्नास्ति । शूद्रेषु च विद्यते केषुचि<sup>6</sup>त् ।

यदि न जातिभेदः विप्रशूदयोः कथन्तह्यंयं ब्राह्मणादिशब्दश्रवणाद् भिन्ना प्रतीतिभैवतीति (।)

आह । योपीत्यादि । नामभेदान्ययो ब्राह्मण्यिसंज्ञाविशेषहेतुको योप्ययं प्रतीतिभेदो [बृद्धिभेदो अयं ब्राह्मणोऽयं शूद्र ] दित प्रतीतिभेदोसस्यि जाति1972 भेदे व्यापारिवशेषानुष्ठानाज्जपहोमादिकियाविशेषानुष्ठानात् स्यात् । अन्व<sup>7</sup>याच्चेति । नथाभूतव्यापारानुष्ठायिनः कुलाद्वत्पत्तेश्च । वैद्यविषम्व्यपदेशादिवत् । यथा तुल्यजातीयेषु शुद्रेषु तस्य तस्य व्यापारिवशेषस्यानुष्ठानादन्वयाच्च वैद्यादिव्यपदेशाः प्रवर्तन्ते (।) न तावता जातिभेदः । तद्वत् ब्रा १ह्मणादिष्विप स्यात् ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

विशेषानुष्ठाने । अम्बवाच्य स्याव् वैद्यवजित्व्यपदेशादिवत् ।

तृबिमे विकिष्टेन प्रयुज्यमाना मन्त्रास्ततोऽविधिष्टमेव स्वभावमासार्व्यन्ति । तेनाविञ्चेषेणैव फलदा (:) स्युः। यदा तु समयादेभ्यः<sup>3</sup> फलन्तदायमदोषः समयकारस्य दवेः फलोत्पत्तिनियमात् (।) स्वभाववृत्तयो हि भावास्तत्मुखेन प्रसंगमहन्ति । न पुरुषेच्छावृत्तयस्तेषां कथंचिव् वृत्तेः।

यदिष प्रयोक्ता फलमञ्जूत इति प्रयोगं समीहितार्थयोग्यस्योत्पादनं । संतान-पारिचामनं वा पञ्चामस्तदुभयम्बिशेषज<sup>4</sup>त्मनि स्याव्(।)अन्यथा (।)

अनाधेयविशेषाणां किंकुर्वाणः प्रयोजकः।

येन ततः कविश्वत्फलमदनुतेज्यो न (१)

तिविति तस्माविमे मन्त्रा अविशिष्टेन बाह्मणशूद्रादिना प्रयुज्यमानास्ततो बाह्मणादेरविशिष्ट<sup>1</sup>मेव स्वभावमासावयन्ति । तेन कारणनाविशेषेणैव शूद्रादिषु फलदाः स्युरित्युपसहारः । तदेवं मन्त्राणाम्भावशक्त्या फलोत्पादने (ना)यं दोषो यदा तु यथोक्तात् पुरुषसमयादेभ्यो वैदिकेभ्योन्येभ्यो वा मन्त्रेभ्यः फलमिष्यते । तदायमविशेषेण फलदाः स्युरित्ययमदोषः । कि कारणं (।) समयकारस्य मन्त्रभणेतू रुवेः फलोत्यत्तिः स्युरित्ययमदोषः । कि कारणं (।) समयकारस्य मन्त्रभणेतू रुवेः फलोत्यत्तिः स्युरित्ययमदोषः । कि कारणं (।) समयकारस्य मन्त्रभणेत् रुवेः फलोत्यत्तिः नियममनुतिष्ठिति तस्यैवाहं फलयोगेन प्रत्युपस्थितो नान्यभ्य इत्येवं रुवेः फलनियामकः । पर्यनुयोगः । तथा हि(।) स्वभाववृत्तयो भावाः प्रस्थामहंन्तिः । यथा स्वभावविशेषादिहाप्येवं किन्न भवतीति । त पुरुषेच्छा स्तर्यमहंन्तिः । कि द्यारणं (।) तेषां पुरुषाणां स्वेच्छानुविधायिनां यथाकथंचिव वृत्तेः।

यदिष विशिष्टः प्रयोक्ता मन्त्रफलक्ष्मनुत इत्युच्यते । तत्रापि प्रयोगमेवं लक्षणं पक्ष्यामः । यथा समीहिते पुरुषार्थे योग्यो यो मन्त्रस्वभावस्तस्योत्पादनं । जत्पन्नस्याप्यु<sup>4</sup>त्तरोत्तरिवशिक्षोत्पादनेन सन्तानपरिषामनमन्यथात्वम्वा तदुभयमु-त्पादनम्विपरिणमनं वा विशेषक्षम्मिन विशेषोत्पत्तौ सत्यां स्यात् । अन्यया विशेषानुत्पत्तावनाषयातिक्षयानां मन्त्राणां । कि कुर्वाणः प्रयोजकः (।) नैव ।

येनेत्यादिना व्याचप्टे । येन कारणेन ततो मन्त्रप्रयोगात् कश्चित् प्रयोक्ता बाह्मणः कलमङ्कुतेऽज्यः शू<sup>5</sup>द्वादिर्माङ्कुते । नोत्पादनम्मन्त्राणां प्रयोगः किन्त्वभिष्य-वितः प्रयोगो यदीष्यते । साभिज्यक्तिः प्रगेव सामान्य विन्तायां विनराकृता ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

प्रयागो यद्यभिन्यिकः सा प्रागेव निराक्तता ॥ (२९९) न हि नित्यानां काचिवभिन्यक्तिरित्युक्तं यतोभिन्यंजकः प्रयोक्ता स्याव् (।) न्यक्तिश्च वृद्धिः सा यस्मात् स फलैर्यदि युज्यते । स्याच्छ्रोतुः फलसंबन्धो वक्ता हि न्यक्तिकारणं ॥ (२००)

न हि शब्बस्यान्यतः स्वरूपपरिणामो व्यक्तिनिवरणविगमनं (।) किन्तु तिव्वया प्रतीतिः (।) अभूयमाणेऽव्यक्तव्यपदेशात् । तत्र यदि बृद्धिहेतुर्वक्ता स्यात् । तत्त्व यदि बृद्धिहेतुर्वक्ता स्यात् । तत्त्व अतिर्यपिति । सोपि फलं वक्तृवदश्नुवीत् (?त) । न हि वक्तुः कश्चि-वन्यस्तव्भावोन्यत्र तद्बुद्धिहेतुत्वात् । परोपाधिबृद्धिः ओतुनं वक्तुरिति विशोष इति चेत् (।) कः पुनरुपयोगो वक्तुः ओतिर येनोपाधिरिष्यते । ततः शब्ब-अृतिरिति चेत् (।) ननु तदेवेषं पर्यनुयुज्यते । कथं तत इत्यसम्बन्धाव् विषयोपन-

तद्याचष्टे । त हि नित्यानाम्पदार्थानां काचिवभिष्यक्तिरित्युक्तं । यतः कारणादाभिव्यञ्जकः शब्दस्य प्रयोक्ता स्यात् ।

भवतु वाभिव्यक्तिः (।) सा च तावद् योग्यतोत्पत्तिनित्यत्वात् । किन्तु व्यक्तिश्व श<sup>8</sup>व्दविषया बुद्धिः सा यस्मात् पुरुषात् प्रयोक्तुः स पुरुषो मन्त्रफलैयंबि युज्यते । स्याच्छोतुरिष फलसम्बन्धः । योन्येन पठ्यमानं मन्त्रं श्रृणोति केवलं । तस्यापि मन्त्रफलेन योगः स्यान्त तु वक्तुरेव । यस्मात् वक्ता हि व्यक्तिकारणं ज्ञानकारणमतश्च फलेन प्रयुज्यते । तच्च मन्त्रविषयज्ञानकारणत्वं श्रोतुरिष 197b तुल्य<sup>7</sup>मिति सोपि वक्तैवेति कस्मान्त फलेन युज्यते ।

न हीत्यादिना व्याचघ्टे। न हि नित्यस्य शब्दस्यान्यतः कारणात् स्वरूपपरिणामः स्वरूपान्यथात्वम्व्यक्तिः। नाप्यावरणविगमनं व्यक्तिः। नित्यस्यावरणानुपपत्तेः। किन्तु तिद्वषया शब्दिवषया प्रतीतिर्बृद्धिरिभव्यक्तिः। किं कारणम् (।)
अश्रूयमाणे शब्देऽव्यक्तव्यपदेशात्। न ह्यनुपल¹भ्यमानः शब्दोभिव्यक्त इत्युच्यते।
तत्रैवं व्यवस्थिते यदि शब्दिवषयबुद्धिहेतुर्वक्ता स्यात्। तदा तष्ण्यव्दिवषयबृद्धिहेतुस्वभाववक्तृत्वक्षणं श्रोतर्यप्यस्तीति सोपि श्रोता मन्त्रप्रयोगसम्भवमभिमतं फलम्बक्तृवदश्नुवीतः। न हि वक्तुः किःबद्यस्यस्त्वभावो वक्तृत्वभावोन्यत्र
तद्बृद्धिहेतुत्वात्। शब्दबृद्धिहेतुत्वात्। अतो नास्ति वक्तृश्रोत्रोशेः शब्दिशानहेतुत्वे विशेष इति तुत्यः फलसम्बन्धः स्यात्। परो वक्ताः। उपाधिर्हेतुर्यस्या बुद्धेः।
सा परोपाधिबृद्धिः श्रोतुर्णं वक्तुः परोपाधिर्वृद्धिः। इति हेतोर्वक्तृश्रोत्रोविशेष
इति चेत्। कः पुनक्षयोगः सामर्थ्यम्बक्तुः श्रोतिर बुद्धिजननम्प्रति। येनोपयो-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

यनावयमस्य श्रावकः स्यात्। तच्च न शक्यं। तस्य कयञ्चिदप्यपरिणामात्।

र्र (इन्त्रियसंस्कारावयोऽप्युक्ताः । मां<sup>1</sup> श्रावयति श्रहं श्रावयामीति प्रत्ययद्वयाव् 521b वक्तुश्रोत्रोभेंद इति चेत् प्रनुपकार्योपकारकं श्रान्तिमात्रम् । तस्मात् तद्भावेऽति-प्रसंगः<sup>2</sup> स्यात् । श्रन्यत्रापि श्रान्त्या प्रत्ययवर्शनात् । सर्वया उपकाराभावे च तथा प्रत्ययो न युक्तः । सर्वेषां परस्परं एवं प्रसंगात्<sup>3</sup> । श्रान्तिरपि कृतिश्चिषुप-

गेनोपाधिरिष्यते वक्ता। ततो वक्तुः सकाशाच्**छब्यश्रुतिः शब्दो**पलिश्यः श्रोतुर्भे-वत्यतो<sup>3</sup>सौ वक्ता उपाधिरिति **चेत्**।

ननु तदेवेदं पर्यनुयुज्यते कथन्ततो वन्तुः सकाशाच्छब्दश्रुतिः श्रोतुर्भवित । कथं च ततो न भवेत् । सम्बन्धाभावात् । उपकार्योपकारकभावाभावात् । तदभा-वमेव दर्शयन्ताह । विषयोपनयाद् विषयसन्तिधापनादयम्बन्दतास्य श्रोतुः श्रावकः स्यात् । श्राविता भवेत् । तच्च प्रत्युपस्थापनं न शक्यन्तस्य श<sup>4</sup>ब्दस्य । नित्यस्य कथंबिदण्यपरिणामात् । अन्यथात्वाभावात् ।

श्रोतुरिन्द्रियसंस्कारङ्कुर्वन्नावरणविगमनं वा शब्दस्य सम्पादयन् अजेदुपयो-गम्बक्तेति चेत् (।)

तन्त । यस्माविन्द्रियसंस्कारावयोष्युक्ताः प्रतिक्षिप्ताः । ''इन्द्रियस्य स्यात् संकारः श्रृणुयान्निखलन्तिवि'' रत्यादिना । मामयम्बक्ता श्रावयतीति श्रोतुः प्रत्ययो बुद्धिरहमेनं श्रोतारं श्राव<sup>5</sup>यामीति वक्तुः संप्रत्ययो भवति (।) अतः प्रत्यय-द्वयाद् यथायोगम्बक्तुश्रोत्रोभेंव इति चेत् ।

अनुपकार्येत्यादिना प्रतिषेषति। मां श्रावयत्यहं श्रावयामीति आन्तिमात्रमेतत्। किम्भूतमनुपकार्योपकारकं। उपकार्यः श्रोता। उपकारको वक्ता न भवति
यस्मिन् आन्तिमात्रे तत्तथोक्तः। नित्ये व शब्दे बुद्धिजन्मिन पुंसः सर्वथा व्या<sup>6</sup>पाराभावादनुपकार्योपकारकभावः प्रतिपादितः। तस्मादेवंभूताद् आन्तिमात्रात्तद्भावे। वक्तृश्रोतृभेदभावेऽतिप्रसङ्गः। सर्वस्याश्रावयितुरम्युण्वतक्वैवं स्यात् (।)
किङ्कारणं। अन्त्यन्नाप्युन्मतादौ विनैव शब्दो श्रवणेन आन्त्याऽहं श्रुणोमीत्यादिप्रत्यवदर्शनात्। तस्मात् सर्वथापकाराभावे च तथाप्रत्यय इत्यहं श्राव<sup>7</sup>यामीत्यादि
प्रत्ययो न युक्तः। कि कारणं (।) सर्वेषां परस्परमनुपकार्योपकारकाणामेवमहमतः
श्रुणोमीत्यादि प्रसङ्गात्। यथा तर्द्युन्मतेषु आन्त्या प्रत्ययोत्पत्तिस्तथा नित्येष्वपि
मवत्वि[ति चेदाह। आन्तिरित्यादि। आन्ति] रिप या पुरुषस्योन्मत्तस्य भवति
सापि स्वस्थावस्थायां कृतश्चित् पुरुषादुषकारे सित तथा प्रत्ययोत्पत्तौ तदाहि त-

¹ Restored. ै प्र० वा० १।२४८

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> In the margin.

कारे सित ग्रन्यत्रापि कयाचित् प्रत्यासस्या भवति । सापि पारम्पर्येण म स्यात् । तस्माद् वक्तृभोत्रोर्व्यक्तिहेतुत्वे विशेषा भावात् तुस्यः फलेन सम्बन्धः स्यात् । ग्रपि च ।

> श्रनभिन्यक्तराब्दानां करणानां प्रयोजनम् । मनोजपो वा व्यर्थः स्याच्छब्दो हि श्रोत्रगोचरः ॥३०१॥

श्रोत्रग्रहणलक्षणस्य शब्दस्यातिकमेऽतिप्रसंगात् । नन्देवमपि सामान्ये प्रसंगः ।

न बूमः शब्द एवेति । शब्दस्त्ववश्यं तल्लक्षणः । तस्य लक्षणान्तरा<sup>8</sup>भा-बात् । तत्र यदि शब्दात्मनां मन्त्राणामभिव्यक्तिहेतुः प्रयोक्ता जापी मनोजापी

संस्कारवरोन पुनरुन्मत्तावस्थायामन्यत्राप्यवक्तर्यपि । कयाचित् प्रत्यासस्या केन-चित्सादृश्येन भवति । सापि भ्रान्तिनित्येषु मन्त्रेष्वत्यन्तं पारम्पर्येणाप्यनुपकारे न स्यात् ।

तस्मादित्यादिना प्रकृतमुपसंहरति । यथोक्तविधिना वक्तृश्रोत्रोध्यंक्तिहेतुत्वे । शब्दज्ञानहेतुत्वे विज्ञेषाभावासुल्यो मन्त्रफलेन सम्बन्धः स्यात् । नित्येषु व्य<sup>2</sup>क्ति-हेतुत्वमपि नैवास्ति (।) केवलमभ्युपगम्यैवमुच्यते ।

अपि चैत्यादिना दूषणान्तरमाह । अनिभव्यक्तः (न) श्रोत्रविषयन्तितः शब्दो यैः करणेस्ताल्वादिभिस्तान्यनभिव्यक्तशब्दानि । तेषां करणानां प्रयोजनं व्यापारणं व्यर्थं स्यादिति लिङ्गविपरिणामेन सम्बन्धः । यत्रौष्ठादिप्रस्पन्दमात्रेण उपांशुजपः कियते । स व्यर्थः स्यादिति वाक्या<sup>3</sup>र्थः । यत्रौष्ठादिप्रस्पन्दोपि नास्ति केवलं मनसा मन्त्रविन्तनं स मनोजपः । वा शब्दः समुच्चये । मनोजपद्द व्यर्थः स्यात् । यस्माच्छब्दो हि श्रोत्रगोचरः श्रोत्रग्राह्य एव शब्दः (।) शब्दस्वभावद्द मन्तः । उपांशुमानसयोश्च जपयोः श्रोत्रग्रहणाभावादशब्दत्वम् (।) अशब्दत्वान्चामन्त्रत्वं च जपन् कथं फलवान् स्यात् । गृह्यत इति ग्रहणं । श्रोत्रग्राह्य इत्यर्थः । तदिक्रमेतिप्रसंगात् । श्रोत्रग्राह्यं शब्दं मुक्त्वा मनोजपादेर्ज्ञानात्मकस्य शब्दत्व इष्यमाणे रसादीनामपि शब्दत्वं स्यात् ।

नन्देमपि श्रोत्रगोचरस्य शब्दस्वभावत्वे शब्दत्वसामान्ये शब्दस्वभावता-प्रसङ्गः।

नैति सि द्वा न्त वा दी। न नूमः श्रोत्रगोचरः शब्द एवेति। शब्दस्य वृदय-न्तल्लक्षणः श्रोत्रग्रहण्लक्षण इति नूमः। कस्मात्। तस्य शब्दस्य श्रोत्रग्राह्यत्व- वा न मत्त्रफलेन युज्यते। न हि तदा श्रोत्रेण कंचिदर्यं विभावयामः। न चाज्ञस्तात्मा मन्त्रः।

522a

## पारम्पर्येण तज्जत्वात् तद् व्यक्तिः सापि चेन्मतिः।

न हि मनसा<sup>1</sup> घ्यायतोऽपि मन्त्राभासा बृद्धिः श्रवणाव् ऋते । ततः शब्द-प्रभवत्वात् । सापि शब्दव्यक्तिरेव । एवं ध्रनवस्था स्यात् । शब्दार्थविकल्पानां<sup>2</sup> धपि परम्परया प्रसुतिरस्तीति तेऽपि तथा स्युः ।

# ते तथा स्युस्तदर्था चेवसिद्धं कल्पनान्वयात् ॥३०२॥

म्मुक्त्वा लक्षणान्तराभावात् । तत्रैतस्मिन् शब्दस्वलक्षणे यदि शब्दात्मनां शब्दस्वभावानाम्मन्त्राणामभिव्यक्तिहेतुः शब्दस्वरूपग्राहिज्ञानहेतुः पुरुषः प्रयोक्तेष्यते यस्य फलेन सम्बन्धः। तदानभिव्यक्तश्रुतिविषयाणां । श्रुतिविषयः शब्दः सोनभिव्यक्तो यैः कारणैरिति विग्रहः। तेषां कारणानां प्रयोक्ता । ओष्ठादिस्यन्दमात्रेण व्यापारयिता । उपांशुजापी न मन्त्रफलेन युज्यते नापि मनसा अपन् मन्त्रफलेन युज्यते । यस्मान्त हि तदा उपांशुमौनजपक्र शब्दो विषये शब्दास्यम्वभावयामो गृह्णीमः।

मानसोपि जपो मन्त्र इत्याह । न च मान<sup>7</sup>सो विकल्पोऽशब्दात्मा मन्त्रः । 198b शब्दस्य श्रोत्रग्राह्यत्वापौरुषयत्विनित्यत्वेनाभ्युपगमात् । तद्विपरीतत्वाच्च विकल्पस्य ।

पारम्पर्येत्यादिना पराभिप्रायमाशंकते। याप्युपांशुमनोजापकाले मन्त्रा-भासा मितर्बुद्धिस्सापि तद्वचिक्तः। तस्य शब्दस्य व्यक्तिज्ञानं। कस्मात् (।) पारम्पर्येण तज्जत्वात्। शब्दजातत्वात्। तथा हि तस्य प्राक् शब्दज्ञानमृत्पन्न-न्तेन ज्ञानेन चाहितसं स्कारस्य क्रमेण मनोजपे शब्दप्रतिभासोत्पत्तेः।

नेत्यादिना व्याचष्टे । न हि मनसा व्यायतोषि जिपनो या मन्त्राभासा बुद्धिः सा श्रवणादृते । शब्दश्रवणं विना । ततः शब्दश्रभवाच्छब्दादुत्पत्तेस्सापि मनो-जपकाले मितः शब्दव्यक्तिरेव शब्दज्ञानमेव । ततश्च मन्त्रस्वभावत्वात् मनो-जपादेः प्रयोक्ता फलवान् स्यादिति मावः । एविमि²ित पारम्पर्येण मन्त्रत्वेऽन-वस्था स्यात् ।

तमेवाह शब्बेत्यादि । मन्त्रलक्षणाच्छब्दादर्थेविकल्पाः शब्दार्थेविकल्पाः । तथा हि (।) "अग्नये स्वाहा" (।) इत्युक्ते । अग्निर्ज्वेलद्भासुरादिरूप इत्यादि-विकल्पाः कदाचिदुत्पद्धन्ते । तेवामिष परम्परया शब्दप्रसूतिरस्तीति तेषि विकल्पास्तवा स्युग्नेन्त्रव्यक्तिलक्षणाः प्रयोगाः स्युः । शब्दप्रभवापि सती या तद्यां अ न बूमः सर्वा शब्दप्रभवा बुद्धिस्तव्व्यक्तिरिति। या तद्विव<sup>8</sup>या सा तस्य व्यक्तिः। मनोविकल्पस्य शब्दविवयत्वमसिद्धम्। न हि स्वलक्षणानां विकल्पानां बुत्तिरिति निवेदयिष्यामः।

ते हि म्रनपेक्षितवाह्यार्थोप<sup>4</sup>निषये यथास्वं स्वविकल्पवासनाप्रवोषाद् भवन्ति । बाह्यापायानागमे च भावात् । न हि यो यस्य सत्तोपघानं नापेक्षते<sup>5</sup> स तस्य हेतुर-हेतुञ्च कथम् । तस्मान्न मनोविकल्पः शब्दव्यक्तिः, यतः तद्वान् प्रयोक्ता स्यात् ।

तत्त्रसूता तद्विषया च बुद्धिः तद्व्यक्तिः । तदाश्रयः प्रयोक्तेत्यत्रापि श्रोत्रे

स शब्दः अर्थः विषयो यस्या इति विग्रहः । सैव चेन्मितिर्मन्त्रव्यक्तिनं चार्यविकल्पा ये शब्दविषयाः । असिद्धमिति सि द्धा न्त वादी । शब्दविकल्पस्यासिद्धं शब्दस्व-लक्षणविषयत्वं । कि कारणं (।) कल्पनान्वयात् । सजातीयविकल्पहेतुकत्वात् । अध्यारोपिताकारविषया एव मनोविकल्पाः ।

नेत्यादिना व्याचष्टे। न दूमः सर्वा शब्दप्रभवा वृद्धस्तद्वपन्तिः शब्द-व्यक्तिरिति (।) किन्तु या तद्विषया शब्दविषया विकल्पबृद्धिः। सा तस्य शब्दस्य व्यक्तिरिति।

तदेतदसत्। यतो मनोविज्ञानस्य तद्विषयत्वं शब्दविषयत्वमसिद्धं। यस्मा-म्न हि स्वलक्षणशब्दानां वृत्तिरिति निवेदियिष्यामः यदि बाह्योर्थो विकल्पानां न हेतुः कथन्तर्ह्यात्पद्यन्त इति (।)

आह । ते हीत्यादि । ते हि विकल्पा यथा<sup>5</sup> स्विमिति यस्य यो वासनाप्रबोधो हेतुः । विज्ञानप्रतिष्ठितत्वेनान्तरात् । विकल्पवासनाप्रबोधाव् भवित । अन्येक्षितो बाह्यार्थोपनिधिः सन्निधानं यैरिति विग्रहः । कस्मात् । बाह्योत्यादि । अपायो निरोधः । अनागमोनुत्पत्तिः । बाह्यस्य निरोधेऽनृत्पत्तौ च विकल्पाना-म्भावात् । यतश्चार्थमन्तरेण भवन्ति तस्मान्नार्थहेतवः । कि कारणं है (।) न हि यो यस्य सत्तोपधानं सत्तासन्निधानं नायेक्षते सोनपेक्ष्यमाणस्तस्य निरपेक्षस्य हेतु-रहेतुश्च विकल्पानां कथम्बिषयो नैव । यत एवं न शब्दविषयो विकल्पस्तस्माक्ष मनोविकल्पो [मनोजल्या (?पा)दिलक्षणः ] शब्दव्यक्तियंतो येन । तद्वान् । मनोजपवान् पुरुषः । मन्त्रस्य प्रयोक्ता स्यात् । नैव स्याविति यावत् ।

शन्दाभिन्य<sup>7</sup>क्तिमभ्युपगम्यापि दोषमाहं। शन्दप्रसूता तद्विषया च बृद्धिः शन्दन्यक्तिस्तदाश्रयस्तस्या व्यक्तेराश्रयो यतः पुरुषस्तस्मात् प्रयोक्तेत्यत्रापि पक्षे उक्तं। किमुक्तं (।) भश्रो [त्रप्रयोक्तुत्वप्रसङ्ग इति श्रोता]पि हि शब्दप्रसूता-

199a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

च प्रसंग इत्युक्तम् । तिस्मन् न ज्ञाने च प्रयोगे शब्दे पुरुषे न्याप्रियते । तस्य ज्ञानजननात् । न पुरुषः शब्दे । तदात्मनि धनुपकारात् । एवं पुरुषः शब्दानां 522 प्रयोक्तेत्यलीकिकोऽयं व्यवहारः ।

सर्वया<sup>1</sup> शब्दस्वभावानां मन्त्राणां प्रयोगात् फलावाप्तौ व्यर्थो मनोजपः । विकल्पस्य शब्दस्वरूपासंस्पर्शात् ।

#### (घ) समयकाराणामुक्त्या फलविशेष:

स्वसामान्यस्वभावानामेकभाव²विवक्तया । इक्तेः समयकाराणामिकरोधो न वस्तुनि ॥३०३॥

समयकारा हि स्वलक्षणं इन्द्रियविषयं सामान्यलक्षणञ्च विकल्पप्रतिभासं यथाव्यवहारं संवृत्या<sup>3</sup> संकलय्य यथासमयं म्रथं निष्पादयेदिति समयमारोच-

यास्तिद्विषयाया बुद्धेः स्वसन्तानभाविन्या आश्रयस्तथा च तस्यापि मन्त्रफलेन योगः<sup>1</sup> स्यादिति ।

किंच नित्यानां मन्त्राणां नातिशयोत्पादनं प्रयोगः किन्तु तिष्टिषयं ज्ञानं प्रयोगः। तिस्मित्र ज्ञानं च प्रयोगेभ्युपम्यमाने शब्दः पुरुषे व्याप्रियते। कथं (।) तस्य पुरुष्य ज्ञानजननात्। न पुरुषः शब्दे व्याप्रियते। कस्मात्। तदात्मिनि नित्ये शब्दात्मिनि कथंचिदपि पुरुषेणानुषकारात् कारणात्। अथ च पुरुषः शब्दानां प्रयोक्तेत्थं व्यवहारः। लोके हि यो यत्र व्याप्रियते स तस्य प्रयोक्तेत्य्युच्यते।

सर्वयेत्यादिनोपसंहारः । यदि साक्षाच्छन्दप्रसूता बृद्धिः शब्दबृद्धिः । अथ पारम्पर्येण (।) सर्वया शब्दस्वभावानां मन्त्राणां प्रयोगात् तद्विषयज्ञानजननात् फलावाप्ताविष्यमाणायां व्ययों मनोजपः । किङ्कारणम् (।) मनोजपलक्षणस्य विकल्पस्य शब्दस्वरू<sup>3</sup>पासंस्पर्शात् ।

यस्यापि समयात् फलन्तस्यापि कथम्मनोजपो न व्यर्थं इत्याह । स्वस्वभावः शब्दस्वलक्षणम्विकल्पप्रतिभास्याकारः सामान्यस्वभावन्तेकां स्वसामान्यस्वभावानामेकभाविववक्षया । दृश्यविकल्पयोरेकीकृत्य समयकारणामुक्तेमंन्त्रप्रणयनात् मनोजपो व्यर्थः स्यादित्ययमविरोधः । समयकारस्याभिप्रायस्वम्पादनेन फलिन्ष्पत्तेः । म तु वस्तुन्यविरोधः किन्तु विरोध एव । तथा हि (।) शब्दस्वलक्षणाद् वस्तुनः फलावाप्तौ मनोजपो व्यर्थस्तस्यावस्तुसंस्पर्शात् ।

समयेत्यादिना व्याचष्टे । शब्दस्वलक्षणं श्रोत्रेन्द्रियविषयं सामान्यलक्षणङ्च विकल्पप्रतिभासं यथाच्यवहारं लोकव्यवहारानतिकमेण संबृत्या संकलस्येति यन्ति । एवं न मनोजपादौ दोषः । वस्तुत्वभावात् फलोत्यत्तौ स्रतत्त्वभा<sup>4</sup>संस्पर्धे न स्थात् । यदुक्तं न वर्षेभ्योऽन्याऽऽनुपूर्वीति ।

> चानुपूर्व्यामसत्यां स्यात्सरो रस इति भुतौ। न कार्यभेद इति चेद्;

न हि सरो रस इत्यावि<sup>5</sup>पवेषु कश्चिद् वर्णभेदः।

# (ङ) वर्गानुपूर्विफलचिन्ता

न च व्यतिरिक्तमन्यत्, यतः कार्यभेदः स्यात्। भिन्नां च तयोः प्रतिभां मानुपूर्विमेव चातुल्यां पत्रयामः। न च कारणस्याभेरे कार्यभेदो युक्तः। तस्माव् भेदवती सा यतः प्रतीतिभेदः। सत्त्यम्।

#### श्रास्ति सा पुरुषाश्रया ॥३०४॥

विकल्पबुद्धा दृश्यविकि ल्पयोः शब्दस्वलक्षणसामान्याकारयोरेकीकृत्य समय-मारोचयेत्। यो वाचा मनसा चाभिलपनम्मत्प्रणीतस्य मन्त्रस्यानुतिष्ठिति तस्या-यम्मन्त्रो यथासमयमर्थिकष्पावयेदिति (।) ततो य एनं मन्त्रम्वाचा मनसा चाभि-लपति तस्य यथासमयं चार्थं निष्पावयेदिति न मनोजपादौ दोषः। आदिग्रहणा-दुपांशुप्रयोष्गादिपरिग्रहः। वस्तुस्वभावात् शब्दस्वभावात् मन्त्रात् फलोत्पत्तावि-ष्यमाणायामतत्स्वभावसंस्पर्शे सित मनोजपादौ न फलं स्यात्।

यदुक्तमित्यादिना पराभिप्रायमाशंकते। यदुक्तम् (।) "वर्णा एव हि मन्त्र" इत्यत्रान्तरे।

न वर्णेन्योन्या काचिदानुपूर्वीति तत्रोच्यते। आनुपूर्व्यामसत्यां सर इति
199b श्रुतौ रस इति श्रुतौ च न कायंभेदः? प्रतीतिभेदलक्षणः स्यादिति चेत्। यस्माभ
हि सरो रस इत्यादि पवेषु किञ्चद्वर्ण्णभेदः। य एव हि वर्ण्णाः सर इत्यत्र पदे। त
एव रस इत्यत्र पदे।

न च व्यतिरिक्तमस्यत् पदमस्ति यतः कार्यभेदो बुद्धिभेदलक्षणः स्यात् । अस्ति च कार्यस्य भेदः । यतो भिन्नाञ्च तयोस्सरो रस इति पदयोः प्रतिमां बुद्धिम्पदयामः। आनुपूर्वीमे च चातुस्यां भिन्नान्तयोः पश्यामो वर्णाः पुनस्त एव । न च कारणस्य वर्णास्याभेदे कार्यभेदो बुद्धिमेदलक्षणो युक्तः । तस्माव् वर्णाभेदेप्यस्ति भेदवती प्रतिपदिममन्ता । सेत्यानुपूर्वी । यतः प्रतिपदम्भेदवत्या आनुपूर्व्या अयं सर इत्या-दिपदेषु प्रतीतिभेदो बुद्धिभेदः ।

सत्यमिति सि द्वान्त वा दी। सत्यं प्रतिपदम्भेदवत्यस्त्यानुपूर्विः। केवलं

तथा हि।

यो यद्वर्णसमुस्थानक्कानजाच्क्रानतो ध्वनिः ।<sup>7</sup> जायते तदुपाधिः स श्रुत्या समवसीयते ॥३०५॥ तच्क्रानजनितकानः स श्रुतावपदुश्रुतिः ।

523a

सानुपूर्वी पुरुषाश्रया पौरुषयी। अव्यतिरिक्तैव वर्ण्णेभ्यः। वर्णाश्च प्रतिपद-मन्ये चान्ये चोत्पद्यन्ते कारणभेदात्। केवलन्तेषु सादृश्यादेकत्वाध्यवसायो मन्दमतीनां।

एतदेव दर्शयन्ताह । तथा हीत्यादि । अयमत्र समुदायार्थः । वक्तुस्थेन पूर्वपूर्व-वर्ण्णसमुत्थापकचित्तेनोत्तरोत्तरवर्ण्णसमुत्थापकं चित्तञ्जन्यत इति समुत्था<sup>3</sup>पकचि-त्तकमात् । तत्समुत्थाप्यानाम्वर्ण्णानामुत्पत्तिकमः क्रमोत्पन्नैश्च वर्ण्णः स्विवषयाणि क्रमभावीन्येव श्रोत्रविज्ञानानि साक्षाज्जन्यन्ते । क्रमभाविन्य एव वर्ण्णालम्बनाः स्मृतयश्च पारम्पर्येण । ततो वर्ण्णानां समृत्थापकज्ञानकमाद् या क्रमे कार्यता । स्वविषयज्ञानेषु च या क्रमेण कारणता सैवानुपूर्वीति व्यवस्थाप्यत इति ।

सम्प्रत्यव (?) पदार्थो विभज्यते (।) यो ध्वनिर्जायत इति सम्बन्धः । यथा सर इत्यत्र पदे सकारात् परोऽकारः । कृतो जायते (।) यद्वण्णंसमुत्थानज्ञान-जाज्ज्ञानतः । पूर्वकालभावी वर्णः सकारः । यक्ष्वासौ वर्ण्णश्चिति यद्वण्णः । यद्वण्णंस्य समुत्थानं कारणं समुत्तिष्ठतेनेनेति कृत्वा । यद्वण्णंसमुत्थानं । यद्वण्णंसमुत्थानञ्च तज्ज्ञानं चेति कर्मधारयः । तस्माण्जातं यज्ज्ञानं । तद् यद्वण्णंसमुत्थानञ्च तज्ज्ञानं चेति कर्मधारयः । तस्माण्जातं यज्ज्ञानं । तद् यद्वण्णंसमुत्थानञ्च तज्ज्ञानं वेति कर्मधारयः । तस्माण्जातं यज्ज्ञानं । तद् यद्वण्णंसमुत्थानञ्च ज्ञानं । तस्माण्ज्ञानतो जायते । सकारस्य समुत्थापकं यज्ज्ञानन्तस्मादकारसमुत्थापकं ज्ञानं यदुत्यन्तन्तेनाकारो जन्यत इत्यर्थः । एवमन्योपि पूर्वपूर्ववर्ण्णंसमुत्थानज्ञानजादुत्तरोतरो वर्णो जायत इति योज्यं । एवन्तावद् वक्तृसन्तानस्थस्य समुत्थानज्ञानस्य क्रमाद् वर्णानां क्ष्रमेणोत्पत्तेः कार्यत्वमुक्तं । ते च कर्मणोत्पन्नाः श्रोत्वसन्तानस्थानां स्वविषयज्ञानानां क्रमेण हेतवो भवन्तो ज्ञायन्त इति दर्शयन्नाह् । तद्वपाधिरित्यादि । पूर्वो वर्ण्णं उपाधिविशेषणं [ यस्योत्तरस्य वर्ण्णस्य ] भ तथोकतः । स इत्युत्तरो वर्णाः श्रुत्या श्रोज्ञानेन समवसीयते गृह्यते ।

नमु च पूर्वी वर्ण्ण उत्तरवर्ण्णकाले<sup>7</sup> नैवास्ति (।) तत्कथन्तदुपाधि [पूर्व 2002 वर्णोपाधि |रुत्तरो वर्ण्णो गृह्यत इति (।)

भाह । तज्ज्ञानजितिस्तान इति । तेन पूर्ववर्णाविषयेण ज्ञानेन जनितं स्व-विषयं ज्ञानं यस्येति विग्रहः।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

अपेच्य तत्स्मृतिं पश्चात् स्मृतिमाधत्त आत्मिन ॥३०६॥ इत्येषा पौरुषेय्यैव तद्धेतुमाहिचेतसाम् । कार्यकारणता वर्णे द्यानुपूर्विति कथ्यते ॥३०७॥

चित्तसमुत्थाना वाग्वित्रप्तिः वर्णपदवाक्यानीति । तत्र<sup>2</sup> सकारसमुत्थापक-

एतदुक्तम्भवति । सकारालम्बनं यदा [श्रीश्रविज्ञानं तस्मिन्नेवकाले] अकारसमुत्थापनिवित्तेनाकारो जिनतस्तेनाकारस्सकारालम्बन्ध्व प्रत्ययः समान-कालः । तत्र साकारालम्बने न श्रीश्रविज्ञानेन सहकारिणाऽकारः स्वविषयं झानं जनयन् पूर्ववर्ण्णोपिषः प्रतीयत इत्युच्यत इत्यर्थः । तदेवं पूर्वज्ञानेन सहकारिणा जिनतात्मज्ञानः । स इत्युत्तरो वर्ण्णः (।) कीदृशः श्रवणकाले । अपदुश्चृति-रित्यत्वरितं शनैः शनैरुच्चारितो यदा वर्ण्णो भवति । तदाऽपट्वी मन्दचारिणी प्रविभक्तवर्ण्णंपाहिणी श्रुतिः श्रीश्विज्ञानं यस्य शब्दस्येत्यपटुश्चृतिः । यस्याम-वस्थायाम्बिभक्ता वर्ण्णा अवधार्यन्त इति यावत् । अति त्वरितन्तूच्चार्यमाणे विभक्तवर्ण्णापरिच्छेदात् कृतः क्रमेण स्मृतिजननिमत्यस्य सन्दर्शनार्थं । अपटु-श्रुतिग्रहणं । स एवंभूतो वर्णः किंकारीति (।)

आह । अपेक्ष्य तत्स्मृति पूर्ववर्ण्णस्मृति । पश्चाबाधते । जनयति स्मृतिमा-त्मनि । स्वविषये<sup>3</sup> । पारम्पर्येणेति द्रष्टव्यं ।

एतेन च स्वविषयाणि ज्ञानानि प्रति वर्णानां क्रमेण कारणतोक्ता । इत्यु-क्तेन क्रमेणेचा कार्यकारणता । वर्णोध्यिति वर्णाधारा वर्णानामिति यावत् । पौरुषयेप्येवं । पूरुषकृतैवानुपर्वीति लोके कथ्यते ।

किमपेक्षया वर्णानां कार्यता कारणता चेत्याह । तद्वेतुग्राहिचेतसामिति । हेतवश्च ग्राहीणि चेति द्वन्द्वः । तेषाम्वर्णानां हेतुग्राहीणीति षष्ठीसमासः । पश्चाच्चेतः शब्देन विशेषणसमासः । वर्णाहेतवः क्रमेण यदि चेतांसि तेषां सम्बन्धेन वर्णानां क्रमेण कार्यता । तैश्चेतोभिर्वण्णानाञ्जन्यत्वात् । तेषां वर्णानां ग्राहीणि यानि चेतांसि । तेषां सम्बन्धेन वर्णानां क्रमेण कारणता । वर्णोस्तेषाम्वर्णं-ग्राहिणां चेतसां जन्य त्वात् ।

चिसेत्यादिना व्याचष्टे। चिसं समृत्यानं कारणं यस्या वाग्विज्ञप्तेस्सा तथोक्ता। वागेव विज्ञप्तिः परिविज्ञापनात् (।) सा च त्रिधा लोक इत्याह। वण् त्यादि वण्णाः पदं वाक्यं चेत्यभिषानं यस्येति विग्रहः। तत्राक्षराणि वण्णाः। अर्थाविच्छिन्नो वर्ण्यसमुदायः पदं। पदसमुदायो वाक्यं। सत्रेत्यादि सर इत्यत्र

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

चैतसा समनन्तरप्रत्ययेनाकारोत्यापनिवत्तं जन्यते। तया रेफाकारविसर्जनी-योत्यांपकानि पूर्वपूर्वप्रत्ययानि ।8

पदे यञ्च विकर्णाः सकारस्तस्मात् परो अकारस्ततो रेफस्तस्मादकारस्तस्मात्परो विसर्जनीय इति । तत्र सकारस्य समृत्थापनं कारणं यच्चेतः । तेन चेतसा सम-नन्तरप्रत्ययेन । समनन्तरग्रहणमालम्बनप्रत्ययव्यवच्छेदार्थं । अकारोत्यापनिवत्तं । अकार उत्थाप्यते जन्यते येन चेतसा। तदुत्पाद्यते। तथेत्युक्तेन क्रमेण<sup>7</sup> रेफाका- 200b रिवसर्जनीया उत्थाप्यन्ते यैश्चित्तैस्तानि पूर्वपूर्वप्रत्ययानि । पूर्वं पूर्वं चित्तं प्रत्ययः कारणं येषामिति विग्रहः। तत्राकारसमुत्थापनचेतसा रेफ उत्पद्यते। रेफसम्-त्थापनचेतसा समनन्तरप्रत्ययेनाकारः। अकारसमृत्यापनचेतसा विसर्जनीय उत्पाद्यत इति ।

नन् चेदम्पदम्च्चारयामीति विवक्ष<sup>1</sup>या पदम्च्चार्यते। तेनैकयैव विवक्षया वर्णकम उच्चार्यते। न तु वर्णानां प्रत्येकं विवक्षापूर्वकत्वमप्रतीतेः (।) तत्कथ-मुच्यते (।) सकारादिसमृत्थापकचित्तेनाकारादिसमृत्थापकं चित्तं जन्यत इति ।

एवम्मन्यते (।) वर्ण्णांच्चारणे तावदयमेव ऋमः। पदोच्चारणेपि प्रथममय-मेव कमः (।) तथा हि (।) सकारविवक्षया सकारम् व्यारयत्येवमुत्तरोत्तर-वर्णंविवक्षयोत्तरोत्तरम्वर्णमुच्चारयति । अभ्यासात् पदोच्चारणे पदविवक्षैवैका कारणमित्येके।

अन्ये त्वन्यथा (।) पदोच्चारणे। एकैवविवक्षा कारणमिति (।)

सत्यमेतत्। केवलं सकारोच्चारणकालेऽवश्यं चित्तं विद्यतेऽन्यथा मरण-प्रसङ्गात् । तदेव च चित्तं सकारसमृत्थापकमुच्यते तदन<sup>3</sup>न्तरं सकारस्योत्पत्ते:। एवमुत्तरोत्तरवर्णेषु चित्तसमृत्यापकत्वं द्रष्टव्यमिति । अत्र च "सकारसमृत्याप-कचेतसा समनन्तरप्रत्ययेनेत्या"दिना प्रन्थेनैककर्त्तक एव वर्ण्णक्रमोर्थप्रतीतिहेतूर्न भिन्नकर्त्तृक इत्युक्तम्भवति । तेन यदुच्यते मण्ड ने न ।

"कार्यकारणभावश्चेत् कमस्तदुपाहिचेतसा।

तबेतुरात्मभेदो वा वक्तुभे देपि धीर्भवे "दिति (स्फोटसिबि: ३१) तदपास्तं। भिन्नकर्त्त्रवर्ण्याहिचेतसामात्मभावस्यार्थप्रतीतिहेतृत्वानभ्यप-गमात् ।

यच्चाप्युक्त म्म ण्ड ने न (1) "अथ समुत्यापकचित्तक्रमेण वर्णाकमादर्थ-प्रतीतिस्तथापि स च कमो ज्ञापकत्वाज्ज्ञानमपेक्षते । दृश्यते च तिरोहितव्यवहित-वक्तुप्रयुक्ताच्छव्दादर्यज्ञानं (।)न च तत्र समुत्यापकचित्तकार्यकारणतां कश्चन निश्चेतुमहैति। चक्षुरेकत्वे हि सा निश्चीयेतान्तरेण शब्दशानात्। न च तिरोहित-

तद् इमे वर्णा ग्रन्यान्यहेतव स्वकारणानुपूर्विजन्मानः।

श्रुतिकालेऽपि यदा मन्दचारिणः पूर्वेवर्णज्ञानसहकारिप्रत्यया<sup>4</sup>पेक्षाः स्वज्ञानं जनयन्ति, तदा पूर्वस्मरणापेक्षा एव स्मृतिमुपलीयन्ते । भिन्नकार्यकारणप्रत्यय-

व्यवहितयोर्वक्तुरेकत्वे प्रमाणमस्ती''ति।

तदयुक्तं । यतस्तिरोहितव्यवहितावस्थायाम्वक्तुरेकत्वं कैश्चिदवधार्यत एव । तथा हि (1) देवदत्तो मां शब्दयति न यज्ञदत्त इति लोके प्रतीतिपूर्विकैव प्रवृ-त्तिर्दृश्यते। यत्र नावधारणं न तत्र प्रवृत्तिरितीष्टसिद्धिरेव।

अपि च स्फो ट बा दिनोपि तिरोहितावस्थादौ कथं स्फोटाभिव्यक्तिव्यंञ्ज-कानां वर्ण्णानामेककर्त्तृकत्वानवधारणात् । अवश्यं च तत्र स्फोटाभिव्यक्ति[रेष्टव्या । अन्यथार्थावगतिर्न स्या] दिति कैश्चिदवधार्यत एव (।) यत्किञ्चिदेतत्।

तिहति तस्माहिमे वर्णा अन्यान्यहेतव इति । अन्यदन्यत्समृत्थापकं चित्तं हेतुर्येषा<sup>7</sup>मित्यर्थः । स्वकारणानि समुत्यापकान्येव ज्ञानानि तेषामानुपूर्वी कमस्तस्या जन्म येषान्ते तथोक्ताः। कारणकमात् कमभाविनो वर्ण्णा इत्यर्थः। इयताच (।)

यो यद्वर्ण्यसमुत्यानज्ञानजाज्ज्ञातो घ्वनिः (।) इत्येतद्व्याख्यातं।

[स **श्रुत्या समवसीयत] ै** इत्येतद् विवृण्वन्नाह । **श्रुती**त्यादि । श्रुतिकालेपि श्रवणकालेपि यदा मन्दचारिण इति यदा नातिद्रुतमुच्चार्यन्त इत्यार्थः। पूर्वबर्णा-लम्बनं ज्ञानन्तदेव सहकारिप्रत्ययस्तमपेक्षन्ते ये वर्णास्ते तथोक्ताः।

त एवंभृताः कि कुर्वन्ति (।) स्वज्ञानं स्वविषयं श्रोत्रविज्ञानं जनयन्ति। तथा हि (।) सकारालम्बनं श्रोत्रविज्ञानं यस्मिन्नेव काले तथैवाकारोप्यकार-समुत्यापनचेतसा जनितस्तेनाकारः सकारालम्बनं च ज्ञानमेककालन्तस्मादकारः सकारालम्बनज्ञानेन सहकारिणा<sup>2</sup> स्वविषयं ज्ञानं जनयति (।) एवमन्येष्विप वर्णोद्ययं न्यायो योज्यः।

तदेति यदा स्वविषयमनुभवज्ञानं जनितवन्तस्तदा पूर्ववर्ण्णविषयं यत् स्मरण-न्तदपेका एव स्मृतिमृपलीयन्ते स्मृतावारोहन्ति । येनैव क्रमेणानुभूतास्तेनैव क्रमेण स्मर्यन्त इत्यर्थः। स एषो युगपदभावलक्षणो वर्ण्णानां स्वभाव इति सम्बन्धः। कीदृश इत्याह । भिन्नेत्यादि<sup>3</sup> । पूर्वपूर्वविज्ञानजन्यत्वाद् भिन्नः कार्यभावः । उत्तरोत्तरज्ञानस्य हेतुत्वाद् भिन्नः कारणमावश्च येषां सकारादिसमुत्थापक-ज्ञानानान्तानि भिन्नकार्यकारणभावानि । तान्येव प्रत्यया हेतवः । तेभ्यो निर्व-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In the margin.

निर्वृत्तिषर्मा भिन्नजननषर्मा<sup>5</sup> च स हि वर्णस्वभावः पुरुषसंस्कारमेदभिन्नः कम इत्युच्यते ।

> ं ब्रम्यदेव ततो रूपं सद्वर्णानां पदापदम् । कर्रुः संस्कारतो भिन्नं व्यहितं कार्यभेदकुत् ॥३०८॥

त्तिरुत्पत्तिः सैव वर्मो लक्षणं यस्य स्वभावस्येति विग्रहः। एतेन तद्धेतुचेता-स्यपेक्ष्य वर्णानां कार्यत्वमुक्तं।

तद्ग्राहिचेतांस्यपे<sup>4</sup>क्ष्य कारणत्वमाह । भिन्नस्य विज्ञानकार्यस्य निर्वर्त्तनं जननं स एव धर्मो लक्षणं यस्य स्वभावस्येति विग्रहः । स एवंभूतो वर्ण्णस्वभावः पुरुषसंस्कारभेदभिन्नः पुरुषप्रयत्नभेदभिन्नः कम इत्युच्यते ।

ननु क्रमो वर्णानां धर्मस्तेन कथं स एवंभूतो वर्णस्वभावः क्रम इत्युच्यते। एवम्मन्यते (।) न युगपदुत्पन्नानां क्रमोस्त्यप्रतीतेः। तस्माद् युगपदुत्पन्नानां क्रमोस्त्यप्रतीतेः। तस्माद् युगपदुत्पन्नानामेव वर्णानां क्रमः। अयुगपदुत्पन्नाश्चेद् वर्णा इध्यन्ते त एव लोके क्रमो न वर्णोभ्योर्थान्तरभूतोसावप्रतीतेः। नापि तेषां क्रम एको धर्मोऽसहभावात्। नापि प्रत्येकं धर्मः क्रमोप्रतीतेः। तस्मादयुगपदुत्पन्ना एव वर्णाः क्रम इत्युच्यते इत्युक्तः। केवलमेषां क्रम इति कल्पितोयं व्यवहारः। न च य एव सर इति पदे क्रमो लोके प्रतीयते स एव रस इति पदे। नापि क्रमव्यतिरिक्तं पूर्वापरवर्णानां स्वरूपं। तस्मात् प्रतिपदं वर्णानामन्यदेव स्वरूपं। लोकश्च सर इति पदाद् रस-पदस्यान्यत्वमवधारयत्येव।

तेन यदुच्यते म ण्ड ने न।

"उत्पत्तिवादिनो वर्ण्णाः कामन्ते सन्तु भेदिनः। न त्वसाघारणस्तेषामभेदोर्थज्ञानकारणं।" (स्फोटसिद्धिः ३०)

तस्यानवधारणात् संकेतकाले वाद्रष्टत्वादिति (।)

201b

तदपास्तं। यतस्सर इति वर्ण्णंकमाद् रस इति वर्ण्णंकमो भिन्न एवावधार्यते। नापिकमव्यतिरेकेण वर्ण्णः प्रतिभासन्ते। तस्मात् कमभेदावधारणमेव वर्ण्णं-मेदावधारणं (।) केवलं रसपदाद् रसपदान्तरस्य भेदः सादृश्यान्नावधार्यते (।) अत एव संकेतकाले दृष्टत्वात् रसपदार्थप्रतिपादकं युक्तम् (।) एवमन्यस्यापि पदस्येति यत्किञ्चिदेतत्।

एतदेव <sup>1</sup> दर्शयन्नाह । अन्यवेवेत्यादि । यतो वण्णानां स्वभावो यथोक्तः क्रम इत्युच्यते ततः कारणात् । तिविति सादृश्यादेकत्वेनाध्यवसितमिष रूपस्वण्णानामन्यदेव पदं पदं प्रतिपदं । कि कारणं (।) कर्तृसंस्कारतो भिन्नं यतः (।) समृत्यापकिवित्तमेव कर्तृं तस्य शक्तिभेवाद् भिन्नं । सिहतमिति पूर्वोत्तरकमेणो-

तस्माम सत्वेक एव स्वभावो वर्णानां पदेषु कर्तृवित्तसंस्कारभेदेन भेदात्। 523b स परस्परसहितः? कार्यभेदस्य हेतुः।

सा चानुपूर्वी वर्गानां वर्तते रचनाकृता । इच्छाऽविरुद्धसिद्धीनां स्थितिक्रमविरोधतः॥३०९॥

कार्यकारणप्रत्ययोत्पन्न<sup>1</sup>स्वभाविवशेषो वर्णानामानुपूर्वीत्युक्तम् । सा च पुरुष-वित्तकविचारकृतेति भनवस्थितकमाः । इच्छाऽविवद्धसिद्धिकम<sup>2</sup>त्वात् । कर्म-

तदयुक्तम् (।) वर्णानां सहितासहितानामर्थाप्रतिपादकत्वात् । तस्मादयमभिप्रायः (।) यदि परमार्थतो वर्ण्णकमः स्या<sup>3</sup>त् तदासावेकपदादिरूपतया
कल्पितोर्थस्य प्रतिपादकः स्यात् । यत्रव्यकेन विकल्पेन विषयीकृताः क्रमिणो
वर्णाः प्रतिपादका अत एवैकविकल्पावभासित्वात् । क्रमिणाम्वर्ण्णानां रूपं सहितं
कार्यभेदकृदित्युच्यते इत्यदोषः । यत्रव्य समुत्या[पकभेदाद् भेदः] । तस्मान्न
खल्वेक एव स्वभावो धर्णानां सरो रस इत्यादिपवेषु । कि कारणं (।) कर्त्तृषित्तसंस्कारभेदेन भेदात् । कर्तृ च तिच्चत्तज्ञातस्य संस्कारभेदः समनन्तरप्रत्ययभेदेन
शक्तिभेदस्तेन वर्णानां स्वभावस्य भेदात् । स च वर्णानाम्प्रतिपदम्भिननः
स्वभावः कमरूप एकविकल्पारूढत्वात् । परस्परसहितः कार्यभेदस्यार्थविषयबृद्धिभेदस्य हेतुः ।

या चैवं कार्यकारणता लक्षणानुपूर्वी सा' बानुपूर्वी वर्णानां प्रवृत्तेत्युत्पन्ना रचनाकृतः पुरुषात्। रचनां करोतीति रचनाकृत् तस्मात्। कस्मादित्याह। इच्छे-त्यादि। पुरुषेच्छया येषां वर्णानामविरुद्धा सिद्धिस्तेषां स्थितस्य क्रमस्य विरोधतः।

कार्येत्यादिना व्याचप्टे। कार्यकारणभूतास्य ते प्रत्ययास्येति विग्रहः। वण्णंसमुत्यापकवित्तान्येवमुच्यन्ते। तानि हि पूर्वविज्ञानापेक्षया कार्ये मूतान्युत्तर-विज्ञानापेक्षया कारणभूतानि। तेम्य उत्पन्नः स्वभावविज्ञेष आनुपूर्वीत्युक्तं। सा चानुपूर्वी पुरुषस्य यौ वितर्कविचारौ तत्कृतेति कृत्वानस्थितकमा वर्णाः। किमिदमिदं वेति विमर्शाकारो विकल्पो वितर्कः। इदमेवेति निस्वयाकारो विचारः। कस्मान्त स्थितकमा। इच्छेत्यादि। इच्छया अविरुद्धा सिद्धियंस्य कमस्य स इच्छाविरुद्धानिक्दां। इच्छाविरुद्धासिद्धः कमो योगन्ते तथोक्ताः।

ज्वारितं। कार्यभेवकुदिति। बुद्धिभेदं करोति<sup>2</sup>(।)

न च "वर्ण्णा निरर्थकास्सन्त" इति (१।२४१) पूर्वमेव प्रतिपादितं (।) तत्कथम्बर्ण्णस्वरूपं सहितं कार्यभेदकृदित्युच्यते ।

अत्रैके मन्यन्ते (।) प्रतिपदम्बर्णानां स्वरूपिम्भिन्नं पौरुषेयम्बाचकं । नापौ-रुषेयमिति (।) यदाह (।) सत्यम् (।) अस्ति सा किन्तु पुरुषाश्रयेति ( )।

a

#### विद्येषानुषम्बत् ।

न हि देशकालयोः स्थितिकमधान् हिमवव्विन्ध्यमलयानां वा बीजांकुरादीनां स्वेच्छ्र्या कमरचना<sup>3</sup> शक्यते कर्त्तुम् । तस्मात् पुरुवधर्मसंस्थातविकल्पानुकमे सति (भावात्) ग्रसति चाभावात् ।

कार्यकारणता सिद्धेः पुंसां वर्णक्रमस्य च । सर्वो वर्णकमः पुंभ्यो दहनेन्धनयुक्तिवत् ॥३१०॥

सतीन्धने बाहबृत्ते श्रसित चाभावात् । श्रदृष्टेन्धनोऽपि न ह्यानिन्धनः, तहे-शकालनियमस्यायोगात् । नियमे सित्र<sup>5</sup> तस्यैबेन्धनस्वात्, इन्धनस्य बहनोपावान-

| तद्भावस्तस्मात्। तथा हि (।) यथेच्छम्वर्णानां कमो व्यवस्थाप्यते । किमिव            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (।) कर्मविशेषानुक्रमवत्। यथा कर्मविशेषाणामाकुञ्चनादीनामिच्छा व्यवस्थितेः          | •   |
|                                                                                   |     |
| कमस्तद्वत् ।                                                                      | 202 |
| न हीत्यादिना वैधर्म्यमाह। देशकालयोरिति देशेस्थित <sup>९</sup>                     |     |
| <sup>1</sup> मरचना शक्यते कर्त्तुं न                                              |     |
| ही ति सम्बन्धः। न हि हि म व त्स्थाने विन्ध्यो भवतु म ल य स्थाने विन्ध्यादि        | •   |
| रित्येवं पूर्वमङकुरो भवतु परचाद् बीजात्तज्जनकमिति पुरुषेच्छया शक्यते              |     |
| विपर्यासः कर्तुं। वर्ण्णास्तु शक्यन्ते यथेच्छं विपर्यासयितुं। तस्मान्न व्यवस्थित- |     |
| क्रमा वर्ण्णाः। तत ए [व                                                           |     |
| (ξος)                                                                             |     |
| ·····का <sup>2</sup> ]र्यकारणभूते विकल्पानुक्रमे सति वर्ण्ण-                      |     |
| कमस्य भावादसित च विकल्पानुक्रमे वर्ण्णकमस्याभावात् । लौकिकवाक्येषु पुंसा-         |     |
| म्बर्णकमस्य च कार्यकारणतासिद्धिः । पुरुषः कारणं वर्ण्णानुक्रमः कार्यः। ततः        |     |
| कार्यकारणतासिद्धेः कारणादन्योपि वैदिकः सर्वो बर्ण्ण [                             |     |
| ]3 ति सर्वो दहन इन्धनपूर्वक एवेति युक्तिस्तद्वत्।                                 |     |
| सतीत्यादिना-व्याचष्टे । सतीन्यने दाहवृत्ते दह्यतेनेनेति दाहो दहन एवोक्तः ।        | •   |
| असतीन्धने दहनस्याभावात्। क्विचिद् दहनेन्धनयोः कार्यकारणभावसिद्धौ सत्या-           |     |
| मबृष्टेन्थनोपि यस्यापि दहनस्येन्धनं न दृष्टं सापि [                               |     |
| ] 4त्। तदा तस्य दहनस्याहेतोर्वेञ-                                                 |     |
| नियमस्य कालनियमस्यायोगात्। सर्वत्र सर्वदा भावः स्यात्। अथ नियमेनैव                |     |
|                                                                                   |     |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> One side of the leaf is torn, about 32 letters in every line are missing.

लक्कणत्वाच्च । तथायमपि वर्णक्रमो पुरुवप्रयत्नं यदि नापेक्षेत, तदा निरालम्बः स्वयं प्रकाशेत् । प्रत्यत्नेनापि न शक्येत, ग्रतत्प्रच्छेवात् । क्वचित् शक्तौ सर्व-5242 स्तथा स्यात्, विशेषाभावात्। तद्भावभाविनोऽविशिष्टस्य चातस्कृतौ<sup>7</sup> सर्वत्र कार्यकारणभावश्च निराकृतः स्यात्। ग्रन्वयभ्यतिरेकलक्षणत्वात् तस्य। लक्ष-णान्तरं वाच्यम्<sup>1</sup>। घटादीनि च सर्वाणि वस्त्नि कृत्रिमाकृत्रिमानि प्रसर्जन्ति। तत्राप्येवं कल्पनायाः सम्भवात्। विशेषाभावाच्य । तानिष परादर्शनपूर्वकमेव

|              | क्वचिद्देशादौ भवतीतीष्यते । तदा देशादिनियमे च दहनस्येष्यमाणे तस्यैव देशादे-         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              | रिन्थनत्वात् । किं कारणं (।) वहनेत्यादि । दहनस्योपादानं क [                         |
|              | ] <sup>5</sup> नपेक्षत्वे देशकालनियमायोगा-                                          |
| •            | स्तथायमि वर्णकमो हेतुभूतं पुरुषप्रयत्नं यदि नापेक्षेत । तदा निरालम्बो निरा-         |
|              | श्रयः पुरुषप्रयत्नानपेक्षः स्वयं प्रकाशेतः वर्ण्णकममुच्चारयामीत्येवस्पुरुषस्य प्रय- |
|              | त्नेषि न शक्येत वर्णाक्रमः प्रकाशयितुं। कस्माद् (।) अत [त्प्र                       |
|              | ] कमे पुरुषस्य शक्तिस्तदा कावि-                                                     |
| •            | च्छक्ताविष्यमाणायां सर्वो वैदिकोपि वर्ण्णकमस्तथा स्यात् पौरुषेयः स्यात्।            |
|              | कस्मात् (।) लौकिकवैदिकवर्णानुक्रमयो <b>विशेषाभावात्</b> । विषाद्यपनयनादिलक्ष-       |
|              | णस्य विशेषस्य लौकिकेष्वपि दृष्टेः।                                                  |
|              | किञ्च तद्भावभाविनः पुरुष[                                                           |
| <b>202</b> b | विषा] <sup>7 व</sup> द्यपनयनादिना लौकिकवर्ण्यक्रमा <b>द</b> -                       |
|              | विशिष्टस्य च वैदिकवर्ण्णकमस्यातत्कृतौ प्रकर्षेण कृतौ। सर्वत्रेति यत्रापि पुरुष-     |
|              | कृतत्विमिष्टन्तत्रापि कार्यकारणभावद्य निराकृतः स्यात्। कस्माद् (।) अन्यये-          |
|              | त्यादि। तद्भावे भावोन्वयः (।) तदभावेऽभावो व्य ति रे कः (।) तल्लक्षणत्वा-            |
|              | त्तस्येति का[र्यं                                                                   |
|              | ·····]¹कार्यंता नेष्यते (।) तदा तद्भावभावित्व-                                      |
|              | व्यतिरिक्तं कार्यकारणभावस्य लक्षणान्तरम्बाच्यं। यद्विरहाद् वैदिकानां पुरुष-         |
|              | प्रयत्नेन सह कार्यकारणभावो न स्यात्। न चान्यल्लक्षणं कार्यकारणभावस्यास्ति।          |
|              | अथ तुल्ये कार्यकारणभावलक्षणे लौकिको वर्ण्णकमः कृत्रिम इष्टो थे[                     |
|              | ·····.]²: प्रसजन्ति । किं कारणं (।)                                                 |
|              | तत्रापि घटादिष्वेवं कल्पनाया वैदिकशब्दकमवत् कल्पनायाः सम्भवात्। मथा                 |
|              | पुरुषच्यापारेण स एव वैविकः ऋमो व्यज्यत इति कल्पना। तथा घटादयोपीति।                  |
|              |                                                                                     |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Illegible.

धन्यः करोति, एवं तिहं धविदितकर्तारङ्च केचित्, सर्वे वा केवांचित् प्रक्रियाभि-निवेद्गोऽस्तु । तस्मात् वर्णानुपूर्वीयं<sup>3</sup> प्रसिद्धिकार्यकारणभावञ्च वस्तुधर्मानित-कमात्, सर्वा पुरुवकृता ।

तत एव।

श्वसाधारणता सिद्धा च पुंसां कमकारिणाम् । श्वतो ज्ञानप्रभावाभ्यां श्रन्येषां तदभावतः ॥३११॥ श्रयं वर्णानां कमो विवनिर्धातादिसमर्थो नान्य इति जानीयात्, तदा तं तयेव

| विशेषाभावाच्छ । न हि पुरुषव्यापारानुविधायित्वेन घटादेः सकाशा[                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $\cdots$ $]^3$ स्तस्य विशेष इति चेदाह।                                            |
| तानित्यादि । तानिष घटादीन् परैः पूर्वकैः कुलालादिभिर्घटादीनां रचना । तस्या-       |
| दर्शनं पूर्वमेव । तान् दृष्टवैवेति यावत् । अन्यः पाश्चात्योपि कुलालादिः करोति ।   |
| नानुपदेशं । परोपदेशपूर्विका च येषां प्रतिपत्तिस्तेषामपौरुषेयत्वे [                |
| वै] <sup>4</sup> दिक: ऋमः कर्त्तुरस्म-                                            |
| रणादपौरुषेय इष्टः। एवन्तर्हि घटादयोप्यधिदितकर्त्तारञ्च केचित्। बहुतरकाला-         |
| च्छन्नदेशे घटादयो दृश्यन्ते (।) न च तेषां कर्त्ता स्मर्यते। तस्मात् तुल्ये पुरुष- |
| व्यापारानुविधाने यद्यपौरुषेयो वैदिकक्रमस्तदा सर्वेषा घटादीनामिकि[                 |
| ] <sup>5</sup> यथा वा कर्त्त्-                                                    |
| रस्मरणाद् वैदिककमस्याकिया। एवं केषांचित् कदाचित् घटादीनामस्मर्यमाण-               |
| कर्त्तृकाणामिकयाभिनिवेद्योस्तु । न चैवं (।) तस्मान्न चैवेयं लौकिकी वैदिकी         |
| च वर्णानुपूर्वी पुरुषकृतेति सम्बन्धः। कस्मादिति (।) आह् । प्रसिद्धेत्यादि।        |
| प्रसिद्धिः कार्यकारणभावो [                                                        |
| वि] <sup>6</sup> शेषणसमासः। तेषां <b>धर्मः</b> स्वकारणान्वयव्यति-                 |
| रेकानुविधानन्तस्यानिकमात् ।                                                       |
| यत एव पौरुषेया मन्त्रास्तत एव प्राकृतेभ्यः पुरुषेभ्यो साधारणता विशिष्टता          |
| सिद्धाः। केषां (।) मन्त्राख्यकमकारिणां पुंसां। मंत्रसंज्ञितम्वर्ण्णकमं कुर्वन्ति  |
| ये। तेषां केना [                                                                  |
| ]7मस्य परिज्ञानं। समीहितार्थसम्पादन- 2032                                         |
| शक्तिः प्रभावः। कि कारणम् (।) अन्येभ्योसाधारणतेत्याह। अन्येषां प्राकृता-          |
| दीनां पुरुषाणान्तयोः । ज्ञानप्रभावयोरभावतः ।                                      |
| समित्रमाहिना सम्बद्धिः संबद्धीनामयं स्वयो विविक्रमीनानिसमर्थो साम                 |

इन्मेबंविभागेन यद्यन्योपि प्राकृतपुरुषो जानीयात् तदा तम्बर्णकमन्तर्यव विभागे-

प्रतिपश्चेत । न चैयम् । तस्मादयं सनुक्रमः स्वभावतः कार्यकृत् तयापि किविवेष विज्ञात इति परोक्षार्यं<sup>6</sup>वर्शी पुरुषो भवति । न द्वायमर्थकियासमर्थं इति न हि शक्यं प्रत्येतुम् । ससंकीर्णस्य लिङ्गविशेषस्यासिद्धेः ।

524b प्रत्यक्षेण तु भ्रनुपिक्टयोर्मन्त्रामन्त्रयोर् $^7$ पिस्त्तानात् । उपदेशेऽपि केनचिद-प्याकारेण स्वभाविववेकाप्रतीतेरन्यत्र, कार्यसंवादाच्य । तस्य च कार्यस्य प्राग् द्रष्ट्रमशक्यत्वात् $^1$  ।

न चायं कमः स्वभावतः कारकः, कस्यचिद् ब्राज्ञुसिद्धेः, अन्यस्य चिरात् सिद्धेः,

नैव प्रतिपाद्ये तानुतिष्ठेत् (।) न चैवं प्रतिपद्यते (।) तस्तादयं मन्त्राख्यो वर्ण्णानुकमः स्वभावतो यदि नाम कार्यकृदभ्यपुगतो मी मां स कै स्तथापि किष्ठचेव पुरुषेरतीन्द्रियशक्तिभेदयुक्तो विज्ञात इति कृत्वास्ति परोक्षार्थदर्शी पुरुषो यो मन्त्रन्तत्सामर्थ्यन्तदनुष्ठानञ्च वेति ।

यद्यपि सत्यतपः प्रभाववतां समीहितार्थंसाधनं वचनं मन्त्र इत्युक्तं (।) तथाप्यभ्युप<sup>2</sup>गम्योच्यते (।) स्वभावतोषि कार्यकृत्मन्त्र इति। कार्यकृत्मन्त्र-करणेन वा मन्त्रफलणक्तिज्ञानेन वा पुरुषातिशय इत्युक्तम्भवति। अनुमानात् मन्त्रामन्त्रपरिज्ञानात् परोक्षदिश्चितोऽभाव इत्यत्राह । त होत्यादि। अयक्यंः (।) वर्णानुक्रमलक्षणो विषाद्यपनयमे समर्थोऽयन्तु वर्णानुक्रमो न समर्थं इति। एवं न हि शक्यं लिङ्गात् प्रत्येतुं। कि कारणं (।) म<sup>3</sup>त्त्रामन्त्रविभागेनासंकीर्णस्य लिङ्गविश्वेषस्यासिद्धेः।

ननु च वर्ण्णरूपयोर्मन्त्रामन्त्रयोः प्रत्यक्षेण ग्रहणे फलदानशक्तिरिप तदव्यति-रेकात् प्रत्यक्षगृहीतैवेति (।)

अत आह । प्रत्यक्षयोरित्पादि । अनुपिबष्टयोरित्ययं मन्त्रो नायम्मन्त्र इत्येवमकथितयोरपित्झानात । अयम्विषाद्यपनयने शक्तोऽयमशक्त इत्येवमिनश्चयात् । उपवेशे पीति (।) यदि नाम केनिचदुपिदष्टम्भवत्ययं मन्त्र एवं-कार्यकारीत । तथापि कथंचित् केनिचद्याकारेण मन्त्रस्य यः स्वभाविववेक-स्तस्याप्रतितेरिनश्चयात् । उपदेशस्याप्रामाण्यात् । अन्यत्र कार्यसम्बादात् । मन्त्रसाध्यकार्यप्राप्त्या त्वयम्मन्त्र इति निश्चयः स्यात् । तस्य च मन्त्रस्य साध्यस्य कार्यस्य करणात् प्राणिति मन्त्रानुष्ठात् प्राण् द्रष्टुमशक्यस्वात् । तस्याद्यस्य सत्वादिति मावः । न चानिश्चितस्य मन्त्रस्यानुष्ठानं सम्भवति । तस्मादवश्यं मी मां स केनातीन्द्रियार्थदर्शी पुरुषोम्युपगन्तव्यो यो मन्त्रामन्त्रस्वभावं विवेचयित (।) अन्यया मन्त्रानुष्ठानं न स्यात् ।

न चायम्मन्त्राच्यो वर्णकमः स्वभावतो विषाद्यपनयनादेः कारकः किन्तु

ग्रम्यस्य वतचर्याव्ययेक्षणाञ्च । एकस्मादपि कर्मणः<sup>2</sup> कयोश्चित्रवर्णानर्नयोर्देर्मनात् । कहतामिय मन्त्राणां कस्यचिद् विसंवादात्। न ह्ययं प्रकारः स्वभावे युक्तः, स्वभावस्य सर्वत्राविशेषात्<sup>3</sup>। पुरवस्तु स्वेच्छावृत्तिः सरवसभागताबिवशात् सेवाबिक्षेवाव् वा कंचिव् अनुमृह्णाति नापरमिति युक्तम् ।

व्रतस्वयां अंशादिना धर्मावर्मीपचये धर्माधर्मात्मनोः प्रकृत्या सिद्धचसिद्धी चेत्।

पुरुषसमयात्। कि कारणं (।) कस्यजिन्मन्त्रानुष्ठायिनः पु<sup>8</sup>रुषस्याञ्चमन्त्रसिद्धेः अन्यस्य तत्तुस्यमन्त्रित्रयानुष्ठायिनः चिरात् सिद्धेः। स्वतो हि फलदानेऽयं काल-भेदो न युज्यते मन्त्रस्य केनचिदुत्कर्षानुत्कर्षाकरणात्। अन्यस्य पुरुषस्य मन्त्रात् फलनिष्पत्तौ व्रतचर्याद्यपेक्षणान्न स्वभावतो मन्त्रः कारकः। व्रतं मन्त्रकल्पविहितौ नियमस्तस्य चरणमनुष्ठानं। अपिश्रब्दाद्वोमादिप<sup>7</sup>रिग्रहः। स्वभावतो हि 203b फलदाने । कि व्रतचर्याद्यनुष्ठानेनापेक्षितेन । ततोतिशयानुत्पत्तेः । **तर्यकस्मा**-दिप मन्त्रविषयाज्जपहोमादिकम्बंगः सकाशात् कयोदिचत् पुरुषयोस्तुत्यं विधि-मनुतिष्ठतोरप्येकस्यार्घदर्शनादन्यस्या<mark>नर्थदर्शना</mark>न्न स्वभावतः फलं। स्वभाव-तस्तु फलदाने तुल्योर्थयोगः स्यात्। वहतामपीति (।) विषाद्यप<sup>1</sup>नयनं कुर्व-तामपि मन्त्राणां पुनः कालान्तरे तेनैव पुरुषेण प्रयुक्तानां कस्याचित् कार्यस्य विस-म्बादादकरणात्। न ह्ययं प्रकारो वस्तुस्बभावे युक्तः (।) कि कारणं (।) स्वभा-बस्य सर्वत्र पुरुषादौ तुल्यत्वात् । यो हि यस्य स्वभावो न स कञ्चिदपेक्ष्य स्वभावो भवति । यदा तु पुरुषकृतात् समयात् फलमिष्यते तदायमदोषः । तथा हि (।) पुरुषस्तु म<sup>2</sup>न्त्रसमयस्य कर्ता। स्वेष्छावृत्तिरिति कृत्वा कंचित् पुरुषमनुगृह्णाति नापरिमिति युक्तं। केन कारणेन। सत्त्वसभागताविद्योषात्। मन्त्रित्या-नुष्ठातुः सत्त्वस्य मन्त्रप्रणेत्रा सह सभागता तुल्यशीलाचारादिना। आदिशब्दा-दुपप्रदानादिपरिग्रहः। तद्वशात्तदनुरागात्। सेवाबिक्षेषाद्वा। जपहोमादिना देवताराधनं सेवाविशेषस्त<sup>3</sup>स्माद्वा। कञ्चिदनुगृङ्काति पुरुषं। नापरं सत्त्व-सभागतादिरहितं।

कतेत्यादिना परमाशंकते। नियमस्यानुष्ठानं वतक्यां। व्रतकर्या च व्रत-चर्या भक्काश्चेति विरूपैकशेष:। आविशब्द: प्रत्येकमभिसम्बध्यते। वतचर्या-दिना व्रतचर्याभंशादिना चेत्यर्थः। व्रतचर्यादिना धर्मोपचये सति सिद्धिरिति सम्बन्धः। तथा प्र<sup>4</sup>कृत्या स्वभावेन धर्मात्मनो वा पुंसः सिद्धिः। व्रतचर्याभ्रङ्-शादिना त्वधर्मोपचये सति । अधर्मात्मनो वा प्राष्ट्रत्या पुरुषस्यासिद्धिरिति वाक्यार्थो योज्यः। स्वभावतोपि मन्त्रात् फलनिष्पतौ यथोक्तेन प्रकारेण सिद्ध्यसिद्धिभेदो मिष्यतीति परो मन्यते।

म । धर्मवि रुद्धानामिष कौर्यस्तेयद्दीन्द्रियसमापसिहीनकर्मबहसानां डाकिनी-भगिनीतन्त्रादिषु दर्शनात् । तैरपि मन्त्रसिद्धिविशेषात् । न च एवं विषो धर्म-स्वभाव इति यथावसरं निवेदियण्यामः।

मैत्रीज्ञोचधर्मप्रवानां तिश्रमित्तमेव कस्याध्चिवसिद्धेः, विपर्ययेण च सिद्धेः । न च एकरूपाद्धि कर्मणः तद्विरोधी धर्मोऽधर्मन्च यक्तः । कथमिवानी ग्रथ-

नेत्यादिना प्रतिषेधति। न धर्मापेक्षात् मन्त्रात् फलसिद्धिः। किं कारणं (1)धर्मविषद्धानम<sup>5</sup>पि मन्त्रसिद्धिहेतुनां व्रतानां डा कि नी भ गि नी तन्त्राहिष् दर्शनात्। डा कि नी तन्त्रे। चतुर्भगिनीतन्त्रे। आदिशब्दात । चौर्यहेतुष कम्ब-कि नी तन्त्रादिषु दर्शनात्। कानि पूनस्तानि धर्मविरुद्धानीत्याह। कौर्येत्यादि। कौर्यं प्राणिबधः। स्तेयं चीर्यं। द्विं (?द्वीं)द्रियसमापत्तिर्मेयुनं। हीनकर्म मार्जारा-शुचिष्मप्रदानादि । आदिशब्दादन्यस्यापि धर्मे विरुद्धस्य ग्रहणं । तानि कौर्या-दीनि बहुलानि भुयांसि येषां बतानान्तानि तथोक्तानि । तैरुच तथोक्तैर्वतैर्मन्त्र-सिद्धिविज्ञेषात् । तथा हि (।) डा कि नी तन्त्रे समयव्यवस्था । यदा प्राणिनं हत्वा खादति तदा मन्त्रसिद्धिमासादयति। तथा कम्बु कि नी तन्त्रे स्तेयाचर-2042 णात् सिद्धिरुक्ता । तथा मैथुनाचरणात् सिद्धिप्रदा काचिट्टेवतेति भगिनी तन्त्रा-न्तरे क्वचित् समयः।

कौर्याद्येव घर्मी भविष्यतीति चेद् (।)

आह । न चेत्यादि । एवम्बिघो कौर्यादिलक्षणो धर्मस्वभाव इति यथा-वसरं पश्चान्निवेदयिष्यामः । एवन्तावदधमदिपि सिद्धिर्दृष्टा।

षमीदिप सिद्धिनं दुष्टेत्याह । भैत्रीत्यादि । सत्वानां हितसुखचिन्तन-म्मै त्री। शौ वं द्विविषं। बाह्यमान्तरञ्च। बाह्यं स्नानादि। आन्तरं स्तेयादि-निवृत्तिः। दा<sup>1</sup>नादिना परानुग्रहो धर्मः। मैत्रीशौचधर्माः परे प्रदानानि येषान्ते तयोक्ताः। तथाभृतानां पुरुषाणां। तन्निमित्तमेव मैत्र्यादिकमेव निमित्तं कृत्वा कस्याध्यत् सिद्धेरिति मैत्रीविपयंयेण या लभ्या तस्या असिद्धेः । विपर्ययेण च द्वेषादिना पुनः सिद्धेः। त धर्मोपचयापेक्षात् मन्त्रात् फलसिद्धिरिति । द्वेषादि-समुत्यितोपि कौर्यादिर्मन्त्रविश्वानेनानुष्ठितस्सन् वर्म एवेति (।)

अत आह। न चेत्यादि। एकरूपाढि सादिलक्षणात् कर्मणः सकाशात स तक्किरोध्यधर्मविरोधी धर्मो मुक्तः। अधर्मश्चेति मन्त्रविधानादन्यत्र तत एव हिंसादेः सकाशादधर्मस्य न युक्तः। न ह्यधर्महेतोर्घमी भवति विरोधात्। तथा हि (1) येनैव द्वेषाद्याशयेन मन्त्रविधानादन्यत्र हिसादिकुर्वतोऽधर्मो भवति । श्लेनै-वाशयेन मन्त्रविधानान्ष्ठानेपि हिंसादिकं क्रियत इति कथन्तस्य धर्माञ्चरविमिति।

5252

र्मात्मनो वतारेः धर्मस्य फलमि<sup>1</sup>ष्टं शहनुते ।

न चैतस्य वतावेस्तविष्टं फलं विपाकः, किन्तु पूर्वकृतस्य, ब्रह्महत्यावेशानुष्ठा-नात् पानप्रति<sup>2</sup>लम्मवत् । तस्य तु प्रधर्मात्मनो वतस्यागामि फलं नेष्टम् । स तु मन्त्राविष्रयोगः तस्येष्टफलस्य कर्मणः कथञ्चित् प्रकारेण उपकारात्<sup>3</sup> पाचकः । थित्रत्वादुपकारशक्तेः ।

पुरुविद्योवाश्रयविपाकषमां धर्मः, तेन कृतः स⁴ तथाऽऽराधनेन फलति ।

यदि द्वेषादिकृतत्वान्मन्त्रविधानेनानुष्ठितोपि कौर्यादिरधर्मं एव कथमिदानी-मधर्मात्मनो वतादैरिति पूर्वोक्तात्। कौर्यादिलक्षणाद् व्रतात्। आदिशब्दाद-न्यस्मान्निहीनादशुचिधूपदानादिलक्षणात्। धर्मस्य फलमिष्टसम्भोगादिलक्षणं कथमञ्जूते भजते जापी।

नेत्यादि सि द्वा न्त वा दी। न चंतस्याधर्मात्मनी वतावेस्तिविष्टं फलम्बि-पाकः कर्मफलं। किन्तु पूर्वकृतस्य शुभस्य कर्मणो विपाकः (।) किम्बदिति (।) आह। बह्यहत्याया आवेशस्तस्यानुष्ठानात् सम्पादनात्। प्रामप्रतिलम्भवत्। यथा किष्वत् कञ्चित् पुरुषं नियुंक्ते। मारयेमं ब्राह्मणं अहन्ते ग्रामन्दास्यामीति। स तस्यादेशस्यानुष्ठाना<sup>5</sup>द् ग्रामं प्रतिलभते। न च तद् ब्रह्महत्याया फलं। किन्तु तद्ब(ह्म)हत्याचरणेनाराधितं पुरुषं सहकारिणं प्राप्य पूर्वकं शुभमेव कर्म तथा फलति।

अधर्मात्मनस्ति तस्य व्रतस्य किंफलिमत्याह । तस्य तु कौर्यादिलक्षणस्या-ध्रमीत्मनो व्रतस्यागामि भविष्यज्जनभभावि फलिमष्टं नरकादि ।

यदि शुभस्य कर्मण इष्टं फलं किन्तेनाधर्मात्मना मन्त्रादिप्र<sup>6</sup>योगेनापेक्षि-तेनेति चेद् (।)

आह । स त्वधर्मात्मा । डा कि नी मन्त्रादिप्रयोगः । आदिशन्दात् कौर्यादि-व्रतप्रयोगः । तस्येष्टफलस्य शुभस्य कर्मणः । इष्टम्फलं यस्य कर्मण इति विग्रहः । कथञ्चित् केनचित् प्रकारेणोपकारात् पाचकः फलस्य दायकः ।

ं कथं पुनः कुशलस्याकुशलमुपकारकम्भवतीति (।)

आह । चित्रस्वादुपकारशक्तेः । सहकारिभावो हि चित्रः । कदाचित् कुश- 204b लस्याकुशलं सहकारि । अकुशलस्यापि कुशलं । यथात्यर्थमृदारकुशलकारिणो न नरकादिदुः स्वफलमशुभं कर्म कुशलं सहकारि प्राप्येहैव जन्मनि । व्याध्यादि-दुः समात्रं दत्वा क्षीयते । अधर्मात्मको मन्त्रादिप्रयोगः । कथंचिदिष्टफलस्य कर्मण उपकारक इत्युक्तं ।

यत्र येन प्रकारेणोपकारस्तन्दर्शयन्नाह । पुरुव<sup>1</sup>विशेषो मन्त्रस्य प्रणेता स

तत्त्रयोगोपकारविपाकधर्मणः तत्फलस्य कर्मणः कृतत्वात् । विनाऽपि विश्लेषपृक्षेण<sup>5</sup> तस्यैवोपकारात् फलमिति चेत् ।

नैतदेवम् । पुरुषस्य ग्राकारस्वमात्रवर्षाऽधिमोक्षस्य वंबर्ध्यप्रसंगात् । तस्या-प्युपकारकस्ये सिद्धः पुरुषविशेषोऽसाधारणपुणः । तदिधमुक्तेरेव विवकर्माध-525b करणात् । तस्मान्न मन्त्राः पुरुषप्रणीता ग्रपि तबुपयोगनिरपेकाः स्वमावेन कलदाः ।

### (च) श्राप्तचिन्ता

#### येऽपि तम्त्रविदः केचिन्मन्त्रान्कांश्चन कुवते।

एवाश्रयस्तेन ब्रिपाकः फलदानं स एव धर्मः स्वभावो यस्य स पुरुषाक्षयविषा-कथर्मा । धर्म इति पुण्यविशेषः । तेनेति पुरुषेण कृतः पूर्वजन्मनि । स तथा तदा-राधनेनेति । स धर्मस्तथा कौर्याद्याचरणात् । तदाराधनेन मन्त्रप्रणेतृपुरुषाराधनेन फलतीति ।

एतदेव स्पष्टयन्नाह । तिब्त्यादि । तेन मन्त्रप्रणेत्रा पुरु<sup>2</sup>षेण विहिता कौर्य-युक्तव्रतादिव्यगेषस्तेनोषकारः । कर्मणः परिपोषः । तेन वियाकः फलदानं धर्मः स्वभावो यस्य तस्यैवंषर्मणः । तत्फलस्येति । इष्टफलस्य कर्मणः कृतत्वात् कारणात् । तदाराधनेन फलतीति ।

विनापि मन्त्रप्रणेत्रा पुरुवेण तदुपकारात् । तस्यैव यन्त्रस्य केवलस्य जपादिना व्यापारेणोपकारान्मन्त्रात्क्व<sup>3</sup>लमिति चेत् । ततक्च पुरुषाराधनेन फलतीति यदु-क्तन्तदयुक्तमिति परो मन्यते ।

नेत्यादि सिद्धान्त वादी। नैतदेवं। किङ्कारणं (।) पुरुषेत्यादि। मन्त्रप्रणेतुः पुरुषस्याकारो वर्ण्यस्थानादिः। स्वभावः शान्तरौद्वादिः। चर्या कायवाग्व्यापार- लक्षणा चेष्टा । तेषामाकारादीनामधिमोक्षोऽधिमुक्तिस्तस्या वैयर्ध्यप्रसङ्गात्। मन्त्रस्याधिष्ठाता पुरुषक्वेन्ना स्ति। किमर्थन्तस्याकारादीनधिमुच्येत्। अथेष्यते तस्यापि पुरुषस्योपकारकत्वन्तवा तस्यापि मन्त्रप्रणेतुः पुरुषस्य मन्त्रात् फल-सिद्धिं प्रत्युपकारकत्वेऽङ्गीक्रियमाणे सिद्धः पुरुषविश्वेषोसाधारणगृणः। असाधारणा गुणा अस्यति विग्रहः। कि कारणं (।) तदिधमुक्तरेष पुरुषविशेषाकारस्वभाव-वर्याधिमुक्तरेष विषक्कातिक रणात्। तस्याश्च मन्त्राः पुरुषविशेषाकारस्वभाव-वर्याधिमुक्तरेष विषकातिक रणात्। तस्याश्च मन्त्राः पुरुषविशेषाकारस्वभाव-वर्याधिमुक्तरेष विषकातिक रणात्। तस्याश्च मन्त्राः पुरुषविशेषाने अपि तदुप-योगिनरपेकाः पुरुषविशेषोपयोगिनरपेकाः स्वभावेन प्रकृत्येव कलवाः। किन्तु पुरुषविशेषोपयोगसापेकाः एव।

यद्यसाधारणगुण एव पुरुषी मन्त्रस्य प्रणेता। कयं प्रभावादिविशेषरहिता अपि तन्त्रविदो मन्त्रान् भाषन्त इति (।)

## प्रभुप्रभावस्तेषां स तदुक्तन्यायवृत्तितः ॥३१२॥

रध्यापुरुषा अपि केचन तन्त्रज्ञा स्वयं कृतेमंन्त्रैः किञ्चित् कर्म कुर्वन्ति । तथान्यदेऽपि मन्त्रस्य प्रणेताऽनितिशयक्च स्याविति चेत् ।

त्र । तेषां प्रभाववतंत्रा<sup>2</sup>षिष्ठानात् । तत्कृतं हि समयमनुपालयन्तः तदुप-देशेन च वर्तमानाः । तत्समयोपदेशनिरपेक्षाणां श्रसामर्थ्यात् । तत्रापि तदाकार-ष्यानादेरेव प्रयोगात् । तस्मात् तदिषठ्यानमेव तत् तावृश्चमुन्नेयम् । श्रपि च ।

अत आह । येपीत्यादि । मन्त्रप्रतिबद्धा<sup>6</sup>िन शास्त्राणि तन्त्राणि तानि विदन्तीति ते तन्त्रविदः केचिवद्यत्वेपि मन्त्रानपूर्वान् कांश्वन कुवंते । तन्त तेवां केवलानामसामर्थ्यं । किन्तु यत् तन्त्रमाश्रितास्ते तस्य तन्त्रस्य प्रणेता यः पुरुषा-तिशयस्तस्य प्रभोः स्वामिनः स प्रभावः सामध्यं । कस्मात् (।) तदुक्तन्यायवृत्तितः । तस्मात् प्रभुणा यस्तेभ्यस्समयादिको न्याय उपदिष्टस्तस्यानुवर्त्तनात् । प्रभु<sup>7</sup>- 2052 स्तुष्टस्तत्प्रणीतानपि मन्त्रानिवितिष्ठतीति भावः ।

रभ्यापुरुषेत्यादिना पूर्वपक्षोपन्यासपूर्वक कारिकार्थं व्याचष्टे। रभ्यापुरुषा अपीति सामान्यपुरुषा अपि केचन गारुडिकप्रभृतयो मन्त्रलक्षणतन्त्रझाः किञ्चित् विषादिशमनलक्षणं कर्मं कुर्बन्ति। न च ते विशिष्टाः सुरापानाद्यनुष्ठानात्। तथान्योपीति प्रभाववत्त्वेनाभिमतो मन्त्रस्य प्र<sup>1</sup>णेताऽनित्रशयक्ष्य स्थात्। रष्या-पुरुषवदितशयरहितरुच स्थात् मन्त्राणां च कर्त्तोत। तथा च प्रभाववान् पुरुषो न सिष्यतीति मन्यते।

ंनेत्यादिना परिहरति । न प्रभावरहितानां मन्त्रकरणं (।) ये तु रथ्यापुरुषा अपि मन्त्रान् कुर्वन्ति तेषां पुरुषाणां प्रभाववतेत्र तन्त्रस्य प्रणेत्राधिक्ठानात् मन्त्र-करणसामर्थ्यं।

एतदेव दशंयन्नाह । तत्कृतं हीत्यादि । तेन प्र<sup>2</sup>मावातिशयवता पुरुषेण कृतसमयमनुपालयन्तो रक्षन्तः । तदुपदेशेन चेति प्रभावयुक्तपुरुषोपदेशेन च वर्तमाना मन्त्रकियासमर्थाः कृत एतत् ।

तदित्यावि तस्य प्रभावतो यस्समयः। यश्चोपवेशस्तत्र निरपेकाणां पुंसां मन्त्ररचनायामसामध्यत् । तत्र समयो यस्यातिकमात् पुनर्मण्डलप्रवेशादिः कर्त्तव्यो जायते। ततोन्यद्विधा<sup>3</sup>नामुपदेश इत्यनयोर्मेदः। तत्रापीति रथ्यापुरुषकृतेष्विप मन्त्रेषु तवाकारच्यानादेय। प्रभाववतः। पुंसश्चाकारच्यानादे(रे)व (।) आदिशब्दात् स्वभावचर्याच्यानस्य परिग्रहः। तेन मन्त्रस्य प्रयोगात् प्रवर्तनात्। यत एवन्तस्मासविध्वकानमेव प्रभाववत्पुरुषाधिष्ठानमेव तसावृशम्भयं बोद्धव्यं। सत्ते स्वयंकृतैषैन्यैः कर्मं कृर्वन्तीति।

तावृक्षः प्रभाववानेव, तवन्यैरसाधारण<sup>4</sup>क्षक्तित्वात् पुरुपातिकाय एव समर्थितः स्यात् ।

कृतकाः पौरुषेयाश्च मंत्रा बाच्याः फलेप्युना ।

न हि भ्रष्टतकानां प्रयोगः सम्भवति, न चाप्रयुक्तेभ्यः फलम् । एवं, पृथवा-थिष्ठानमन्तरेण ग्रसम्भवत्फलानां फलवर्शनात्, प्रयोगात् फलमिच्छता मन्त्रा कृतकाः पौरुषेयादच बाच्याः ।<sup>6</sup> कृतसमयकाव्यवत् ।

अशक्तिसाधनं पुंसामनेनैश्व निराकृतम् ॥३१३॥ प्रतिपादिता हि पुरुवकृता मन्त्रास्तदिषठानाच्य फलदाः । तद्, प्रस्ति

अपि च<sup>4</sup> (।) केचित् तन्त्रज्ञा मन्त्रं कुर्वन्तीत्यिभिद्यता पुरुषातिशय एव सम-धितः स्यात् । यस्मात् सोपि तावृशस्तन्त्रज्ञो मन्त्रस्य कर्ता प्रभाववानेव । तदम्यैर-तन्त्रज्ञैः पुरुषैरसाधारणशक्तित्वादिति कृत्वा । यतश्च पुरुषाधिष्ठितानामेव मन्त्राणां फलं । तस्मात् कृतकाः पौरुषेयाश्च फलदा इत्येवम्मन्त्रा वाच्याः फलेप्सुना । मन्त्राद् फलिमच्छता न नित्या म<sup>5</sup>न्त्राः किन्तु कृतकाः कृतकत्वेपि न फलदाने पुरुषनिरपेक्षा इत्यर्थद्वयमादर्शयितुं कृतकाः पौरुषेयाश्चेति द्वयोपादानं ।

त हीत्यादिना व्याचष्टे। न हि नित्यानाम्बैदिकानां मन्त्राणां प्रयोग उच्चारणं सम्भवत्यनाधेयातिशयत्वात्। न चात्रयुक्तेभ्यो मन्त्रेभ्यः फलमिति कृत्वा प्रयोगात् फलमिष्ठकृता कृतका मन्त्रा वाच्याः। पौरुवेयाद्य । पुरुषाधिष्ठिताद्य फलदा वाच्याः। किं कारणं (।) पुरुषाधिष्ठानमन्तरेण विमान्यतो भावशक्त्यादे-रसम्भवत्फलानाम्मन्त्राणां पुरुषाधिष्ठानादेव फलदर्शनात्। यथा च न भावशक्त्या मन्त्रेभ्यः फलोत्पत्तिस्तया प्रतिपादितं (।)

''सर्वस्य साधनन्ते स्युर्भावशन्तिर्यदीदृशी''त्यादिना (१।२६७)।

205b निदर्शनं चाह । यो मदीयं काव्याद्येवं पठिष्यति तस्य मयायमर्थः सम्पादनीय इत्येवंकृतः समयो यस्मिन् काव्यादौ आदिशव्दाच्छिल्पस्थानादौ । स कृतसमयः काव्यादिः तस्मिन्तिव तद्वत् । यथा तत्र काव्यादिपाठकानां पुरुषाधिष्ठानात् फलन्तद्वन्मन्त्रेष्वपीत्यर्थः । पुंसामतीन्द्रियार्थदर्शनं प्रति क्रक्सिन्स्तित्येवमशक्ति-साधनमसामर्थ्यस्य साधनं यन्नाम किञ्चित् मी मां स कै रुच्यते तत्सर्वमनेनैव मान्त्रकारिणां ज्ञानप्रभावातिशयसाधनेन निराकृतं ।

ं प्रतिपाविता हीत्यादिना व्याचष्टे। प्रतिपाविता हि पुरुवकृता मन्त्रास्तद-विष्ठानाच्य फलवा मन्त्रा इत्येतदपि प्रतिपादितं।

न च सर्वे पुरुषा मन्त्रान् कर्लुमधिष्ठातुं वा शक्ताः । सबिति तस्माबस्ति कविध-बतिक्रयवान् पुरुषो मन्त्रस्य कर्लेति । तस्यातिक्रायवतः पंतः प्रतिक्रोपसामनान्यपि कित्ववित्रयवान् इति तस्य प्रतिक्षेपसाधनान्यवि प्रतिब्यूढानि ।

526a

<sup>ुँ</sup> प्रमाणार्भ<sup>ा</sup> यथार्थास्ति न हि शेषवतो गतिः ॥३१४॥

यसु बुद्धीन्द्रियोक्तिपुरत्यादित्यादि पुरुषातिशयप्रतिक्षेपसाधनं तसु ग्रगम-कमेव<sup>2</sup>। प्रतिक्षेपसामान्यसाधनेऽयोगात्।

न ह्यतीन्त्रियेषु तर्हाज्ञनः प्रतिश्लेषः सम्भवति । सतामप्येषामज्ञानात् । स्रत एव विरोधस्या<sup>3</sup>सिद्धेः । स्रविरोधिमा च एकत्र सम्भवाविरोधादित्युक्तम् ।

प्रतिब्यू कानि प्रतिक्षिप्तानि । एतेन च परोक्तस्यातिशयप्रतिक्षेपसाधनस्य न विश्व ब्राव्यभिचारित्वमुद्भाव्यते (।) किन्ति पुरुषातिशयप्रतिक्षेपसाधनानि वस्तु-बलायातानि न सन्त्येवेत्यनेन व्याजेन कथ्यते । न हि वस्तु बलायातं पुरुषातिशयं निराकर्तुं किंचित् साधनमस्ति ।

नन् चेदमस्ति विवक्षितः पुरुषो नातिशयवान् बुद्धिमत्त्वात् । इन्द्रियवत्वात् । व<sup>3</sup>वनात् पुंस्त्वात् । रथ्यापुरुषविति (।)

अत आह । बुद्धीन्द्रियेत्यादि । बुद्धिश्चेन्द्रियं च उक्तिश्च पुंस्त्वं चेति द्वन्द्वः । आदिशब्दात् प्राणादिमत्त्वादि । पुरुषातिशयनिराकरणसाधनं यसु वर्ण्यते (।) तत्सवं प्रमाणाभं प्रमाणाभासमनैकान्तिकिमिति यावत् । कि कारणं (।) विपक्ष-वृत्तेः सन्देहेन सर्वस्य शेषवत्त्वात् । निह शेषवत इत्यनैकान्तिकत्वात् । यथार्थेत्य-विश्वरीता गतिरनुमेयप्रतिपत्तिरस्ति ।

यस्वित्यादिना व्याचष्टे । यसु पुरुषातिश्चयप्रतिक्षेपसाधनन्तस्वगमकमेवेति सम्बन्धः । तत्पुनः साधनं । बृद्धीन्द्रिययोगादित्यादि । कस्मादगमकमित्याह । प्रतिक्षेपरच सामान्यं च प्रतिक्षेपसामान्ये । तयोः साधनं सयोरयोगात् । तथा हि (।) बृद्धिमत्त्वादिना साधनेन नास्ति <sup>5</sup> पुरुषातिशय इति प्रतिक्षेपो वा साध्येत । यद्वा योसौ पुरुषातिशयः स रथ्यापुरुषैः समान इतीतर-पुरुषसामान्यं साध्येत ।

तत्र त हीत्यादिना प्रतिक्षेपसाधनस्याभावमाह । न ह्यतीन्द्रियेष्वर्थेष्व-तह्रिंगनोतीन्द्रियार्थादिशिनः प्रतिक्षेपः सम्भवति । कि कारणं (।) सतामप्येषा-मतीन्द्रियाणामर्थीनामर्वाग्दर्शनस्याज्ञानात् । तस्मान्ना व्दर्शनमात्रात्प्रतिक्षेप इति भावः ।

नापि विरुद्धविषानात् पुरुषातिशयस्य प्रतिक्षेपः यस्मावत एवातीन्द्रियत्नादेव पुरुषातिशयस्य बुद्धित्वादिना हेनुना । द्विविषस्यापि विरोधस्यासिद्धेः । अविरो-षिना च वन्तृत्वादिना पुरुषातिशयस्यकत्र सम्भवाविरोधादित्युक्तं प्राक् । नापि इतरेच सामान्यसिद्धिः, विश्लेषासम्भवस्य शातुं प्रशस्यत्वात् । व ईवृशेषु ग्रनुपलब्धेहेंतुत्वप्रतिक्षेषात् ।

पुंस्त्याविसाम्येऽपि कस्यचित् श्रतिशयस्य वर्जनात्, सम्भवद्विशेषेऽपि सामा-न्यासिद्धेरित्यपि उक्तं (प्राक्)।

तस्मावनुमानमेतव् विपक्षवृत्तेरवर्शनेऽपि, व्यतिरेकस्य सम्बेहाव् श्रेषवद-समर्थम्<sup>6</sup>। १ ग्रपि चैवंदाविनो जैमिनीयाः स्वमेव वावं विघुरयन्ति ।

> ष्मर्थीयं नायमर्थी न इति शब्दा वदन्ति न । कल्प्योयमर्थः पुरुषैर'ते च रागादिसंयुताः ॥३१५॥ स एकस्तरविद्यान्य इति भेदस्य किंकृतः ।

526b

नापीत्यादिना सामान्यसाधनस्याभावमाह । नापीतरं णावांग्दांशना पुरुषेण तस्यातिशयवतः सामान्यसिद्धिस्तुल्यतासिद्धिः । किं कारणं (।) अतीन्द्रियदर्शनादि- लक्षणस्य विशेषस्य यो सम्भवस्तस्य बातुमशक्यत्वात् । ईवृशेषु च परसन्तान- वर्तत्तेषु पुरुषमात्राप्रत्यक्षेष्वतीन्द्रियार्थदर्शनादिषु । या काचिदसम्भवप्रसाधन्यनुप- लिक्षरुपादीयते । तस्या अनुपलक्षेः प्रागेव हेतुत्वप्रतिक्षेपात् ।

कि च (।) पुंस्त्वादि<sup>1</sup> साम्येषि यथास्वं संस्कारात् कस्यचित् प्रज्ञामेवादेरित-शयदर्शनात् तथान्यस्याप्यतिशयस्य सम्भाव्यत्वात् । तस्मात् सम्भवद्विशेषाः पुरुषा-सम्भवद्विशेषे चेतरपुरुषसामान्यासिद्धेरित्यप्युक्तं प्राक् ।

तस्माच्छेषवदनुमानमेतद् वक्तृत्वाद्यसमर्थं पुरुषातिशयासम्भवप्रतिपादनाय । विपक्षवसेरदर्शनेपि ।

यदि नाम विपक्षे पुरुषातिशये वक्तृ दिवादेवृं तिर्न दृश्यते। तथापि बाधका-भावेन व्यक्तिरेकस्य सन्देहाबसमर्थं। अपि चैवंबादिन इति नास्त्यतीन्द्रियार्थदर्शी पुरुष इत्येवंवादिनो जंमिनी याः स्वमेव बादमिति कथंचिदितशयवतो जैमि न्यादेः सकाशाद् वेदार्थगतिभंवतीति पुरुषातिशयाभ्युपगमवादं पुनर्नास्त्यतीन्द्रि-यार्थज्ञः पुरुषः किचिदित्यनया स्ववाचा विषुरयम्ति बाधन्तेऽतिशयवत्पुरुषप्रति-क्षेपेण वेदार्थगतेरसम्भवात् (।) तथा हि (।) अयमर्थोऽस्माकम्नायमर्थं इति स्वय-म्वैदिकाः शम्दा न वदन्ति। तेनाग्निहोत्रशब्दानां योभिमतोर्थः स कल्प्यो भवेत् पुरुषं मीं मां स कैः। तच्च नास्ति। यतस्ते हि पुरुषा रागादिसंयुता रागादि-युक्ताः। ततो न तत्किल्पतोऽर्थः प्रमाणं।

अथ तस्य वेदार्थस्य कविच ज्जै मि न्या दि रेव वेत्ता कल्प्येत । तत्रैकपुरुषो-

¹ Bam-po-beug-geig-pa=एकावशाह्मिकम्

तहत्तुंस्त्रे कथमपि ज्ञानी कथित्कथं न यः ॥३९६॥

म कैविकाः सम्बा एत मवन्तो बाह्यमा<sup>।</sup> अयमस्माकमर्थो प्राष्ट्रो नाम्य इत्येवं विकौशन्ति । प्रमानव्यक्तार्थविकोवसंसर्था एव भृति प्रभिपतन्ति । तत्र एकः पुरुषः कञ्चिवयं कल्पयत्यन्योऽपि प्रपरम् ।

न च किथत् काव्यावां स्वभावप्रतिनियमः येन एकार्वानुविधा नापरस्य । किन्तु समयवद्यात्<sup>3</sup> तं तं आविशन्तो वृदयन्ते । तेवां अविदितार्वनियमानां तत्त्वं अत्यक्षावेशात् कश्चिद् दोषोपम्नुतोऽविद्वानेव आचष्टे नापर<sup>4</sup> इति न न्याय्यम् ।

भिमतस्त्रस्विवत्। वेदार्यतत्त्वज्ञो नान्यः पुरुष इति किकृतः। नात्र किञ्चित् कारणमस्ति मी मां स क स्य पुरुषत्वाविशेषात् सर्वो वा वेति । न वा किच-विति भावः।

अथ पुरुषत्वादिसाम्येप्यसाधारणशक्तियुक्तो वैदिकाना शब्दानामतीन्द्रि-यैरर्थै: सह सम्बन्धस्य वेता किश्वज्जै मिन्यादिः कल्प्यते (।) तदा तद्वज्जै मि<sup>क्</sup>न्या-दिवत्। पुंत्त्वे पुरुषत्वे तुल्योपि कथमपीति निर्निभित्तमन्योपि किश्वक्तावी ज्ञाना-तिशयवान्। कस्माश्च वो न युष्माकमिभमतो जै मि न्या दिवदन्योपि ज्ञानवान् प्रसज्यत इति यावत्।

नेत्यादिना व्याचण्टे। एत आगच्छत भवन्तो बाह्यणा अयमस्माकमणीं भव-द्मर्माद्द्यो नान्य इत्येवंबेविकाः शब्दा न विकोशन्ति न कथयन्ति येन तेभ्योर्थ-गतिः स्यात्। के केवलमित्यवधारणे। अनिभन्यक्तायंविश्लेषसंसर्गा एव श्रृति श्लोत-विज्ञानमभिषतन्त्यारोहन्ति (।) अनिभन्यक्तोयंविश्लेषण सह संसर्गः सम्बन्धो येषामिति विग्रहः। तत्राज्ञातायंसम्बन्धेषु शब्देषु श्लुतिमभिषतत्स्वेकः पृक्षः स्वयं किन्यवर्षं स्वेच्छानुरूपं कल्पयत्यन्योषि पुरुषोपरमर्थं कल्पयतीत्यनिर्णय एव पदार्थस्य।

206b

स्वाभाविकः शब्दानामर्थसम्बन्धस्तेनैकार्थप्रतिनियमो भविष्यतीत्याह । वेत्याह । न च किश्वच्छवानां स्वभावप्रतिनियमः स्वभावेन प्रकृत्यार्थेस्सह सम्बन्धो येनानेकार्थकत्यायामपि केवलं समयवद्यात् तन्तमर्थमाविद्यन्तो वाच्यत्वेनोपा-ददाना दृष्टयन्ते । तेषाम्वैदिकानां शब्दा<sup>1</sup>नां किश्चत् तस्वमाबच्दे नापर इति न न्याम्यमिति सम्बन्धः । कीवृकानामविद्यित्तार्थनियमानां । अविदितोर्थनियमो वेषाियति विषदः । कि कारणम् (।) अत्यक्षावेषात् । अतीन्त्रियस्य स्वर्गादिसामनस्यार्थस्य विषयत्वेनात्मसात्करणात् । न ह्यतीन्त्रियार्थस्य शब्दस्यार्थनियमनम्बिग्वद्यार्थस्य विषयत्वेनात्मसात्करणात् । न ह्यतीन्त्रियार्थस्य शब्दस्यार्थनियमनम्बग्विद्यार्थस्य विषयत्वेनात्मसात्करणात् । रागादिदोषोपप्रकृतः । कश्विच्यर्जनियमन्विद्यार्थस्य विषयत्वेनात्मस्य विषयत्वेनात्मस्य विषयत्वेनात्मस्य । तथाविद्यार्थस्य विषयत्वेनात्मस्य विषयत्वेनात्मस्य । तथाविद्यार्थस्य । अस्यायमेवार्थं इति

श्रम कृतश्चित् बृद्धीन्त्रियाबीनां स एव वेस्ति नापरः । तस्य कृतोऽयमतीन्त्रिय-क्षानातिक्षयः । तषाऽन्योऽपि वेक्षकालस्वभाषविप्रकृष्टानामर्थानां द्रष्टा किमसम्भवी वृष्टः । यतो न हि तत्प्रतिक्षेपसाधनानि कानिश्चित् नैनं उपलीयन्ते । तत्साधन-सम्भवेऽपि यथायमस्य विक्षेषः, तथान्यस्यापि स्थावित्यनभिनिषेका एव युक्तः ।

527a

यस्य प्रमाणसंवादि वचनं सोर्थ<sup>7</sup>विश्ववि । न इत्यम्तपरोत्तेषु प्रमाणस्यास्ति सम्भवः ॥३१७॥

नापर:। अपरोपि पुरुषो जै मि न्याद्यविशिष्टो न तत्त्वमाचष्ट इति भेदव्यवस्थानं न न्याय्यमयुक्तित्वात्।

अथ कृतिश्विदिन्देश्यरूपाद् बृद्धीन्त्रियादीनाम् (।) आदिशब्दादभ्यासस्या-तिशयात् कारणात् स एव जै मि नि प्रभृतिर्वेदार्थम्बेक्ति नापरःः प्राकृतः पुरुष इ<sup>3</sup>तीष्यते । तदा तस्य जै मि नि प्रभृतेः कृतोयमतीन्त्रियज्ञानातिशयः । अतीन्द्रियस्य वेदार्थतस्वस्य ज्ञानातिशयोन्यैरविदिततस्वैरविशिष्टस्य ।

भवतु वा जै मि नि प्रभृतिः पुरुषोतीन्द्रियार्थस्य वेसा । तथा जै मि न्यादि-ववन्योपि पुरुषातिशयो बौ द्वा च भिमतो देशकालस्वभावविष्रकृष्टानामर्थानां ब्रष्टा । किमसम्भवी । कस्मादिव च्यामानो वृष्टो येन प्रतिक्षिप्पते । सोप्यती-निद्रयार्थदर्श्यस्त्वतीष्यतां । न चेदिभमतोपि जै मि न्यादिमा भूत् । यतो न हि तत्प्रतिक्षेपसाधनानि । बौ द्वा चिभमतपुरुषातिशयप्रतिक्षेपसाधनानि पुरुषत्वा-चीनि कानिधित् सन्ति (।) यानि नैनम्बेदार्थेविवेककारिणं जै मि नि प्रभृति नोपलीयन्ते । न विषयीकुर्वन्ति । किन्तूपली व्यन्त एव । तेषामपि पुरुषत्वा-दियोगात् ।

अय पुरुषत्वादिसाधनसम्भवेषि जैमिन्यादेविशेष इष्यते। तदा यथायमती-न्द्रियवेदार्यविवेचनलक्षणे विशेषोस्य जैमिनिप्रभृतेरिष्टः। तत्साधनसम्भवेषीति। तस्यातीन्द्रियार्थदशिपुरुषप्रतिक्षेपसाधनस्य पुरुषात्वादेः सम्भवेषि। तथान्यस्यापि पुरुषस्यातीन्द्रियार्थदर्शनं स्यादित्यनिभिनवेश एव भवतां भी मां स का नां युक्तः।

नालीन्द्रियार्थदर्शीति कृत्वा जै मि नि प्रभृतेर्वेदार्थन्नानमिष्टमपि तु । अस्य बाक्यं प्रमाणसम्बादि । संपृक्षो वेदार्थविद यदीष्यते ।

जै मि नि प्रभृतेरेव च वेदार्थविवेचनं कुर्वतो वचनं प्रमाणसम्बादीति परी मन्यते।

2078 नेत्या द्या ना ये:। नेदमुत्तरं युक्तं य<sup>7</sup>स्मासह्यात्यन्तपरीक्षेषु वेदार्थेषु स्वर्गा-दिसाधनत्वेषु प्रमाणस्यास्ति सम्भवः। स्यवितव् । न वयं पुरुवप्रामाण्याः कस्यचिव् वेदव्यास्थानेऽनसिमिनिविष्टाः । किन्तर्रिः । अन्यप्रमाणसंवादात् । बहुष्विप स्यास्यातृषु यः प्रमाणं प्रत्यक्षादिकं संस्यन्वयति सोऽनुमन्यत इति ।

तम्र । म्रदृष्टाविषु म्रतीन्त्रियेषु प्रमाणान्तरावृत्तेः । तववृत्तेरेव हि तत्प्रती-त्यर्थं मागम उपयाच्यते । म्रन्यथा सत्यपि तस्मिन् यदि भ्रये प्रमाणान्तरस्यावृत्तिः भ्रप्रतिपत्तेः । ततस्य केषसात् प्रतिपत्तेरसाधनमेषागमः स्यात् ।

केवलादन्यतोऽपि अतीन्द्रियेषु अप्रतिपत्तिरिति चेत्4।

कथमतीन्द्रियक्च नाम प्रत्यकादिविषयक्च । ते पुनः स्वविषयेऽपि स्रागमम-पेक्यंव साधकाक्चेत्, स्रनागमोग्न्यावि<sup>ऽ</sup>प्रत्ययो धुमादेनं स्यात् । न् वै स्रागमे

स्यावेतदित्यादिना व्याचष्टे। न वयं पुरुषप्रामाध्याः कस्यचिज्जैमिन्यादे-वेदव्याख्यानमभिनिविष्टाः (।) किन्तिह (।) प्रमाणसम्बादाव् व्याख्यानम-भिनिविष्टाः। एतदेव व्यनितः। बहुष्विप वेदव्याख्यातृषु मध्ये। यो वेदस्य व्याख्याता। यथा व्याख्यातेर्थे प्रमाणं प्रत्यक्षा<sup>1</sup>दिकं संस्थन्दयित योजयित स तादृशो व्याख्यातानुमन्यते क्लीकियते नान्य इति।

तस्नेत्यादिना प्रतिषेधति । धर्माधर्माववृद्धः । आविश्वव्दात् स्वर्गादिसाधक-त्वेष्वतीन्त्रियेषु प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरावृद्धः । न वेदार्थे कस्यचित् प्रमाणसम्वादि वचनं । यस्मात् तदसम्भवादेव हि । अत्यन्तपरोक्षे प्रत्यक्षादिप्रमाणस्यासम्भवादेव हि । अत्यन्तपरोक्षे प्रत्यक्षादिप्रमाणस्यासम्भवादेव हि । तथ्त्यतीत्यर्थन्तस्यातीन्द्रियस्य प्रतीत्यर्थमागमः उपयाच्यते प्राच्यते । अस्यचेति यद्यागमगम्येप्यर्थे प्रमाणान्तरसम्वादादेवार्थनिश्चयस्तदा सत्यपि तस्मिन्नागमे तद्गम्योर्थे यवि प्रमाणान्तरसम्वादादेवार्थनिश्चयस्तदा सत्यपि तस्मिन्नागमे तद्गम्योर्थे यवि प्रमाणान्तरस्यावृत्तिः स्यात् (।) तदा प्रमाणान्तरावृत्ताः वागमात् केवलावप्रतियत्तेः । तत्वद्यवित प्रमाणान्तरात्केवलादित्यागमरहितार्थ-प्रतिपत्तेपत्ति प्रमाणान्तरभावाभावाभ्यामेवार्थप्रतिपत्तेपिवाभावात् । केवलादागमनिरपेक्षाद्यस्यतेपि प्रत्यक्षादेः प्रमाणादतीन्द्रियेथे प्रतिपत्तिः किन्त्यागमसहितात् प्रत्यक्षादेरतीन्द्रियार्थप्रतिपत्तिरित चेत् ।

कथिमिति सिद्धान्त वादी। कथमतीन्द्रियश्च नाम स्वर्गदिसिद्धभुपायः प्रत्यकाविविषयश्च विरोधा<sup>4</sup>त्।

स्थान्मतं (।) नैवात्यन्तपरोक्षेथें प्रत्यक्षादीनां साधकत्वं किन्तु ते पुनः प्रत्यक्षा-दयः स्विववयेष्यात्मीये विषयेष्यागममपेक्ष्येव साधकाइचेत् तथा चागमस्यैव प्रामाण्यमिति परो मन्यते।

अनागमेत्यादि सि द्वा न्त वा दी । नास्मिन्नागमोस्तीत्यनागमोग्न्यादिप्रत्ययो भूमादैकिञ्चास स्वात् ।

प्रवृत्ते प्रमाणान्तरमन्विष्यते । किन्तु सैवागमस्य प्रवृत्तिनं सायत इति छेत् । स्वयं प्रसाधने समर्थस्य<sup>6</sup> तदागमोपधानं कमितशयं पुष्णाति । असमर्थस्य ग्रागम-527b प्रवृत्तिमपि नैव साधिष्यति । सा धातीन्त्रियेणार्थेन सम्बद्धा ग्रागमप्रवृत्तिरती<sup>9</sup>-न्द्रिया कथमन्येन सिद्धा ।

> बन्धक्व एवं ब्रागमलक्षणं स्थात । तथा हि । यस्य प्रमाणसंवादि वचनं तत्कृतं वचः । स आगम इति प्राप्तं निर्योऽपौरुपेयता ॥३१८॥

तुल्येऽपि भ्रागमवावे प्रमाणस्लावागमस्यापि क्वश्विवर्षे भ्रागमत्वे प्रमाण-संवादिवचनं भ्रागमलक्षणं स्यात् । नापुरुषिन्या । तस्याः सर्वार्षेषु तुल्यत्वे<sup>2</sup>ऽपि

नेत्यादि परः । न वै आगमेतीन्द्रियेष्व <sup>5</sup>र्थेषु प्रवृत्ते प्रत्यक्षादिप्रमाणमागमवि-वयेन्विष्यते । येनायन्दोषः । स्यात् ।

ततक्ष्व केवलात् प्रतिपत्तरसाघनमेवागमः स्यादिति । किन्तु सैवागमस्या-तीन्द्रियेष्वपि प्रवृत्तिनं कायते । तेनागमप्रवृत्तिः प्रत्यक्षादिकमपेक्षत इति खेत् । स्वयमित्यादिप्रतिवचनन्तदास्य प्रत्यक्षादेः स्वयमतीन्द्रियार्थप्रसाधने सम-र्षस्य तदागमो प्रवानन्तस्यागमस्योपघानं सन्तिधानं प्रत्यक्षादेः कमितक्षयं पुष्पाति येनागमप्रवृत्तिमतीन्द्रियेर्थे ज्ञापयति ।

अथातीन्द्रिये प्रत्यक्षाद्यसमर्थे (।) ततो समर्थन्तु प्रत्यक्षादि आगमप्रवृत्तिमिप नैव साधिष्यिति यतो यथा स्वर्गीदिसाधकमतीन्द्रियन्तथा सा चातीन्द्रिये207b णार्थेन सम्बद्धा आगमप्रवृत्तिरतीन्द्रिया। कथम<sup>7</sup>न्येन प्रत्यक्षादिना सिद्धा। नैव
सिद्धा। येन तदर्थं प्रत्यक्षादिरन्विष्यत इति यत्किञ्चिदेतत्।

बहुष्विप व्याख्यातृषु यः प्रमाणं प्रत्यक्षादिकं संस्यन्दयित तस्य भाषितं गृह्यतः इति बुवतो पौरुषेयत्वादागमलक्षणाहन्यक्ष्वंसमागमलक्षणं स्यात्। एतदेवाह। तथा हीत्यादि। यस्य पुरुषस्य वक्षनं प्रमाणसम्बादि। तत्कृतन्तेन पुरुषेण संस्कृतं वक्ष- आगम इति प्राप्तं। वचनस्य च संस्कारस्तदर्थस्य प्रमाणानुगृहीतत्वस्यापनं। इदन्तदन्यदागमलक्षणं। तथा च निर्धा व्यर्थाऽपौरुषेयता आगमलक्षणत्वेनेष्टा।

तुस्यत्यादिना व्याचष्टे। यश्च प्रमाणसम्वादिवचनेन पुरुषेणार्थः कल्पितो यश्चेतरेण तयोर्थयोस्तुल्येष्वपीरुषेयस्वाध्यमवादे सति प्रमाणवक्तावाणस्वापी<sup>2</sup>-रुषेयस्यापि व्यचिवये प्रमाणसम्वादिन्यागमस्य इध्यमाणेऽन्निहोत्रादिवाक्यानां प्रमाणसम्वाद आगमलक्षणं स्यात्। नापुरुषिक्रया। अपौरुषेयत्वमागमलक्षणं न स्यात्। नापुरुषिक्रया। अपौरुषेयत्वमागमलक्षणं न स्यात्। किक्कारणं (।) तस्या अपुरुषिक्रयाया अभिमताञ्जिमनतेषु पुरुषोप-दिष्टेषु सर्वार्थेषु तुल्यत्वेषि प्रमाणेनावाद्यनात् प्रतिपत्तेरिष्टत्वात्।

प्रमाणेनाबाधनात् प्रतिपत्तेः । तञ्जाबेऽपि श्रान्यत्राम्यप्रमाणसंवादिनि श्रानिष्टत्वात् । कपि च ।

> वचत्यन्तपरोक्षेयेऽनागमज्ञानसम्भवः। ३ अतीन्द्रियायेवित्कश्चित्स्तीत्यभिमतं भवेत् ॥३१९॥

यदि पुरुषस्य परोक्षेऽर्वे झाममानपेलं झानयाक्षातच्यं इष्यते, तदा<sup>4</sup> पुरुषाः संति झतीन्त्रियार्षवृत्र इतीष्टं स्यात् । प्रत्यक्षपूर्वकाणां प्रमाणस्यातद्वर्श्वनेऽसम्भवात् प्रत्यक्षावृत्तेः । तेषु प्रमाणान्तरासम्भवेऽतदालम्बन<sup>5</sup>प्रतीतय झानमः प्रमाणम् । प्रमाणान्तरस्य वृत्तिः प्रत्यक्षमन्वाकर्षतीति पुरुषातिशयोऽनिवायेः स्यात् । तस्मान्धास्त्यतीन्त्रिये प्रमाणान्तर<sup>6</sup>वृत्तिः । श्रत एव झानमस्यार्षविद्योषे वृत्त्यपरिज्ञान्तात् । असं जैमिनिरन्यो वा ।

एतवुक्तम्भवति । अपाणसम्वादित्वेनागमार्थप्रतिपत्तेरिष्टत्वादित्यर्थः । तद्-भावेप्यपौरुषेयत्वभावेपि तुल्येन्यवाप्रमाणसम्बादिन्यर्थे प्रतिपत्तेरिनष्ठत्वात् प्रमाण-सम्वादो वचनानामागमलक्षणं स्यात् ।

यदि चात्यन्तपरोक्षेर्येऽमागमज्ञानसम्भव आगमनिरपेक्षस्य ज्ञानस्य सम्भवः। तदातीन्त्रियार्थेदित् कश्चिवस्तीति स्वमभिमतम्भवे<sup>द</sup>त्।

यदि पुरुषस्य जै मि न्या देवेंदार्यमाख्यातुः परोक्षेर्ये स्वर्गादिसाधनोषाये आग-मानपेक्षं झानयाबातच्यं ज्ञानस्यावैपरीत्यमिष्यते । तदा जै मि न्यादिवदन्येपि पुरुषाः संत्यतीन्द्रियार्षवृक्ष इतीष्टं स्थात् ।

स्यादेतत् (।) नातीन्द्रियमर्थं प्रत्यक्षतो जानात्यपि त्वनुमानेन ज्ञात्वोपदिश-तीति (।)

तन्त । यतः (।) प्रत्यक्षपूर्वकाणामनुमानादीनाम<sup>5</sup>सम्भवात् । कदाऽतङ्कांने तेन प्रत्यक्षेणातीन्द्रियस्यादर्शने (।) प्रत्यक्षेत्यादिनैतदेव स्पष्टयति । तेष्वतीन्द्रि-येष्ट्यर्थेषु प्रत्यक्कावृत्तेः कारणात् प्रत्यक्षपूर्वकाणां प्रमाणान्तराजामसम्भवात् ।

अतदालम्बनं प्रतीयत इति तस्य प्रत्यक्षादेशलम्बनम्बिषयः। न तदालम्बन-मतदालम्बनं प्रत्यक्षाद्यविषयन्तस्य प्रतीयते निश्चयार्थमागिन्वष्यत इत्यध्या-हारः। प्रमाणान्तरस्य त्वनुमानादेरतीन्द्रियेथें बृत्तिः प्रत्यक्षमतीन्द्रियविषय-मन्बाक्ष्यति साध्यति। प्रत्यक्षपूर्वकत्वादनुमानादेः। इति हेतोः पुरुषातिशयो-तीन्द्रियाणामर्थानां द्रष्टा मी मां स कै रिनवार्यः स्यात्। निवारितश्च। तस्माक्षा-स्यतीन्द्रियेथें प्रमाणान्तरबन्तिः।

अत एवंति प्रमा<sup>7</sup>णान्तरावृत्तेरेवागमस्य वेदस्यातीन्त्रिये स्वर्गादिसाघनत्व- <sup>208</sup>2 रुक्ष**वेर्वयिक्षेये या बुलिस्तस्या** अनिष्वयात्। अयं जै मि नि रन्यो वा श व र स्वा

<sup>1</sup> Bar-la-? Khyad-par-la.

528a

स्वयं रागादिमाञ्चार्थं वेत्ति वेदस्य नान्यतः ।<sup>7</sup> न वेदयति वेदोपि वेदार्थस्य कुतो गतिः ॥३२०॥

सर्व एव हि वक्ता पुरुषोऽनितकान्तवोषभ्रान्तिस्तमतीन्त्रियार्यविश्लेषप्रति<sup>1</sup>नियमं न वेत्ति स्वयं, नाप्येनं भ्रन्यो वेदयति तस्यापि तुत्यप्रसंगतः । न हि सन्येन भ्राकृष्यमाणोऽन्धः पन्यानं प्रति<sup>2</sup>पद्यते । नापि स्वयं वेदः स्वार्थं विवृणोति <sup>९</sup> उपवेशवैयर्थ्यप्रसंगात् ।

तब् (धयं) स्रपरिक्षातार्थं शब्दगडुः, एवं शल्यभूतोऽसह्शंनस्नायूपनिबद्धोः वृदद्धरः दुःसमासादयति ।

तेनाम्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम हात श्रुतौ । स्वादेच्छ्वमांसमित्येष नार्थ इत्यत्र का प्रमा ॥३२१॥

क्वचिविष ग्रथे प्रत्यासितरहितस्य "ग्रन्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम" इत्यादेः 5

म्यादिः पुरुषः । स्वयमिति परोपदेशनिरपेक्षः । वेदस्यार्थं न वेति । रागाविमान् यतः । रागाविमत्त्वमपरिज्ञानकारणं । अन्यतोपि न वेति वेदस्यार्थंन्तस्या-प्यस्य पुरुषस्य रागाविमत्त्वात् । वेदोपि स्वयमर्थं न वेदयितः न प्रकाशयित । तेन वेदार्थस्य कृतो गतिः । नैव गतिरस्ति । यस्मात् सर्व एव हि पुरुषोनितकान्तो रागा-विद्योषकृतो विप्लवो श्वान्तियंस्येति विग्रहः । तिमिति वेदस्यातीन्त्रियार्थप्रित-नियममयमेवास्यार्थौ नायमित्येवं न वेति स्वयं । नाप्येनं रागाविमन्तं पुरुषमन्यः पुरुषो वेदयित तस्याप्यन्यस्य तुल्यप्रसंगतः । रागाविमत्त्वेन तस्याप्यज्ञत्वादित्यर्थः । यतो न ह्यन्थेन स्वयममार्गज्ञेनाकृष्यमाणोऽन्धः पन्थानं प्रतिपद्यते । नापि स्वयमुप-देशनिरपेक्षो वेदः स्वार्थं प्रकाशयित । कृतः (।) उपवेशवैयर्थप्रसंगात् । जे मिन्या दि व्याख्यानस्य निष्फलत्वप्रसंगात् ।

तस्तस्मावयमपरिकातार्थो वेदाख्यः शब्दगङ्कः। घाटामस्तकयोर्मघ्ये मांसपिण्डो गडुरुच्यते निष्फलत्वात्। तद्वद्वंदिकोपि शब्दोऽपरिज्ञाता<sup>8</sup>र्थत्वेन निष्फलत्वात्। गडुरिव गडुः। एवमिति किमस्यायमर्थोथवायमिति संशयात् तदिभिप्रसन्तस्य शस्य-भूतो दुःसहेतुरतस्तमंगीकृतवेदम्पुरुषं दुःसमासावयति स्थापयति। कीदृशोऽसद्द-र्शनमेव स्नायुः शिरा। तेनोपनिबद्धस्तत एव केनचित् कारणिकेनाप्यपनेतु-मिच्छता बुदद्धर इत्युपहसति।

तेनेत्यपरिज्ञातार्थत्वेनाग्निहोत्रञ्जु वृत्वयात् स्वर्गकाम इति श्रुतौ वेदवाक्ये सावे-ज्कृतमासमित्येव मार्थः किन्त्वन्योभिमतोर्थे इत्यत्र का प्रमा। नैव किञ्चित् प्रमाणं।

<sup>1</sup> Rnam par-hgrel-par-byed-pa.

भूतिकाचे ययाभिमतं घृतादि प्रक्षिपेदित्यर्थे सारेच्छवमांसं इत्यस्य नातिशयं पद्मामः । परोक्षदैशिकानि वचनानि ययाभिप्रायं<sup>6</sup> तथाऽस्माभिः प्रतिपद्यते. ग्राहौस्बर् विपर्ययमिति ।

नायं सर्वत्र तुल्यः प्रसंगः स्थात् । उपवेष्टुः स्वयं अभिप्रायप्रकाक्षेनन<sup>7</sup> सदुप- <sub>५28b</sub> देशसम्भवात् । न ह्ययं शब्दानामदैशिकानां सम्भवति ।

लोकप्रत्यायनाभिप्रायद्य बुवाणो लोकसंकेतप्रसिद्धि ग्रनुपालयति<sup>1</sup> । ततोऽपि तत्त्रतीतिः स्यात् । नापौरुषेयाणां शब्दानाम् । तत्र कस्यचिद् विवक्षाया श्रभावात् ।

क्वचिवित्यादिना व्याचष्टे। "अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम" इत्यादि वाक्यस्य क्वचिदपि वाच्यत्वेनाभिमतेर्थे प्रत्यासित्तरहितस्यानभिमतेर्थे विप्रकर्ष-रहितस्य वास्तवस्य सम्बन्धस्य निराकरणादुभयाभावः। भृतविशेषेग्नौ य<sup>5</sup>थाभि-मतमिति मन्त्रादिपूतं घृतादि प्रक्षिपेदित्ययमर्थो न पुनः इवमांसं खादेदित्ययमर्थ इति नातिशयम्पश्यामः।

नन्वयं यथोक्तः। सर्वेत्र पौरुषेयेप्यागमे समानः प्रसङ्गः। तमेव दर्शयन्नाह। परोक्षो वैशिको वक्ता। येषाम्बचनानामागमानान्तानि तथोक्तानि। तेषामधँ यथाभिप्रायमिति यथा दैशिकाभिमतः। इदानीन्तना अ<sup>6</sup>दृष्टदैशिकाः पुरुषाः समनुयन्त्यवगच्छन्त्याऽहोस्बिद् विपर्ययन्दैशिकाभिप्रायविपरीतमिति नियमाभावात् सर्वत्र संशय इति मन्यते।

नैत्यादिना परिहरति । नायं सर्वत्र प्रसंगः । उपवेष्ट्ररागमस्य प्रणेत्रशिप्राय-प्रकाशनेनेति प्रथमं प्रकाशयतानेन स्वाभिप्रायस्तत्कालसन्निहितेभ्यः श्रोतुभ्यः कथितोस्य वचनस्यायमर्थं इति । तिपि श्रोतारोन्येभ्यः प्रकाशयन्ति तेप्यन्येभ्य 208b इत्याचार्योपदेशे पारम्पर्यस्य सम्भवात्। न ह्ययमभिप्रायकथनलक्षणो वैदिकानां शब्बानामवैशिकानामित्यपौरुषेयाणां सम्भवति दैशिकस्याभावात्।

इतरच पौरुषेयेषु यथा प्रसिद्धार्थसम्भवी यस्मादागमस्य प्रणेता लोको मया बोधनीय इति लोकप्रत्यायनाभिप्रायश्च बुवाणो लोके यस्मिन्नर्थे शब्द<sup>1</sup>स्य संकेत-स्तस्य प्रसिद्धिमनुपालयति रक्षत्यन्यथा विफलन्तस्य प्रकाशनं स्यात्। ततोपि लोकप्रसिद्धसंकेतानुपालनादपि तदर्थसिद्धिः स्यात्। पुरुषप्रणीतस्यागमस्यार्थ-सिद्धिः स्यात्। अपिशब्दात् पूर्वोक्ताच्च सम्प्रदायसम्भवात्। नापौरुवेयाणां शब्दानां यथोक्तेन प्रकारेणार्थंसिद्धिः। किं कारणं। तत्र वैदिकेषु शब्देषु कस्यचित् पुंसः समीहाभ (1) <sup>2</sup>वात्। वचनहेतोविवकाया अभावात्। एवन्तावत् संप्र-वायादिसम्भवेन पौरुषेयस्यागमस्यार्थपरिज्ञानसम्भवात् तुल्यप्रसंगता नास्तीत्यु-नतम् (।)

श्रपि च न्यायमेव श्रनुपालयन्तः पॅडिता हेबोपाहेर्य<sup>2</sup>साश्रयार्वे प्रवर्शन्ते । न प्रवादमात्रेगेति न समानः प्रसंगः । तच्य सवादश्चरं प्रतिपादयिष्यामः ।

नन् यो लोकसञ्जिकेशादिरयुक्तिविषयो<sup>3</sup>प्यर्थः सम्भवनीयपुक्तकवनात् प्रतिपद्यते ।

न । अप्रत्ययात् । न हि क्वचित् असन्वेहात् सर्वत्र तचा स्यात् । सन्वेह-

अधुना न्यायानुसारेणैव पौरुषेयाणामर्थेनिश्चयो मवतीत्याह । अपि चेत्यावि । न्यायमेव युक्तिमेवानुपालयन्तः पण्डिताः प्रेक्षापूर्वकारिणो वी द्वा हेयादिषु संघटन्ते । हेयस्य साश्र्यस्य त्या गाय । उपादेयस्य साश्र्यस्योपादानाय प्रवर्त्तन्ते । तत्र हेयं दुःसमुपादेयो मोक्षः । तयोराश्र्ययो यथासंख्यं कर्मक्लेशास्तत्त्वज्ञानञ्च ।

एतदुक्तम्भवति (।) अनेकार्यत्वसम्भवेषि शब्दानां युक्तियुक्तं पुरुषार्थोपयो-गिनमेवागमार्यन्तिहिचन्वन्ति सौ ग ता न परोपदेशमात्रेण (।) ततोयमदोष इति (।)

तदेवाह (।) न प्रवादमात्रेणेति । न बृद्धानां प्रवाद<sup>4</sup>मात्रेणेति न समानः प्रसंगः । तच्च न्यायानुपालनपूर्वकमेवागमे प्रवर्त्तनं यथाऽवसरं प्रतिपादयिष्यात्रः परुचात् ।

यदि न्यायानुपालनेनागमार्थनिश्चयोऽत्यन्तपरोक्षे तह्यांगमार्थे निश्चयो-न स्यादित्याह। निश्चत्यादि। लोकसिश्चदेशाहिरिति भाजनलोकस्य पृथि-व्यादे: सन्तिवेशादि:। यथोक्तं (।)

> "तत्र भाजनलोकस्य सन्तिवेशमुशक्त्यधः।<sup>5</sup> लक्षषोडसकोद्वेधमसंस्यम्बायुमण्डलमि"त्यादि ।<sup>९</sup>

आदिशब्दात्। दानहिंसादिचेतनानामिष्टानिष्टफलदानादि।

देशस्वभावादिविश्रक्रष्टत्वादयुक्तिविषयोष्यर्थः प्रतिपद्यते भवद्भिर्वोद्धैः (।)
कुतः (।) सम्भवनीयपुरववचनात् । यस्य प्रत्यक्षानुमानगम्येर्थे वचनमिवसम्वादि । तस्य तृतीयस्थाने वचनं सत्यार्थत्वेन सम्भाव्यते । तस्मात् सम्भावनीयात् पुरुववचनादर्थः प्रतिपद्यते । तथा च न न्यायानुपालनपूर्विकाऽगमार्थे प्रवृत्तिरिति समान एव प्रसंग इति मन्यते ।

नेत्यादिना परिहरति । नात्यन्तपरोक्षोर्यः पुरुषवचनात् प्रतिपद्यते । कि कार-णम् (।) अप्रत्यवात् तद्विषयप्रमाणामावेनानिश्चयात् । प्रत्यक्षाविविषये सम्बद्धाः-2092 वत्यन्तपरोक्षेपि सम्बादो निश्चीयत इत्यपि<sup>7</sup> मिच्या यतो न हि स्वचित् प्रत्यक्षाः-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abhidharmakośa, ch.3

वर्षनात् तत्प्र<sup>६</sup>वृत्तेः संवादेन व्याप्त्या सिद्धेश्च । इदमागमलक्षणमगत्या बृष्टिमिति नातौ निश्चयः । तत् न प्रमाणमागम इत्युक्तं (प्राक्) ।

अपौरुषेयाणां<sup>5</sup> शब्दानामर्थज्ञानं न संप्रदायात्, न युक्तेः, नापि लोकात् । न हि तत्राप्रतिपत्तिः न्याय्या । स चेत् प्रसिद्धो लोकवादः प्रतीतिहेतुः ।

प्रसिद्धो लोकवादश्चेत्,

तत्प्रतीतिहेतुः ।) १

तत्र कोतीन्द्रियार्थहक्।

36a

अनेकार्थेषु शब्देषु येनार्थोयं विवेचितः ॥३२२॥

न ह्ययं लोकव्यवहारोऽपौरुवेयाच्छव्यार्थसम्बन्धात्। किन्तर्हि (१) समयात्

दिविषये प्रमाणसम्बादादस्खिलितो दृष्ट इति कृत्वा सर्वन्तदुपदिष्टमयुक्तिगम्यमिष तथा भवति । कि कारणं (।) तत्प्रवृत्तेरित्यादि । तस्य पुरुषातिशयस्य वचनप्रवृ-त्तेरविसम्बादेन व्याप्त्या सिद्धेविपर्यये बाधकप्रमाणाभावात् । ननु भवतापि(।)

''प्रत्यक्षेणानुमानेन द्विविधेनाप्यबाधनम्'' (।१।२१८) इत्यादिनैकदेशावि-सम्वा<sup>1</sup>बनमागमलक्षणमिष्टमिति (।)

अत आह । अगत्या चेत्यादि । प्रमाणगम्यार्थाविसम्वादेनात्यन्तपरोक्षेप्यवि-सम्वादिवचनिमतीदमागमलक्षणमगत्येष्टमागमात् प्रवृत्तौ वरमेवं प्रवृत्त इति । नातो यथोक्तादागमादतीन्द्रियार्थनिङचयस्तस्याप्रामाण्यात् । तविति तस्मान्न प्रमाणमागम इत्युक्तं प्राक् ।

तदेवमपौरवेयाणां शब्दानामर्थतानम्नाचा<sup>2</sup>र्यसंप्रदायात् । देशिकस्याभावात् । त युक्तेस्सकाशादत्यन्तपरोक्षेर्ये प्रमाणाप्रवृत्तेः । नापि लोकादर्यप्रतीतिलींक-प्रत्यायनाय प्रयोगाभावेन लोकसंकेतानुसरणायोगादिति । तत्रापौरुषेयेषु शब्दे- व्यर्थानामप्रतिपत्तिरेव न्याय्या । तत्रापि वैदिके शब्दे प्रसिद्धो लोकवादो यथा ग्न्यादि शब्दाद दाहपाकादिसमर्थेर्ये प्रवर्तन्त इत्यादि ।<sup>3</sup>

यो लोकव्यवहारस्स चेद् वेदार्थप्रतिपत्तिहेतुः।

उत्तरमाह । तत्रेत्यादि । तत्र लोकेऽविद्यात्वे कः पुरुषोतीन्द्रियार्थंदृक् । येनातीन्द्रियार्थंदृशाऽनेकार्थेषु शब्देष्वेकार्थप्रतिनियमाभावादाशंक्यमानार्थेविशेषेषु वैदिकेष्वर्णीयमतीन्द्रियो विवेचितो विभक्तोयमेवास्यार्थो नायमिति (।) नैव तादृशः कश्चिदस्ति ।

न हीत्यादिना व्याचष्टे । न ह्ययं लोकव्य<sup>1</sup>वहारोपीकवेयादकृतका<del>च्छ</del>-

<sup>1</sup> Restored.

स्बद्धास्त्रकारसमयात् पाणि नी याविष्यवहारवत्। उपवेशापेकणात्। न ह्यपौरुषेये तस्मिन्नुपवेशो युक्तस्तस्य केनचिवज्ञानात्। अतीन्त्रियस्वात्। ऐन्द्रि-यस्वे स्वयं प्रतिपत्तिप्रसंगाव् रूपाविषत्। उपवेशे च पुरुषाणां स्वतन्त्र¹(।)णां यथातस्वमुपवेशेनाविसंवावस्यासिद्धेरनाश्वासः।

वेबवत् तव्यास्यानमपौरुषेयं संप्रदायाविच्छेवागतं ततीर्यसिद्धिरिति चेत्। न (।) तस्यापि शब्दात्मकत्वे तुल्यः पर्यनुयोगः (।) कथमस्यार्थो विवित इति। पुरुषो हि स्वयं समितानां शब्दानामर्थं श्रृंगग्नाहिकयापि तावदवुधं बोधयेदित्यस्ति

क्वार्थसम्बन्धार् भवति (।) किन्ति (।) अभिप्रायकथनलक्षणात् समयात्। किमिव (।) स्वझास्त्रकारेत्यादि । स्वझास्त्रकाराणां पाणि नि प्रभृतीनां समयात् संकेतात् । तत्समयानुसारिणां पाणि नी था दीनां वृद्धिगुणसंज्ञादिव्यवहारवस् कि कारणम् (।) उपदेशायेकणात् ।

यदि हि लौकिकोपि व्यवहारो निसर्गसिद्धः स्यात् तदा प<sup>5</sup>रोपदेशन्नापेक्षेत । न च यथा सामयिकात् सम्बन्धादुपदेशापेक्षादर्थप्रतीतिस्तथाऽपौरुषेयादिपि सम्बन्धादुपदेशापेक्षादेव वेदार्थप्रतीतिः (।) यतो न ह्यपौरुषेये तस्मिन् वैदिके शब्दार्थसम्बन्धे परोपदेशो युक्तः। किङ्कारणं (।) तस्य वेदार्थस्य केनिचविष पुरुषेणाञ्चानादशानां च वेदार्थस्यातीन्त्रियत्वात्। तदुक्तं।

"श्रेयः साधनता ह्येषान्ति<sup>६</sup>त्यम्वेदात् प्रतीयते ।

ताद्र्प्येण च धर्मत्वन्तस्मान्नेन्द्रियगोचरः। (क्लो० चो० १४) श्रेयो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रव्यगुणकर्मभिः।

चोदनालक्षणैः साध्या तस्मात्तेष्वेव धर्मते"ति । ( ,, १६१ )

ऐन्द्रियकत्वे तु वेदार्थस्याभ्युपगम्यमाने स्वयमुपदेशमन्तरेण वेदार्थस्य प्रतीति-209b प्रसङ्गात्। रूपादिवत्। यथा रूपादीनामैन्द्रियकत्वादुपदेशमन्तरेण प्रतीतिस्तद्वत्।

अथातीन्त्रियेपि वेदार्थे निश्चयार्थम् पदेशोऽभ्युपगम्यते । तदोपदेशे च । वेदार्थोपदेष्ट्वणां पुंसां स्वतन्त्राणार्मिति रागाद्यभिभवेन सम्यग्ज्ञानाभावाद् यथेच्छं प्रवृत्तानां यथातस्वमुपदेशेनाविसम्बादस्यासिद्धेरनाश्वासो न निश्चयो वेदार्थे । न ह्यज्ञा यथातत्त्वमुपदेष्टुं समर्था इति । न पुरुषाः स्वेच्छयोपदिशन्ति ।

किन्तु वेदवव् वेदण्याच्यानमप्यपौर<sup>1</sup>वेयमुपदेशपरम्परायातलक्षणात् संप्रदाया-विण्योदादागतं । ततो यथोक्ताद् वेदण्याख्यानाद् वेदार्थसिद्धिरिति चेव्।(।)

उत्तरमाह । तस्यापीत्यादि । तस्यापि वेदव्याख्यानस्य शब्दात्मकत्वे शब्द-स्वभावत्वे वेदेन तुल्यः पर्यनुयोगः । कथमस्यापीरुषेयस्य वेदव्याख्यानस्यार्थी विवित इति कुतोस्माद् वेदार्थनिश्चयः । पौरुषेये त्वागमे नायन्दोषो यतः पुरुषो हि पौच्येयाणामर्थगतावृपायः। अपौच्येयस्तु शब्दो<sup>2</sup> नैवं करोति (।) न चास्य कश्चित् स्वचित् सम्बन्धनियमं ज्ञातुमीश इत्यप्रतिपत्तिरेव तदर्यस्य।

, अपि च (।) वेबस्तद्वचाख्यानं वा पुरुषेण पुरुषायोपिवश्यमानमनष्टसम्प्र-वायमेवानुवर्त्तत इत्यत्रापि समयः स (?श) रणं। आगमभ्रंशकारिणामाहोपु-रुषिकया तद्वर्शनिवद्वेषेण वा तत्प्रतियन्नखलीकरणाय धूर्तव्यसनेन<sup>3</sup> अन्यतो वा कुर्तिवित् कारणावन्ययारचनासम्भवात्।

अपि चात्र भवान् स्वमेव मुखवर्णं स्ववादानुरागान्त्र्नं विस्मृतवान् । "पुरुषो रागादिभिरुपप्लुतोऽनृतमपि बूयादिति नास्य वचनं प्रमाणिम"ति । तदिहापि किन्न प्रत्यवेक्यते संभवति न वेति । स एवोपदिस् (?श)न्नुपप्लवात् वेदं वेदार्थं

स्वयं समितानां संकेतितानां शब्दानामयं शृङ्कपाहिकयापीत्यस्य शब्दस्यायमयं इत्यनेन तावृद्वबृष्ठमञ्जं पुरुषं बोधयेदित्यस्ति पौरुषेयाणां शब्दानामयंगतावयंज्ञाने उपायो नापौरुषेयाणां। तथा ह्यपौरुषेयस्तु शब्दो नैवं करोति यथायं
ममार्थो रागादिमता ग्राह्य इति। न चास्यापौरुषेयस्य शब्दस्य कदिच ज्जै मिन्या<sup>3</sup>दी रागादिमान् क्वचिदतीन्द्रियेथें सम्बन्धनियमं ज्ञातुमीञः शक्त इति। अप्रतिपत्तिरेव तदर्थस्य वेदार्थस्य।

अपि च (।) भवतु नामापौरुषेयो वेदस्तद्वधास्थानञ्च तथापि रागादिमता पृरुषेण पृरुषायोपिद्वध्यमानमन्ष्यसंप्रदायमेवाद्यत्वेष्यनुदर्मत इति (अत्रापि) प्रमाणाभावात् समयः शपथादिः शरणं। आगमभ्रंशकारिणामित्यादिना संप्र⁴दाय-विच्छेदेन रचनान्तरसम्भवमेव समर्थयते। आगमभ्रंशकारिणां पुंसामन्यथा। पूर्वरचनावैपरीत्येन रचनादर्शनादिति सम्बन्धः। अन्यथा रचनायां कारणमाह। आहोपुरुषिकयेत्यादि। आहोपुरुषिकयेत्यहंमानित्वेन। यथा सां ख्य नाशकमा ध वे न सांख्यसिद्धान्तस्यान्यथा रचनं कृतं। तद्दर्शनिवद्वेषेण वान्यथा रचना-सम्भवात्। यथा म हा या न विद्विष्टानां महायानप्रतिरूपकसूत्रान्तररचनं। तत्प्रतिपन्त्वलीकरणायेति। तस्मिन् दर्शने यः प्रतिपन्नः पुरुषस्तस्य खलीकारा-यान्ययारचनासम्भवः। तत्प्रतिपन्त्वलीकार एव कथं। धूर्तव्यसनेन। व्यसनिम्वस्भूतीनां यत्परः खलीकर्तव्य इति। अन्यतो वा कृतश्विल्लाभादिकात्।

अपि चात्र वेदार्थनिण्णये । भवा<sup>6</sup>न् वे द वा दी । स्ववादानुरागात्कारणात् । स्वमेव मुख्यक्णे । मुखं वर्ण्यति शोभयतीति मुखवर्ण्यः । स्वाभ्युपगमस्तं नून-म्बिरमृतवान् । येन रागादिमलिनेभ्यः पुरुषेभ्यो वेदार्थनिण्णयः प्रार्थ्यते ।

पुरुष इत्यादिना मुखवर्णमाचष्टे । यस्मात् पुरुषो शागाविभिरुपण्युतो विपर्यस्तोऽनृतमि सूमाविति कृत्वा नास्य पुरुषस्य वच्<sup>र</sup>नम्प्रमाणमिति (।) 2102

4.10

वान्ययाप्युपविशेदिति 1<sup>4</sup> भूयन्ते हि कैश्चित् पुरुषेक्तसन्त्रोद्धृतानि झाकान्त-राणि । इदानीमपि कानिचिद् विरलान (?)ध्येतृकाणि । तद्वत्प्रचुराध्येतृका-णामपि किस्मिश्चित् काले कथंचित् सहारसंभवात् । पुनः संभावितपुरुषप्रत्यपात् प्रचुरतोपगमनसंभावनासम्भवाच्य । तेषाञ्च पुनः प्रतानियतृणां पुरुषाणां कदाचिवधीतविस्मृताध्य<sup>5</sup>यनानां अन्येषां सम्भावनाभ्रंशभयाविनाऽन्यथोपवेश-सम्भवात् । तत्प्रत्ययाच्य तद्भक्तानामविचारेण प्रतिपत्तेः वहुष्वप्यूषे (?ध्ये)

तबनृतवादित्विमिहापि वेदार्थसम्प्रदायानुकमे । जै मि न्यादिना पुरुषेण क्रियमाणे किन्न प्रत्यवेक्षते सम्भवति न बेति । यस्मात् स एव पुरुषो रागादिमान् जै मि नि-प्रभृतिवेदम्बेदार्थम्बोपदिशन् रागाचुपप्लवात् कारणादन्यथाप्युपविशेदिति मिच्या-र्थाशंका नैव निवार्यते ।

आशंकाकारणान्येव दर्शयन्ताह । भूयन्ते हीत्यादि १केश्वित् पृश्वेर्या ज्ञ व ल्क्य प्रभृतिभिष्ठतस्त्रोद्धृतानि । उत्सन्नान्यन्तरितानि सन्ति वेदस्य शाखान्तराणि । उद्धृतानि स्मृत्वा स्मृत्वा पुनरारचितानि । तानि च यथातत्त्वं स्मृत्वो-द्धृतानीति किमत्र प्रमाणं । इदानीमिष कानिचित् आहूरक प्रभृतीनि शाखान्तराणि विर्त्ताध्येतृकाणि । स्वत्पाध्येतृकानि (?णि) दृश्यन्ते । ते कतिपयाध्येतारो न समारोप्योपदिशन्ती²ित किमत्र प्रमाणं । यथा विरत्नाध्येतृकाणि शाखान्तराणि दृश्यन्ते । तद्धत् प्रचुराध्येतृकाणामिष शाखान्तराणां किस्मिश्चिदित्यितकान्ते काले संसारसम्भवात् । अल्पाध्येतृकाणामिष शाखान्तराणां किस्मिश्चिदित्यितकान्ते काले संसारसम्भवात् । अल्पाध्येतृकत्व-सम्भावनासम्भवात् । तेषां प्रागिप प्रचुराध्येतृकत्वे प्रमाणाभावात् । इदानीन्तिहि कथं प्रचुराध्येतृकाणि तानीत्यत आह । पुनरित्यादि । पुनः कालान्तरेणाप्तत्वेन सम्भावितस्य पृथ्वस्य प्रत्ययात् प्रामाण्यात् तदन्यासम्भावितपुरुषाध्ययन-वैपरीत्येन संहृतानामध्येतृणां प्रचुरतोपगमनस्य बाहुल्योपगमनस्य या सम्भावना तस्याः सम्भवावनिश्चयः ।

किञ्च। ये ते पुरुषा विरलीभूताः शाखान्तराणां प्रतानयितारस्तेषां प्रतानिवित्तारस्तेषां प्रतानिवित्तारस्तेषां प्रतानिवित्तारस्तेषां प्रतानिवित्तारस्तेषां प्रतानिवित्तारस्तेषां प्रतानिवित्तारस्तेषाः। कीदृशानां प्रतानिवित्तृणां कदाचिदधीतिवस्मृताध्ययनामां। अधीतं सद् विस्मृत- मध्ययनं यैस्ते तथोक्ताः। यथाधीतं विस्मृतास्त्रन्तरेऽन्यथापि प्रतानयेषुरित्यर्थः। केन कारणेनेत्याह। अन्येषान्तदिभित्रसन्नानामध्येतृणान्तस्मिन्नध्यापिवर्तार। या महत्वसम्भाववित्ताः। तस्या धंशभयात्। यद्यहमन्यथापि नोपविशेयं। नूनमेते मय्याप्तसम्भावनां जहा (? यह)तीति। आदि शब्दावाहोपुरुषादिकात् अन्ययोप-देशसम्भवः।

तृषु सम्मावितात् युरुषाद् बहुलं प्रतिपत्तिदर्शनात् । ततोपि कर्षचिद् विप्रलम्भ-सम्भवात् ।

किञ्च (।) परिमितव्यास्यातृपुरुषपरम्परामेव चात्र भवतामपि भृणुनः। तत्र क<sup>8</sup>रिचत् द्विष्टाक्रमुर्तानामन्यतमः स्यावपीति अनाश्चासः।

तस्मान्नायौरुषेयाव् व्याक्ष्यानान्नापि सामयिकाल्लोकव्यवहाराव् वेदार्थसिद्धिः। असामयिकत्थेपि नानार्थानां शब्दानां व्यवहारे दर्शनात्। कस्यिवद्यसि-द्वार्यस्याप्रसिद्धस्य वा पुनर्व्युत्पत्तिवर्शनेन सर्वत्र तदासं(?शं)काऽविनिवृत्तेः (।) सर्व्वेषां यथार्थनियोगेप्यवैगुण्येन यथासम<sup>7</sup>म(?)यं प्रतीतिजननात्। इष्टा-

प्रतानयन्तु नाम तेऽन्यथा। तथाप्यध्येतारो न तथा प्रतिपद्येरिन्नित्याह। तिदित्यादि। तस्य सम्भावितस्य पुरुषस्य प्रत्ययाच्य तदुक्तानां। सम्भावितप्रणे-तृ<sup>6</sup>पुरुषाभिप्रसन्नामामिवसारेण वेदाध्ययनप्रतिपत्तरेन्यथासप्रदायसम्भवः। पुरुष-प्रामाण्यात् प्रवृत्तिमेव साधयन्नाह। बहुष्यप्यध्येतृषु मध्ये सम्भावितात् पुरुषाद् बहुष्ठं लोके प्रवृत्तिदर्शनात्।

ननु सम्भावितात् प्रतिपन्नौ सम्बाद एवेत्यत् आह्। ततोषि सम्भावितात् पुरुषात् कथाञ्चत् केनचित् कारणेन सम्भा<sup>7</sup>वना श्रंशभयादिना। विप्रलम्भस्य <sup>210</sup>b विसम्बादस्य सम्भवात्।

उपचयहेतुमाह। किंचेत्यादि। परिमिताश्च ते व्याख्यातृपुरुषाश्च तेषां परम्परामेवात्र वेदव्याख्याने भवतां मी मां स का नां श्रृणुकः। तत्र तेषु मध्ये किंचिष् वेदस्य व्याख्याता द्विष्टाबीनामन्यतमः स्थात्। कश्चिद् वेददर्शने विद्विष्टः सोन्य-थाप्युपदिशेत्। तथा कश्चिददाः भूर्तो वा। तथा च वेदव्याख्यायामनाश्वासः।

यत एवन्त्रस्थान्नापौरुषेयाद् वेदच्यास्यानाव् वेदार्थसिद्धिः। नापि सामिय-कात् सांकेतिकास्लोकव्यवहाराद्वेदार्थसिद्धिः। लोकस्य रागाद्युपप्लुतत्वात्।

भवन्तु वा निसर्गसिद्धा वैदिकाः शब्दास्समयनिरपेक्षाः। एवमप्यसामियः कत्वेभ्युपगम्यमाने। व्यवहारे नानार्थानां गवादिशक्वानान्वशं नात्। सर्वत्र वैदिकिपि शब्दे न तदाशंकाऽनिवृत्तेरिति सम्बन्धः। नानार्थाशंकाया अनिवृत्तेरित्यर्थः। लोकिकानामेव नानार्थत्वन्न वैदिकानामिति चेदाह। कस्यिविद्यादि। तस्यापि वैदिकस्य कस्यिव प्रसिद्धार्थस्येति यत्र शब्दः प्रसिद्धो नार्थस्तस्याप्रसिद्धस्य वा स्वरूपेण शब्दस्य। पुनर्व्युत्पत्तिप्रवर्शनेनार्थः कल्पनीयः पुरुषैः। तश्या च सित पुनः कि यथा स्थितमेवार्थं पुरुषो वैदिकानां शब्दानामुपदिशति किम्वाविपरीति-मिति सर्वत्र नानार्था शक्वाया अनिवृत्तेः।

अनिष्टेर्थे प्रयुक्ता अपि वैदिकाश्सन्दा न तत्र प्रतीति जनयन्तीत्यप्ययुक्तं।

निष्टयोरविञ्चेषात् । अविशिष्टानां सर्व्वार्थेष्वेकमर्थमत्यक्षसंयोगमनत्यक्षर्वीशिन पुरुषसामान्ये को विवेचयेव् यतो लोकात्प्रतीतिः स्यात् ।

36b अपि च। स्वयमप्ययं न सन्वंत्र प्रसिद्धिमनुसरति। <sup>8</sup> यस्मात् (।) स्वर्गोर्वश्यादिशब्दश्च दृष्टो रुढार्थवाचकः।

अनेनैवं वर्ण्यमानः। मनुष्यातिशायिपुरुषनिकेतेतिमानुषसुर्वाधिष्ठानो नानोपकरणः स्वर्गः (।) तन्निवासिन्यप्सरसा (?।) उ वं सी (?शी) नामेति लोकवादः (।) तमनावृत्यान्यामेवार्थकल्पनामयं कुर्वाणः शब्दान्तरेषु कथं प्रसिद्धि प्रमाणयेत्।

तत्राविरोघावभ्युपगम इति चेत्। म। अत्राप्यतीन्त्रिये विरोधसिद्धेः।

यत: सर्वेषां शब्दानां लौकिकानां वैदिकानां च यथार्थन्नियोगेषि । वीप्सायाम-व्ययीभावः। यस्मिन यस्मिननर्थे नियोगस्संकेत्र<sup>4</sup>स्तस्मिन् सत्यप्यवैगुण्येन तत्र तत्रार्थे यथासमयं यथासंकेतं प्रतीतिजननात् । न चानिष्टेन्यथाप्रतीतिजननं । यत इट्टानिष्टयोर्थयोः प्रत्यासत्तिविप्रकर्षाभावेन प्रतीतजननस्याविशेषात्। तत-श्चाविशिष्टानां सर्वार्थेषु वैदिकानां शब्दानामेकमर्थं किम्विशिष्टमस्यक्षसंयोगं(।) शब्देन सह सम्बन्धो यस्य स<sup>5</sup> तथोक्तः। अनत्यक्षदशिनि । अर्वोग्दर्शिनि पुरुष-सामान्ये को विवेचयेत् (।) नैव कश्चिद् विवेचयेत् । यतो लोकात् प्रतीतिः स्यात् । अपि च(।) अयं मी मां स कः स्वयमपि न सर्वत्र वेदे प्रसिद्धिमनुसरति । येन प्रसिद्धाल्लोकप्रवादाद् वेदार्थगतिः स्यात्। कि कारणं। यस्मात् स्वर्गीर्वत्रयादि-शब्दश्य । स्वर्गशब्द उर्वर्शी शब्द:। आदिशब्दान्न न्द न व ना<sup>6</sup> दि शब्दश्या-कढार्षस्याप्रसिद्धार्थस्य वाचकोऽनेन वेदवादिना निर्वरूपंमानो व्याख्यायमानो दृष्ट:। तथा हि प्राकृतपुरुषातिशायिनौ ये पुरुषं विशेषास्तेषां निकेतः स्थानं। मानुषातिकान्तं सुखमितमानुषं तस्यातिमानुषस्य सुखस्याधिष्ठानमाश्रयः। नाना-2112 प्रकाराण्युपकरणान्युपभोगवस्तुनि यस्मिन् । स नानोपकरणः<sup>7</sup> स्वर्ग इति लोकप्र-वादः तन्निवासिनी स्वगैनिवासिन्यप्सरा उर्वर्शी नामेति लोकप्रवादः। तं लोक-प्रवादमनादृत्य मनुष्येष्वेव निरतिशया प्रीतिः स्वर्गः। उर्वशी चारणिः। पात्री वेत्यादिना । लोकप्रसिद्धादर्थादन्यामेवार्थकल्पनामयं जै मि न्यादिः कुर्वाणोग्निहो-त्रादिक्कदान्तरेष्वर्यनिर्णये। कथं प्रसिद्धि प्रमाणयेत्। नैव प्रमाणयेदि<sup>1</sup>ति यावत्।

तत्राग्निहोत्रादिशब्देषु लोकप्रसिद्धार्यकल्पनाया अविरोधात् प्रतीतस्यैवार्य-स्याभ्युपगम इति चेत्। स्वर्गोर्वश्यादिशब्देषु तु प्रसिद्धार्याभ्युपगमे प्रमाणविरो धादनभ्युपगम इति परो मन्यते। अस्यत्रा प्यविरोषस्य दुरन्वयत्वात् । विषद्धामप्यग्निहोत्रात् स्वर्गावाप्ति मान्धा-दयं न सक्षयेदिषि । विरोधाविरोधौ च बाधकसाधकप्रमाणवृत्ती (१) तौ चात्यक्षे नार्भिमते । तत्कथं तद्वज्ञात् प्रतीतिः ।

न च वचनवृत्तिरेवाविरोघोऽन्यत्रापि प्रसंगात् । अपौरुषेय आगमस्तस्य प्रवादा(द)र्थसिद्धिस्तत्र पुनर्विरोधविन्तायामनाश्वास आगमे स्यात् । सत्यपि

नेत्यादिना सि द्धा न्त वा दी। भेदमनन्तरोक्तं युज्यते। यस्मादशापि स्वर्गो-वंश्यादिशब्देषु लोकप्रसिद्धेतीन्द्रयेथेंभ्युपगम्यमाने। प्रमा<sup>2</sup>णेन विरोधासिद्धेः न ह्यत्र प्रत्यक्षमनुमानं वा बाधकं प्रमाणमस्ति। अन्यत्रापीत्यग्निहोत्रादिशब्दे-ष्विप लोकप्रसिद्धार्थकल्पनायामविरोधस्य दुरन्वयत्वात्। साधकप्रमाणाभावेन दुर्बोधत्वात्।

एतदेव साधयन्नाह । विश्वामिय यथाप्रसिद्धामिनहोत्रात् स्वर्गावाप्ति मान्द्यादयं जै मि न्या दिनं लक्षयेविय कदाचिदिति संवयः । कि च (।) विरोशवािवरोधौ च नान्यावेव (।) किन्तिह (।) वाधकसाधकप्रमाणवृत्ती । यथोकतस्यानुपलम्भास्यस्य वाधकस्य प्रमाणस्य वृत्तिविरोधः । साधकस्य प्रत्य-यानुमानस्य प्रभाणस्य वृत्तिरिवरोधः । ते च विरोधविरोधस्वभावे । वाधक- • साधकप्रमाणवृत्ती । अत्यक्षेऽतीिन्द्रये वस्तुनि नाभिमते । न हि देशादिविप्रकृष्टेषु स्वर्गादिसाधनेषु वाधकं साधकं च प्रमाणं प्रवर्त्तते । यदा चैवन्तत्कयं नैव तद्वशादिति विरोधाविरोधवशात् । विरोधवशात् स्वर्गादिशब्देषु प्रसिद्धार्थप्रती-तिरिवरोधवशाच्चािनहोत्रादिशब्देषु प्रसिद्धार्थप्रतीन्तिर।

अथ मतं (।) न साधकप्रमाणवृत्तिरिवरोधोतीन्द्रियेथें कि त्वागमसंज्ञितस्या-ग्निहोत्रादिवचनस्य लोकप्रसिद्धार्थवाचकत्वेन प्रवृत्तिरेवाविरोध इति (।)

, अत आह । त चेत्यादि । लोकप्रसिद्धार्थवाचकत्वेनाग्निहोत्रादिवधनस्य प्रवृत्तिरेवाविरोधो न स । कि कारणम् (।) अन्यत्रापि स्वर्गोर्वश्यादिशब्देष्विष स्वर्गोर्वश्यादिशब्देष्विष स्वर्गोदिवाचकत्वेन प्रवृत्तेरिवरोधप्रसङ्गात् । तथा हि (।) स्वर्गोर्वश्यादिशब्दाः-स्थानाप्सरीविशेषादिष्वेव प्रवृत्ता लोके दृश्यन्ते । ततश्चाविशेषादुभयत्र प्रसिद्धा-धंपरिग्रहोस्तु । न चैकत्रापि ।

किं च (।) अपौ<sup>8</sup>कवेयो वेदास्य आगमः स च स्वमर्थं स्वयं न प्रकाशयित किन्तु तस्यागमस्य लोकप्रवादावर्धसिद्धरभ्युपगम्यते । तत्र पुनर्लोकप्रसिद्धधङ-गीकरणेपि विरोधविक्तायां कियमाणायां सर्वत्रागमेऽनाश्वासः स्यादतीन्द्रिये विरोधाविरोधयोनिश्चेतुमशक्यत्वात् ।

अनाश्वासमेव साधयन्नाह । सत्यपीत्यादि । सत्यपि तस्मिश्रपौरि वेय 211b

#### तस्मिन्नत<sup>2</sup>याभावावर्यस्याप्रमाणवृत्तेरन्यस्यापि शंकनीयत्वात्।

तबुक्तम् (।) "अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम" इत्यत्र श्वमांसमक्षणचोद-नाविकल्यो भवत्विति । स न भवति प्रदेशान्तरेषु तथार्थस्य वयनात् । न (।) तस्यार्थापरिज्ञानात् । प्रदेशान्तरेष्वपि तथाविधार्थकल्पनाया अनिवार्यस्वात् ।

यि हि क्वचिद् विवितार्थों अमपौरुषेयः शब्दराशिः स्यात् तदा ततीर्थप्रती-तिः स्यात् । ते तु बाहुल्येप्यन्था एव सर्वं इति यथेष्टं प्रणीयन्ते । तस्मात् (।)

शब्दान्तरेषु तादृत्तु तादृश्येवास्तु कल्पना ॥ (३२२)

याबृश्यन्तिहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम इत्यस्य वाक्यस्य।

अपि च।

प्रसिद्धिश्च नृणां वादः प्रमागां स व नेष्यते ।

आगमे। स्वर्गादिशब्दवाच्यस्य स्वर्गाद्ययंस्यातयाभावात्। तथाभावस्तयात्वं (।) यथा लोकेप्रसिद्धस्वर्गार्थग्रहणमतथाभावादप्रमिद्धार्थग्रहणादन्यस्याप्यग्निहोत्रादिशब्दस्य शंकनीयस्वात्। किमस्य लोकप्रसिद्ध एवार्थः किम्वा स्वर्गादिशब्दवदन्य एवेति। एतदेव कुतः (।) प्रमाणवृत्तेः। न स्वत्र लोकप्रसिद्धार्थग्रहणे

● प्रमाणं प्रवर्त्ततः इति।

1

यदुक्तमित्यादि पर:। यदुक्तम् (।) "अग्निहोत्रं जुहुयादि"स्यत्र वाक्ये दवसांसभक्षणस्य चोदनाभिषानन्तस्य विकल्पः कल्पना भवत्विति । स दोषो न भवति । कि कारणम् (।) वेदस्यैव प्रदेशान्तरे तथेति भूतविशेषे घृतादिकं प्रक्षि-पेदित्येवमस्यागिनहोत्रादिवाक्यास्यार्थं वर्ष्यंनात् । व्याख्यानात् ।

नेत्यादि सि द्धा न्त वा दी। नेदमुत्तरं युज्यते। तस्य प्रवैदेशान्तरस्थस्य व्याख्याभूतस्य वाक्यस्यार्थापरिज्ञानात्। ततश्च प्रदेशान्तरेष्विप व्याख्याभूतेषु तवार्षकल्पनाया इति। श्वमांसभक्षणकल्पनाया अनिवार्यत्वात्।

यदीत्याश्चस्यैव समर्थनं । यदि ह्ययमपौरुषेयो वेदाख्यः शब्दराशिः व्यक्तित् प्रदेशान्तरे विदितार्थः स्यात् तदा ततो विदितार्थात् प्रदेशान्तरात् परिशिष्टस्यार्थ-प्रतीतिः स्यात् । या<sup>3</sup>वता ते तु वैदिकाः शब्दा बाहुल्येप्यपरिशानार्थत्वादन्धा एव सर्वे इति कृत्वा पुरुषेण यथेष्टं प्रणीयन्ते व्याख्यायन्ते ।

यत एवन्तस्मान्ध्रस्थान्तरेषु तादृक्षितः। अग्निहोत्रं जुहुयादित्यादि वाक्या-नाम्व्यास्याभूतेषु तादृत्र्येवास्तु कल्पनाः। कीदृशी (।) इत्याहः। यादृश्यन्ति-होत्रञ्जुहुयास्त्वगंकाम इत्यस्य कल्पना कृता प्रदेशान्तरेपि श्वमासभक्षणकल्प<sup>4</sup>-नास्त्विति यावत्।

अपि च प्रसिद्धित्व नान्यदेव किचित्। किन्तर्हि (।) नृणां पुरुषाणां बादः

ततम् भूयोर्थगतिः किमेतद् हिष्टकामितं ।। (३२३)

ृ न प्रसिद्धिनीमान्यात्र्यत्र जनप्रवादात् (।) ते च सर्वे जना रागास्रविद्यापरी-तत्वादसंभावनीययाथातथ्यवचनाः (।) तदेवां प्रवादी न प्रमाणं।

न हि कस्यचिवपि सम्यन् (?क्) प्रतिपत्तेरभावे बाहुल्यमर्थवद् भवति । पार सीक मातृमिण्याचारवत्।

तेषामेव पुरुषाणां वजनात् पुनः परोक्षार्वसंत्रतिपश्तिरित क<sup>5</sup>यं तदेव युगपद् बेट्यं च काम्यं च।

ऋर्थे प्रसिद्धिमुल्लंध्य कल्पने न निवन्धनं । प्रसिद्धेरप्रमाणत्वात् तद्महे किन्निबन्धनं ॥ (३२४) प्राप्तप्रतिलोमनेनान्यत्र प्रवृत्तिर्गुणदोषसन्दर्शनेन युक्तेति प्रसिद्धेरस्यय इति

स च वादः प्रमाणश्रेष्यते भवता। सर्वपुरुषाणां रागाद्युपप्लुतत्वात्। भूय इति पुनः । ततः च लोकप्रवादादप्रमाणत्वेन पूर्वं व्यवस्थापितात् पुनर्वेदार्षमितिरिति युगपत्किमेतद्विष्टकामितं। यदेव वस्त्वप्रमाणत्वेन द्विष्टं। तदेव पुनः प्रतिपत्ति-हेतुत्वेन कामितमभिलिषतिमिति परस्परविरोधः।

न प्रसिद्धिनीमान्या जनप्रवादात्। किन्तु जनप्रवाद एव प्रसिद्धिः। ते च सर्वे जना असम्भावनीययाथातथ्यवचना असम्भावनीयं यायातथ्यमविपरीतत्वं यस्मिन् वचने । तदसम्भावनीययाथातथ्यं वचनं येषामिति विग्रहः । किं कारणं (।) रागाविद्यापरी<sup>6</sup>तस्वात् । रागाविद्याभ्यां व्याप्तत्वात् । तदिति तस्मावेदां जनानां प्रवादो न प्रमाणं।

बाहुल्याञ्जनस्य तत्त्रवादः प्रमाणमित्यपि मिथ्या। यतः (।) न हि बहूनां जनानाम्मध्ये कस्यिबिवेकस्यापि पुरुषस्य सम्यक्प्रतिपत्तेरभावे सित लोकस्य बाहुल्यमर्थवर् भवति प्रयोजनवर् भवति । किमिव (।) पारसी केत्यादि । यथा बहुभिः पारसीकैमाँ<sup>7</sup>तरि मैथुनाचरणान्न तन्न्याय्यम्भवति । एवं बाहुत्येपि रागादि- 2123 मतामतीन्द्रियेर्थे वचनमप्रमाणमेवेति ।

अथ तेषामेव रागादिमतां पुरुवाणां वचनात् पुनः परोक्षस्याग्निहोत्रादिशब्द-वाच्यस्यार्थस्य प्रतिपत्तिरिति । कथन्तदेव सुवपदेकस्मिन्नेव काले द्वेष्यं च काम्यं च युज्यते ।

अग्निहोत्रादिशब्दस्य यस्मिन्नर्थे लोकप्रसिद्धिस्तामुल्लंध्य<sup>1</sup> त्यक्त्वा। ततो-यन्तिरस्य श्वमांसभक्षणादेः कल्पने त निबन्धनं कारणमिति । तस्मात् प्रसि-विरेव गृह्यत इत्येतदप्ययुक्तं। यत: प्रसिद्धेरप्रमाणस्वात् तव्यहे प्रसिद्धियहे किकिक्क्क् (।) नैव किञ्चिदिति प्रसिद्धेरिप ग्रहो माभूदिति।

98

चेत्। न (।) प्राप्तेः प्रमाणवृत्तिलक्षणत्वात्। यक्तिचनग्रहणं हि प्रसिद्धिमप्रमा-णय<sup>8</sup>तस्तन्मुकेन प्रतीतिः (।) न्यायात् प्राप्तिप्रतिषेधात् तुल्या स्वपरिवकल्प-योकभयणापि वृत्तिरिति कः प्रसिद्धावनुरोधः ।

अपि चेयम् (।)

उत्पादिता प्रसिद्धैयव शङ्का शब्दार्थनिश्चये।

यस्मान्ना(ना)र्थवृत्तित्त्वं शब्दानां तत्र दृश्यते ॥ (३२५)

न (।) प्रसिद्धेरेकार्यनिश्चयः शब्दानान्तत एव शङ्कोत्पत्तेः। नानार्या हि 372 शब्दा लोके दृश्यन्ते । लोकवादश्च प्रतीतिः। अत एव नानार्यते<sup>7</sup>ति । ततो नियमो

प्राप्त्येत्यादिना पूर्वार्द्धन्तावद् व्याचष्टे । प्रसिद्ध्या प्राप्तस्यार्थस्य प्रतिलोमनेन त्यागेनान्यत्राप्रसिद्धेर्थे प्रवृत्तिर्गुणवोषवर्षाने सित युक्ता । यदि प्राप्तेर्थे दोषदर्शनं स्यादप्राप्ते च गुणदर्शनं । न चाग्निहोत्रादिशब्दानां प्रसिद्धेर्थे दोषदर्शनमस्त्य-प्रसिद्धे वा गुणदर्शनन्ततः प्रसिद्धेरेवान्वयोनुगमनिति चेत् ।

नेत्यादिना प्रतिषेषति । एतच्च पश्चार्ढस्य विवरणं । नैतदेवं (।) किङ्का-रणं (।) प्राप्तेः प्रमाणवृत्तिलक्षणत्वात् । साधकेन हि प्रमाणेनार्थस्य प्राप्ति-निश्चीयत इति प्राप्तेः प्रमाणवृत्तिलक्षणत्वमुच्यते । न च प्रसिद्धिः प्रमाणं येन सिद्धोर्थो न्यायप्राप्तः स्यात् । ततश्च तामेनां प्रसिद्धिमप्रमाणयतो मी मां स क स्य तन्युखेन प्रसिद्धिद्वारेणाग्निहोत्रादिशब्दवाच्यस्यार्थस्य या प्रतीतिः सा यत्किञ्चन. यहणमप्रमाणकत्वात् । यथा कथा विवादि तद्यहणमित्यर्थः ।

ततस्वाग्निहोत्रादिशब्दस्य लोकप्रसिद्धोर्थो न्यायप्राप्तो न भवतीत्येवं न्याया-ल्लोकप्रसिद्धस्यार्थस्य प्राप्तिप्रतिषेषात् कारणादग्निहोत्रादिशब्दानामिच्छयार्थः परिकल्पनीयः।

तत्र मी मां स कैरिनिहोत्रादिशब्दानां योर्थः परिकल्प्यते दहनद्रव्यादिलक्षणो यहच परेण श्वमांसभक्षणलक्षणस्त<sup>5</sup>योः स्वपरिवक्तप्योश्भवषापीति यदि प्रसिद्धयनुपालनमय नानुपालनन्तथापि प्रमाणाभावादिच्छया परिग्रहे तुस्या पृसिद्धिरित कृत्वा कः प्रसिद्धानुरोषो येन प्रसिद्धेरर्थकल्पना क्रियते।

अपि च (1) प्रसिद्धैव सर्वशब्दान्। मर्थनिक्षये। इयन्तानार्थत्वेन शंकोत्पा-दिता। किं कारणं (1) यस्मान्ना (ना) र्यवृत्तित्वमन्त्या विशव्दानान्तच प्रसिद्धौ दुक्यते।

नेत्यादिना व्याचप्टे । न प्रसिद्धेस्सकाशावेकार्यनिक्ष्यः शब्यानास्वैदिकानां । किं कारणं (।) तत एव प्रसिद्धेरेव शंकोत्पत्तेः। तथा हि नानार्या वग्न्यादि-शब्दा लोके बृदयन्ते । तच्य नानार्यदर्शनं लोकवादो लोकप्रवादक्य प्रतीतिरत एव- न युक्तः।

अवश्यं शक्कया भाव्यं नियामकमपश्यतां ॥ (३२६)

इत्यन्तरइलोकः (।)

तस्मादिविदितार्थविभागेषु शब्बेध्वेकमर्थमत्यक्षसंयोगमनासम्बनसमारोपिन-श्चित्य व्याचकाणो जै मि निः तद् व्याजेन स्वमेव मतमाहेति न तीर्थकरान्त-रादस्य विशेषम्पश्यामः।

तथा हि (।) तदर्थवचनव्यापारस (? ज्ञू)न्यस्य तत्सामारोपेणाभिधानं न स्वम्वचनम(ति)शेते। तत्कारिणा केवलिम्मध्याविनीततैवात्मनः समुद्योतिता

लोकवादाञ्चा (ना) चंतिति कृत्वा ततो लोकवादाद् वैदिकानां शब्दानामेकार्थ<sup>7</sup>नियमो 212b न युक्तः।

अनियतार्यत्वमेव द्रढयन्नाह । अन्ययेत्यादि । स्वयं स्वभावतो नानाञ्चक्तेरने-कार्यप्रतिपादनयोग्यस्य व्वनेः शब्दस्यान्ययासम्भवाभावात् । अभिमतादर्थादर्थान्तरे वृत्तिरन्यथा । तस्या अर्थान्तरवृत्तेरसम्भवोन्यथाऽसम्भवस्तस्याभावात् । प्रतिषेध-द्वयेन विधेरभ्युपगमादन्यथापि सम्भवस्य भावादिति यावत् । ततक्चातीन्द्रियां-वृत्तिषु वैदिकेषु शब्देष्ववश्यमनेकार्यवृत्तित्वेन शंकया भाव्यं । केषां नियासकम-पश्यतां पुंसां प्रतिनियतविषयसाधकं प्रमाणमपश्यतां । (३२६)

यत एवन्तस्माद् (।) अविदितः अर्थविभागो येषामिति विग्रहः। तेष्ववि-दितार्थविभागेषु शब्देष्वकमर्थमभिमतं (।') कि भूतम् (।) अत्यक्षसंयोगं। अत्यक्षोतीन्द्रियस्संयोगः शब्देन सह सम्बन्धो यस्येति विश्यहः। आलम्बनं प्रमाणन्तदभावादनालम्बनो निःप्रमाणकस्समारोपो यस्य स तथोक्तः। तमेवं भूतमर्थम्बिनिश्चस्य ध्याचकाणो जै मि निः। तद्घ्याजेनेति वेद एवं प्राहेति वेदोपक्षेपेण स्वमेव मतमाहेति कृत्वा यस्तीर्थ्यं(?थं)करो निर्व्याजमेवमाह। अहमेव स्वयम्बदामीति। तस्मात् तीर्थ्यं(?यं)करान्तरादस्य जै मि नेर्म विशेषं पश्चामः।

अविशेषमेव साधयन्नाह । तथा हीत्यादि । स चासावर्थश्चेति सवर्थस्तस्य प्रकाशनम्बद्धनं । तत्र ध्यापारस्सामर्थ्यन्तेन श्रून्यस्य रहितस्य वेदस्य । तत्समारो- येजेत्यर्थप्रकाशनव्यापारसमारोपेण ....... एवम्वक्तीति यदिभागन्त (.....) स्ववचनमेव तस्य तदिति यावत् । तत्कारिणा वचनव्यापारसून्ये वेदेर्थप्रकाशनव्यापारसमारोपकारिणा जै मि नि ना केव किम्प्रध्याविनीततेवा-स्मनः समृद्धोतिता स्यात् । न तु पौरुषेयाद् वचनादस्य विशेषः।

स्पात् ।

तया हि।

एष स्वागुरयम्मार्ग इति वक्तोति कश्चन ।

अन्यः स्वयम्ब्रवीमीति तयोर्भेदः परीच् (शस्य)तां । (३२७)

निरभित्रायक्यापारवचने स्थामौ समारोप्योपविद्यतः स्वतन्त्रस्य वा(।)स्वष्-सिथचनोपगमे न किःचिद्विशेवोऽन्यत्र जडस्य प्रतिपत्तिमान्द्यात्।

अपि च (1) अर्थनियमें सत्येनं जै मि नि जीनीयात् । स एव शब्दस्य (1) सञ्देश योग्यस्यैकार्थचोतने नियमः कुतः ।

न हि शब्दस्य स्वभावतः कश्चिवयंः स्वभावनियतः सर्वत्र योग्यत्वात् । अयो-ग्यत्वे च तदप्रच्युतेरविषेयस्य पुरुषाणां स्वचिदुपनयनापनयनासम्भवात् ।

एतदेव स्फुटयन्नाह। तथा हीत्यादि। कः पन्या पा ट लि पु त्रं गच्छतीति पृष्टः कश्चन पुरुष आह। न जाने स्वयमहं केवलमेष स्थाणुर्यं मार्गं इति बक्ती-त्येवमेको मार्गोपदेशसामर्थ्यंशून्यस्थाणुव्याजेन मार्गमाचष्टे। अन्यस्त्वाह। न स्थाणोर्वचनसामर्थ्यं मस्यस्त्वाह स्वयं ज्ञात्वायं मार्गं इति बवीमीति। तयोरेवम-भिदधतोः स्वयम्बचनभेदः परीक्यतां यद्यस्ति नैवास्तीत्यभिप्रायः।

निरिभप्राय इत्यादिना व्याचष्टे । अभिप्राय इवं नेदं च करिष्यामीति नेतना । तत्यूर्वकः प्रयत्नो व्यापारः । अभिप्रायश्च व्यापारश्च वचनं च । तानि न विद्यन्ते यस्मिन्स तथोक्तः । तस्मिन्नंवस्भूते स्थाणौ मार्गेष्प्रकाशकत्वं समारोप्योपविभत एकस्य पुंसः स्वतन्त्रस्य वा स्थाणुनिरपेक्षस्यापरस्य मार्गमुपदिशत इति सम्बन्धः । एतयोद्वयोः पुरुषयोः स्वयम्बचनोपगमे न कश्चिद्विशेषोन्यत्र जडस्य प्रतिपत्तिमान्द्यात् जडस्य प्रतिपत्तिमान्द्यमेव विशिष्यते । यतोभिप्रायादि2132 शून्यस्य स्थाणोर्वचनं प्रतिपद्यते स्थाणुरेव वक्तीति । एवं जै मि नेर्वेदव्याजेन स्वमतं बुवतो जडः प्रतिपत्तिमान्द्यात् वेद एवं बृत इति प्रतिपद्यते ।

अपि च वैदिकस्य शब्दस्यैकार्थप्रतिनियमे सत्येनमेकार्थप्रतिनियमं जै मि नि-जानीयात् । यावता शब्दस्य वाचकस्य सर्वत्रार्थे वाचकत्वेन योग्यस्यैकार्थक्रोतले नियतिः कुतो नैव । न हि शब्दस्य कश्चिवयंः स्वभावेन निसर्गसिद्या नियतोस्ति । कि कारणं (।) सर्वत्र वाच्येथें योग्यस्वाच्छव्दस्य ।

जय पुनर्न योग्यता सर्वत्रार्थे शब्दस्य तदाप्ययोग्यत्ये व तवप्रज्युतेरयोग्यता-स्वभावान्नित्यस्य शब्दस्याप्रच्युतेः कारणात् पुश्वाणामविषेयस्यानायत्तस्य स्विचिवर्षे उपनयनम्बाचकत्वेन नियोजनं। नियुक्तस्याप्यवनयनं। नेदानीमयं शब्दो वाचक इति तस्यासम्भवात्। भवति च (।) तस्मात् सर्वत्र शब्दा योभ्या श्राताबातीन्द्रियाः केन विवचावचनारते ॥ (३२८)

पुरवप्रणीते हि शब्दे कथाचिद् विवक्षया स ताङ् कदाचिद् के (न) चिन्नि-वेदयेवपीति विवक्षापूर्वकाणां शब्दानामधंनिय<sup>3</sup>मः प्रतीयेतापि। अपौरुषेये तु विद्यमानीप्यर्थनियमः कथम्बिन्नेयः स्वभावभेदस्याभावात्। सति वा प्रत्यक्षस्य स्वयम्प्रतीतिप्रसङ्गात्। अप्रत्यक्षत्वेपि केनचित् नातुमशस्यत्वात्। न चास्ति-कश्चिद्विश्चेषः। सर्वशब्दा हि सर्वार्थप्रत्यासत्तिविष्ठकर्षरहिताः।

ततस्तेषाम् (।)

विवज्ञा नियमे हेतुः सङ्केतस्तत्प्रकाशनः । अपौरुषेये सा नास्ति तस्य सैका कृतः ॥ (३२९)

इत्येकार्यद्योतनं नास्ति।

भवतु वा वैदिकानामेकार्थनियमस्तथाप्यतीन्द्रियमर्थनियमं पुरुषो ज्ञातुम-शक्तः। तदेवाह। ज्ञाता वातीन्द्रिया अर्थाः केन पुरुषेण। न हि मी मां स को-तीन्द्रियार्थदिशनं कञ्चिदिच्छति। विवक्षावचनाव् ऋते (।) विवक्षायाः प्रकाश-नम्बचनम्बिवक्षावचनन्तेन विना। वक्तुरिभप्रायकथनमन्तरेणातीन्द्रिया नैव केन-चिश्वज्ञाता इत्यर्थः।

पुरुषेत्यादिना व्याचष्टे। कयाश्विद् विवक्षया पुरुषेण प्रणीते उच्चारिते ज्ञान्ये स पुरुषस्ताम्विवक्षां श्रवाश्वित् कविच्छोतिर निवेदयेदिदं मया वाच्यत्वेन विवक्षित्तिति। विवक्षापूर्वकाणां श्राचानामर्थे नियमः प्रतीयेतापि। अपौरुषेये तु शब्दे विवक्षापूर्व केनचिदप्रयुक्ते विद्यमानोप्ययंनियमः कथं श्रेयः (।) नैव कथचित्। किंक कारणं (।) स्वभावभेदस्याभावात्। न हि वैदिकस्य शब्दस्य कश्चित् स्वभावो मिन्नोस्ति स एकत्राभिमतेर्ये नियतो यद्शेनादिष्टार्थप्रतीतिः स्यात्। सत्य-पि वा स्वभावभेदे स स्वभावभेदः प्रत्यक्षो वा स्यादप्रत्यक्षो वा। न तावत्प्रत्यक्षः (।) किङ्कारणं (।) प्रत्यक्षस्य स्वभावस्योपदेशनिरपेक्षस्य। स्वयं प्रतीतिप्रसंगात्। अथाप्रत्यक्षः (।) अप्रत्यक्षस्विप प्रमाणान्तर स्याभावेन केनचिदप्यविगदर्शनेन श्रातुमशक्यस्वात्।

अभ्युपगम्बैतदुक्तं । न चास्ति कश्चिष् विशेषो य एकार्थप्रतिनियतः । सर्व-शब्दा हि सर्वार्थप्रत्याससिविप्रकर्षरहिताः ।

न हि केचिच्छन्दाः क्वचिदर्थे प्रत्यासन्ना विप्रकृष्टा वा भावतोऽपि तु तेषां शब्दानां सर्वार्थेषु स्वभावतस्तुल्यानामेकार्यनियमे वक्तुर्विवका हेतुः। संकेतस्त-स्प्रका<sup>6</sup>श्चन इति तस्याश्च विवक्षायाः प्रकाशनः संकेतः। तथा ह्ययमर्थो (?र्थः) तेन विवक्षित इति संकेतादवगम्यते। सा च विवक्षापौक्षये शब्दे नास्तीति कृत्वा

विषक्षमा हि शम्बोऽर्षेषु नियम्यते न स्वभावतः। तस्त्याव (? तस्या) प्रति-बन्धेन सर्वज्ञतुत्यत्वात् । यजापि प्रतिचन्धस्तवभिष्ठानानियमाभावात् । सर्वज्ञव्दैः करणानामभिष्ठानप्रसङ्गात् । तस्माव् विवक्षाप्रकाशनामाभिप्रायनिवेदनरुक्षणः सङ्केतः कियते । अपौरुषेये तु न विनक्षा न सङ्केतः कस्यज्ञिदभिष्ठायामावा (ि)-दति न नियमो न तक्ज्ञानम् ।5

स्वभावनियमेऽन्यत्र न योज्येत तया पुनः।

यवि सङ्केतनिरपेक्षः स्वभावत एवार्थेषु शक्दो निलीनः स्यात्। उक्तमत्र (।) अप्रतिबन्धाद् नियत इति।

अपि च । स्वाभाविके वाच्यवाचकभावे न पुनिव्ववसया (।) यथेष्टका नियुज्येत संकेतश्च निरर्थकः ( ३३०) ।

तस्यापीरुषेयस्य शब्दस्य सा यथोक्ता एकार्यता कृतः (।) नैव।

विवक्षा होत्यादिना व्याचष्टे । विवक्षया हेतुभूतया शब्दोर्थे जियम्यते 213b अस्यैवार्थस्यायं वाचक इति । न तु स्वभावतः (।) कि कारणं (।) तस्य श<sup>7</sup>ब्दस्य क्वचिद् वस्तुन्यप्रतिबन्धेन सम्बन्धरहितत्वेन कारणेन सर्वत्रार्यतुत्यस्यात् । यत्रापि शब्दस्य प्रतिबन्धः स्थानकरणेषु ततः शब्दानामुत्पत्तेरभिव्यक्तेर्वा । तेषामपि करणानां सर्वैः शब्देरभिधाननियमभावात् । न हि सर्वे शब्दाः करणानामे-वाभिष्यकाः । करणाभिधायी पुनः शब्दः करणानि प्रतिपादयेदपीति सर्वेग्रहणं ।

यत एवन्तस्माद् वि<sup>1</sup>वक्षाप्रकाशनाय संकेतः कियते (।) कीदृशः (।) अभिप्रायनिवेदनलक्षणः। वक्तुरभिप्रायप्रकाशनलक्षणः। अपौक्वेये तु शब्दे न विवक्षा नियामिका। नापि संकेतस्रात्प्रकाशनः। कि कारणं (।) पुरुषनिवृत्तेरेव कस्यिषदिभिप्रायस्याभावादिति कृत्वा नैकार्यनियमो वैदिकानां शब्दानां। नियमे वा। न तक्कानं नैकार्यप्रतिनियमज्ञानं कस्यिचत्। अर्थे स्व<sup>2</sup>भावत एकार्यनियता वैदिकाः शब्दा न विवक्षातः।

तदा स्वभावनियमेभ्युपगम्यमाने स शब्दोन्यत्रार्थे तथा विवक्षया न वियक्यते।

यदीत्यादिना व्याचष्टे । यदि संकेतनिरपेकः स्वमावत एव शब्दोर्थेषु निलीनो युक्तः स्यात् । उक्तमत्रोत्तरं (।) "क्वचिद्वस्तुन्यप्रतिबन्धादनियत" इति ।

अपि च (1) स्वाभाविकेन निसर्गेसिद्धे वाच्यवाचकभावेऽस्युपगस्यमा<sup>ड</sup>ने। न पूर्नीववश्रया संघेष्टं शब्दोन्यत्रार्थे नियुज्यते। न हि रूपप्रकाशने स्वभावतो नियतं चक्षुः शब्दप्रकाशने नियोक्तुं शक्यते। नियुज्यते च यथेष्टं शब्दः (1) तस्मान्न स्वभावनियतः। हस्तसंज्ञादिवत्। स्वभावतोर्थप्रतिनियमे शब्दानां संकेतश्रच स्यात् । न हि स्वभावभेव इग्डियगम्यः स्वप्रतीतौ परिभाषाविकमपेक्षते । नीलावि-भेववत् । तवपेक्षप्रती<sup>6</sup>तयस्तु न वस्तुस्वभावाः (।) किन्तीह (।) साम यिका राजिबह्वाविवत् (।) यः सामयिकः स्वभावनियतो युक्तस्तस्येच्छावृत्तेः ।

अत एव सङ्क्षेतात्। स्वभावविद्योबस्य व्यक्तौ च नियमः कुतः (।) स्वेच्छा-वृत्तिः सङ्क्षेतः स द्वहैव कर्त्तुं शक्यते नान्यत्रेति नोपरोघोऽस्ति। स पुरुषैः स्वेच्छ्या कियमाणस्तमेव स्वभावं व्यनक्ति नान्यमिति न नियमोऽस्ति ॥

> यत्र स्वातंत्र्यमिच्छाया नियमो नाम तत्र कः । द्योतयेत् तेन सङ्केतो नेष्टामेवास्य योग्यतां ॥ (३३१)

निरणों निष्फलः स्यात्। यतो न हि स्वभावभेदः स्वभाविवशेष इन्द्रियगम्यः स्वप्रतीतौ परिभाषा विकं। परिभाषा संकेतः। आदिशब्दात् संकेतस्मृत्यादिपरिग्रहः।
किमिव (।) नीलाविभेववत्। यथा नीलादिविशेषाः स्वप्रतीतौ संकेतादिकं
नापेक्षन्ते तद्वत्। तवपेक्षप्रतीतयस्तु संकेतापेक्षप्रतीतयस्तु ये। ते न वस्तुस्वभावाः। न वस्तुनो निसर्गसिद्धाः विशेषाः (।) किन्तिह् (।) सामिषकाः संकेतकृताः। किमिव (।) राजविद्धाविवत्। यथा राजा स्वप्रतीतये समिता ध्वजादयिष्वन्हभेदाः। आदिशब्दाद्धस्तसंज्ञादिपरिग्रहः। यश्च सामिषकस्य स्वभावनियतो युक्तः। निसर्गसिद्धो न युक्तः। कि कारणं (।) तस्य सामिषकस्य
पुरुषस्य पुरुषेक्षया प्रवृत्तेः।

वैदिकस्य शब्दस्यार्थे निसर्गेत एव स्वभावविशेषो नियतः स तु संकेतेन व्यज्यत इति चेद् (।)

आह । अतः एवेत्यादि । यस्मादिच्छावृत्तिस्स<sup>6</sup>क्केतोऽतः एव कारणात् । संकेतादेकार्यनियतस्य स्वभावविशेषस्य स्यक्तौ नियतिः कुतः (।) नैव ।

तद् व्याचष्टे (।) स्वेण्छावृत्तिस्संकेतस्स इहैवाभिमतेयें कर्तुं शक्यते नान्य-त्रेति नोपरोधोस्ति (।) न वाचकमस्ति । ततस्य स संकेतः पुरुषैः स्वेण्छ्या किम्माणस्त्रमेवैकार्थनियतं स्वभावं व्यनस्ति नान्यमिति न नियमोस्ति ।

यत्र संकेते स्वातन्त्र्यभिन्छाया<sup>7</sup> नियमो नाम तत्र कः। नैवास्ति नियम 2142 इत्यर्थः। तेनानियतत्वेन कारणेनास्य वैदिकस्य शब्दस्येष्टामेबाभिमतार्थविष-यामेव। बोग्यतां संकेतो न छोतयेदिति।

तदेवमपौरुषेयत्वं नागमलक्षणमिति प्रतिपादितम्।

### (३) जैमिनिमत-निरासः

# वैदैकदेशसंगदित्वे न सर्वस्य प्रामाण्यम्

यस्मात्किलेष्टशं सस्यं यथाप्तिः शीतनोदनः । वाक्यं वेदैकदेशत्वाद्न्यद्प्यपरोऽत्रवीत् ॥ (३३२)

अन्यस्त्वपौरुषेवमागमलक्षणम्परित्यज्यान्यया प्रामान्यम्बेवस्य साधियतुकामः-37b प्राह । अवितयानि वेदवाक्यानि । यत्राप्रतिपत्तिः । वेदेकदेशस्याद् यथा (।) "अन्निहिमस्य भेषजमि"त्यादि वाक्यमिति (।)

तस्येवं (।)

रसवत्तुल्यरूपत्वादेकभाण्डे च पाकवत् । शेषवद् व्यभिचारित्वात्त्विप्तं न्यायविदेदृशं ॥ (३३३) स्वयमीवृत्तमा चार्षे णानुमानं नैयायिकशेषववनुमानव्यभिचारमुद्भावयता

इदानीमेकदेशाविसम्बादनमागमलक्षणं दूषियतुमुपन्यस्यति । यस्मादित्यादि । किल शब्दोनिभित्रायद्योतकः । एतेना-किल शब्दोनिभित्रायद्योतकः । अन्तिः शीतनोदनः शीतस्य निवारकः । एतेना-गिर्निहमस्य भेषजमित्येतद्वाक्यं यथा सत्यं तथान्यविष वाक्यमग्निहोत्रादिकं जुहु-यादित्यादिकमवित्यमेतत् साध्यं । वेदैकदेशस्याविति हेतुः । एवमपरौ वृद्ध मी मां स को ववीत् । उक्तवान् ।

अन्यस्तिवत्यादिना व्याचन्दे । अन्यस्तु मीमांसकः । यथोक्तदोषोपहतत्वात् । अपोक्षयमागमलक्ष²णं परिस्थन्यान्यया प्रामाण्यम्बेबस्य साम्रायतुकामः प्राष्ट् । अवितयानीत्यादि । यत्राप्रतिपत्तिरिति येषु वेदवाक्येष्ववितयत्वेन नौ द्ध स्याप्रति-पत्तिस्तान्यवितयानीत्यतेन विशेषस्य पक्षीकरणात् । वैदैकवेशस्यादिति । सामान्यस्य हेतुत्वेनोपादानान्न प्रतिज्ञार्थैकदेशता हेतोरस्ति । यथा (।) "अन्तिहमस्य भेवजं" प्रतिपक्ष इत्यादि वाक्यव (त्) । आदिशब्दाद् द्वादश मासा सम्वत्सर इत्यादिवाक्यपरिग्रहः ।

उत्तरमाह। तस्येत्यादि। तस्य वादिन इदं साधनं शेववत्। कस्माद् (।) व्यभिवारित्वात्। ईवृत्तमनुमानं न्यायिवदा आचार्यदिग्नागेन प्रमाणसमुच्वये प्रतिक्षिप्तमिति सम्बन्धः। किमिव शेषवदित्याह। रसवदित्यादि। यथा। स्वादितेन फलेन तुल्यक्पत्वादनास्यादितंनपि फलं तुल्यमित्येतदनुमानं शेषवत्। तद्वत्। अदृष्टा अपि तण्डुलाः पक्वा एकभाण्डे पचनात्। दृष्टपक्वतण्डुलवदित्येन्यमेकभाण्डे च पाकवत्। यथैव तदनुमानं शेषवत् तथा मी मां स को कत मिति। स्वयमित्यादिना व्यास्यानं। ईवृत्तवनुमानं स्वयमावार्येवासाधनम्बत्मिति

तुल्यरूपतया फलानां तुल्परससाधनयत् । एकस्याल्यान्तर्गमाव् वृष्टवदवृष्ट-तण्डुलपाकसाधनवक्ष्वासाधनमुक्तं । तदसाध<sup>1</sup>नत्वन्यायश्च पूर्व्वमेवोक्तः ।

उक्तञ्चेदमागमलक्षणमस्माभिः। तत्तु सर्वस्य शक्यविचारस्य विषयस्य यद्यास्वं प्रमाणेन विधिप्रतिषेधविशुद्धो (?सिद्धौ) नान्तरीयकताभावेपि शब्दा-नामर्थेषु च संशयितस्य प्रवृत्तिः (।) तत्र कदाचिवविसम्वादसम्भवात्।

नन्बन्यत्र बृष्टप्रमाणोपरोधस्य पुरुषस्य प्रवृत्तिरिति । यः पुनः प्राकृतविषयस्य

सम्बन्धः । क्व (।) नै या यि का नां शेषववनुमा<sup>5</sup>नस्य व्यभिचारमुव्भावयता प्र मा ण स मु च्व ये । किमिव । यथा तुल्यरूपतया हेतुभूतयाऽनास्वादिताना-मिप फलानामास्वादितफलेन । तुल्यरससाधनवत् । एकस्थाल्यन्तर्गमादिति च हेतुना । वृष्टपरिपक्वतण्डूल्लबद्वृष्टतण्डुलानां पाकसाधनवत् । तबसाधनत्वन्याय-क्वेति तस्य शेषवतोनुमानस्यासाध (न) व्वन्यायक्व । यस्माददर्शनमात्रेण व्यति-रेकः प्रदर्शत इत्यादिना पूर्वमेवोक्तः । ननु च (।)

"आप्तवादाविसम्वादसामान्यादनुमानता" (प्र० वा० १।२१८)

इत्यादिना आचार्य दि ग्ना गे नाप्येकदेशाविसम्वादनमागमलक्षणमुक्त-मेवेति (।)

आह । उक्तं चेदिमित्यादि । उक्तं चेदम् (।)

''एकदेशाविसम्वादिरूपमागमलक्षणम् (।)''

अस्माभिनायं<sup>7</sup> पुरुषो नाश्रित्यागमप्रामाण्यमासितुं समर्थ'' इत्यत्रान्तरे।

214b

तत्रैकदेशाविसंवादनमागमलक्षणं नात्यन्तप्रसिद्धैकविषयसत्यताश्रयमिप तु तत्त्वागमलक्षणं योऽर्वाग्दर्शनेन प्रमाणतः शक्यपरिच्छेदः। अशेषो विषयस्तस्य सर्वस्य शक्यविषारस्य विषयस्य (।) शक्यो विचारोस्येति विग्रहः। यथास्वं प्रमाणेन विधिन्नतिष्वेषस्वीकृत्रिसिद्धिवत् (?) विशुद्धा शास्त्रे प्रत्यक्षविषयत्वेनाभिमतानां प्रत्यक्षत्वं। यथा बौ इ सि इ। न्ते बुद्ध्यादीनां। तथा वस्तु-वलायातानुमानविषयाभिमतानां वस्तुवलानुमानविषयत्वं। यथा दुःस्वसत्यादीनां। आगमापेक्षानुमानविषयाभिमतानां च तथाभावः। त्रिविधस्य विषयस्य यथास्वं प्रमाणेन विधिसिद्धः। प्रत्यक्षादिप्रमाणा वि[षय.....] तत्वा नाम प्रत्यक्षादित्वं यथास्वं प्रमाणेन प्रतिषेधसिद्धः। एवं विधिप्रतिषेधसिद्धौ सत्याम्परिशिष्टेष्व-त्यन्त्रपरोक्षेष्वस्य श्वानां नान्तरतीयकताभावे सम्बन्धाभावे सत्यिप वरमगत्या संशयितस्य पुरुषस्य प्रवृत्तिस्तत्रेति सर्वस्मिन् वस्तुन्यदृष्टव्यभिचार आगमे कदािषविधिम्बादसम्भवात्।

नन्वन्यमेति (।) यत्रागमे यथोक्तविषयश[.....त]<sup>3</sup>प्रत्यक्षादिविषयेपि

बह्नेः शीतप्रतिघातसामर्ध्यस्याभिषानं सत्त्यार्थम्प्रद<sup>2</sup>र्द्यं सर्वं सत्त्यार्थमाह शास्त्रं शस्यपरिच्छेदेपि विषये प्रमाणविरोधाद् बहुतरमयुक्तमपि (।)

नित्यस्य पुंसः कर्त्तृत्वं नित्यानभावानतीन्द्रियान् । ऐन्द्रियान्विषमं हेतुं भावानां विषमां स्थिति ॥ (३३४) निवृत्तिस्त्र प्रमाणाभ्यामन्यद्वा व्यस्तगोचरं । विरुद्धमागमापेन्नेणानुमानेन वा वदन् ॥ (३३५) विरोधमसमाधाय शासार्थं चाप्रदर्श्य सः ।

सस्यार्थं प्र(ति)जानानो जयेद्धाष्टर्यं न बन्धकीं ॥ (३३६)

अप्र<sup>3</sup>च्युतानृत्पन्नपूर्व्वापररूपः पुमान् कर्ता क्रमेण कर्म्मणाङ्गकर्मकलानाञ्च

यः पुत मीं मां स कादिः प्राकृतपृष्याणां विषयस्य वह्नेयंच्छ्योतप्रतिघातसा-मर्थ्यन्तस्याभिधानमिनिर्हिमस्य भेषजीमत्येतद् वाक्यम्बेदैकदेशभूतं सत्यार्थं। दृष्टान्तत्वेनोपदर्श्यं स<sup>1</sup>वं सत्थार्थम्वेदलक्षणं शास्त्रीमित्याह। किम्भूतं शास्त्रं शक्यपरिच्छेदे प्रमाणगम्येपि विषये प्रमाणिवरोधाद् बहुतरमयुक्तमिप तदेवंभूत शास्त्रं प्रतिजानानो मीमांसकादिर्जयेद् धार्ष्टचेन बन्धकीमिति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः।

बहुतरमयुक्तमपीत्युक्तन्तद्र्शयन्नाह् । नित्यस्येत्यादि । वददित्येतत्पदं मर्वत्र सम्बन्ध (नीयं।) नित्यः कर्त्ता पुरुषोस्तीत्येविष्ठात्यस्य पुंसः कर्त्तृत्वम्वद-च्छास्त्रं । तथा नित्यान् भावान् वदत् । अतीन्द्रियानप्रत्यक्षानर्थानिद्रियान् प्रत्यक्षान् वदत् । तथा निव्यत्तम्यकृतं हेतुं भावानां वदत् । तथा भावाननाम्विष्यामः वदत् । तथा भावाननाम्विष्यामः वदत् । एतच्च वृत्तौ स्पष्ट-यिष्यामः । यथोक्तादन्यद्वा वस्तु व्यस्तगोचरं । व्यस्तः प्र<sup>6</sup>तिक्षिप्तो गोचरोवकाशो यस्य तत्तथोक्तं । केन व्यस्तगोचरमित्याह । प्रमाणाभ्यां प्रत्यक्षानुमानाभ्यां निरस्त (म)सम्भवमिति यावत् । तदेवममूतं वस्तु वदत् । तथागमा-पेक्षेणानुमानेन विरुद्धम्बदच्छास्त्रं । तदेवमनेकायुक्तार्थाभिधायकं शास्त्रं सत्यार्थं प्रतिज्ञानामो वादी । जयेव् धाष्टर्येन बन्धकीं ।

215a किमक्रुत्वा प्रतिजानान<sup>7</sup> इत्याह । विरोधमित्यादि । शक्यविचारे बस्तुनि शास्त्रस्य विरोधमसमाधायापरिहृत्य पुरुषशास्त्रप्रवृत्तौ निमित्तं शास्त्रार्थञ्च सम्बन्धानुगुणोपायपुरुषार्थंलक्षणमप्रदर्श्य प्रतिजानानः ।

अप्रच्युतेरित्यादिना व्याचष्टे। अप्रच्युतं पूर्वं रूपं। अनुत्यसं चापरं रूपं

दृष्टः प्रमाणेनोपरोघो वा। येन पुरुषेण तस्य पुरुषस्य प्रवृत्तिनं युक्तेत्येवमाग-मलक्षणमुक्तमस्माभिः।

#### भोक्ता (।) समवाधिकारणाधिष्ठानभावादित्याह वेदः।(।)

तच्चायुक्तिमिद्धावेदितप्रायं । नित्यत्वं च केषांचिद् भाषानामक्षणिकस्य वस्तुष्मर्मातिकमादयुक्तं । अप्रत्यक्षेणैव (? क्षाण्येव) सामान्यादीनि प्रत्यक्षाणि (।) जन्मैस्थितिनिवृत्तिश्च विषमाः (।) पदार्थानामनाषेयिवशेषस्य प्रागकर्त्तुः परापेक्षया जनक<sup>4</sup>त्वं (।) निष्पत्तेरकार्यक्ष्पस्याश्रयवशेन स्थानं (।) कारणाच्च विनाश

यस्येति विग्रहः। ईदृशः किल पुमान् सुकृतदुष्कृतानां कर्मणां क्रमेणां कर्मा। कर्म-फलानां च भोक्ता। केन प्रकारेण भोक्ता कर्ता चेत्याह। पूर्वकर्मजनितसुख-दुःखादिसम्बित्ति प्रति समवायिकारणभावेनात्मा कर्म फलानाम्भोक्ताः। तदुक्तं।

''सुखदुःखादिसम्वित्तिसमवायस्तु भोक्तृते''ति ।

शुभागुभकर्मकरणे ज्ञानप्रयत्नौदिकं प्रति अधिष्ठानभावेनात्मा कर्मणा कर्ता । तदुक्तं (।)

"ज्ञानयत्नाभिसम्बन्धः क<sup>2</sup>त्तृं त्वन्तम्य भण्यत" इति ।

आदिग्रहणात् । जडरूपस्याप्यात्मनश्चेतनायोगेन भोक्तृत्वं गृह्यते । तदु-क्तम् (।)

''भोक्ता च चेतनायोगात् चेतनं न स्वरूपत'' इति ।

तदेवं समवाधिकारणाधिकानभावादिनेत्याह वेदः। तच्चैतदयुक्तमित्याबे-दितप्रायं। स्वयमेय शास्त्रकारेण नित्यानां कार्यकारणभावासम्भवन्दर्शयता। नित्यत्वं चायुक्तं केषां(चद् भा) वानाम्बेद आहेति सम्बन्धनीयं। कस्माद-युक्तम्(।) अक्षणिकस्य क्रमयौगपद्याभ्यामर्थिकयाविरोधेन वस्तुधर्मातिकमात्। अर्थिकयासमर्थं हि वस्तु। तच्चार्थिकयासामर्थ्यमक्षणिकस्य न सम्भवतीत्य सदेव (।) तत्कुतस्तस्य वस्तुधर्मः। अप्रत्यक्षाच्येव सामान्यादीनीति (।) आदि-शब्दात् कियागुणादीनि प्रत्यक्षाणीत्याह वेदः। जन्म च स्थितिहच नि(वृ)<sup>4</sup> सिक्क ताक्च भावानाम्बिक्साः प्राह वेदः। जन्मनो वैषम्येण विषयो हेतुभीवा-नामुक्तः सुत्रे।

तमेव विषमं हेतुमाह । अनाषेयस्येत्यादि । नित्यत्वावनाषेयातिशयस्य प्रागित्यर्षेकियाकालावस्थायाः पूर्वमकर्त्तुः पश्चात् परापेक्षया सहकार्येपेक्षया । जनकत्वमाह वेदः । तच्चैतदयुक्तमिति विस्तरेण प्रतिपादितं<sup>5</sup> ।

निष्यतेरित्यादिना विषमस्थित्यभिषायित्वम्वेदस्याहः। स्वहेतुतो निष्यत्ते-निष्यन्नत्वादकार्यक्ष्यस्य भावस्याश्ययक्षोनः स्थानमाहः वेदः। तच्यैतदयुक्तं सर्वेनिरशंस्य नान्यवलेन स्थानमिति प्राक् प्रतिपादितः।

विषमां निवृत्तिन्दर्शयन्नाह । कारणाख्य विनाशहेतोः सकाशाद् भावानाम्बि-

इत्याविकमन्यदिष प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रसिद्धिविपर्ययमागमाश्रयेण चानुमानेन वाश्रितमग्निहोत्रादेः पापशोधनसामर्थ्यादिकं ।

तस्यैवंवादिनो वेदस्य सर्वत्र शास्त्रशरीरे प्रमाणिवरोधमप्रतिसमाधाय सम्बन्धानुगुणोपायपुरुवार्याभिधाना<sup>ऽ</sup>ति च शास्त्रधम्मीनप्रदर्श्य अत्यन्तप्रसिद्ध-विषयसरयाभिषानमात्रेण प्रज्ञाप्रकर्षदुरवगाहगहने निरत्ययतां भावियतुकामो

नाश इत्याह वेदः। तच्चायुक्तम (.....) हि हिनाशस्येति प्रतिपादितं।
एवमादिकमन्यदिष सदित्याह वेदः। किभूतं (।) प्रसिद्धविषय्यं। असत्त्वं
हि सत्त्वविषयंयः। प्रसिद्धो विषयंयो यस्य (।) केन (।) प्रत्यक्षानुमानाभ्यां (।)
तस्य सत्त्वमाह वेद इत्ययंः। अग्निहोन्नावेः (।) आदिशब्दात् तीर्थस्नानादेः पाप215b शोधनसामर्थ्यादिकमाह वेदः। अत्राप्यादिशब्दाद् धर्मोपचया[दि......]
गमाश्रयेणानुमानेन द्याष्टिः। तथा हि (।) अधर्मो रागादिरूपस्तत्प्रभवं च कर्मेत्यागमव्यवस्था। द्वयमप्येतदिग्नहोत्रादिना न द्वाध्यत इति कथमधर्मस्य तेन
विश्चिः। धर्मवृद्धिर्वा कथन्ततः (।) धर्मस्यालोभादितत्प्रभवकर्मस्वभावत्वात्।

धानं द्रष्टव्यं।  $\frac{1}{1}$  वाहिनो वेदस्य सर्वत्र प्रत्यक्षादिविषये त्रिविधेपि शास्त्रश्ररीरे शास्त्रप्रतिपाद्ये वस्तुनि । प्रमाणविरोधमसमाधायापरिहृत्य । शास्त्रे

प्रवृत्यञ्जभूता धर्मास्तानप्रदश्यं।

तीर्यस्तानादीनां चातत्स्वभावत्वात्। आदिशब्दादन्यदप्येवंजातीयकमयुक्ताभि-

के पुनस्ते धर्मा इत्याह। सम्बन्धेत्यादि। परस्परं पदार्थानां सङ्गतार्थता सम्बन्धः। शक्यसाधन उपायः। अनुगुणोपायः। यः शास्त्रे पुरुषार्थसाधन उ[क्त.....दृ] ष्टस्स पुरुषेण साधियतुं शक्यत इति यावत्। अभ्युदयितः- श्रेयसं पुरुषार्थः। सम्बन्धश्चानुगुणोपायश्च पुरुषार्थश्चेति द्वन्द्वः। तेषामिधाः- नानि।

ननु विरोधासमाधानादेव शास्त्रस्याग्राह्यत्वमुक्तन्तर्तिक शास्त्रधर्माप्रद-र्शनेनोक्तेन।

एवम्मन्यते (।) प्रत्यक्षानुमानविषये विशुद्धमुपदर्श्य कदाचिदन्यत्र सम्ब-न्यादिरहिते ब्रू [.....]³ दर्थं शास्त्रधर्माप्रदर्शनमुक्तं।

एवं सम्बन्धाद्यभिषानानि च शास्त्रधर्मानप्रदर्श्यात्यन्तप्रसिद्धविषयसत्यार्ध-ताभिधानमात्रेणेत्यत्यन्तप्रसिद्धो विषयो वह्नेः शीतापनोदसामध्यं तस्याभिधानं सत्यन्तेन सत्याभिधानमात्रेण । प्रज्ञाप्रकर्षेणापि दुःखेनावगाह्यत इति प्रज्ञाप्रकर्ष-दुरवद्याहः । तत एव गञ्चनन्तिस्मिस्तथाभृतेषि (विष) वैयेऽत्यन्तपरोक्षेपीति यावत् । बन्धकीमिप प्रागत्भ्येन विजयते। काचित् किल बन्धकी स्वयं स्वामिना विप्रति-पत्तिस्थाने वृष्टोपालब्धा। सा तम्प्रत्युवाच। ''पश्यत मातः पुरुषस्य वैपरीत्यं (।) मिय धर्म्मपत्न्यां प्रत्ययमकृत्वात्मी व्ययोर्नेत्राभिधानयोर्जलबुद्बुदयोः करोति। तेन जरत्काणेन ग्राम्यकाष्ठहारकेण प्राधितापि न सङ्गता। रूपगुणानुरागेण किल मन्त्रिमुरुयदारकङ्कामयेऽहमिति''(।) एवंजातीयकमेतदपि वहनेः शीतप्रती-

निरस्ययतां सत्यार्थतां साथियतुकामो मी मां स को बन्धकीमपि प्रागल्भ्येन धार्ष्ट् येन विजयते (।) यादशीञ्च बन्धकीम्विजयते तां कञ्चिदित्यादिना दर्श-यति । बन्धकी दुश्चारिणी । स्वयं स्वामिना विप्रतिपत्तिस्थाने दुष्टेति विप्रति-पत्त्यवस्थायान्दृष्ट्वा परपुरुषेण सङ्गता त्वमित्युपालब्धा सती। सा ते स्वामिनं त्यादि । पारुवंस्थाः स्त्रियो मान इत्यनेनामन्त्र्यन्ते (1) मातः पश्यत पुरुषस्य मदीयस्य स्वामिनो वैपरीरयं। ननु पश्यतेति लोड्मध्यमपुरुषबहुवचनान्तमेतत्। तत्तरच मातृशब्दादिप बहुवचनमेव युक्तम्मातर इति (।) तत्रैके प्रतिपन्ना मातृ-शब्देनामन्त्रितैकवचनान्तेन समानार्थो मातः शब्दोस्ति । वि[......] स्वर-प्रतिरूपकाश्च निपाता इत्यनेन न्यायेन । स चाव्ययत्वात सर्वेष वचनेष त्रत्यरूप इति बहुवचनेनापि पश्यत शब्देन सम्बध्यमानो मातरित्येव प्रयुक्त इति । अन्ये नु पश्यत मातरः पुरुषस्येति पठन्ति । धर्मस्य साधनभूता पत्नी धर्मपत्नीति मध्य-पदलोपी समासः। **मयि घमंपत्न्यां प्रत्ययमकृत्वा आत्मीययोर्ज**लबृ[द्बुद...])<sup>7</sup> दाञ्जलबृद्बृद्योर्द्वयोर्नेत्राभिधानयोः करोति प्रत्ययमिति प्रकृतं । नेत्रमित्यभि- 216a **धानं ययो**रिति विग्रहः। परपुरुषेणासंगतेः कारणमाह । तेनेत्यादि । जरंश्चासौ काणक्चेति जरस्काणः। वृद्धकाणेनेत्यर्थः। तत्र जरद्ग्रहणेन वयोवैकल्यमु-क्तं। परं रूपस्थानं चक्षुरिति तद्वैकल्यात् काणग्रहणेन वैरूप्यं। ग्राम्यग्रहणेन **वैदग्ध्यादिगुण<sup>1</sup>वैक**ल्यं। **काष्ठहारक**ग्रहणेन कृच्छजीवित्वात् दारिद्रचम्क्तं। तदेवं वृद्धत्वादिगुणयुक्तेन पुरुषेण सङ्गत्यर्थं प्राधितापि सती। नाहन्तेन सह सङ्गता प्राक्। रूपगुणानुरागेण। रूपं प्रासादिकता। गुणो वैदग्ध्यादिको धर्मः। रूपगुणयोरनुरागोभिलाबस्तेन हेतुना। मंत्रिमुख्यदारकं मन्त्रिप्रधान-दारकं युवानं पुत्रं। [मन्त्रिम्] १ व्यक्चासी दारकक्चेति विग्रहः। तमेवंभूतं दारकं कामयेहिमिति कथमिदं सम्भाव्यते। तत्र वृद्धादिदोषचतुष्टयवैपरीत्येन मन्त्रिमुख्यदारके गुणचतुष्टयमुक्तं। रूपग्रहणेन प्रासादिकत्वं गुणग्रहणेन वैद-ग्ध्यादिः। मन्त्रिमुख्यग्रहणेनैश्वर्यः। इप्रकग्रहणेन वयोगुणः। एतच्च बन्धवया षाष्ट्यात् प्रेरितमेव केवलस्वम्वच[नं न]<sup>3</sup> त् यक्तियुक्तं। रूपादीनामेव कामहेत्-

38a

कारवचनेन वृष्टप्रमाणविरोधस्याप्यत्यन्तपरोक्षेऽविसम्बादानुमानं । सिध्येत्प्रमाणं यद्येवसप्रमाणं मधेह कि । न ह्येकन्नास्ति सत्त्यार्थम्पुरुषे बहुभाषिणि ॥ (३३७)

ययेवमतिबुष्करमत्यन्तसत्त्याभिधानं तथाऽत्यन्तासत्त्याभिधानमपि । तत्रैकस्य बच्चस्य कथञ्चित् संवादेनावशिष्टस्य तद्वचनराद्योस्त<sup>8</sup>[थाभावे न कश्चित् पुरुषो नाप्तः स्यात्] ।

त्वान्न तु वार्ढक्यादीनां।

एवंजातीयकिमित्यादिना दृष्टान्तार्थ दार्प्टान्निके योजयिन । एवंजातीयकिमिति बन्धकीप्रतिवचनतुन्यं । एतदत्यन्तपरोक्षेथें वेदस्याविसम्वादानुमानं (।)
किम्भूतस्य वेदस्य शक्यिवचारे वस्तुनि दृष्टप्रमाणिवरोधस्य । दृष्टः प्रमाणिवरोधोस्येति विग्रहः । [विह्निशीतनोदन] दृष्टान्नेनानुमानं । बह्नेः शीतप्रतीकारवचनेन । यथाग्निहिमस्य भेषजिमिति वाक्यमिवसम्वादि । तथान्यदिष वेदवाक्यमिवसम्बादीति ।

तत्र धर्मपत्नीस्थानीयो वेदः। विप्रतिपत्तितुल्यन्तित्यस्य पुंसः कर्तृत्वा-द्यभिधानं। नेत्रतुल्ये प्रत्यक्षानुमाने। न च दृष्टव्यभिचारायाः पत्न्या वचनं गरी-यस्तस्य पुरुषस्य येन [.....] यम्वप्रतिपत्ति दृष्ट्वापि स्वदर्शनम-प्रमाणीकृत्य तस्या वचनं यथार्थं कुर्यात्। एवम्वेदोक्नार्थवाधकयोः प्रमाणयोर-प्रमाण्यं कृत्वा न वेदस्य पत्नीस्थानीयस्य दृष्टव्यभिचारस्य वचनादत्यन्तपरोक्षं प्रतिपद्येमहोति। (३३६)

अत्रैव दोषान्तरमाह । सिध्येदित्यादि । एवमिति यथा दृष्टैकसत्याभि-धानमात्रेण यदि सर्वो वेदः । [.....प्र]<sup>6</sup> माणं सिध्येत्तदा सर्वः पृरुषस्सर्व-त्राथ प्रमाणं स्यात् । यस्मान्न हि पुरुषे बहुभाषिण्येकं वचनं सत्यार्थं नास्ति (।) किन्त्वस्त्येव ।

यथेत्यादिना व्याचप्टे। यथेदमत्यन्तमभिधायित्वं। एकान्तेन सत्यवादित्वमितदुष्करं। अत्यन्तदुःखंन क्रियन इति कृत्वा। तथात्यन्तं। सत्याभिधानमित216b दुष्करन्तत्रैवंस्थिते न्याये। एकस्य [.....वच]? नस्य कथंचिदिति का क ता
ली य न्यायेनापि यस्सम्बादस्सत्यार्थत्वन्तेन हेतुना। तस्मादिवसम्बादकाद् वचनावविशिष्टस्य तद्वचनराशेरिति यस्य तदेकम्बचनमिवसम्बादि दृष्टन्तस्य पुरुषस्य
वचनराशेः। तथाभावेऽविसम्बादित्वेऽभ्युपगम्यमाने। न कविचत् पुरुषो नाष्तः
स्यात्। किन्तु सर्व एवाप्तः स्यात्। न चैवं। तस्मान्नैकवेशाविसम्बा[दात्...
....प्रामा] ण्यमिति।

#### १ (झपि च।

नायं स्वभाषः काये वा वस्तूनां वक्तरि ध्वनिः। न च तद्व्यतिरिक्तस्य विद्यते(ऽव्यभिचारिता)॥३३९॥

न तावद् वचनं वाच्यानां स्वभावः। नाप्येषां कार्यम्। तदभावेऽपि वक्तू-विवका<sup>र</sup>मात्रेण भावात्, न चान्यः किञ्चत् ग्रव्यभिचारी ग्रस्ति। व्यभिचारिणि 534ि च सति ततोऽन्यथापि तत्सम्भवात्। तस्य भावात् तत्प्रतीतिरयुक्ता।

प्रवृत्ति<sup>1</sup>र्वाचकानाश्च वाच्यदृष्टिकृतेति चेत् ।

एवं हि सित वाक्यस्य कार्यमेव, वाचकस्य हि वाच्यदर्शनेन प्रवृत्तेः। एवं सित---

अपि च यो नाम कश्चित् कस्यचिद् गमकः स तत्स्वभावस्तज्जन्यो वा सन् गमयेन्नान्यथा। न चायं ध्वनिर्वाच्यत्वेनाभिमतानां वस्तूनां स्वभावः (।) किं कारणं (।) यस्माद् वक्तरि ध्वनिः स्थितो न ह्यन्यस्वभावोन्यत्र वर्त्तते। वस्तनां कार्यं वा (।) नायं ध्वनिः (।) किं कारणं (।) यस्माद् वक्तरि मतिध्वनिर्भवति। तेनायमर्थः। (।) यस्माद् वक्तुरिच्छामात्रप्रतिबद्धो न बाह्यवस्तु [.....]² इत्यर्थः। न च तद्वचितरिक्तस्येनि स्वभावकार्यव्यतिरिक्तस्यार्थस्याच्यभि चारिता विद्यते।

नेत्यादिना व्याचण्टे। तावच्छब्दः कमे। एतद् वक्तृस्थम्वचनं न तावस् वाच्यानामर्थानां स्वभावः। नाप्येषां वाच्यानां कार्ये। कि(ङ्) कारणं (।) तदभावेषि। वस्तूनामभावेषि विवक्षामात्रेण भाषादुत्पत्तेनं च कार्यस्वभावा-भ्यामन्यः किच्चत् कस्यचिदव्यभिचारी हेतुरस्ति। वा[.....] व्यभिचारे च सित शब्दस्य ततोन्यथापीति। तस्माद् बाह्यार्थादन्यथापि वाह्यार्थभावेपीत्यर्थः। तत्समभवात् तस्य शब्दस्य सम्भवात् कारणात्। तस्य शब्दस्य भावात् तत्प्रती-तिर्वाद्यार्थप्रतीतिरयुक्ता।

स्यादेतद् (।) यद्यपि वाच्याद् वस्तुनोर्थान्तरं वचनन्तथापि तस्य वाच्यस्य कार्यमेवेति गमकमेव। यस्माद् वाचकानां शब्दानां या प्रवृत्तिरुत्पत्तिरिभ-व्यक्तिर्वा नाच्यस्यार्थस्य यद्श्वनन्तत्कृता। वाच्ये हि सित तद्द्श्वनन्तद्श्वं (।) तद्द्श्वनात् तद्विवक्षा। विवक्षातो वचनमिति पारम्पर्येण वचनमर्थकार्यमिति पूर्वपक्षः।

स्यादेतदित्यादिना व्याचष्टे । तस्माद् वाचकस्य शब्दस्य वाच्यदर्शनेन प्रवृत्तेः

<sup>1</sup> Restored.

### परस्परविरुद्धार्थी कथमेकत्र सा भवेत्।।३४०॥

यदि<sup>2</sup> एव नियमो वाच्येन बस्तुना विना शब्दो न प्रवत्तंत <sup>१</sup> इति भिन्नेषु प्रवा-देषु एकत्र वस्तुनि विरुद्धस्य स्वभावस्योपसंहारेण वृत्तिर्न स्यात्। न ह्यस्त्ययं सम्भवो यदेकः शब्दो निःपर्यायं नित्यश्च स्यादनित्यश्चे<sup>3</sup>ति ।

> वस्तुभिर्ज्ञागमास्तेन कथञ्चिन्नान्तरीयकाः। प्रतिपत्तुर्ज्ञे सि[ध्यन्ति] कुतस्तेभ्यो[ऽर्थनिश्च]यः॥३४१॥

म्रागमस्य प्रमाणं तदार्बीशता<sup>4</sup>र्थप्रतिपत्तयेऽत्तो जनः समन्विष्यति । समिषि-गतयाथातथ्यानां उपवेशानपेक्षणात् । म्रतीन्त्रियगुणपुरुषस्य विवेचनेऽसामध्यत्ि ।

एबिमित्यादिना प्रतिविधत्ते । एवं सतीति यद्यर्थवशेनैव वचनप्रवृत्तेस्सर्वा वचनप्रवृत्तिः सत्यार्थाः . . . . <sup>5</sup>दैकत्राभिधेये आगमभेदेन परस्परं विरुद्धार्या सा वचनवृत्तिः कथन्मवेत् । नैव भवेत् । सर्वप्रवादेष्वेकार्थैव भवेदिनि यावत् ।

यदीत्यादिना व्याचप्टे। यद्येष नियमो वाच्यम्वस्त्वन्तरेण वाच्येन वस्तुना विना शब्दो न प्रवस्तंत इति तदा परस्परिविरुद्धार्थाभिधानाद् भिन्नेषु प्रवादेषु सिद्धान्तेष्वेकत्र वस्तुनि। नित्यानित्या [दे......वि] वर्षे रद्धस्य स्वभावस्योप-संहारेण समारोपेण वचनवृत्तिर्व स्यात्। यतो न ह्यस्त्ययं सम्भवो यदेकः शब्दो निःपर्यायमिति प्रकारान्तरेण विनेत्यर्थः। नित्यश्च स्यादिनत्यश्चेति। शब्दग्रहण-मुपलक्षणार्थं (।) तेन घटादिरिष निःपर्यायन्तित्यश्च। नित्यश्च न सम्भवत्येव। भवति च कस्यचित् प्रवादे नित्यः शब्द इति [व.....] तित्यस्यानित्य इत्येवं सात्मको निरात्मक इत्यादि।

तस्मान्नास्ति शब्दानां बाह्यैरथैँस्सह सम्बन्धः।

यत एवन्तेन कारणेन प्रतिपत्तः पुरुषस्य। वस्तुभिः सहागमा नान्तरीयका विवासाविनो [न कथंचित्प्रतिपत्तः सिघ्यन्ति तत्कुस्तेभ्य] आगमेभ्यो वस्त्वनान्त-रीयकेभ्यो[वंनिश्चयो न वा निश्चयः। आगमस्य प्रमाणां] न सर्वोन्वेषते किन्त्वज्ञो जनः। समन्वेषते किमर्थं (।) तदार्वश्चतार्थप्रतिपत्तये। तेनागमेनोपर्वाज्ञतस्या- वंस्य प्रतिपत्त्यर्थं। किङ्कारणमज्ञ एव समन्वेषते नान्य इत्याह। सम्रधिगतं याथातथ्यं पदार्थानामिवपरीतं रूपं यैस्तेषामधिगतपरमार्थानां परोपदेशानपेक्ष-णात्। येनाप्यज्ञेनान्वेषणीन्तस्य [......] तीन्द्रिया गुणा यस्य पुरुषस्य सोतीन्द्रियगुणः (।) पश्चात् पुरुषश्चवेन विशेषणसमासः। तस्य पुरुषस्य विवे-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mthon-pa-mi-ses-pa.

समीहितार्षसत्तामन्तरेण वाक्यानां वृत्ति ग्रजानतां) १ श्रवृष्टम्यभिचारवचसामपि पृंसां वाचि किमियं यथार्था नेति वेति भवितव्यमेव शंकया। ६ तेन न युक्तं भ्रनेन कस्यित् किञ्चिवपि निश्चेतुम्।

प्रस्य ।

तस्मा[म तमिवृत्त्यापि वस्त्वभा]वः प्रसिध्यति ।

यदुक्तं, सर्वविषयत्वादागमस्य, सित वस्तुनि<sup>7</sup> श्रविसंवादेनास्य प्रवर्त्तनात्, 5352 तिष्ठवृत्तिलक्षणानुपलब्धिरभावं साधिष्यतीति । तच्चास्य सर्वविषयत्वमस्ति । वस्त्वन्तरेणावृत्तौ स्यात् । ततः प्रतिपत्तुकामस्याभिमता सिद्धिरित्युक्तम् ।<sup>2</sup>

तेनासिन्नरचयफलाऽनुपैलिब्धिर्न सिध्यति ॥ ० ॥३४२॥ तस्मास्र प्रमाणत्रयनिवृत्ताविष विप्रकुष्टेष्वर्थेष्विनिःचयः । वेदप्रमाण्यं कस्यिचत् कर्तृवादः स्नाने धर्मेच्छा जातिवावावलेषः । सन्तापा-

चनेऽयं सर्वज्ञो नान्यो वा वितथाभिषायीत्येवं विभागिकयायामसामर्थ्यात् । तत्कु-तस्तथाभृतपुरुषप्रणीतं वचनमागमत्वेन निश्चित्य प्रवर्त्तेत ।

यदुक्तमित्यादिना व्याचष्टे । यदुक्तं प्राक् (।) सर्वविषयत्वादागमस्य सित वस्तुन्यवि[सम्वादेना.....] करणात् । तिस्रवृत्तिलक्षणेत्यागमिनवृ-त्तिलक्षणानुपलक्षिः स्वभावादिविष्ठकिषणोप्यर्थस्याभावं साधिपष्यतीति । तदि-त्यभावनिक्चायकत्वमस्येत्यागमस्य नैवास्यागमस्य । सर्वविषयत्वमस्ति । पुरुषा-र्थासम्बद्धानामर्थानामविषयीकरणात् ।

अभ्युपगम्याप्युच्यते । आगमस्य सर्वविषयत्वे [पि यदि .... 6यद्य]

<sup>1</sup> Restored.

रम्भः पापहानाय चेति व्यस्तप्रज्ञा (नां प म्च) लिङ्गानि जाडचे ॥

(महानैयायिकेन सकलभूतलबादीभिशारोशिक्रमसिहेनाशेषदिङ्मधुरकीरिता भ्राचार्यश्रीधर्मकीर्तिना निबद्धा प्रमाणवार्तिकप्रथमपरिच्छेदवृत्तिः समाप्ता । मंगलम् ।)

वृत्तिः स्यात्तदा वस्त्वन्तरेणावृत्तौ सत्यां स्यादागमनिवृत्तिलक्षणस्यानुपलम्भस्या-भावनिश्चायकत्वं (।) तच्च नास्ति वस्त्वन्तरेणाप्यागमस्य वृत्तेः।

एवं च सित ततोर्थव्यभिचारिण आगमात् प्रतिपत्तुकामस्य पुंसोभिमतार्था-सिद्धिरित्युक्तं । तेन कारणेन विप्रकृष्टेण्वसिन्तिश्चयफलेत्यसद्व्यवहार [विष 217b ..........]7 न मिध्यति ।

तस्मास प्रमाणत्रयनिवृत्ताविष प्रत्यक्षानुमानागमसंज्ञितस्य प्रमाणत्रयस्य निवृत्ताविषि देशकालस्वभावविष्रकृष्टेष्यर्थेष्वनिक्चय इत्युपसंहारः।

अयुक्ताभिधायित्वे दिझमात्रन्तीर्थिकानान्दर्शयन्नाह ।

(१) **वेद** इत्यादि । इति शब्दो वादशब्दश्चात्र वक्ष्यमाणकस्सम्बन्धनीयः। तेनायमर्थः (।) वेदप्रामाण्यः.....जाड्ये] लिङ्कं।

ननु गुणेन षष्ठीसमासप्रतिषेधाद् वेदस्य प्रामाण्यमिति भवितव्यं।

नायं दोषो लोकप्रसिद्धानाम्बिशिष्टानामेव गुणानान्तत्र ग्रहणात्। अस्य च लिङ्गमिथकरणैतावत्व इत्यादिको निर्देशः।

- (२) कस्यचित् नै या यि का देरीश्वरस्तत्त्वादीनां कर्त्तेत्ययमिप वादो जाड्ये लिङ्कां।
- (३) तीर्थस्नाने धर्मेच्छा जाड्यिलिङ्गमप[र......]² मोहा-दिस्तज्जिनितं च कायवाक्कम्मं धर्मस्तिद्विपरीतञ्च जलसंश्लेषमात्रलक्षणं स्नान-मिति कुतस्ततो धर्मप्राप्तिः। विस्तरेण निराकृतश्चायन्तीर्थस्नानवाद आचार्य व सु व न्यू प्रभृत्तिभिरिति नेह प्रनन्यते।
- (४) शीलादिगुणवैकल्येपि ब्राह्मणोहिमिति जातिबादेनावलेपो दर्पो जाड्यलिङ्गमयुक्तत्वात् । [तथा हि प्र.....गु] हीत्वा जाति- वादावलेपः स्यात् । ब्राह्मणेन पित्रा ब्राह्मण्या गर्भे य उत्पादस्तं वा समाश्चित्य । तत्र वस्तुभूतसामान्यनिषेधान्न पूर्वः पक्षः । नाप्युत्तरः ब्राह्मणबाह्मणीणरीरयोर- बृचिस्वभावत्वेन शरीरान्तरावविशेषात् ।

<sup>1</sup> Restored.

(५) अनशनादिना शरीरपीडनं सन्तापस्तस्यारम्भोनुष्ठानं पापहानाय। पापुस्य [...... [4 जाड्ये लिङ्गं। तथा हि (1) सर्वेस्य पापस्य निदानं लोभद्वेषमोहाः। तैश्चाविरुद्धः सन्तापारम्भ इति कृतस्तेन पाप-शुद्धिः । एतानि पंच लिङ्गानि जाड्ये । किंविशिष्टे जाड्ये । ध्वस्तप्रज्ञाने । प्रमाणा-वलम्बिज्ञानं प्रज्ञानन्तद् ध्वस्तं यस्मिन् जाड्ये तत्तथोक्तं। न्यायानुसारिज्ञान रहित इत्यर्थः। यथास्यलमुपादानात् पञ्चेत्युक्तम...... ि लिङ्गा-नीति ॥०॥ भट्टोद्योतकरादिष् प्रविचयो येषां महान् विद्यते सद्रस्त्वाकरधर्मेकीतिजलधेरन्तर्निमग्नस्मनः। पौर्वापर्यविमर्षिणी म्मृतिरलं प्रज्ञापि चोरकिषणी यत्किञ्चिद् गदिन्तदत्र निपुणैस्तैरेव विज्ञास्यते ।। अर्थोत्खातपरम्परासु महती वाचः प्रसन्नात्मता यस्यामन्यसुभाषिताऽ [.....]6ति:। दर्पाध्मात (?) समस्ततीर्थिकमतध्वंसक्च सं (वेद्य) ते टीकेयं सुविलक्षणोदितिघयामावर्जनीया कथमिति ॥०॥ क ण र्ण क गो मिविरचितायाम्प्रमा (णवात्तिकवृत्ति.....

. . . . . . प्रमाण. . . . . . . . . . )।।०।।

## परिशिष्टम् (१)

#### नाम-सची

```
श्रद्वेतवाद:---११५
श्रध्ययनः (नैयायिकः) ६०, ६८
ग्रविद्वकर्ण:---१६, २५, ६०, ६८
म्रष्टक:---४३८ (ऋषि:)
श्राचार्यः (दिग्नागः)---५८, ६०, ६३,
    १६५, ३२७, (दिग्नागोऽपि द्रष्ट-
    ब्य: )
म्राचार्यः (थर्मकीत्तिः)--४१, ५१,
    ६७, १२६, १७१, १७४, २०३,
    २१४, २१५, २२४, २२६, २२७,
    २३७, २३६, २५२, २७४, २८६,
    ३०६, ३११, ३२६, ३३५, ३४२
    के४४, ३४१, ३६४, ३६४, ३७४,
    ३८०, ३६१, ४१२, ४२४, ४२७,
    *XO, XXC, XCE, XE2, XEX,
    प्रवर्ष प्रवर्ष, प्रश्व, प्रवर्, प्रवर्
माचार्यीयः (--माचार्य-शिष्यः)---
    ६८, ७२
भाईताः (--जैनाः)--४४६
माहरकः (बेद-शाखा)---- ५६६
इंग्वरक्षेन: (—धर्मकीसिंगुरः)—१२,
    Ę Į
उद्योतकर:---२०, ४६, ७६, ६४, ६०,
    ११०, ११६, १४४, ११५५,
    २०७, रुएके, २३३, २४३, २४८,
```

```
२४२, २५३, २६१, २७५, २७७,
    २८१, २६६, ३०१, ३०५, ३१०,
    ३१६, ३८८, ३८६, ४५२, ६१६
उर्वशी---- ४४१, ४६८
उम्बेक:---२१, ४६७
कम्बनीतंत्रम्---१७८
कर्णकगोमी--६१६
काणाद:--४२८
कीत्तः (--धर्मकीत्तः)--- ६३
कुमारसम्भवम्-४३८ ४३६,
कुमारिलः (भट्टः)---१७, १८, ६४,
    ८७, ६४, ११४, १२६, १३६,
    १४४, (१५५, १८८), ४३८
क्षपणकाः (---जैनाः)---३३६
गारुडा:--४४६
(जयानन्तभट्ट:?)---=३
जैना:---१४३
जैमिनि:---१४३, ४३८, ४५२, ४८५
    ५८६, ५८६, ५६०, ५६६, ५६६
   ६०४
जैमिनीया:--- ५३४, ४४१
डाकिनीतंत्रम्---५७८
हिडिमपुराणम् (जैनानां)-४४८
    388
तर्कशास्त्रम---१४
```

तीर्थिकाः---६, ७२ दिगंबरा:---१०६, ३३२,३३३, ३३६, ३३६ (इष्टब्या मार्हताः, क्रप-णकाः, जैनाः, नग्नाइच) दिग्नाग:---१, ३, ४, ६, २४, २६, ५७, ६०, १६x, १६६, २००, २०२, २०४, २२७, २४८, २४६, २५३ २६२, ३४०, ३४३, ३८३, ३८६. 360, 368, XXX, 40=, 406 (द्र० म्राचार्यः) धर्मकीत्ति:---३, ४, ५, ६१८ (इ० ग्राचार्यः) नग्नाः (जैनाः)--४४८ निरुक्तकार:---२४६ नैयायिका:--४६ (ग्रक्षपादः), ११३. १५८, ३५८, ५४६, ५५०, ६०६, ६१८ नैरात्म्यसिद्धिः (कर्णकगोमिग्रन्थः)---३२, ८१, ५२, ६२, ६४ नैरुक्ता:---४५८ न्यायम्खम् (दिग्नागस्य)--५५ ७६ पाटलिपुत्रम्---६०४ पाणिनि:---५६४ प्रत्या--- ५५१ (प्रमाण-)विनिष्चयः (धर्मकीलः)---¥ο अमाणसम<del>ुच्च</del>यः (दिग्नागस्य)—३, ४, ५७, ६०६, ६०६ बाईस्पत्यम---४८८ बौद्ध:---११, ४६, ६३, ८०, ११४, वामक:---४३८ ३३०, **४१**२, ४४६, ४४०, ४५१, ४७७, ४४६, ५८६, ६०६

भगिनीतंत्रम---५७८ भट्टः (--क्मारिलः)--१७, १६, ZX, EX, EG, EX, 88E, 8XX, १४४, १८८, २२४, २३३, २३८, ् २३६, २४१, २४३, २४८, २४६, 🗆 - २४२, २४३, २६६, ३०१ ३०४, ६१६ (द० कुमारिलः) भरत:---५५१ भर्त हरि:--४६४ भारतम्--४४७ मंजुनाथ:--- १ मण्डन (मिश्र):--१०६ ४६८, ४८४, ५६६, ५७१ मदनत्रयोदशी--४५६ मता:--४४६ मलय:--- ५७३ महायानम्---२, ५६५ माधवः (--सास्यनाशकः)---५६५ माहेश्वराः---४४६ मीमांसक:---४७ ५०, २०७, ३३०, 808, 808, 838, 839, 83E, ४४0, ४८७, ४८६, ४०२, ४०८, ५३७, ५४६, ५८४, ५८६, ५६७, प्र€=, ६०२, ६०४, ६१०, ६१३ मीमांसकः । बद्ध-, ६०= म्लेच्छा:---४५६, ४५८ लोकायताः---७२ वस्बन्ध:---६१८ वस्तुवादी--१=७ वामदेव:---४३८

वात्तिककार:--१६६ (धर्मकीत्तिः)

वासुदेवभट्ट:---६३ वात्तिकम् (प्रमाण-)---३ विनिश्चयः । प्रमाण---, ५० विन्ध्य:---५७३ वेद:--४०४, ४०५, ४०६, ४४७, 8XE, 8X6 वेदवाक्यम्---७२ वेंदवादी (जैमिनि:)--३२६, ४५६, 868, 864 वैदिका:---४४२, ४४३, ४४४, ४४६, 888, 8x0, 880 वैदिकवाक्यम्--६६, ७१, ४०७ वैयाकरण:---२५६, २४६, ४३४, मीगता:(=बोद्धाः)--४३६, ५६२ ४५८, ४८५ वैशेषिकाः—६६, ६७, ७२, १३२, १७२, १६४, २३२, २६४, ३६२, 73E

व्यास:--४४७ शंकर: (नैयायिक:)--- ५०, ५१५ शबरस्वामी--- ४६४, ४६६ शबरा:---४४६ शास्त्रकारः (--धर्मकीत्तिः) ५ शौक:---४८८ समन्तभद्र:---१, २ सांच्या:--७४, १६४, २२३, ३२०, ३३०, ३३६, ३४०, ४६४ (सांस्थनाशको माधवः) मुक्तम् (=भगवत्यवचनम्)-४ मूत्रान्तरम्( ≕सूत्रान्तम्)---४८२ स्फोटवादी---५७० स्याद्वाद:---३४२ **हि**मवान्—५७३ हिरण्यगर्भ:---४४६

मुद्रक-जे० के० शर्मा, इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस, इलाहाबाद प्रकाशक-किताब महन, इलाहाबाद

| 1 ,     | बीर सेवा | मन्दिर          |     |
|---------|----------|-----------------|-----|
|         | युस्तक   | लब<br>० इस्स्टा |     |
| काल नंव | G 20     | 4 1 1 1 1       | 90  |
| लेखक    | आचार्य   | ain on          | 8-1 |